## भगवान महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रकाशित

# जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

प्रथम माग

तीर्थंकर चरितावली

प्रंरक

ग्रध्यात्म योगी प्रमुख भ्राचार्य श्री देशभूषणजी महाराज विद्यालंकार

लेखक बलभद्र जैन

प्रकाशक

मैं केशरीचन्द्र श्रीचन्द्र चावलवाले नया बाजार, दिल्ली-६ प्रैंकाशक मेससं केशरीचन्द्र श्रीचन्द्र चावलवाले नया बाजार, दिल्ली६

> प्रथमावृत्ति : ११०० वीर नि०सवत् : २५००

मूल्य : नोस रूपये

मुद्रक राजस्थानी प्रिटिंग एजेन्सी द्वारा एस० नारायण एण्ड संस ७११७/१८ पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६ मे मुद्रित फोन: ४१३६६८

#### प्राक्कथन

#### पुराण बनाम इतिहास

प्रत्येक सस्कृति, देश और जाति का ध्रणना एक इतिहास होता है। इतिहास तथ्यों का सकलन मात्र नहीं है, स्रित्त परिस्वितियों के परिप्रेक्ष में उत्थान और पतन, विकास और सवनित, जय और पराजय की पृष्टभूमि और तथ्य सकलन ही इतिहास कहलाता है। देश और जाति के समान व्यक्तित और समें का भी इतिहास होता है। वस्तुत भमें का दिवहास में व्यक्तियों का ही इतिहास होता है। वस्तुत भमें का दिवहास भी व्यक्तियों का ही इतिहास होता है क्यों कि समें सामिकों के उच्च नित्ति समाजार और आदशों में ही परिवक्षित होता है। व्यक्तियों और आदशों में ही परिवक्षित होता है। व्यक्तियों और अपनारे और सादशों को जोवन व्यक्तियों आप सादशों को अपना अपने जीवन को उस उच्च भूमिका तक पहुँचा सके। इससे मृतुष्य के निजी जीवन मे तो शान्ति और सन्तोप का सनुभव होता ही है, उसके व्यवहार में जिन व्यक्तियों का सम्पर्क होता है, उन्हें भी शान्ति और सन्तोप का सनुभव होता ही है, उसके व्यक्तार में जिन व्यक्तियों का सम्पर्क होता है, उन्हें भी शान्ति और सन्तोप का सनुभव होता ही है, उसके व्यक्तार में जिन व्यक्तियों का सम्पर्क होता है, उन्हें भी शान्ति और सन्तोप का सनुभव होता ही है, उसके व्यक्तियों का सम्पर्क होता है, उन्हें भी शान्ति और सन्तोप का सनुभव होता ही है। उसके स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण सन्तियों का सम्पर्क होता ही है। स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण सन्तियों का सम्पर्क होता है। स्वर्ण सन्तिया स्वर्ण सन्तियों का सम्पर्क होता ही स्वर्ण सन्तियों सन्तियों का सम्पर्क होता है। स्वर्ण सन्तियों सन्तियों का सम्पर्क होता ही स्वर्ण सन्तिया सन्तियों सन्तियों का सम्पर्क होता है। स्वर्ण सन्तिया का सन्तियों का स्वर्ण सन्तियों सन्तिय

इतिहास लेखन की परम्परा पति प्राचीन काल से उपलब्ध होती है। किन्तु प्राचीन काल के सह्पुरुक्षों का चित्र प्रत्या मे गुन्तिक किया गया है, उनका नाम इतिहास न होकर पुराण एखा गया है और इतिहास किया सिमा द्वित प्रवित्त और इतिहास किया लिया है, प्रवास काल के महापुरुक्षों का चरित निवास प्राची के किया गया है कीर इतिहास किया जाता है, उतका नाम इतिहास, इतिवृत या ऐतिहा कहलाता है। यथि पुराण भी इतिहास ही होता है, किन्तु पुराण और इतिहास में कुछ मोलिक प्रस्तर भी होता है। 'इतिहास केवल घटित घटनाओं का उल्लेख करता है, परस्तु पूराण महापुरुक्षों के जोवन में घटित घटनाओं का उल्लेख करता हुमा उनते प्राच्य फेलाफल पुण्य-पाए को भी वर्णक करता है वा साथ ही व्यक्ति के चित्र निर्माण की प्रदेश होता वेच में में विकास भावनाओं का प्रत्या है परस्तु पुराण में नायक के प्रति प्राचान की किया है। इतिहास में केवल वर्तमानकालिक घटनाओं का उल्लेख रहता है परस्तु पुराण में नायक के प्रतीत प्रमागत भावों का भी उल्लेख रहता है और वह इसलिय कि जन साधारण समक्त के महापुरुक्ष करें बना जा सकता है। प्रवन्त से उन्तत वनने के लिये क्या क्या प्राचा और तपस्याय करती पहती है। मनुष्य के जीवन निर्माण मे पुराण का वड़ा ही महस्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि उसमें जनसाधारण की श्रद्धा प्राचा भी यथापूर्ण प्रसूर्ण है।

भारत के प्राचीन जैन, वैदिक झौर बौद्ध धर्मों में से बौद्ध धर्म में पुराण-साहित्य नही मिलता। उसमें जातक नाम से कथाय दो गई है। किन्तु जैन भीर वैदिक धर्म में पुराण साहित्य विपुल परिमाण में उपलब्ध होता है। वैदिक धर्म में १८ पुराण है। ये महापुराण के हाभ हस्तात है। १० उपपुराण भी हैं। महापुराणों के नाम इस प्रकार है—१ सत्त्य पुराण, मार्कण्डेय पुराण, ३ भागनत पुराण, ४ भविष्य पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, ६ ब्रह्मवैवर्त पुराण, ७ ब्राह्म-पुराण, १० विष्णु पुराण, ११ ब्रह्माण्ड पुराण, १२ झिम पुराण, १३ नारद पुराण १४ पघ पुराण, ११ लिम पुराण, १६ नारद पुराण होग १८ तिम पुराण। ११ लिम पुराण, १६ नारद पुराण

उपपुराणो के नाम इस प्रकार हैं- १ सनत्कुमार, २ नरसिंह, ३ स्कन्द, ४ शिवधर्म, ५ ग्राध्चर्य, ६ नारद

७ कपिल, ८ वामन, ६ उद्यानस, १० ब्रह्माण्ड, ११ वरुण, १२ कालिका, १३ महेरुवर, १४ साम्ब, १५ सौर, १६ परां-शर, १७ मारीच स्रीर १८ मार्गव ।

इनके ग्रतिरिक्त भौर भी अनेक पुराण उपलब्ध है। इतिहासकार इनका निर्माण-काल ईसा की तीसरी से भाठवी शताब्दी मानते है। कुछ विद्वान रामायण भौर महाभारत की भी गणना पुराण साहित्य मे करते है।

जैन धर्म में वैदिक धर्म की तरह पुराणो और उपपुराणो का विभाग नही मिलता। जैन धर्म की दिगम्बर परम्परा मे पुराण साहित्य विगुल परिमाण मे मिलता है, किन्तु क्वेताम्बर परम्परा मे पुराण नामक साहित्य का ध्रमाव है। दिगम्बर परम्परा मे सस्कृत, अपभ्र श और कन्नड भाषा में ज्ञात पुराणो की सस्या ४० से ऊपर है जिनमें भगवां अजनेत का कादि पुराण, ध्राचार्य गुणभद्र का उत्तर पुराण, ध्राचार्य जिनतेन का हरिवश पुराण, ध्राचार्य रिविश्ण का पद्म पुराण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनके ध्रतिरिक्त कि पप का ध्रादि पुराण (कन्नड), महाकि व पुष्पद्र का महापुराण (ध्रपभ्रश), कविवर रह्षू का पद्म पुराण (ध्रपभ्रश), कविवर रह्षू का पद्म पुराण (ध्रपभ्रश) और कवि स्वयम्भू का पउमचरिय (ध्रपभ्रश) भी साहित्य जगत में गौरवरण स्थान रखते है।

जैन वाङमय को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें चार ग्रन्थोग कहा जाता है। उनके नाम इस प्रकार है-द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग भीर प्रथमानुयोग । इनमे प्रथमानुयोग मे पुराण, श्राख्यायिका, क्या ग्रीर चरित ग्रन्थ सम्मिलित है। जैन साहित्य मे प्रथमानुयोग सबघी ग्रन्थो की सख्या विपूल परिमाण में है। इन ग्रन्थों में, विशेषतः पुराण ग्रन्थों में प्राचीन राजवशो और महापुरुषों का इतिहास सुरक्षित है। इसलिए यह कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिये जैन पुराणों और क्या प्रत्यों से बड़ी सहायता प्राप्त होती है। जैन पुराणों की अपनी विशिष्ट वर्णन-जैली अवस्य है, किन्तु उसमें इतिहास को जो यथार्थता सुरक्षित है वह जैनेतर पूराणों में देखने को नहीं मिलती। जैन पुराणों और कथा ग्रन्थों की एक विशेषता की स्रोर विशेष रूप से ध्यान जाता है। उनकी मल कथावस्त में विभिन्न लेखको मे कोई उल्लेखनीय मतभेद दिप्टिगोचर नही होता. जब कि जैनेतर पराणों में कथावस्तू में भारी अन्तर और मतभेद दिखाई पड़ते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि भग-बान महावीर के पश्चात ग्राज तक ग्राचार्यों की ग्राविच्छित्न परम्परा रही है। उन्होंने गुरु मख से जो सना ग्रीर **श्रध्ययन किया, उसको उन्होने अपनी रचना मे ज्यो का** त्यो गुम्फित कर दिया। इसलिये दिगम्बर और ब्वेनाम्बर पराणो भौर भागमो के कथानको में भी प्राय. एकरूपता मिलती है। इसलिये उनकी प्रामाणिकता ग्रमदिग्ध है। यहाँ खनकी विश्वसनीयता के लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा । जैनेतर पुराणो मे हनुमान, नल, नील, जामवन्त, रावण सादि प्रसिद्ध पुरुषों को बानर, रीछ, राक्षस मादि लिखा है, जब कि जैन पुराणों ने उन्हें विद्याधर लिखा है और उनकी जाति का नाम बानर, रीछ, राक्षस झादि दिया है। जैन पूराणो में विद्याघरो और उनके विभिन्न वज्ञानिक धनसभानो धीर उपलब्धियो का विस्तत वर्णन मिलता है। जैन पुराणों में विशित इन विद्याधर जातियों की सत्ता प्राचीन काल मे थी, इन बात को नवश विज्ञान और विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है। श्रत कहा जा सकता है कि जैन पुराण कल्पना भीर किम्बद्धितयो पर भाधारित न होकर पूर्वाचार्यों की स्रविच्छिन्न पुरम्परा से प्राप्त तथ्या पर साधारित है।

#### धर्म के इतिहास की श्रावश्यकता

किसी धर्म का इतिहास उसके उत्थान-पतन, प्रचार और हास का इतिहास होता है। किन्तु उसका कोई स्वतत्र इतिहास नहीं होता। धर्म कोई सूतिमान स्थूल पदार्थ नहीं है; वह तो जोवन के उच्च नंतिक व्यवहार में परिलक्षित होता है। धर्म-सस्थापना के दो उपाय है—हृदय-परिवर्तन और दण्ड-भय। धर्म-तायक प्रथम उपाय करते हैं, जबकि लोकनायक दूसरा उपाय काम में लाते हैं। जिन्होंने जीवन में धर्म का पूर्ण व्यवहार करके प्रपत्न जोवन को धर्म-सम्बन्धा तथा है और दूसरों को उस धर्म का उपदेश देते हैं, वे धर्म नायक होते है। मुख्य धर्मनायक तीर्थकर होते है। मुख्य धर्मनायक तीर्थकर होते है। वे जन-जनमानतरों को धर्म साधना द्वारा तीर्थकर जीवन में धर्म के मूतिमान स्वरूप वन जाते हैं। को जनके जीवन में किसी प्रकार की मानवीय दुवंलता, मानियक, ग्रारिसक ग्रोर दिक्ष



श्री १०८ ग्राचार्य रत्न देशभूषमा जी महाराज

दुर्बलता नहीं रहती, ब्रतः वे कत्याण का उपदेश देकर ध्रसस्य प्राणियों के जीवन को धर्ममय बनाने में सफल होते हैं। इस ता उपाय है दण्ड द्वारा लोक जोवन को प्रधमं से विमुख करना। ऐसे व्यक्ति लोकनायक कहलाते हैं। इस लोक नायकों में मुख्य कप्तवादी ता रायण ध्रीर बलभद्र होते हैं। पहला उपाय गुजनात्मक है ध्रीर दूसरा लियेचात्मक। पहला उपाय है— प्रधामिकों के जीवन में से अध्ये दूर करके उन्हें धार्मिक बनाना प्रधान हुव्य परिवर्तन द्वारा धर्म को स्थापना जब कि दूसरा उपाय है— अध्यमियों ध्रीर दुष्टता से रोकना। नामाने पर उन्हें दण्डत करना। हृदय परिवर्तन का प्रभाव स्थाप होता है। प्राणी का कत्याण दूदय-परिवर्तन द्वारा ही हो सकता है, जब कि दण्ड केवल भय उत्पन्न करके अर्थाई रूप से दुष्टता का निवारण कर सकता है। इसिलये पर्म नायक तीर्थकरों की मान्यता और प्रभाव सर्वापिर है।

इन धर्मनायको का इतिहास पुराणो और कथा ग्रन्थों में सुरक्षित है किन्तु लोक भाषा में एक हो ग्रन्थ में सब नायको का इतिहास नहीं मिलता। इसलिये ऐसे ग्रन्थ की ग्रावश्यकता ग्रनुभव की जाती रही है, जिसमें सरल भाषा और सुबोध शैलों में इन धर्मनायको और लोकनायको का इतिहास हो।

### प्रस्तृत ग्रन्थ-निर्माण का इतिहास

तभी मेन विचार किया कि यदि बेसठ शलाका पुरुषों के चरित्र की तरह भगवान महावीर की परस्परा के हिगान्यर जैन ब्राचार्यों, सट्टारको, कवियों और लेक्कों का भी इतिहास तैयार किया जा सके तो भगवान ऋषभ देव में लेकर अवतक का दिगम्बर जैन हम के यह एक सर्वोद्ध सम्यूप्त इतिहास हो जायगा। अब तक न ती वेक्ष प्रमुप्त के स्वाद के सम्बन्धित हो कोई ग्रन्थ लिखा गया। ती वेक्स रेवा भाग में लिखा गया। और न माचार्यों के इतिहास से सम्बन्धित हो कोई ग्रन्थ लिखा गया। ती वेक्स रोधादि के चरित्र प्राचीन पुराणों आदि में तो अवस्य पुम्कित मिलते है, किन्तु एक तो व प्राकृत सम्बन्ध या प्राप्त में भाग में है, इसरे उनकी अपनी वर्णन गंती है, जिसमें कथाओं में अयान्तर कथाये, भन-भवान्तरों का निक्षण और उपना और उपने आप अलकारों के द्वारा चरित्र निक्षण और सिद्धान्तों को बहुलता रहती है। आज का व्यस्त किन्तु जिज्ञासु पाठक सरल भागों में सक्ष्य सिद्धान्तों को साम वर्णन प्रवास करी हो हो प्राप्त का निक्षण और प्राची को बहुलता रहती है। आज का व्यस्त किन्तु जिज्ञासु पाठक सरल भागों में सक्ष्य करों आदि का चरित्र पत्र निक्षण और प्रस्थों की भूमिकाओं में परिचयात्मक सामग्री तो निकलती रही है, किन्तु समस्त आवार्यों आदि का परिचयात्मक इतिहास सम्बन्धों कोई एक ग्रन्थ अवतक प्रकाशित नहीं हुआ। देवतान्य आवार्यों के सम्बन्ध में तो इस प्रकार के कई ग्रन्थ निक्ष चुके है, किन्तु दिगम्बर आवार्यों के सम्बन्ध मांत्र का श्राप्त करी हिस्स प्रकाश में हिस्स प्रकाश कि सम्बन्ध में तो इस प्रकाश कि स्वाप्त मिल चुकी है।

यही विचार करके भैने जैन इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान प० परमानन्द जी शास्त्री से धाचार्यो सम्बन्धी खण्ड का दायित्व स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया। मुक्ते हार्दिक प्रसन्तता हुई, जब उन्होने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

मैंने अपनी यह योजना पूज्य श्राचार्य महाराज के समक्ष रक्खी। मुक्ते अस्यन्त हर्ष है कि पूज्य झाचार्य महाराज ने भी कृषापूर्वक इस योजना से अपनी सहमति व्यक्त की श्रीर उसे तत्काल स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार 'जैनवर्म का प्राचीन इतिहास' नामक प्रस्तुत गन्य दो भागो मे प्रकाशित करने की योजना बन गई। इसका प्रथम भाग तीर्थंकर चरिताबली सम्बन्धी है जो मापके हार्यों में है तथा दूसरा भाग महावीर स्नीर उनकी सम्परम्परासे सम्बन्ध्वित है जो इस ग्रन्थ के साथ ही प्रकाशित हो रहा है।

प्रस्तुन ग्रन्थ भाग १ में भ्रादि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवश पुराण, पग्न पुराण, पासणाहचरिउ, श्रसम् कवि कृत वद्दैमान पुराण, जैनेतर पुराणो तथा श्रनेकात श्रादि पत्रो से सहायता ली गई है। इतिहास श्रीर पुरातत्व के लिए तत्सम्बन्धी ग्रन्थों का उपयोग किया गया है। इसके लिए उनके लेखको श्रीर सम्पादको का मै ऋणी हूं।

प्रस्तुत प्रत्य भाग १ में चौबीस तीर्थकरो का चरित्र पौराणिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे निबद्ध किया गया है। प्रसगवश उनके तीर्थ मे होने वाले चक्रवित्यो, बलभदो, नारायणो और प्रतिनारायणो का भी चरित्र दिया गया है। पाठको की जिज्ञासा के समाधान को दृष्टि ने जैन दृष्टिकोण मे रामचरित और हुएण चरित भी वित्तार के समाधान को दृष्टि ने जैन दृष्टिकोण मे रामचरित और हुएण चरित भी वित्तार के समझ प्रति होता है कि किसी महापुरुष के जीवन चरित्र पर किसी समझदाय विशेष का प्रवास किसी ग्रन्थ विशेष का एकाधिकार नहीं है। ऐसा प्रायह करना महापुरुष को महत्ता और ब्यायकता को कम करना है। महापुरुष सबके होते है। उनको लेकर सबको गर्य और गौरन करने का अधिकार है। इसलिए वे देश, काल, जाति और सम्प्रदाय की सोमा मे अतीत होते है। सभी सम्प्रदायों ने अपने अपने अपने दिश्लिण से उनका जीवन विभिन्न माधाभी मुस्प्रित किया है। इसले उनके जीवन के विविध रंग और वैविध्य अपने कर हमारे समझ प्रयट होते है। यदि कोई अपने हो रंग को यथार्थ और दूसरे रंगों को अथथार्थ कहता है तो यह उसका दुस्साहस ही कहना चाहिए।

#### तीर्थ जब्द की परिभाषा

तीर्थं शब्द की ब्युस्पत्ति तृषातु के साथ थक् प्रत्यय लगाकर नित्पन्न होती है। इस शब्द की ब्युत्पत्ति व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार है— 'तीर्थते । अनन वा । तृ प्लयन-तरणयो (भ्या० प० सै०) 'पातृ तृदि'— (उ० २।७) इति थक् । स्र्थीन् जिमके द्वारा स्रथवा जिसके स्राधार से तरा जाय ।

जैने शास्त्रों में तीर्थ शेव्द का प्रयोग ग्रनेक ग्रथों में किया गया है। यथा---

#### 'संसाराब्धेरपारस्य तरणे तीर्थमिष्यते। चेष्टितं जिननाथानां तस्योक्तिस्तीर्थसंकथा॥

#### भगविज्जनसेनकृत झादि पुराण ४/६

श्रर्थात् जो इस अपार संसार-समुद्र से पार करे, उसे तीर्थं कहते हे। ऐसा तीर्थं भगवान जिनेन्द्र का चरित्र ही होता है। अत उसके कथन करने को तीर्थाख्यान कहते है।

परमागम पट्खण्डागम (भाग स. प्० ६१) मे तीर्थकर को धर्मतीर्थ का कर्ता बताया है। ध्रादिपुराण (२।३६) में मोक्ष-प्राप्ति के उपायभूत सम्यर्द्धांत, सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चारित्र को तीर्थ बताया है। इसी साहत्र में श्रेयान्सकुमार को दान तीर्थ का कर्ताबनाया है। ब्रावश्यक निर्मुचित्र के चातुर्वणं अर्थात् सुनि, अजिक्ष, श्रावक और शादिका रूप चतुर्धिय सम्प्रयाया बतु वर्ण को तीर्थ माना है। ग्रावार्थ समन्तगद्भ ने युक्त्यनुशासन स्थापक और स्थापन के सिक्त स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

भगवान की स्तुति करते हुए उनके तीर्य को जन्म-मरण रूप समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए तरण-पथ बताया है।

#### तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर

तीर्थंकर तीर्थं के कर्त्ता होते है। वे धर्म-तीर्थं की पूनः स्यापना करते हैं। तीर्थंकर केवल चतुर्थं काल मे हो ताथकर ताय क करा हात है। व चनाया ना गुरा प्याप्त करा हात है। उत्पन्न होते हैं। बही काल उनकी उत्पत्ति के अनुकूल होता है। एक अवस्तिपणी या उत्पत्तिपणी काल में तीर्थकरों की मस्या २४ ही होती है। न इससे कम, न इसमें श्राधक। इसे हम प्रकृति का नियम कह सकते हैं। वे किसी स्रव्यक्त शक्ति के ब्रवतार नहीं होते । जैन धर्म में ससार की उत्पत्ति, विनाश और सरक्षण करने वाली कोई ऐसी श्रव्यक्त शक्ति नहीं मानी है. जो ससार का सुचालन करती हो। बल्कि ससार में जो जीव, पूदगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल नामक षड द्रव्य हैं, उनके ग्रपने स्वभाव ग्रीर कार्य-कारण भाव से ससार का उत्पाद, व्यय ग्रीर ध्रौव्य माना है। ग्राधनिक विज्ञान भी इस कार्य कारण भाव को स्वीकार करता है। तीर्थंकर भी मनुष्य होते है, किन्तू सामान्य मनुष्यों मे क्रसाध।रण होते हैं। उनमें वह क्रसाधारणता तीर्थंकर नाम कर्म के कारण होती है। तीर्थंकर नाम का एक कर्म होता है। उस कमें का बन्ध उस व्यक्ति को होता है, जिसने किसी तीर्थकर, केवली या श्रुतकेवली के पाद मल में किसी जन्म में ग्यारह अगो का अध्ययन किया हो, दर्शन विश्विद्धि आदि सोलह कारण भावनाश्रो का निरस्तर चिन्तन कियाहो तथा भावना की हो कि मैं ससार के दुखी प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर कहाँ। ऐसी उच्च भावना ग्रीर प्राशय वाले व्यक्ति को तीर्थकर नाम कर्म का बन्घ होता है। तीर्थकर नामक कर्म प्रकृति सहान पण्य का फल होती है। इसलिये शास्त्रों में इस कम प्रकृति के लिये कहा गया है 'पुण्ण फला ग्ररहन्ता'। इस महान पुण्य फल वाली तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करके वह व्यक्ति किसी जन्म मे तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर केवल क्षत्रिय कूल में ही उत्पन्न होता है। चूंकि तीर्थकर श्रसाधारण पुण्य सचय करके उत्पन्न होते है, इसलिए श्रसाधारण पुण्य के फलस्वरूप उन्हे ग्रसाधारण सासारिक लक्ष्मी प्राप्त होती है। उनके ग्रसाधारण पुण्य का ही यह फल है कि इन्द्र, देव, मनुष्य ग्रीर तिर्यच उनके चरणो के सेवक बन जाते है। उनके गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान ग्रीर निर्वाण के स्रवसर पर इन्द्र और देव यहाँ माकर उनकी स्तुति करते हैं। और पाचो स्रवसरो पर, जिन्हें कल्याणक कहा जाता है. वे उत्सव मनाते है। वे ब्रपनी भिवन प्रदर्शित करने के लिये उनके गर्भ मे आने से छह साह पूर्व से गर्भ काल ग्रर्थात पन्द्रह मास तक रत्न वर्षा करते हैं। केवल ज्ञान होने पर उनके लिए समवसरण को रचना करते है तथा विभिन्न ग्रवसरो पर अपनी भिन्त का प्रदर्शन देवी रोति से करते है जो मनुष्य लोक को विस्मयकारी ग्रीर सदभन प्रतीत होता है।

विदेह क्षेत्र में भरत क्षेत्र में भिन्न प्राक्नृतिक नियम है। वहीं चौबीस नहीं, बीस तीर्थकर होते हैं श्रीर सदा बीस ही विद्यमान रहते हैं। उनके जो नाम समक्षे जाते हैं, उन्हीं नामों से तीर्थकर के निर्वाण होने पर दूसरा तीर्थकर उस स्थान की पूर्ति कर देता है। वहाँ पाच कल्याणकों का भी नियम नहीं है। वहाँ किसी तीर्थकर के पाच कल्याणक होते हैं, किसी के कम। कम से कम दो कल्याणक श्रवस्य होते हैं-केवल ज्ञान श्रोर निर्वाण कल्याणक।

इस भरत क्षेत्र के २४ तीर्थकरों में १ तीर्थकरों ने विवाह नहीं किया था। वे म्राजन्म बह्मचारी रहे। उनके नाम है-वासुपुज्य, मिल्लनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महाबीर। दिगम्बर परम्परा में ऐसी ही मान्यता है। व्वेताम्बर परम्परा के प्राचीन म्रागम प्रन्थों की मान्यता भी इसी प्रकार है, किन्तु 'कल्पसूत्र' के काल से इससे भिन्न मान्यता का प्रचलन प्रारम्भ हो गया। उसके परवात्कालीन वेताम्बर माचार्यों ने भी उसी मान्यता का म्रानुकरण किया। किन्तु उनमें भी मत-विभिन्नताथ को तेताम्बर मान्यता का म्रानुकरण किया। किन्तु उनमें भी मत-विभन्नता स्ववाहित रहे तथा महावीर ने विवाह किया, इस विषय में उन म्राचार्यों में ऐकसत्य पाया जाता है। किन्तु पादवंनाथ विवाह के सम्बन्ध में उनमें भी मतभेद है, यहां तक कि हेमचन्द्राचार्य ने विवाह राजाका पुरुष वरित्र' में एक स्थान पर पादवंनाथ की विवाहित किया है। लगता है,

हैमचन्द्र को पार्श्वनाय के विवाहित होने को कल्पना रुचो नहीं। कल्पसूत्रकार भीर उसका भनुसरण करने वाने श्राचार्यों को प्राचीन परम्परागत मान्यता के विरुद्ध महाबीर मादि को विवाहित होने की नवीन कल्पना क्यों करनो पड़ी, यह अवस्य श्रनुसन्धान का विषय है। संभवतः उन्हें इस विषय में वीद्ध ग्रन्थों में विणत बुद्ध चरित्र भनुकरणीय प्रतीत हुमा हो।

इसी प्रकार ब्वेताम्बर परम्परा में महावीर का ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ में माना, फिर इन्द्र की स्राज्ञा से नैगमेपी देव द्वारा उस गर्भस्य शिबुको त्रिशला के उदर में पहुँचाना विज्ञान की लाख दुहाई देने पर भी बुद्धि को ब्चता नहीं है। ब्वेताम्बर विद्वान् प० सुखलाल जी समयो इस कल्पना को कृष्ण के गर्भपरिवर्तन की कल्पना का स्रनुकरण मानते हैं।

दिगम्बर परम्परा मे यह मान्यता है कि तीर्षंकर दीक्षा लेने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक स्रवात् छद्मस्य काल में मौन रहते हैं। किन्तु स्वेताम्बर मान्यता ऐसी नहीं है। वहां महावीर को छत्मस्य काल में चण्डकीशिक सर्प को उपदेश देते हुए बताया है।

इन मान्यता - भेदों का उल्लेख इसलिए किया गया है जिससे तीर्थकरों के सम्बन्ध में सामान्य नियमों की एकरूपता दृष्टि में ब्रासके । प्रस्तुन प्रन्य में, तीर्थकरों के सम्बन्ध में दिगम्बर ब्रोर देवेताम्बर परम्परा में जहां मान्यता भेद हैं, उसका निष्पक्ष दृष्टि से उल्लेख किया गया है।

प्रत्येक तीर्थकर के मुनि सघ में सात प्रकार के सघ होते हैं— पूर्वधर, शिक्षक, ग्रवधिज्ञानी, केवली, विक्रिया ऋदिघारी, विपुत्त मित ग्रीर बादी। इसी सप्त संघ के ग्राधार पर प्रत्येक तीर्थकर के मुनियो की सख्या इस ग्रन्थ में दी गई है।

्पेक तीर्थंकर का तीर्थंकाल घागामी तीर्थंकर के तीर्थं-स्थापन तक रहता है। इस प्रकार धर्म की परस्परा अविच्छित्न रूप से चलती रहती है। किन्तु इस हुण्डावसिषिणों के काल-दोप से सात काल ऐसे म्रायं, जब धर्म की ब्युच्छित हो गयी। ये सात समय सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वानुपुरुय, विमननाथ, धनन्तनाथ घोर धर्मनाष के तीर्थंकाल में घर्म की परस्परा निरन्तर चलती रही। इसका कारण यह था कि उस समय किसी ने दीक्षा नहीं ली थी। उचत सात तीर्थों में कम से पावपत्य, ब्रद्धंपत्य, पौनपत्य, पत्य, पौन पत्य, पत्य, भीत पत्य, भीत पत्य, पत्य, भीत पत्य, भीत पत्य, भीत पत्य, पत्य, भीत पत्य, भ

#### ग्रन्तिम निवेदन ग्रौर ग्रामार प्रदर्शन

प्रस्तुत प्रत्य समय की ध्रावस्यकता का परिणाम है। समाज मे बहुत समय से इस प्रावस्यकता का तीव्रता से धनुभव किया जा रहा था। यह ध्रावस्यकता थी-तीर्यकरो का चरित्र पौराणिक जैली से उबार कर ध्राधृनिक परिप्रेथ्य, भाषा और शेली में निबद्ध किया जाय किन्तु शेली बदलने पर भी उसके मूल रूप श्रयत् मीलिक चरित्र को और विशेषताओं को सुरक्षित रक्खा जाय। इसके साथ-साथ यदि उनके व्यक्तित्व का समर्थन जैनेतर प्रत्यो, इतिहास और पुरातत्व से किया जा सके तो किया जाए। ऐसे चरित्र-ग्रन्थ से तीर्यकरो का सही परिचय पाठको की मिल सकेगा।

परम पूज्य ब्राचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज ने इस प्रकार के ग्रन्थ की ब्रावस्थकता बताते हुए मुभे इसे तैयार करने का ब्रवसर प्रदान किया। इस कृषा के लिए मैं पूज्य ब्राचार्य श्री का ऋणी हूँ। जो कुछ भी ग्रीर जिस रूप में भी यह ग्रन्थ तैयार हो सका है, वह सब माजायंश्री के ब्राचार्वाट का परिणाम है। उन्होंने न के वेत सुभे यह श्रवसर प्रदात किया, बिक्त उन्हीं की कृषा से इसके प्रकारन के सब साधन सके। ग्राचार्यश्री की मेरे कपर सवार से कृषा रही है। यह सेरा परम सीमाग्रह । उनके चरणों से मेरा बार-बार नमोझत ।

सभवतः यह ग्रन्थ तैयार न हो पाता, यदि मानतीय साह झान्तिप्रसादजा इसके लिए मुक्ते प्रेरणा न करते । मै इसके लिये उनके प्रति घ्रपनी घ्रामार भावना व्यक्त करना घ्रपना कर्तव्य मानता हूँ ।

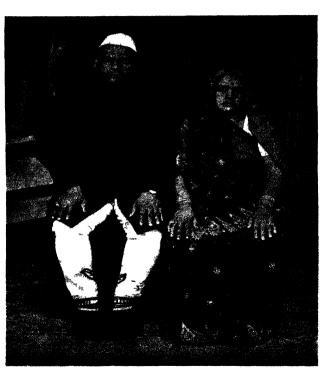

श्री मतीएवं श्री मालाश्री चन्द जैन चावस वाले

इस प्रत्य के प्रकाशन में श्री लाला केशरीचन्द्र श्रीचन्द्र चावल वाले दिल्ली ने सम्पूर्ण प्राधिक सहयोग दिया। धाप धरयन्त धार्मिक व्यक्ति है। ध्राप ध्राचार्य श्री के ध्रनन्य भक्तों में से हैं। ध्रापका स्वभाव धरयन्त सरल, सौम्य एव उदार है। धार्मिक कार्यों में ध्राप समय-समय पर मुक्तहस्त दान देकर ध्रपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया करते है। ध्रापकी उदारता सराहनीय है। मै ध्रापके ध्रमूत्य योगदान के लिये हृदय से ध्रापका ध्राभारी हूँ।

मैं सम्राट प्रेस के प्रोप्राइटर स्रोर झपने मित्र श्रीनारायण सिंह जी बास्त्री के प्रति भी स्रपना हार्दिक स्राभार प्रगट करता हूँ जिन्होंने इसके मुद्रण मे व्यावसायिक भावना के स्थान पर झपनत्व की भावना को अपनाया। उनका तथा उनके कर्मचारियो का मुक्ते सदा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

श्रन्त मे विद्वान् पाठको से निवेदन है कि इस प्रत्य में प्रमाद या श्रज्ञानवश कही कोई स्खलन हुआ हो श्रयवा कोई त्रृटि उनकी दृष्टिमे श्रावे पो वे कृपा करके उसको सूचना मुक्ते अवस्य देने का कष्ट करे, जिससे श्रागामी सस्करण मे वे सुधारी जा सके।

श्रावण कृष्णा प्रतिपदा बीर निर्वाण संवत २५०० बलभद्र जैन

(भूतपूर्व सपादक दैनिक सन्देश, जैन सन्देश, दिव्यध्विन)

## भूल-शुद्धि

इस ग्रन्थ मे एक बहुत भयंकर भूल हो गई है। पृष्ठ सख्या १४४ से म्रागे पृष्ठ सख्या १६१ चालू हो गई है। बीच के १६ पृष्टो की मन्या छूट गई है। पाठ्य सामग्री तो पूरी है किन्तु पृष्ठ सख्या छूट गई है। इस भूल के लिये हमे हार्दिक दुख है। पाठकों की सूचना के लिये यह निवेदन किया गया है, जिससे उन्हें कोई भ्रम न हो।

---वलभद्र जैन

## विषयानक्रमणिका

| विषयानुक्रमाणका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| प्रथम परिच्छेद र जैनसमं विदव का प्रनादि सत्य आत्मा का शास्त्रत रूप ग्रात्मा और अनात्म का विरकाणिक संघर प्रनादम पर ग्रात्म-विजय की राह ग्रात्म विजय के पुरस्कर्ता-जिन जिनवेद द्वारा उपविष्ट मार्ग ही जैनसमं है प्राचीन माहित्य के जब मं का नामोल्लेख भारतीय संस्कृति की दो धाराएँ—श्रमण ग्रीर वैदिक श्रमण सस्कृति जात्म स्मार्ग प्रात्तव भौर प्राव्दिक सस्कृति जैनसमं म तोथंकर-मान्यता पत्र पर्राप्ते विरोधकर धर्म नेता है, धर्म-सस्थापक नही जैनसमं मे स्वतारवाद नही है तीथंकरो के नाम विश्वरों के सम्बन्ध मे विशेष ज्ञातव्य— वश्न वर्ग, वर्ग, विवाह | १—१२<br>₹ :<br>१३—१६ | भागिक हैं  सानव की साद्य संस्कृति  प्रकृति-परिवर्तन  कुलकर  सितम कुलकर नाभिराज  लामराज द्वारा ग्रुग-प्रवर्तन  रे भगवान क्ष्यभदेव का जन्म देवो द्वारा स्र्योध्या की रचना  नाभिराज की पत्नी महदेवो  महदेवो का स्वप्न-दर्शन  भगवान का जन्म-महोस्सव  हन्द्र द्वारा स्रानन्द नाटक  भगवान का जन्म-महोस्सव  हन्द्र द्वारा स्रानन्द नाटक  भगवान का नामकरण  बात्य काल  भगवान को वात्य की बात्य भीइएएँ  जन्म के दस स्रतिशय  (भगवान की वात्य भीइएएँ  जन्म के दस स्रतिशय  भगवान के सी वाह  पुत्र पुत्रियो का जन्म  भगवान के सी पुत्र  स्वार्व सोर प्रकृति स्वार्थ का स्राविष्कार  पुत्रों को विविष्य कलास्त्रो का प्रशिक्षण | ₹ <b>€</b> —३६<br>₹ <b>€</b> —३७ |  |  |
| मन्दिर-निर्माण की पृष्टभूमि<br>भूनि-निर्माण का इतिहास<br>जैन मन्दिरों की सरचना झीर उनका<br>क्रांमक विकास<br>तीर्थकरों के चिन्ह<br>जैन प्रतीको का परिचय<br>हितीय परिच्छेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७—२६ ५              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>₹</b> \$— <b>¥</b> ξ          |  |  |
| भगवान ऋषभवेव<br>भगवान ऋषभवेव से पूर्वकालीन परिस्थिति<br>काल चक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹७—३१                | वश-स्थापन<br>भगवान के विविध नाम झौर गृहस्थ<br>जीवन का काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |  |  |

२

₹

₹.

| ६. ऋषभयंव का वैराग्य और बीक्षा १७—५१ नीलाञ्जन का नृत्य और मृत्यु भगवान का वैराग्य पुत्रों को राज्य-विमाणन भगवान का धीनिन्कमण भगवान की बीक्षा प्रयाग तीर्थ तपोभ्रष्ट मुनिवेगी: मरीचि का विद्रोह ७. भगवान की कठोर साधना भगवान की कठोर साधना भगवान की कठोर साधना भगवान की कठार साधना भगवान की केवल्य की प्राप्ति छक्षा यट समस्तरण और देवालय भगवान का वैर्यलय भगवान को वैर्यलय भगवान का वैर्यलय भगवान को वैर्यलय भगवान के विर्वलय भगवान के प्राप्ति भगवान के प्रार्थन सम्बन्धन्ति समस्तरण और देवालय भगवान के प्रार्थन सम्बन्धन्ति भगवान के प्रार्थन सम्बन्धन्ति र भगवान के प्रार्थन सम्बन्धन्ति सम्त्रार परम्परा में मान्य चीतीस स्रतिशय भगवान के परवार सम्मन्द्रम्यति सम्बन्धन्ति भगवान के प्रवार सम्मन्द्रम्यति सम्बन्धन्ति भगवान के प्रवार सम्मन्द्रम्य १० भगवान का सम्बन्धन्ति स्वर्थक्षेत्रार सम्यान सम्मन्द्रम्य भगवान का प्रवार पर निर्वाण भगवान का निर्वाण भगवान का निर्वाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वैदिक साहित्य के वातरकात तथा केशी  प्रीर भगवान ऋषभदेव  जैततर सन्यों में ऋषभदेव  भावनात्मक एकता के प्रतीक ऋषभदेव  श्र भरत की धर्म-विष्ठ  विश्वनय हारा विश्वतय  विश्वनय हारा विश्वतय  विश्वनय हारा विश्वतय  विश्वनय हारा विश्वतय  विश्वनय हारा विश्वती-पर  १४. भरत की विश्वतय  विश्वनय हारा विश्वती-पर  १४. भरत की विश्वतय  विश्वनय हारा विश्वती-पर  १४. भरत को पर्वाचिक हा बेराम्य  बाह्यी प्रीर सुन्दरी का वेशाम्य  श्र भरत प्रती विश्वतय  वाह्यवी का वेशाय  १६ भरत प्रती वाह्यवी-पुद्ध  भरत को प्रवादिक्षित्वय  १६—६७  चक्रवर्ती का वंशाय  प्रोतस्पुर-तिगंग  १७ चक्रवर्ती का द्याय  प्रोतस्पुर-तिगंग  १८. भरत को प्रवादिक्ष  भरत का वंशन  १८. भरत को सावह व्यवत्य में सुधार  बाह्यण वर्ण की स्थापना  १८. भरत को सोवह व्यवत्य  एवं भरत को प्रवादिक विश्वत्य  एवं भरत का निव्यक्ष स्थाय  सुकोचना स्वयस्व  यवश्य की स्वाद्य |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११. नामिराज और सर्वेदो ७१-७२ जैन पुराणों में प्रसिद्ध की प्राचित की प्रमादिक की प्राचित की प्रमादिक की प्रम की प्रमादिक की प्रमादिक की प्रमादिक की प्रमादिक की प्रमादिक की | जुराज को पराजय चुकराज को पराजय चक्रती का न्याय देश भरत को भरत भरत चिक्रत भरत चिक्रत भरत चिक्रत भरत चिक्रत चीर भरत चैनतर साहित्य और भरत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| तृतीय परिच्छेद                    |        |      | बष्ठ परिच्छेत                         |               |
|-----------------------------------|--------|------|---------------------------------------|---------------|
| भगवान ग्रजितनाथ                   | ११३    | ११४  | भगवान सुमतिनाय                        |               |
| े पूर्वभव                         | ***    | ***  | पूर्व भव                              | १२२१२३        |
| भगवान का गर्भकल्याणक              |        |      | गर्भ कल्याणक                          |               |
| भगवान का जन्म महोत्सव             |        |      | जन्म कल्याणक                          |               |
| भगवान का दीक्षा ग्रहेण            |        |      | वीक्षा कल्याणक                        |               |
| भगवान को केवलज्ञान                |        |      | वादा। कल्याणक<br>केवलज्ञान कल्याणक    |               |
| भगवान का परिवार                   |        |      | भगवान का परिवार                       |               |
| भगवान का निर्वाण कल्याणक          |        |      | मोक्ष कल्याणक                         |               |
| भगवान स्रजितनाथ का तीर्थ          |        |      | यक्ष-यक्षणी                           |               |
| यक्ष-यक्षिणी                      |        |      | नवर वादाचा                            |               |
| सगर चऋवर्ती                       | ११५-   | -११६ | सप्तम परिच्छेद                        |               |
| षट् खण्डका अधिपति सगर चक्रव       | र्ती।  |      |                                       |               |
| मणिकेतुद्वारासगरको समफाने क       | । यत्न |      | भगवान पद्मप्रभ                        | १२४—१२७       |
| सगर द्वारा मुनि-दीक्षा            |        |      | पूर्वभव                               |               |
| सगर का निर्वाण                    |        |      | गभीवतरण                               |               |
| तीर्थ के रूप मे गनाकी प्रसिद्धिका | कारण   |      | जन्म कल्याणक<br>दीक्षा कल्याणक        |               |
|                                   |        |      | केवलज्ञान कल्याणक                     |               |
| चतुर्थ परिच्छेद                   |        |      | भगवान का सघ                           |               |
| भगवान संभवनाथ                     | 9919-  | 388- | निर्वाण कल्याणक                       |               |
| पूर्वभव                           | ***    |      | यक्ष-यक्षणी                           |               |
| गर्भ कल्याणक                      |        |      | कौशाम्बी<br>-                         |               |
| जन्म कल्याणक                      |        |      | पभौसा                                 |               |
| निष्क्रमण कल्याणक                 |        |      | 44141                                 |               |
| केवलज्ञान कल्याणक                 |        |      | श्रष्टम परिच्छेद                      |               |
| भगवान का परिकर                    |        |      |                                       |               |
| निर्वाण महोत्सव                   |        |      | भगवान सुपादवंनाथ                      | १२५—१३१       |
| श्रावस्तो                         |        |      | पूर्वभव                               |               |
| पुरातत् <b>व</b>                  |        |      | गर्भकल्याणक                           |               |
| 3                                 |        |      | जन्म कल्याणक                          |               |
| पंचम परिच्छेद                     |        |      | दोक्षा कल्याणक                        |               |
|                                   |        |      | केवलज्ञान कल्याणक                     |               |
| भगवान् ग्रमिनन्दननाथ              | १२० -  | -१२१ | भगवान का परिकर<br>निर्वाण कल्याणक     |               |
| पूर्वभव                           |        |      | ानवाण कल्याणक<br>यक्ष-यक्षिणो         | 1             |
| गर्भावतरण                         |        |      | यक्ष-याजणा<br>सुपाद्यंनाथ कालीन स्तूप |               |
| जन्म कल्याणक                      |        |      | सुपारवंनाथ की मूर्तियाँ और सर्प-      | en vora       |
| दीक्षा कल्याणक                    |        |      | स्वस्तिक                              | 11-1-41-20-11 |
| केवलज्ञान कल्याणक                 |        |      | वाराणसी                               |               |
| भगवान का परिकर                    |        |      | काशी में नाग-पूजा                     |               |
| निर्वाण कल्याणक                   |        |      | पुरातत्व<br>पुरातत्व                  |               |
| यक्ष- यक्षणी                      |        |      | 3/1/1/4                               |               |

| 1.                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| नवम परिच                                                                                                                                                                 | <b>छे</b> व                 | हाबक्ष परिक                                                                                                                                                                                                 | <b>छे</b> व                                 |
| भगवान चन्द्रप्रभ पूर्व भव गर्भकत्याणक जन्म कत्याणक दोक्षा कत्याणक केवलज्ञान कत्याणक भगवान का परिवार मोक्ष कत्याणक यस-यक्षिणी चन्द्र पुरी                                 | 635638                      | भगवान श्रेयान्सनाथ पूर्व भव गर्भावतरण जन्म कत्याणक देशा कत्याणक केवलज्ञान कत्याणक भगवान का परिवार निर्वाण कत्याणक यक्ष-यक्षिणो सिहपुरी त्रिष्ठ्य                                                            | \$65569<br>\$84588                          |
| दशम परिस                                                                                                                                                                 | न्छे <b>द</b>               | त्रयोदश परि                                                                                                                                                                                                 | च्छेद                                       |
| भगवान पुष्पवन्त पूर्व भव गर्भ कत्याणक जन्म कत्याणक निष्कमण कत्याणक केवलबान कत्याणक भगवान का सघ निर्वाण कत्याणक अपरानम सप्पानम्म सप्पानम्म सक्ष-यक्षिणी काकन्दी ककुभग्राम | <i>0</i>                    | भगवान वासुपुरस<br>पूर्व भव<br>गर्भ कल्याणक<br>जन्म कल्याणक<br>दीक्षा कल्याणक<br>केवलझान कल्याणक<br>भगवान का सघ<br>निर्वाण कल्याणक<br>यस-यिकणी<br>चन्यापुरी<br>प्रसल बलभड़, द्विपुष्ठ नारायण,<br>प्रसितारायण | १६४—१६ <b>८</b><br>तारक<br>१६ <b>न</b> —१६१ |
| एकादश परिः                                                                                                                                                               | न्छे <b>द</b>               | चतुर्दश परिस                                                                                                                                                                                                | <b>न्छेद</b>                                |
| भगवान शीतलनाथ पूर्व भव गर्भ करुयाणक जन्म करुयाणक दीक्षा कर्याणक केवलज्ञान कर्याणक भगवान का संघ निर्वाण कर्याणक यस-यक्षिणी भगवान विल्लास की जन्म- मिथ्यादान का इतिहास     | १३८-१४१<br>भूमि-भद्रिकापुरी | भगवान विसलनाथ पूर्व भव जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक दीक्षा कल्याणक केवलज्ञान कल्याणक भगवान का परिकर निर्वाण कल्याणक यक्ष-यक्षी किप्पता थमें बलभव्र, स्वयंभूगारायण, मध्                                         | <i>₹⊍</i> 9—0 <i>⊍</i> 9                    |
|                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                             |                                             |

| पंचवश परिच्छेदः                         |         | यक्ष-यक्षिणी                      |              |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|
| 100000 per 100000                       |         | हस्तिनापुर                        |              |
| भगवान धनन्तनाथ<br>पूर्वभव               | १७४—१७५ |                                   |              |
| पूत्र भव<br>गर्भ कल्याणक                |         | श्रद्धादश परिच्छेद                |              |
|                                         |         | भगवान कुन्थुनाथ                   |              |
| जन्म कल्याणक                            |         | पूर्व भव                          | x 3 9 \$ 3 9 |
| दीक्षा कल्याणक                          |         | रूप पत्र<br>गर्भ कत्याणक          |              |
| केवलज्ञान कल्याणक                       |         | जन्म कल्याणक                      |              |
| भगवान का परिकर                          |         | वीक्षा कल्याणक                    |              |
| निर्वाण कल्याणक                         |         | केवलज्ञान कत्याणक                 |              |
| यक्ष-यक्षी                              |         | भगवान का परिकर                    |              |
| <b>ध</b> नन्स चतुर्दशी बत               | १७५१७६  | नगवान कापारकर<br>निर्वाण कल्याणक  |              |
| पुरुषोत्तम नारायण, सुप्रभ बलभद्र, मधुः  | मूदन    | यक्ष-यक्षिणी                      |              |
| प्रतिनारायण                             | १७६—१७७ | यव-यावणा                          |              |
| षोडश परिच्छेद                           |         | एकोनविंशति परिच्छे                | वेद          |
|                                         |         | भगवान ग्ररनाथ                     | १६६—१६=      |
| भगवान घर्मनाथ                           | १७५१७६  | पूर्वभव                           | 104 105      |
| पूर्वभव                                 |         | गर्भ कल्याणक                      |              |
| गर्भकल्याणक                             |         | जन्म कल्याणक                      |              |
| जन्म कल्याणक                            |         | दीक्षा कल्याणक                    |              |
| दीक्षाकल्याणक                           |         | केवलज्ञान कल्याणक                 |              |
| केवलज्ञान कल्याणक                       |         | भगवान का धर्म परिवार              |              |
| भगवान का परिकर                          |         | निर्वाण कल्याणक                   |              |
| निर्वाणुकल्याणक                         |         | यक्ष-यक्षणी                       |              |
| यक्ष-यक्षिणी                            |         | सुभौम चकवर्ती                     |              |
| रतनपुरी                                 |         | पूर्वभव                           | १६६—२०१      |
| सुदर्शन्, बलभद्र, पुरुषसिंह नारायण, मधु | क्रीड   |                                   |              |
| प्रीतनारायण                             | 908950  | परशुराम द्वारा सहस्रवाहु का सहार  |              |
| मधवा चक्रवर्ती                          | १८० १८१ | सुभौम का जन्म                     |              |
| सनत्कुमार चक्रवर्ती                     | १८१—१८३ | सुभौम को चक्रवर्ती पद की प्राप्ति |              |
|                                         |         | नन्दिषेण बलभद्र. पुण्डरीक नारायण, |              |
| सप्तदश परिच्छेद                         |         | निशुम्भ, प्रतिनारायण              | २०१—२०२      |
| भगवान् शान्तिनाथ                        | 8=8-855 | विंश परिच्छेद                     |              |
| पूर्वभव                                 |         | भगवान मस्लिनाथ                    |              |
| गर्भ कल्याणक                            |         | पूर्व भव                          | २०३—२०४      |
| जन्म कल्याणक                            |         | गर्भ कल्याणक                      |              |
| दीक्षा कल्याणक                          |         | जन्म कल्याणक                      |              |
| केवलज्ञान कल्याणक                       |         | दीक्षा कल्याणक                    |              |
| भगवान का परिकर                          |         | केवलज्ञान कल्याणक                 |              |
| निर्वाणकल्याणक                          |         | भगवान का सघ                       |              |
|                                         |         | करवरा चर्मा सभ                    |              |

लक्ष्मण द्वारा कोटिशिला उठाना

हनुमान का लंका-गमन निर्वाण कल्याणक राम का लका पर बाक्सण यक्ष-यक्षणी लक्ष्मण के शक्तिका लगना मिथिला नगरी रावण द्वारा बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना २०६ पदम चक्रवर्तो रावण की मृत्यु मन्दिसित्र बलभद्र, दक्त नारायण, राम का लका-प्रवेश और अयोध्या-गमन बलीन्द्र प्रतिनारायण २०६---२०७ बलभद्र, नारायण की विभूति भरत घर में वैरागी एकविश परिच्छेद राम-लक्ष्मण का राज्याभिषेक भगवान मुनिसुवतनाथ शत्रुष्त द्वारा मथुरा-विजय पर्व भव सीता का परित्याग गर्भ कल्याणक लब-कुश का जन्म श्रौर दिग्विजय जन्म कल्याणक सीता जी की अग्नि-परीक्षा दीक्षा कल्याणक दी घंसूत्री भामण्डल का करुण निधन केवलज्ञान कल्याणक राम को वैराग्य ग्रीर मोक्ष-गमन भगवान का चतुर्विध सघ त्रयोविज्ञतितम परिच्छेंद निर्वाण कल्याणक राजगृही-जन्म नगरी नारद, बसुद्धीर पर्वत का संवाद २६५--२७१ मगर्घसाम्राज्य की राजधानी के रूप में प्राचीन काल में यज्ञों कारूप वर्तमान राजगृह मत्स्य पूराण मे यज्ञो के विकास का इतिहास बलभद्र राम, लक्ष्मण नारायण, रावण महाभारत मे वसुका चरित्र प्रतिनारायण २११--- २१२ चतविशतितम परिच्छेद द्वाविश परिच्छेद २७२--२७४ भगवान नमिनाथ जैन रामायण २१३---२६४ पूर्वभव इक्ष्वाकृवंश, सूर्यवश, चन्द्रवश गर्भ कल्याणक रघवंश जन्म कल्याणक नारद की उत्पत्ति दोक्षा कल्याणक राक्षस वंश, वानर वश केवल ज्ञान कल्याणक भगवान का चतुर्विध सध राक्षस कुल मे रावण का जन्म राजा जनक के भामण्डल और सीता का जन्म निर्वाण कल्याणक धनुः परीक्षा ग्रौर राम-सीता का विवाह यक्ष-यक्षिणी जयसेन चक्रवर्ती भामण्डल ग्रीर सीताका मिलन २७४---२७५ राम का वनवास पंचविशतितम परिच्छेव बज्जकर्णका कष्ट-निवारण लक्षण को बनमाला का लाभ भगवान नेमिनाय २७६---२७७ राम का जटायु से मिलन पूर्वभव सीता का अपहरण हरिवंश की उत्पत्ति २७६—३०१ लंका के उद्यान में सीता हरिवंश की स्थापना सुग्रीव से राम की मित्रता हरिवश की परम्परा)

वसु की वंश-परम्परा में जरासन्ध

| महाराज समुद्रविजय का राज्याभिषेक                             | पाण्डवो का निष्कासन                 |                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| वसुदेव की कुमार लीलाये                                       | नेमिनाथ काशौर्यप्रदर्शन             |                        |
| श्रनेक कत्याग्री के साथ विवाह                                | नेमिनाथ के विवाह का द्यायोजन        | ३१५३२५                 |
| रोहिणीकी प्राप्ति                                            | भगवान का दीक्षाकल्याणक              |                        |
| बलभद्र बलराम का जन्म                                         | राजीमती द्वारा दीक्षा               |                        |
| कस का जन्म ग्रीर वसुदेव द्वारा वचन दान                       | भगवान नेमिनाथ का केवलज्ञान          | कल्याणक                |
| वसुदेव-देवकी का विवाह                                        | भगवान का धर्म बिहार                 |                        |
| कृष्ण-जन्म                                                   | भगवान का धर्म परिकर                 |                        |
| कृष्ण का बाल्य-जीवन                                          | गजकुमार मुनि पर उपसर्ग              |                        |
| कृष्ण द्वारा देवियो का मान- <b>मर्दन</b>                     | भगवान की भविष्यवाणी                 |                        |
| गोवर्धन पर्वत उठाने का रहस्य                                 | द्वारका दाह                         |                        |
| देवको का पुत्र से मिलन                                       | श्रीकृष्ण का करुण निधन              |                        |
| कृष्ण को शस्त्र-विद्याका शिक्षण                              | मोह विव्हल बलराम की प्रवज्या        |                        |
|                                                              | पाण्डवो की निर्वाण-प्राप्ति         |                        |
| चाणूर स्रौर कस का वध<br>माता-पितासे कृष्ण का मिलन            | भगवान नेमिनाथ का निर्वाण कर         | याणक                   |
| सत्यभामा श्रौर रेवती का विवाह                                | जरत्कुमार की वश-परम्परा             |                        |
| यादवो के प्रति जरासन्ध का धिमयान                             | भगवान नेमिनाथ : एक ऐतिहासिक         |                        |
| भगवान का गर्भ कल्याणक                                        | व्यक्तित्व                          | ३२५—३२८                |
| जन्म कल्याणक                                                 | श्रीकृत्व के गुरु                   | 1,7=                   |
|                                                              | श्रीकृष्ण को बिष्णुका अवतार मानने   | ***                    |
| यादवो द्वारा शौर्यपुर का परित्याग<br>द्वारका नगरी का निर्माण | की परिकल्पना                        | ३२≂—३३२                |
|                                                              | भगवान नेमिनाय से सम्बद्ध नगर        | ३३२३३८                 |
| रुविमणी के साथ कृष्ण का विवाह                                | भगवान नेमिनाथ की निर्वाण            |                        |
| प्रदामन का जन्म ग्रीर श्रपहरण                                | भूमि—गिरनार                         |                        |
| प्रद्युम्न को विजय-लाभ                                       | ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती                | <b>₹₹</b> — <b>₹</b> ¥ |
| प्रद्युम्न की दृढ शील-निष्ठा                                 | श्वेताम्बर परम्परा मे ब्रह्मदत्त चः |                        |
| प्रद्युम्न कुमार का माता-पिता <b>से मिलन</b>                 | हिन्दू परम्परा मे ब्रह्मदत्त कथानव  |                        |
| महाभारत-युद्ध ३०२३०६                                         |                                     |                        |
| कुरुवश                                                       | षड्विंशतितम परिष                    | छेद                    |
| राजकुमारो का प्रशिक्षण                                       | . `                                 |                        |
| पाण्डवो का स्रज्ञातवास                                       | भगवान् पादवेनाथ                     | 38£\$£8                |
| द्रौपदी-स्वयम्बर                                             | पूर्वभव                             |                        |
| पाण्डवो का पुन श्रज्ञातवास                                   | प्रथम भव                            |                        |
| पाण्डव विराटनगर मे                                           | द्वितीय भव                          |                        |
| पाण्डव द्वारिका मे                                           | तृतीय भव                            |                        |
| यादव कुल के प्रति जरासन्ध का कोप                             | चौथाभव                              |                        |
| कुरुक्षेत्र में महाभारत-युद्ध ३०६-३१५                        | पाचवां भव                           |                        |
| माता कुन्ती श्रीर कर्णकी भेट                                 | छटवाँ भव                            |                        |
| ब्यूह रचना                                                   | सातवां भव                           |                        |
| युद्ध का भेरी-धोष                                            | য়াচৰা भৰ                           |                        |
| श्रीकृष्ण द्वारा जरासन्ध का वध                               | नौवाँ भव                            |                        |
| श्रीकृष्ण द्वारा दिग्विजय                                    | गर्भ कल्याणक                        |                        |
|                                                              |                                     |                        |

पार्चनाथ के माता पिता, वंश और जन्म तिथि भगवान का जन्म कल्याणक पार्चनाथ और महीपाल तपस्वी पार्चकुमार का विवाह ? पार्चनाथ का वैराग्य और दीक्षा सम्बर द्वारा पार्चनाथ के ऊपर उपसर्ग

केवलज्ञान कल्याणक भगवान का चतुर्विध संघ

निर्वाण कल्याणक पादर्वनाथ ग्रीर संबर के भवान्तर

यक्ष-यक्षिणी भगवान पार्श्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव ३५८—३६१

पार्श्वनाथ की जन्म नगरी—काशी पार्श्वनाथ की निर्वाण-भूमि सम्मेद शिखर

#### मप्तविद्यतितम् परिच्छेद

भगवान महावीर

३६५—४०६

पूर्व भव गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक जन्म-नगरी— वैशाली महावीर के माता-पिता वश ग्रीर गोत्र नामकरण बाल-लीलाएँ चिरकुमार महावीर कुमारामात्य ग्रीर महावीर जीवन्त स्वामी की प्रतिमा वैरक्कत उपवर्ग चन्दनवाला का उद्घार कैवलज्ञान कल्याणक गणधर का समागम धर्म-चक-प्रवर्तन भगवान का गणधर भगवान का दिन्यस्वनि तस्कालीन राजन्य वर्ग पर भगवान का प्रभाव श्रीणक विस्वसार

श्रीणकावम्बसार वैशालीकाराज-परिवार

सिद्धार्थ उदायन शतानीक दशरथ जीवन्धरकुमार

जावन्त्र कुमार झन्य नरेशगण महावीर का लोकव्यापी प्रभाव महावीर के समकालीन तेथिक पूर्णकाश्यप

मंखलि गोशालक स्राजितकेश कम्बल प्रकृद्ध कात्यायन सजय वेलड्टिपूत्र

गौतम बुद्ध भगवान महावीर का परिनिर्वाण भगवान महावीर के यक्ष-यक्षिणी

भगवान महावीर के कल्याणक स्थान

४०६--४१

जन्म कल्याणक स्थान दीक्षा कल्याणक स्थान केवलज्ञान कल्याणक स्थान निर्वाण कल्याणक स्थान

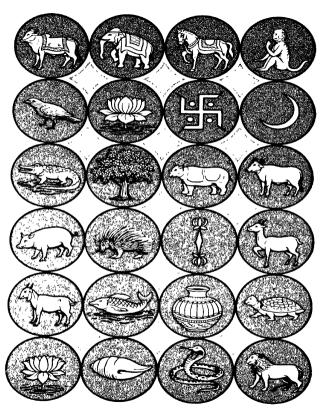

चौबीस तीर्थकंरों के चिन्ह

## जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

तीर्थंकर चरितावली

प्रथम माग

. .

प्रथम परिच्छेद

जैन धर्म

विश्व का प्रत्येक प्राणी मुख चाहता है। शुद्र कीट पतग से लेकर महान शक्ति-सासप्य ध्रौर ज्ञान विवेक से युक्त देव ध्रीर मानवा तक सभी की इच्छा और प्रयास मुख की प्राप्ति के लिये ही होता है। ध्रपनी इच्छा और

विश्वका ग्रनादि

कामना की पूर्ति मे ही मुख समाधा रहता है । इसरो द्वारा वेलान् थोपा गया सुख पीडा ही निपजाना है । स्पप्ट है कि प्रत्येक प्राणी मुख की अभिलाषा करता है और उसका काम्य सुख स्वाधीनना में प्रगट होना है । अर्थान् साध्य सवका सुख् है और उसका साधनः स्वाधीनता है ।

स्वाधीनता के बिना सुख मिलता नहीं, पराधीनता में दुख जाता नहीं । स्वाधीनता हो तो सुख मिल सबता है। इसलिए मुख की उपलब्धि स्वाधीनता के बिना सभव नहीं है। इसलिये कहना होगा कि सुख भ्रीर स्वाधीनता ही विष्य का श्रनादि सत्य है और यही चरम सत्य भी है।

किन्तु यह भी मत्य है कि समग्र प्राणधारी मत्व, विश्व के समस्त जीव सुख चाहते है, प्रयत्न भी सुख के लिये करने है, किन्तु उनके हर प्रयत्न का परिणाम हु ज होता है, उनके सारे आयोजनों का परिणाक अनचाहे हु ख में होता है। यह के लिये उनकी यह दोड मृग-मंगीविका वनकर रह जाती है। यह कैसी विडम्बना है कि सब सुख चाहते है, किन्तु मुख मिलता नहीं, दृख नहीं चाहते, किन्तु दृख टलता नहीं। दृख के कट्टू बीज बोकर सुख के मीठे फल लगेंगे, यह कभी सभव नहीं। किन्नु प्रयोक जीव आशा यही करना है। क्षद्र प्राणियों की तो बात ही क्या है, बुद्धि के कीशल में मुख्या के साधनों का अम्बार उकट्टा करने वाले मनुष्य को भी अभी समकता लेख है कि मुख के स्वादिष्ट फल सुख क वृक्ष पर ही लगेंगे और मुख का बह बृक्ष मुख का बीज वोकर ही उगेगा।

मुख का बीज स्वाधीनता है। दुख कोई दूसरा नहीं देता, दुख पर की आधीनता से आता है। सुख कोई दूसरा देता नहीं है, सुख स्वाधीनता में में आता है। मुख और दुःख का यह विचार अनुभव में से निकला है। यह दर्धन बाध्य का कुछ हत तव नहीं, यह चित्तन का सहज फल है। दुख सिलता है तो उसका कोई कारण भी रूस होगा। विचार करते है तो दृष्टि की पकड में दोप दूसरों का आता है। स्मिलिय उपालस्थ भी दूसरों को देते है। दुख से विलिबलातों है किन्तु दूसरों को उपालस्थ देकर हम उसका निदान करने की भक्तर से बच जाते है। इससे दुख की सामा तो के सहोती नहीं, उपालस्थ की मात्रा बढ जाती है। दुख का यही एकमात्र निदान व्यक्ति के

पास शेष रह गया है। किन्तु क्या इससे दुखों से मुक्ति मिल जाती हैं? निश्चय ही नहीं मिलती। तब समफना चाहिये कि दुख का यह निदान ही गलत है। सही निदान हो तो सही उपचार की आरशा की जा सकती है। गलत निदान हो तो रोग की हर श्रीषधि व्ययं हो जाती है।

े दुःख प्राणी मात्र का रोग है आज का नहीं, श्रनादि का रोग है । इस रोग को दूर करना है तो उसका सही निदान करना ही होगा । रोग का कारण पकड में श्राजाय तो उस कारण को दूर करके रोग दूर किया जा

सकेगा। रोग का कारण बना रहे और रोग दूर हो जाय, यह कभी सभव नही हो सकेगा।

ससार की प्रत्येक वस्तु मुलत शुद्ध है ब्रोर स्वतन्त्र भी। जब दूसरे तत्व से ससर्ग होता है, तब वस्तु अपने मूल रूप को छोडकर अगुद्ध बनती है, उसमें विकार आता है। वह पराघीन होकर ही विकारी बनती है। संसार में

प्राणी नाम का कोई मूल तस्व नही है। प्राणी तो प्राणधारी को कहते है। प्राण दस है—स्पर्शन, धारमा का शाद्यवर स्तना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पाच इन्द्रिया, मन, बचन, काय, श्वासोच्छ्वास और ध्रायु। रूप ससार के प्रत्येक प्राणधारी जीव में इन दस प्राणों में से कम से कम चार घ्राण और घर्षिक कृषिक दस प्राण होते हैं। इन प्राणों को लेकर ही जीवन है। प्राण है, इसीलिये तो वह प्राणी

कहलाता है। किन्तु प्राण शाक्वत रहने वाले नही है। आयु की मर्यादा को लेकर प्राण हैं। आयु समाप्त होते ही प्राणो का वियोग हो जाता है। इसलिये प्राण नामक कोई मुलतत्व नही है। आत्मा मूल तन्व है, प्राण उसके साथ सयुक्त है। अतः कहना होगा कि आत्मा और प्राण दो भिन्न वस्तु है। इसके साथ प्राणो का सयोग-वियोग चलता रहता है। प्राणो के सर्थाग-वियोग की यह आख मिन ही जन्म-मरण कहलाती है। किन्तुयह जन्म-मरण आत्मा का नही होता, प्राणो का होता है। प्राण शरीर के अग है, अतः वस्तुत. जन्म-मरण आत्मा का नही, शरीर का होता है। प्राण और शरीर जड है, आत्मा चेतन है।

े चेतन का स्रथं है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । ये दोनो उपयोग सभी आत्माओं के स्वभाव है । ये किसी के निमित्त से नहीं है, ये तो आत्मा के गुण धर्म है । इनमे रूप, रस, गन्ध श्रीर, स्पर्ध नहीं है । रूप, रस, गन्ध और स्पर्ध पुद्गल के गुण धर्म है । प्राण श्रीर क्षरीर पुद्गल है । पुद्गल की पहचान रूप, रस, गन्ध, स्पर्ध से होनो है । वह अचेतन है ।

आत्मा का एक गुण आनन्द है। आनन्द को हो सुख कहते है। आत्मा में मुख श्रीर आनन्द का अनन्त सागर लहरा रहा है, उसके स्वभाव में दुख का लेश भी नहीं है। दुख जड पुद्गल का धर्म नहीं। पुद्गल में दुख नाम का कोई गुण नहीं, सुख नाम का भी गुण नहीं। उसका स्वभाव तो रूप-रस-गन्ध-स्पर्ण है। तब प्रस्त उठना है— दुख न श्रात्मा का स्वभाव है, न पुद्गल का। तब आत्मा को पुख क्यों है? जबिक सुख आत्मा का स्वभाव है लो आत्मा को सदाकाल सर्वत्र सुख ही मिलना चाहिये। दुख कभी नहीं मिलना चाहिए। किन्तु ससार के प्राणी सुखी नहीं, बिल्क दुखी है। प्राणी के जीवन में मुख का आभाव तक नहीं होना और दुख प्रति पल होता है। इसिलये ससार में कोई प्राणी सुखी नहीं, सभी दुखी है, ऐसा क्यों है?

जब हम दु खं के कारणों की बोज करते है तो लगता है कि दु ख ग्रात्मा ने न्वय उपाजित किये हैं। वह स्व में स्थित नहीं रहा, पर में स्थित हो गया। स्व में न्यित रहता तो मुख मिलता क्यों कि स्व के भीतर हो मुख हित्ता है। दे के के साथ अनुभूति हो तो निज्य कर हो मुख प्रात्न होता है। किन्तु बह पर के साथ मत्त्र नहों तो तो निज्य हो सुख प्रात्न होता है। किन्तु बह पर के साथ मत्त्र हो गया, पर में स्थित हो गया, प्रत ने स्व हो प्रात्न हुआ। प्रया्त स्वाधितता में मुख ग्रीर पराधितता में दु ख है। 'दस्य' रहे तो मुख मिले, किन्तु वह 'भ्रवस्थ' रहा, प्रत उसे दु ख मिला। दु ख ग्रात्मा कारोग है। यह रोग नाना नाम-रूप वाला है, किन्तु सवका कारण एक हो है ग्रीर वह है ग्रस्वस्थता। ग्रात्म अपना ग्रालस्वन छोडकर हर क्षण हर ग्रवस्य पर पुर्वाण का श्राप्त का करता है। पर का ग्रात्म को लिया जाता है, जब न्यय पर विद्वास नहीं हु जाता। पुर्वाल ग्रात्मा के भिल्त है। अति मामान्यत तभी लिया जाता है, जब न्यय पर विद्वास नहीं हु जाता। पुर्वाल ग्रात्म के मिल है पर है। ग्रात्मा को भ्रयं के अपने भीतर पर, ग्रयं ने स्व स्व पर विद्वास नहीं है, इसिसें ही उसे पुर्वाण का सहारा लेना पड़ रहा है। पुर्वाण का सहारा लेना पड़ चा स्व के लिए पुर्वाण पर नियं हो गया है। ग्रयं ने भारने भीतर रहने वाले मुख पर ग्रविद्वास करने लगा है कि सुख पुर्वाण में है, पुर्वाण से ही उसे मुख मिल सकता है। स्थान, स्वता, स्वता है। स्व स्व स्वता स्वास करने लगा है कि सुख पुर्वाण में है, पुर्वाण से ही उसे मुख मिल सकता है। स्वयंन स्वता स्वता स्व

झाण, चक्षु और श्रोत्र ये पांचो इन्द्रियाँ और मन पुद्गल की रचना है। इनकी सचालक शक्तियाँ आरमा का पुद्गल अर्थात् अनारमा के साथ सम्पर्क की परिणाम है। आरमा अनारमा की भाषा मे सोचता है, उसी पर विश्वास करता है और उसी के सहारे कार्य करता है। आरमा की यह असहाय स्थिति हो उसके सारे द:को की मृत है।

म्रात्मा जब बहुत दुली होता है तो वह इस ग्रसह्य स्थिति से छुटकारे का प्रयत्न करता है. कभी छुटकारे की भावना उसके ग्रन्दर जागने लगती है। इस प्रकार की स्थिति कभी-कभी सत्संगति पाकर होती है, कभी सत्तो-मृनियो की ग्रमृतवाणी सनकर होती है, कभी सत् शास्त्र

भारम भौर भनारम का अध्ययन-मनने करने पर होती है और कभी ससार के दुखों से मुक्त होने का प्रयत्न करने का चिरकालिक संघर्ष वाले अथवा मुक्त हुए महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर होती है। किन्तु इस प्रकार की स्थिति प्राय अल्पकालिक होती है। अधिकाशत तो वह पौदगलिक सरचनाओं के प्रति झासिक

और उनके प्रति विभिन्न प्रकार के मानसिक इन्द्रों से अभिभूत ही बना रहता है। यह श्रासिक्त ही विषय और मान-सिक इन्द्र ही कपाय कहलाते हैं। इन्द्रियों की अपने भोगों के प्रति प्रामिक ही विषय कहलाते हैं। दूसरों को लेकर मन में कोष, अहंकार, माया और लोभ की जागृति कषाय कहनाती है। वस्तुन आरामा अपने मीतर के इन विषय कपायों को नेकर ही डुखी रहता है। दुख विषय-कपाय का परिणाम मात्र हैं, विषय-कपाय तो स्वयं डुख रूप है। ये तो ऐसी आग है जो आरमा के सम्पूर्ण गुणों को, शान्ति एव मुख को अस्म कर देती है। ये तो ऐसी अमर बेल है कि ये जिस आरमा के सहारे उगती है, उसी का रस पी-पीकर बढती जाती है। ये तो ऐसे विषय-वृक्ष है कि एक बीज बोकर हजारों विष-कल लगते है। आरमा अपने भीतर इन्हीं विष-बोजों को बोती रहती है और जब दक्ष विषय वक्ष बड़े होते है और उन पर विष-कल लगते है तो उन्हें खाकर निरन्तर विजविलाता और छटपटाता रहता है।

कीन बात्मा है जो सुख नही चाहता। किन्तु कितनी ब्रात्मा है जो इन विषय ब्रीर कषायों से मुक्त होने का प्रयत्न करनी है। ससार की अधिकाश ब्रात्मायं तो यह भी नहीं जाननी कि विषय-कषाय ब्रात्मा के शबु है या ये ब्रान्मा का ब्राहित करने हैं। ये ब्रात्मायं तो चोर ब्रात्मा का ब्राहित करने हैं। ये ब्रान्मायं तो चोर ब्रात्मायं जिन हो से प्रत्या का ब्राहित करने हैं। ये ब्रान्मायं तो चोर ब्रात्मायं जिन हो सिक्या ब्रात्मा का ब्राहित करने हैं। ये ब्रान्मायं हो चोर ब्रात्मायं जिनकी सम्या ब्रात्मायं जिन चानती है कि ब्रात्मा के ब्रात्म के का ब्राह्म के का का कि ब्रात्म के का ब्राह्म के का का का विषय अवस्य किन्तु उनकी मान्यता (विश्वास) ब्रीर ब्राव्म चानती ही है, जुनकर-पढ़कर जान लिया अवस्य किन्तु उनकी मान्यता (विश्वास) ब्रीर ब्राव्म के प्रति हो, जो ब्राह्म के कारण जानती तक नहीं। जानती है, किन्तु मानती नहीं, क्योंकि उन्हें पूद्माल के प्रति हो, उन्हें ब्राय्म प्रति ब्रास्था वहीं, उनकी ब्रास्था वृद्याल के प्रति है। ब्रान्था ब्राय्म प्रति हो तो उनके भीतर ब्रात्म के मन्वियानर रूप को पाने की ललक भी जांगे। इसलियं उनका जानना भी निर्यक्ष हो जाता है।

किन्तु कुछ्क आत्मा ही है जो इस तथ्य को जानती है, इमे मानती भी है और उसके लिये अपने आवरण में मुधार भी करती है। इस प्रकार के जान-इर्जन और वारित्र की समन्त्रित एकता के हाग प्रजान और मोह से सवर्ष करती है। पुद्दाल उन्हें बलात पथअपट नहीं करता, उनकी पथअप्ट करने की सामध्य तो उनके अपने भीतर के सजान और मोह नामक विकार में है। ये अनादिकालीन सस्कार क्षण भर में दूर नहीं हो पाते। सत्य सकल्प का सबल लेकर इनसे सचर्ष करने का पुरुषार्थ जगाना पड़ता है। सकल्प और पुरुषार्थ में जिनना तेज और वल होगा, मुक्ति की राह उतनी तीव्रता और घीव्रता से नय होती जायगी। यह तथ्य मदा स्मरण पत्वना होगा कि आस्थित ह्यारमनं बच्चुरात्मनं अर्थात् स्वय अपना सन हो अपनः शत्र है और आत्मा क्यारमा ही है। अर्थात अर्थात् स्वय अपना मित्र है। उस तत्व-दर्शन अप्राप्त की अपनेत्र सामध्ये के प्रति अर्थात् आस्था का लीह-लेख है। ध्रजान और मोह आत्मा की की इयकाश नहीं है। यह तो आत्मा की अन्त सामध्ये के प्रति अर्थात आस्था का लीह-लेख है। ध्रजान और मोह आत्मा की मिर्चलता के प्रमाण-पत्र है। इन प्रमाण-पत्रो को नष्ट कर ही आत्मा की श्रृण्विता के दर्शन होते है। यह तो आत्मा का सम्पूर्ण अनात्म के प्रति—चाहे वह आत्मा का अज्ञान और मोहरूप विकार हो, स्वीत्र है। यह तो आत्मा का सम्पूर्ण अनात्म के प्रति—चाहे वह आत्मा का अज्ञान और मोहरूप विकार हो, स्वीवृत्य की संद्र्णन होते हैं। स्वत्र तो अपनेत्र की स्वीवृत्य की संवृत्य की संवित्र की संवित्र की संवित्र की संवित्र की संवित्र की स्वीवृत्य की स्वीवृत्य की संवित्र की संवित्र की संवित्र की संवित्य की स्वीवृत्य की संवित्र क

भात्मा ग्रज्ञान, मोह भयवा भ्रम के कारण ग्रनात्म पुद्गल के प्रति भ्रपनत्व का नाता जोड़ लेता है। इस

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

अपनत्व की प्रक्रिया के कारण एक ऐसी आकर्षण-विकर्षण की सतत लहरे आन्दोलित होने लगती हैं कि आत्मा अपने

प्रापको भूल जाता है ब्रीर पुद्गल को ब्रयना मान बैठता है, पुद्गल को लेकर सुल-दुःस की अनात्म पर ध्रात्म- कत्पना करने लगता है, पुद्गल के सयोग-वियोग को इष्ट-प्राप्ति ब्रीर श्रनिष्ट-प्राप्ति प्रथवा विजय को राह प्रपना लाभ-हानि मान बैठता है। इस मिथ्या मान्यता में फसकर उसका सन्पूर्ण ज्ञान ब्रीर

क्रिया भो मिथ्या हो जाती है। तब पुराल की वर्गणाये प्राकृष्ट होकर उसके साथ सिश्तष्ट हो जाती है। पुद्गल का यह सक्लेप ही कर्म-बन्ध कहलाता है। कर्मों के बन्धन में बढ़ होकर घ्रात्मा जड पुद्गल के लिये ही सारा ब्यापार करने अगता है।

किन्तु गहराई मे उतर कर देखे तो हम पायंगे कि आत्मा को पुद्गल कर्मों ने कभी नहीं बाधा। उसके बन्धन तो उसके निजी विकार है। दोष पुद्गल का नहीं, स्वय आत्मा का है। जब तक दृष्टि स्व पर न लग कर पर पर लगी है, तब तक उसके विस्वाम, जिन्तन और कार्य कर्मा का केन्द्र-विन्तु पर रहेगा। जब तक केन्द्र-विन्तु पर रहेगा, जब तक केन्द्र-विन्तु पर रहेगा, विकार केन्द्र-विन्तु पर रहेगा, के लगे पर को उत्तरदायो बनाता रहेगा। और वह अपने सारे दुखों के निये पर को उत्तरदायो बनाता रहेगा। इन अभाव-अभियोगों के जाल को वह कभी तोडकर वाहर नहीं निकल पायेगा। किन्तु जब अन्तद्र्षिट पर से हट कर स्व पर केन्द्रित हो जाती है, तब उसकी अनुभूति का केन्द्र स्व वन जाता है। स्व की अनुभूति मे सुल का सम्व-दन होने लगता है। दृष्टि बरली। कि सुष्टि वरली। अत आवश्यक है कि मुख के अन्वेषण की राह में कदम बढ़ाने से पहले दृष्टि वरले।। मिण्या दृष्टि को छोडकर सम्यम्दृष्टि अपनायं। दृष्टि को सम्यक्त यह है कि आत्मा स्व की और उन्मुखत हो, पर की और उन्मुखता वर्ष करे।

स्व की भ्रोर उन्मुखता का अर्थ स्पष्ट समक्ष ले। आत्मा तो सत् चित् और आनन्द स्वरूप है। उसे दुख मिलता है अपनी भूल से। भूल से आत्मा से विकार उत्पन्त होते है, जिन्हे विषय-क्याय कहते है। अत दुख की जिम्मेदारी पदार्थ की नहीं, हमारी अपनी है। अत पदार्थों का जोड़-तोड़ करना वन्द करे। न पदार्थ हमारे मुख- इख का कर्ती है, न हम पदार्थ के भोक्ता है। न हम पदार्थ के कर्ती है, न पदार्थ हमारा भोक्ता है। प्रत्येक पदार्थ स्वय अपने परिणमन का कर्नी-भोक्ता है। ससार में अनन्त पदार्थ है, रहे। हम उनके ज्ञाता-दुष्टा रहे। मैं अपना कर्ती-कित कर्ती-कित करनी-भोक्ता है। स्वयं करने अपने प्रत्येक परिणमन का कर्ती-है। समार में अनन्त पदार्थ है, रहे। हम उनके ज्ञाता-दुष्टा रहे। मैं अपना कर्ती-भोक्ता स्वयं है, अन्य नहीं। उस दृष्टि को जगाये तो अपने प्रति आस्था जागेगी। तब यह विश्वास सतृंज हो उठेगा कि मैं ही अपने दुख का उत्तरदायों है। भेरी भूल, अज्ञान और मोह ही मेरे शबू है, अन्य नहीं। यह दृष्टि आई कि पर निभरता और राघोनता दूर हुई। इससे पर के प्रति असाक्ति हुर होगी और अपनी अतन्त गर्कि क प्रति विश्वाम प्रवल होगा। तब हमारा ज्ञान सार्थक हो उठेगा और जो कुछ करेगे, वह अपने लिये स्वयं करेंगे। यही स्व के प्रति उत्तमवा कहलाती है।

ससार में ऐसे मनुष्य मिल जायगे, जो सिह को चारो पैर पकड़ कर पछाड़ दे, ऐसे भी ब्यक्ति मिलेगे जो मदौत्मत हाथी का मर अपने मुख्किन-प्रहार से गलित करते, ऐसे लोगों को भी कमी नहीं है, जो आस-विजय के भयानक शत्रु-वीरों को युद्ध में पराजित करदे। ऐसे व्यक्तियों को वीर कहा जाता है। किन्तु जी पुरक्कित-जित्त कर विजय प्राप्त करते, अथवा अपने आस-विजय प्राप्त करते, सेसे व्यक्ति

विरल मिलेंगे। ऐसे आत्मजयो पुरुष 'जिन' कहलाते हैं, वे बोर नहीं महाबोर कहे जाते हैं।
 'जिन' किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हैं। जो आत्म-विकारों पर सदा-सर्वदा के लिये विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन विकारों को सदा के लिये विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन विकारों को सदा के लिये आत्मा में में दूर कर देते हैं, ऐसे आत्मजयी व्यक्ति हो। जिन' कहलाते हैं। आत्म-विजय आप्तम-विजय काम्रुपुर का पत्न नहीं हैं, वह तो आत्मा के के प्रवल्प पुरुष्त हो हैं। आत्म-विजय साधना से ति प्रवल्पता हारा होती हैं। आत्म-विजय साधना से ति प्रवल्पता होती हैं। जो आत्म विजय कर लेते हैं, उनके मन्तर की विषय-काय और कर्ममूल तप्त हो जाते हैं। तब ग्राप्ता

का बुद्ध स्वरूप-सिच्चिदानन्द रूप प्रगट हो जाता है। वे ही महाभाग 'जिन' कहलाते हैं। जब तक 'जिन' इस मानव-शरीर को घारण किये हुए रहते है, नब तक ही उन्हें 'जिन' कहा जाता है। इन्हें अर्हत्, सकल या सशरीरी परमात्मा भी कहा जाता है। जब ग्रापु समाप्त हो जाती है ग्रीर इस शरीर से मुक्त हो जाते है, तब वे सिद्ध या निकल श्रयीत् श्रशरीरी परमात्मा कहलाने लगते है। फिर उनका जन्म-मरण नही होता। उन्हें शरीर नही धारण करना पडला। उनके सम्पूर्ण विकार, समस्त कर्म नष्ट हो जाते है श्रीर आत्मा का श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्त दर्शन, श्रनन्त सुख, श्रनन्त वीर्य श्रादि सहज श्रीर वास्तविक स्वरूप प्रगट हो जाता है। वे श्रपने इसी स्वरूप में स्थित रहते है।

'जिन' को ही सम्मानस्चक अर्थ में जिनदेव, जिनेब्बर, जिनेब्बर आदि शब्दो द्वारा व्यवहृत किया जाता है। आशय की दृष्टि में इन शब्दो मे कोई अन्तर नही है। इन्ही को पूज्य अर्थ में ग्रहंत्, श्रहंत्त. श्ररिहन्त अथवा

जिनदेव द्वारा उपदिष्ट मार्ग हो जैन धर्म है भ इन शब्दा म कोइ अन्तर नहीं है। इन्हों को पूर्व्य अब्दे म अहत्, अहत्त. आहित्त अब्दों अपहत्त भी कहा जाता है। अपहत्त शब्द में राज्यार्थ की दृष्टि से यह भी आशाय निगृत है कि उन्होंने फ्रांत्मा के जो विष्यं, कपाय अथ्वा कर्म शत्रु थे, उन्होंने इन सबका नाश कर दिया। विषयं और कपाय क्रात्मा की सहज स्वाभाविक परिणति नहीं है, ये तो वैभाविक-विकारी परि-णमन है। इन भावनात्मक विकारों को क्षात्मा में में निमूल कर दिया, उनको जीत लिया है। इमी क्रांग्य में कहा जाना है कि उन शत्रुओं का नाश कर दिया है। विषयं और केषाय रूप

ज्या आर्थिय में कहा जाता है । क उन रात्रुआ का नारा कर दिया है । विषय आर कथाय रूप विक्रुतियों को ही राग-द्वेष कहा जाता है । इन राग-द्वेष रूप विक्रुतियों को जीतकर ही वीतराग और जिन वनते हैं ।

उन बीनराग जिन ने म्रान्स-विजय का जो उपदेश दिया, जो राह बताई, उसका एक निश्चित रूप तो है, किन्तु नाम कुछ नहीं है। किन्तु लोक से व्यवहार के लिए, सुविधा के लिये उसका एक नाम रख लिया। वह 'जिन' का प्रमं था, अत 'जिन' का पर्म 'जेन धर्म कहलाने लगा। यही यह समफ लेना रिकर होगा कि 'जिन' किलो म्राम्क व्यक्ति का नाम नहीं है, यह तो एक पदवाचक शब्द है। जिनमें भी म्रान्स-विजय के है, वहीं जिन कहलाने लगा। व्रिक म्रान्स-विजय के लिये जिस धर्म का उपदेश दिया, वह धर्म भी बीतराग धर्म है। उसका प्रारम्भ म्रथवा उसकी स्थापना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की, इस- विगे जैनधमें का प्रारम्भ किसी काल-विजेष में नहीं की, इस- विगे जैनधमें का प्रारम्भ किसी काल-विजेष में नहीं हुमा। वह तो म्रात्स-विजय की विस्तत राह है, वह तो म्रात्मा के सच्चिरानन्य हण की प्राप्ति की सावेदियक और सार्वकालिक जीवन-पदि है। यह तो बह जीवन-दर्शन है, जिस पर जनकर जिलों ने म्रान्स-विजय की है और भविषय में भी जो म्रात्म-विजय करेंगे, वे इसी राह पर जनकर ही करेंगे। इसिलये कहना होगा कि जैन धर्म वस्तुत शास्वत सत्य है। म्राज धर्म सम्प्रदाय के म्रयं में व्यवहृत होने लगा है। किन्तु जैन धर्म मन्द्रयाय के म्रयं में व्यवहृत होने लगा है। किन्तु जैन धर्म मन्द्रयाय के म्रयं में अपवहृत होने लगा है। किन्तु जैन सम्प्रदाय के स्वर्ध के लिये हमें हम विजय स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के साविकार करना होगा। सुविषा के लिये इसे हम जिया स्वर्ध के स्वर्ध क

उपर्युवन सन्दर्भ में यह बात विशेष महत्त्वपूर्ण है कि प्राचीन साहित्य में जैनधर्म का नामोल्नेख नहीं है। इसमें उन लोगों का तर्क स्वय खण्डित हो जाता है, जो यह कहते हैं कि जैनधर्म का उदय तथाकथित ऐतिहासिक काल की उपज है अथवा यह कि जैनधर्म की स्थापना पार्चनाथ अथवा महाबीर ने की या यह

प्राचीन साहित्य में कि जैनधर्म बाह्मण धर्म की हिसामूलक यज्ञ-परम्परा की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में जैनधर्म का नामोत्लेख प्राया। वस्तुत जैनधर्म आत्म-दर्शन के रूप मे उस समय से प्रतिष्ठित रहा है, जबसे आत्म-दर्शन के रूप मे उस समय से प्रतिष्ठित रहा है, जबसे आत्म-विजय की प्रवित्त का प्रारम्भ हुआ है। वेदत्रयों के परवर्ती साहित्य में जिन और जैन मत के

१. योगवाशिष्ठ भ्र०१५ ब्लोक ८

२. भीमद्भागवत ४।४

३. विष्णुपुराण २।१

४. शाकटायन-मनादि सूत्र २८६ पाद ३

पदम प्राला (व्यक्टेश प्रैस) पृ०२

मत्स्यपुराख भादि में जिन, जैनवर्म झादि नामों से उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्य में जैनवर्म के लिये श्रमण शब्द का भी प्रयोग मिलता है। झतः श्रमण क्या है, इस पर विचार करना आवश्यक है।

भारतीय सस्कृति विषव की प्राचीनतम सस्कृति कही जाती है। भारतीय संस्कृति पावनतीया गगा है।

उसमें दो महान नदियां आकर मिली हैं—श्रमण श्रीर वैदिक। इन दोनों के सगम से
भारतीय संस्कृति की वो विशाल भारतीय सस्कृति की गंगा वनी है। न श्रकेली श्रमण धारा को हम भारतीय
धाराएँ-श्रमण श्रीर बैंकि
सस्कृति कह सकते हैं भी रा श्रकेली वैदिक घारा को हम भारतीय वस्कृति क

ही भारतीय संस्कृति का निर्माण किया है।

दोनो घाराम्र्य की भी अपनी अपनी सस्कृति रही है। उन दोनो सस्कृतियो के अन्तर पर प्रकाश डालते हुए सप्रसिद्ध विद्वान श्री मंगलदेव शास्त्री ने लिखा है—

"मुनि बाब्द के साथ ज्ञान, तप और वैराग्य जैसी भावनाओं का गहरा सम्बन्ध है। मुनि बाब्द का प्रयोग वैदिक सहिताओं मे बहुत ही कम हुआ है। श्रमण सम्कृति मे ही यह शब्द अधिकाशत प्रयुक्त है। पुराणों में जो वैदिक तथा वैदिकेतर धाराओं का समन्वय प्रस्तुत करते हैं, ऋषि और मुनि दोनों शब्दों का प्रयोग वहुत कुछ मिले जुले आप में होने लगा था। दोनों सहित्वायों में ऐतिहासिक विकास कम की दृष्टि से भिन्तता है। ऋषि या वैदिकी सम्कृति में कमकाण्ड की प्रधानता और असिहण्णा की प्रवृत्ति वही तो श्रमण सम्कृति या मुनि सम्कृति मे अहिसा, निरामिण्यत तथा विचार सहिष्णता को प्रवृत्ति विवाई वहीं यो

श्रमण और वैदिक सम्कृति के श्रन्तर को सक्षेप मे समभने के बाद यह समभना आवश्यक है कि श्रमण का अर्थ या आवाय क्या है ?

दशर्वकालिक सूत्र १७३ की टीका में झाचार्य हरिभद्र सूरि ने अमण शब्द की व्यास्या इस प्रकार की है— आम्यन्तीति अमणा: तपस्यन्ते इत्यर्थ ।' अर्थात जो अम करता है, कष्ट सहता है, तप करता है वह अमण है।

श्रमण शब्द की इस व्याख्या मे ही श्रमण संस्कृति का आदर्श अन्तिनिहित है। जो श्रम करता है, तपस्या करता है और अपने पुरुषार्थं पर विश्वास करता है, वही श्रमण कहलाना है। अपने पुरुषार्थं श्रमण संस्कृति पर विश्वास करने वाले और पुरुषार्थं द्वारा आन्म-सिद्धि करने वाले क्षत्रिय होते है। इसलिये

कहना होगा कि श्रमण सम्कृति पुरुषार्थमूलक क्षत्रिय सस्कृति रही है।

प्राचीन वैदिक साहित्य मे-विशेषत वेदों में याज्ञिक कर्मकाण्ड द्वारा विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने श्रीर उनसे सासारिक याचना करने के विचान पाये जाते हैं। याचना करना ब्राह्मणों का धमं है। स्रतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है। इमीलिये इस संस्कृति में ब्राह्मणों को ही सर्वाधिक गौरव प्रदान किया गया है। यह संस्कृति परम्परामुलक रही है।

हमारी इस मान्यता का समर्थन वैदिक साहित्य से भी होता है। नैत्तिरीय ग्रारण्यक मे (२ प्रपाठक ७ग्रनु-

वाक १-२) में वर्णन ग्राया है कि-

"धातरवान श्रमण ऋषि ब्रह्मपद की झोर उत्क्रमण करने वाले हुए। उनके पास झन्य ऋषि प्रयोजनवश उपस्थित हुए। उन्हें देख कर ऋषि कही झन्नीहिन हो गये। वे बानरशन कृष्माण्ड नामक मत्र वाक्यों में झन्नीहित थे। तब उन्हें झन्य ऋषियों ने श्रद्धा और तप में प्राप्त कर लिया। ऋषियों ने उन वातरशन मुनियों से प्रक्त किया—'किस विद्या से झाप झन्नीहित हो जाते हैं। बातरशन मुनियों ने उन्हें निलय झाये हुए श्रुतिथि मानकर कहा—'हे मुनिजनों। झापको नमोऽन्तु हैं। हम झापका सकार किससे करे?' ऋषियों ने कहा—'हमे पवित्र झात्स-विद्या का उपदेश दीजिये जिसमें हम निष्पाप हो जाय।'

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि श्रमण मुनि श्रात्म विद्या मे निष्णात थे, जबकि वैदिक ऋषियो को श्रात्मविद्या

का झान नही था। झात्मविद्या के जानकार केवल क्षत्रिय श्रमण ही होते थे, वैदिक ऋषियो के लिये झात्मविद्या स्रज्ञात थी। श्रमण जैन परम्परा की यह मान्यता कि समी तीर्थकर केवल क्षत्रिय ही होते हैं, हमारी इस घारणा को पुष्ट करती है कि श्रमण परम्परा क्षत्रियो की परम्परा रही है।

श्रीमद्भागवत में श्रमणों की प्रशसा करते हुए कहा गया है कि जो वातरशन अर्ध्वमन्त्री श्रमण मूनि है, वे

शान्त, निर्मल, सम्पूर्ण परिग्रह से सन्यस्त ब्रह्म पद को प्राप्त करते है।

श्रमणो की उपर्युक्त पहचान बस्तुत. सही है। इसलिये निघण्टु की भूषण टीका में श्रमण शब्द की व्याख्या इस रूप में की है---

#### 'थमणा दिगम्बराः श्रमणा वातरशनाः ।'

श्रीमद्भागवत ११।२ में उपयुंक्त व्याख्या का ही समर्थन इस प्रकार किया गया है—श्रमणा वातरकाना झारमविद्या विशारदा ।

श्रमण दिगम्बर मुनि होते थे । उन मुनियो को हो भागवतकार ने ऊर्ध्वरेता, वातरशना, आत्मविद्या में विशारद बतलाया है ।

भागवतकार ने स्कच्छ १२ झप्याय ३ ब्लोक १८-१६ मे श्रमणो की जो प्रशसा की है, वह उनके उच्च म्राचार-विचार की द्योतक है। महर्षि शुकदेव राजा परीक्षित को उपदेश देते हुए कहते हैं—

कते प्रवर्तने धर्मञ्चलप्पालज्जनेधं तिः ।

सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोर्नुप ॥

सन्तुष्टा करुणा मैत्राः शान्ता दान्तास्त्रितिक्षवः ।

श्रात्मारामाः समदश प्रायशः श्रमणा जनाः ॥

श्रयांत् हे राजन <sup>!</sup> कृत्युंग (सतयुग) मे धर्म के चार चरण होते है—सत्य, दया, तप श्रौर दान । इस धर्म को उस समय लोग निट्ठापूर्वक धारण करते है । सतयुग मे प्राय श्रमण हो सन्तुष्ट, करुणाशील, मैत्रीपरायण, शान्त, इन्द्रियजयी, सहनशील, श्रारमा मे रमण करने वाले श्रौर समर्दष्टि वाले होते है ।

इस प्रकार के दिगम्बर श्रमणों का उल्लेख झांत प्रचीन काल से होता आया है। ऋग्वेद १०।६४।११ में श्रमणों का सर्व प्रथम उल्लेख मिलता है। रामायण (बाल्मीकि) में भी झनेक स्थलों पर श्रमणों का उल्लेख बड़े सम्मान के साथ किया गया है। रामाबन्दजी ने जिस शबरी का झांतिस्थ्य ग्रहण किया था, वह श्रमणों थीं (श्रमणी बाबरी नाम श्रमणा श्रमणोत्तमा)। राजा जनक जिस प्रकार तापसों को भोजन कराते थे, श्रमणों को भी बंसे ही कराते थे (तापसा भुञ्जते वाणि श्रमणास्चैन भुञ्जते)

ूस प्रकार हम देखते है कि श्रमण दिगम्बर निर्धन्य मुनियो को कहाजाता था। भारत में श्रमणो का ग्रस्तित्व प्रति प्राचीन काल से पाया जाता है। श्रमण आत्मिबद्या में पारगन थे। बैदिक ऋषि उनसे आ्रास्मिब्धा सीखते थे। डा॰ वासुदेवशरण अग्रवान 'के अनुसार 'श्रमण परम्परा के कारण ब्राह्मण धर्म में वानप्रस्थ और सन्यास को प्रश्रय मिला।'

प्राचीन काल में जैनो को ही श्रमण कहा जाता था। प्राचीनतम भारतीय साहित्य में श्रमणो के उल्लेख मिलते है।

वैदिक ग्रन्थों में जैनधर्मानुयायियों को अनेक स्थलों पर ब्रात्य भी कहा गया है। ब्रतों का आचरण करने के कारण वे ब्रात्य कहे जाते थे। सहिता-कान में ब्रात्यों को वड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सहिताओं मे

बात्यों के लिये वडे झादरसूचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। जब तक वैदिक झार्य बात्य बात्यों के निकट सम्पर्क में नहीं झाये थे और उनके साथ वैदिक झार्यों को निरन्तर सघर्ष करना पढ़ा था, उस समय ऋग्वेद में जो मत्र लिखे गये, उनसे ज्ञात होता है कि कीकट (मगघ) देश का राजा प्रमगद था। वह बात्य था। उसके राज्य मे बात्यों के पास अपार धन, गाये और वैभव था। इन्द्र से घनेक भंत्रों 'द्वारा उनके घन धौर गायों को दिलाने की प्रार्थना की गई है। इससे ज्ञात होता है कि कीकट देश में ब्रात्यों का शासन या धौर ब्रात्यों की राजनैतिक धौर सैनिक शक्ति वैदिक भ्रार्यों से श्रेष्ठ थी।

किन्तु घीरे धीरे जब वैदिक म्रायं कात्यों के निकट सम्पर्क में म्राये मौर उनकी म्रारम-सामना, उन्नत म्राध्यात्मिक क्षान एव उच्च मान्यताये देखी तो वे उनसे वड प्रभावित हुए भीर उन्होंने यज्ञों के विरोधी क्षात्यों की प्रशसा में म्रोनेक मत्रों की रचना की। ब्रात्यों की यह प्रशसा ऋग्वेद काल से लेकर श्रयवंवेद काल तक प्राप्त होती है। म्रायवंवेद में तो स्वतत्र ब्रात्य सूक्त<sup>3</sup> की रचना भी मिलती है।

इसी बात्य सुक्त में एक मत्र द्वारा बात्य की परिभाषा इस प्रकार की गई है-

'जो देहधारी झारमाये है, जिन्होंने स्रपनी झारमा को देह से ढका है, इस प्रकार के जीव समूह समस्त प्राण-घारी चैतन्य सृष्टि के स्वामी हैं, वे वात्य कहलाते हैं।'

एक मंत्र मे बात्य के निन्दको की भत्सीना करते हुए कहा है-

'जो ऐसे वात्य की निन्दा करता है, वह ससार के देवताओं का अपराधी होता है।'

कर्मकाण्ड को ही धर्ममानने वाले ब्राह्मणो की अपेक्षा साधारण ब्रात्य को श्रेष्ठ बताते हुए एक मत्र में कहा गया है—

यद्यपि सभी बात्य ब्रादशं पर इतने ऊने चढे हुए न हो, किन्तु बात्य स्पष्टतः परम विद्वान्, महाधिकारी, पुण्यशील, विश्ववदा, कर्मकाण्ड को धर्म मानने वाले ब्राह्मणो से विशिष्ट महापुरुष होते हैं, यह मानना ही होगा ।'

वैदिक ऋषि ब्रात्यों के उच्च नैतिक मूल्यों से ब्रत्यधिक प्रभाविन थे। उन्होंने वेदों को ऋचाब्रों वेदारा याजि-को को यहा तक ब्रादेश दिया कि—

ंयज्ञ के समय ब्राल्य श्राजाय तो याजिक को चाहिये कि ब्रात्य की इच्छानुसार यज्ञ को करे अथवा उसे बन्द करते । जैसा ब्रात्य यज्ञ-विधान करे. बैसा करे ।

'विद्वान् बाह्मण बात्य में इतना ही कहे कि जैसा ब्रापको प्रिय है, वही किया जायगा। वह बात्य आत्मा है। श्रात्मा का स्वरूप है। श्रात्म साक्षात दग्टा महावत के पालक ब्रात्य के लिये नमस्कार हो।'

इस प्रकार सहिता काल में बात्यों के प्रति अत्यक्त सम्मान के भाव प्रगट किये गये हैं। इसमे सन्देह नहीं हैं कि बात्य शब्द का प्रयोग श्रमण के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। ये श्रमण और बात्य ही परवर्ती काल में जैन कहलाने लगे।

इतिहासकार यह स्वीकार करने हैं कि सहिनाओं का निर्माण-काल भारतीय सम्कृति का स्विणिम काल था। उस समय भारत में जन्मी श्रमण सस्कृति और भारत की मिट्टी में पनपी वैदिक सस्कृति मुक्त और उदार भाव से परस्पर लेन-दैन कर रहीं थी। भारत की ज्वस्थ जलवायु में एक नई सस्कृति जन्म ने रहीं थी। भीतिक दृष्टि वाली वैदिक मस्कृति श्रमण सस्कृति के श्राध्यात्मिक मूल्यों पर मुख्य हो रही थी। उस काल में वैदिक ऋषियों ने श्रमण श्रयवा बात्यों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रगट की और तभी उन्होंने बात्य स्वत्त, ऋषभ सूक्त तथा स्वतन्त्र मत्रों हारा महाबात्य कृषभदेव, महाबत पालक बात्य श्रमणमाधु और सामान्य बात्य-श्रमण परम्पस के अनुयायी जनों की स्तृति और प्रशंसा की।

किन्तु लगता है, ब्राह्मण साहित्य, स्मृति और पुराण-काल विशेषत विष्णुपुराण के रचना काल से झाकर वैदिक ऋषियों के ये भाव स्थिर नहीं रह सके और वे ब्रात्यों की नित्दा करने लगे। सभवत इसका कारण यह रहा हो कि ब्रात्यों की ग्राध्यास्मिक घारा से प्रभावित होकर वैदिक कर्मकाण्डमूलक विचारधारा ग्रंपने मून रूप को छोडकर श्रीपनिषदिक ज्ञान काण्ड की ओर सूडने लगी थी। ऐसी स्थिति में ग्रंपने मून रूप को स्थिर रखने के लिये वैदिक

१ ऋग्वेद शाववाय,, शाव ० शाव, शाव वाद, जाव ० ४१० ४।२, वाव ०।१७

२. ग्रथवेंबेद काण्ड १५ मे २२० मत्रो द्वारा वात्यो की स्तुति की गई है।

३. ग्रथबंबेद काण्ड १५

४ ऋग्वेद २।३३।१४, ४।६।२६।४, धथर्ववेद १६।४२।४

ऋषियों की चिन्ता स्वाभाविक थी। धत' इस काल में बात्यों को ध्रयज्वन, अन्यवत, अकर्मन् आदि शब्दो द्वारा वैदिक सुप्राधियों की दृष्टि में गिराने के प्रयत्न किये जाने लगे। इसी काल में बात्यों और वैदिक आयों के धार्मिक विश्वसा के आधार पर प्रादेशिक सीमाय स्थिर की गई। इतना ही नहीं, अग-वन-कलिन-सीराएट और मगध में जाना निषिद्ध घोषित कर दिया गया। और जाने पर प्रायिच्चन का विधान तक किया गया। पुराणों में इस प्रकार के किन्यत कथानको तक की रचना की गई कि एक राजा-रानी को एक बात्य (जैन) में कवल बात करने के अपराध का प्रायश्चित्त अनेक जन्म धारण करके करना पड़ा। अथवा प्राणों पर सकट आने की दशा में यदि जैन मन्दिर में जाकर प्राण-रक्षा की सभावना हो सकती है तो भी जैन मिदर में प्रवेश करके प्राण-रक्षा करने की अपेक्षा मृत्यु का वरण करना अयस्कर घोषित कर दिया। बात्यों की लोक-भाषा प्राकृत को होन घोषित करना, अथवा उसे न्त्रियों और सूदों की भाषा करार देना भी बात्यों के विरुद्ध वैदिक ऋषियों द्वारा आयोजित पूणा-प्रसार-आन्दोलन का ही एक अग रहा है।

किन्तु वैदिक ऋषियों की इस चिन्ता अथवा इस घृणा-आन्दोलन का विक्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि उन असणों और ब्रास्थों—जिनकी प्रशस्त सिंहता ब्रन्थों में की गई है—की कर्मकाण्ड विरोधी और अध्यात्म मूलक सस्कृति अस्वय्त संशक्त और प्रभावनालों थी। उसके प्रभाव से वैदिक सस्कृति अस्यता स्वरूप वदलने को बाध्य हो रही थी। उपनिषदों पर श्रमण-ब्रास्य सस्कृति का प्रभाव स्पष्ट हो था। ऐसी दशा में ही विदक्त सम्कृति को वचाने की चिता वैदिक ऋषियों को करनी गड़ी। कल्पना कर, यदि उन्होंने श्रमणो-ब्रास्थों के विरुद्ध ये पृणा को दीवार विश्वी न की होती और ये घृणा-ब्रान्दोलन न चलाये जाते तो भारतीय सस्कृति का वह रूप न होता जो आज दिवाई पड़ता है, अथवा वैदिक सस्कृति गृष्क कर्मकाण्ड और भीतिकवाद की दलदल से निकलकर गृद्ध अध्याग्य प्रधान संस्कृति का रूप प्रहण कर नेती।

जेन अर्थ में श्रमण क्रोर बात्य शब्दों के समान क्राहंत शब्द का प्रयोग भी कत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है। सभवत पीराणिक काल में इस शब्द का प्रयोग खुलकर होने लगा था। श्रीमद्भागवत में तो क्राहंत शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर हुआ है। एक स्थाने पर भगवान ऋष्मदेव के सन्दर्भ में लिखा है—'तपानि से कला को नटकर वे सर्वेज 'शहेत' हुए क्रीर उन्होंने 'श्राहंत मत का प्रचार किया। बिलापुराण र

आहंत में देवामुर सन्नाम के प्रसाम में मायामोह का उल्लेख करते हुए तिखा है—'माया मोह ने अमुरो में 'आहंत' वर्ष का प्रचार किया।' वह माया मोह एक दिगम्बर पुनि के रूप में चित्रत किया गया है। हिन्द 'परम पुराण' में इस माया मोह को उत्पत्ति बहुस्पति की सहायता के लिये विष्णु हारा बताई को उत्पत्ति बहुस्पति की सहायता के लिये विष्णु हारा बताई का उत्पत्ति का सम्मायामों हो हो कि सहायता के लिये विष्णु हारा बताई का उत्पत्ति का सम्मायामों का स्वाप्ति का

ाज्या पथा हु। हिन्दू च्या प्रताम । चरा पाया गहा का उताप पूर्वताच्या का वहांच्या का व्यावणा काव्या वर्ण्या हा स माई है। इस मुढे सिर और मयूर पिच्छिकाधारी योगी दिगम्बर मायामो हु द्वारा दैत्यों (अनुरों) को जैन घर्म का उपदेश और उनके द्वारा जैन घर्म में दीक्षित होने का स्पष्ट उल्लेख हैं। 'मन्स्य' पुराण' में बताया है कि ब्रहिसा ही परम घर्म है, जिसे ब्रहन्तों ने निरूपित किया है।

इस प्रकार विभिन्न हिन्दू पुराणो मे 'ग्रार्हतमत' ग्रौर ग्रर्हन्तो का उल्लेख मिलता है।

सक्षेप में श्वमण, ब्राल्य, ब्राहॅंत, जैन इन शब्दो का प्रयोग समान क्रयें में हुआ है। वैदिक ग्रन्थों में बातर-शना, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वमन्थी शब्दों का प्रयोग भी श्वमण मुनियों के लिए ही हुआ है। जहाँ भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ है. वह प्रत्यन्त सम्मान पूर्ण श्राशय से ही हुआ है।

इतिहासकार श्रीर पुरातत्ववेता श्रेव इस बात को स्वीकार करने लगे है कि भारत में वैदिक सभ्यता का जब प्रचार -प्रसार हुशा, उससे पहले यहाँ जो सभ्यता थी, वह श्रत्यन्त समृद्ध श्रीर समुन्तत थी। प्राग्वैदिक काल का कोई साहित्य नहीं मिलता। किन्तु पुरातत्त्व की खोजो श्रीर उत्खनन के परिणामस्वरूप

पुरातस्य भ्रीर का कोई साहित्य नहीं मिलता। किन्तु पुरातस्य की क्षोजों भ्रीर उत्खनन के परिणामस्यरूप पुरातस्य भ्रीर नये तथ्यो भ्रीर मुत्यो पर प्रकाश पड़ा है। सन् १९२२ में श्रीर उसके बाद मोहन-ओ-दड़ो श्रीर प्रावंदिक संस्कृति हडणा की खदाई भारत सरकार की श्रोर से की गई थी। परिचर्म पानिस्तान में निस्त्र प्रान्त

१. श्रीमद्भागवत १।६

३. मत्स्य पुराल ब्रध्याय २४

के लरकाना जिले में सिन्धु नदी तथा नरनहर के मध्य में मोहन-जो-दडो स्थित है। मोहन-जो-दडो का श्रर्थ है मृतको का टीला। यहाँ पर जल को स्पर्श करती हुई सात तहो तक खुदाई हुई थी। हष्टप्पा मोण्टगोमरी जिले में एक स्थान है। मोहन-जो-दड़ो सिन्धु नदी के काठे में तथा हष्टप्पा रावी के काठे में श्रवस्थित है। इन दोनो स्थानों में जिस सस्कृति की खोज हुई, वह सिन्धु घाटी की सम्यता श्रथवा हष्टप्पा सस्कृति कही जा सकती है।

भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग के डायरेक्टर मर जाने माशेल ने इस सभ्यता के सम्बन्ध में तिस्ता है—'पाच हजार वर्ष पूर्व गजाब और सिन्ध प्रदेश में खार्यों में भी पहले गेमे लोग रहते थे, जिनकी सस्कृति बहुत उच्च कोटि की थी और अपने समकालोन मेंसीपोटामिया तथा मिश्र की सस्कृति में किसी बात में भी कम न थी। हा, कई बात उत्कृष्ट अवदेश कहा जा सकता है।'

इन स्थानो पर जो पुरातत्त्व उपलब्ध हुआ है, उसमें तत्कालीन भारनवासियों के रहन-सहन, पहनाब-पोबाक, रीति-रिवाज, और धार्मिक विश्वासा पर प्रकाण पड़ना है। इन स्थानो पर यद्यपि कोई देवालय-मॉदर नही मिले है, किन्तु वहा पाई गई मुहरों (Seals), नाम्रपत्रों, धार्नुमिट्टी तथा पत्थर की सूनियों से उनके धर्म स्रोर विद्यवास का पना चलता है।

मोहन-जो-दड़ों में कुछ मुहर ऐसी मिली है, जिन पर योग मुद्रा में योगी-मूर्तियां प्रकित है। एक मुहर ऐसी भी प्राप्त हुई है, जिसमें एक योगी कार्योक्ष्म में हुई है। जिसमें एक योगी कार्योक्ष्म में हुई है। विश्व का एक पत्ता मुख के पास है। योगी के चरणों में एक भवन करबढ़ नमस्कार कर रही है। उस भवन के लेखें कुषभ खड़ा है। वेपभ के ऊपर वृक्ष है। योगी को बेप्टिन किये हुए वल्लरी है। नीचे सामने की थोर सान योगी उसी कार्योक्ष के पास वल्लरी के पत्र लटक रहे है।

योगी के इस परिवेश और र्णग्कर को आदि तीर्थंकर वृष्यसेंदेव के परिष्रेक्य में जैन शास्त्रों के विवरण में तुलना करे तो अस्यन्त समानना के दर्शन होने हैं और कुछ रोचक तथ्य उभर कर सामने आते है। आचार्य जिन-सेन नेश्वादि पुराण सर्ग १८ स्लोक ३.५ और १० में भगवान की कायोग्यर्ग मुद्रा का विन्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। इसोक १० में आचार्य निखने है—'उनकी दोनों वडी वडी भुजाएं नीचे की और लटक रही थी। और उनका शरीर अस्यन्त देदीस्पमान तथा ऊचा था। इमिलिए वे ऐसे जान पडते थे मानो अग्रभाग में स्थित दो ऊची शाखाआ से सुकोभित एक कल्पवृक्ष ही हो।

इसी सर्ग के रेलोक १२ में वर्णन है—'मन्द मन्द वायु में समीपवर्ती वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग (हल रहे थे।

ब्रादि पुराण सर्ग १७ घ्लोक २५३ में वर्णन है—'जो भगवान के चरणों की पूजा कर चुके है, जिनके दोनों चुटने पूछ्वी पर लगे हुए है और जिनके नेत्रों से हुए के ब्रासू निकल रहे है, ऐसे सम्राट्स भरन ने अपने उत्कृष्ट मुकुट में लगे हुए प्रणियों की किरण रूप स्वच्छ जल के समूह से भगवान के चरण-कमलों का प्रक्षालन करते हुए भवित से नम्र हुए प्रपान करते हुए भवित से नम्र हुए अपने मस्तक से उन भगवान के चरणों को नमस्तार किया।'

आदि पुराण मर्ग १७ श्लोक २१६—'जिनका सयम प्रगट नहीं हुआ है, ऐसे उन द्रव्यलिगी मुनियों से घिरे हुए भगवान बृष्य सेव ऐसे सुशोभित होते थे माने। छोटे-छोटे कल्प वृक्षों से घिरा हुआ कोई उन्नत विद्याल कल्प-बर्स ही हो।'

इसी प्रकार का वर्णन महाकाँव अहंदास विरोचन 'पुण्देव चम्पू' में भी मिलता है। मोहन-जो-दडों में प्राप्त मुहर को मामने रखकर आदिपुराण और पुण्देव चम्पू के भगवान वृपभदेव समझ्यी ध्यात विवरण को पढ़े तो दोनों में ऐसी समानना मिलेगी, मानो इन पुराणकारों ने उक्त मुहर की ही ध्याव्या को ही। इसलिये उक्त मुहर कीर उक्त पोराणिक विवरण से तुलना करके मुहर की ध्याव्या इस प्रकार कर सकते हैं—

भगवान वृषभदेव कायोत्सर्गासन से ध्यानारूढ खंड है। कल्प वृक्ष हवा से हिल रहा है और उसका एक पल्लव भगवान के मुख के पास डोल रहा है। उनके सिर पर सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र यह त्रिरत्न रूप त्रिज्ल है। सम्राट्भरत भगवान के चरणों से भिन्त से भुक कर ब्रानन्दाश्रुओं से उनके चरण प्रक्षालन कर रहे है। उनके पीछे वृषभ लाछन है। नीचे सात मुनि भगवान का अनुसरण करके कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यानमग्न है। जो चार हजार राजा दिगम्बर मुनि बन गये थे, उन्हीं के प्रतीक स्वरूप ये सात मुनि है। वे भी कल्प वृक्ष के नीचे खडे हुए हैं और उनके मुख के पास भी पुना हिल रहा है।

सभवत उक्त मूहर की तर्कसगत व्याख्या इसके अतिरिक्त दूसरी नहीं हो सकती।

इस मुहर का मध्ययन करके प्रसिद्ध विद्वान् रा० व० प्रे० राम प्रसाद चन्दा ने जो व्याक्या प्रस्तुत की, उसमे इतिहास वेत्ताओं को अपनी प्रचलित धारणा मे सशोधन करने के लिए बाध्य होना पडा। प्रो० चन्दा का म्रागय इस प्रकार है—

"सिन्धु मुहरों में मे कुछ मुहरां पर उत्कीण देव-मूर्तिया न केवल योग-मुद्रा मे स्रवस्थित है और उम प्राचीन युग में सिन्धु घाटी मे प्रचलित योग पर प्रचाश डालती है, उन मुहरों में लड़े हुए देवना योग की खड़ी मुद्रा भी प्रगट करते हैं। और यह भी कि कायोत्सर्ग मुद्रा आहर्ष्यजनक रूप में जैनों से सम्बन्धित है। यह मुद्रा बेठकर ध्यान करने की न होकर खड़े होकर ध्यान करने की है। आदिपुराण सर्ग १६ में ऋष्म अथवा वृषम की तपक्षक कि सिलिसिन में कायोत्सर्ग मुद्रा का वर्णन किया गया है। मधुरा के कर्जन पुरातत्व मम्हालय में एक खिलास्करक पर जैन ऋष्म की कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी हुई चार प्रतिमाय मिलती है जो ईसा की द्वितीय शताब्दी की निश्चित की गई है। मधुरा की यह मुद्रा मुर्ति सस्या १२ में प्रतिबिध्यत है। प्राचीन राजवशों के काल की मिश्री स्थापत्य कला में कुछ प्रतिमाय गेसी भी मिलती है, जिनकी भुजाए दोनों और लटकी हुई है। यद्यपि ये मिश्री मूर्तिया या ग्रीक कुरो प्राय उसी मुद्रा में मिलती है, किन्तु उनमें वैराग्य की वह भलक नहीं, जो सिन्धु घाटी की इन खड़ी मृतियों या जैनो की कायोत्सर्ग प्रतिमाओं में मिलती है। ऋषम का स्रय है वृषम (वैल) और वृषम जिन ऋषभ का चित्रह है।"

—माडर्न रिव्यू, अगस्त १६३२, पु० १५५-१६०

प्रो० चन्दा के इन विचारों का समर्थन डां० प्राणनाथ विद्यालकार ने भी किया है। वे भी सिन्धु चाटी में मिली इन कायोत्सर्ग प्रतिमाधों को ऋषभ देव की मानते हैं। इन विद्वानों ने सील न० ४४६ पर जिनेदवर शब्द भी पढ़ा है। हमारी विनक मान्यता है कि सभी ध्यानस्य प्रतिमाधे जो मिन्धु चाटी में मिली है, जैन तीर्थकरों की है। ध्यानमन बीतराग मुद्दा, त्रिशृल और धर्मचक, पशु, वृक्ष और नाग ये सभी जैन कला की अपनी विद्येपताये है। विद्यान कायोत्सर्गासन जो जैन श्रमणो द्वारा ध्यान के लिए प्रयुक्त होता है।

#### T. N Ram Chandran का ग्राभिमत

These two ricks place before us the truth that we are perhaps recognising in the Harappa statue a full fledged Jain Tirthankar in the characteristic pose of physical abandon (kayotsarga).

The statue under description is therefore a splendid representative specimen of this thought of Jainism at perhaps its very inception

T N Ram Chandran

Director General Indian Archeological

#### Department

सिन्धु सभ्यता श्रत्थन्त समूद्ध और समुन्त सभ्यता थी। प्रातत्ववेत्ताश्रो ने सिन्धु सभ्यता का जो मूल्याकन किया है, उसके वडे रोचक निष्कर्ष निकले है। डा॰ राधाकृपुद मुकर्जी कितत है—'मृहर सस्या  $\mathbf{F}(G,\mathbf{H})$  फलक दो पर श्रक्ति देव मृति में एक बैल ही बना है। सभव है, यह ऋषभ का ही पूर्व रूप हो। यदि ऐसा हो तो शैव धर्म की तरह जैन धर्म का मृत भी ताश्रयुगीन सिन्धु सभ्यता तक चला जाना है।'

१. हिन्दू सभ्यता, तृतीय संस्करण, पृ० ३६

प्रसिद्ध विद्वान् श्री रामधारी सिह दिनकर' इसी बात की पुष्टि करते हुए लिखते हैं—'मोहन-जो-दड़ी की खुदाई में योग के प्रमाण मिले है और जैन मार्ग के साबि तीयंकर ऋषम देव थे, जिनके साथ योग कीर वैराय्य की परम्परा उसी प्रकार लिपटी हुई है जैसे कालान्तर में वह सिव के साथ सम्बन्धित थी। इस दृष्टि से कई जैन विद्वानों का यह मानना प्रयासित्यका नहीं दीखता कि ऋषभ देव वैदोलिखित होने पर भी वेद पूर्व है।'

इसी सन्दर्भ में डा० ऐम० ऐल० शर्मा लिखते है— 'मोहन-जो-दडो से प्राप्त मुहर पर जो चित्र प्रकित है, वह भगवान ऋषभ देव का है। यह चित्र इस बात का चोतक है कि ग्राज से पाच हजार वर्ष पूर्व योग साधना भारत में प्रचलित थी। ग्रीर उसके प्रवर्तक जैन धर्म के ग्रादि तीर्थकर भगवान ऋषभ देव थे। सिन्धु निवासी ग्रन्य देव-ताग्रों के साथ ऋषभ देव की भी पूजा करते थे।'

१. सम्कृति के चार श्रध्याय, पु०३६

२. भारत में सस्कृति एवं धर्म, पु २०

#### २ ... जैन धमे में तीर्थं कर-मान्यता

जैन परस्परा मे सर्वोपरि उपासनोय देवाधिदेव अर्हन्न, सिद्ध, आवार्य, उपाध्याय ओर साधु नामक ५च परमेप्टी माने गये है । अर्हन्त आत्म-साधना द्वारा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणो, मोहनीय श्रीर अन्तराय इन चार कर्मो—

जो घातिया नर्म कहा अहत्य आपना बारा आगाव रहा, प्रसाम रहा, नाहुगाव अर अरायस या चार समा जो घातिया नर्म कहनाते हैं—के क्षय में बनते हैं। इन कमों के क्षय से उनकी आराम के अनन्त पंच-परमेष्ठी जान, अनन्त दर्शन, अनन्त मुख आरे अनन्त नीर्थ गण प्रगट हो जाते हैं। आहंत्न, आर्टर-

हत्त ये शब्द समानार्थक है। इन सबका एक ही अर्थ है—प्ररि अर्थात् शबु, हत्त अर्यात् नाश करने वाला । आत्मा के शबु कर्म हैं। उनका नाश करने वाला अहंत कहलाता है। सिद्ध वह आत्मा कहलाती है, जिसने सम्पूर्ण कर्मों का अथ करके शुद्ध आत्म स्वक्त की प्राप्ति कर ली है अर्थात् जो ससार में सदा काल के लिए जन्म-मरण की परपारमा कहलाते है। अन्त इत को ही है कि अहल्त सशरीरी परपारमा कहलाते है। अन्त इतना ही है कि अहल्त सशरीरी परपारमा को और सिद्ध अग्नरीरी परमात्मा है। आयु कर्म शेष रहते के कारण अहंत्त के चार कर्म जो अर्थालिया कर्म कहलाते हैं – अभी शेष हैं। जब उनके वे चारो अर्थालिया कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब वे अर्थारीरी परपारमा वन जाते हैं। वे ही सिद्ध कहलाते हैं –

शेष तीन परमेटिं — ब्राचार्य, उपाध्याय और साधु साधक दशा मे है और उनका लब्य ब्रात्म-साधना द्वारा ब्रात्म-सिंद्ध प्राप्त कर कमश ब्रहंत्त और सिद्ध बनना है। साधु समस्त ब्रारम्भ और परिग्रह का त्याग करके ध्यानाध्यम द्वारा झात्म-साधना करते है। उन साधुओं में विशिष्ट ज्ञानी साधु, जो ब्रन्य साधुओं को ब्रध्ययन कराते है, उपाध्याय कहलाते है। उन साधुओं मे से विशिष्ट ज्ञानवान, ब्राचार सम्पन्न, शासन-अनुशासन मे सक्षम, स्वाहर कुशल साधु को साधु-साध्वी-श्रावक और श्राविका यह चतुर्विध संघ ब्रपना धर्मनायक स्वीकार करके उसे आवार्य करता है, वह आवार्य कहलाता है।

इस प्रकार साधू, उपाध्याय और भ्राचार्य ये तीन और परमेष्टी होते है। ये ही पच परमेष्टी कहलाते है। जैन परम्परा में मान्य महामन्त्र णमोकार मे इन्हीं पच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। किसी व्यक्ति विशेष का नामोल्लेख न करके तनद् गुणों से विभूषित आस्ताओं को ही परमेष्टी माना गया है। इससे यह सहज ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जैन धर्म में व्यक्ति-पूजा को स्थान नहीं दिया गया, अपितु वहा गुण-पूजा पर विशेष बल दिया गया है।

तीर्थकर अर्हन्तों में में ही होते हैं । वे धर्म तीर्थ की पुन स्थापना करते हैं, ब्रत तीर्थकर कहलाते हैं । जो साधक किसी जन्म में ऐसी शुभ भावना करता है कि मैं जगत के समस्त जीवों का दुःख

तीर्षकर धर्म नेता निवारण करूँ, उन्हें ससार के दुंखों से छुड़ाकर मुक्त करूँ तथा इस प्रकार को भावना के साथ है, धर्म-संस्थापक मौलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करें, उसे तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध होता है काई जीव उसी जन्म में भावना एक जन्म में के प्रवाद तीर्थकर बनता है। कोई जीव उसी जन्म में (बिदेह क्षेत्र में) तीर्थकर बनता है। से सोलह कारण भावनाऐ इस प्रकार है—

- १ दर्शन विशुद्धि—पच्चीस दोषो से रहित सम्यग्दर्शन की प्राप्ति । यह गुण तीर्थकर प्रकृति के लिए झावस्यक ही नहीं, झनिवार्य है ।
- २ विनय सम्पन्नता—देव, शास्त्र और गृरु तथा रत्नत्रय का हृदय मे सम्मान करना।
- ज्ञील और व्रतो का निरितचार पालन—व्रतो तथा व्रतो के रक्षक नियमो (शीलो) मे दोष न लगने देना ।
- ४ अभीक्षण ज्ञानोपयोग---निरन्तर सत्य ज्ञान का अभ्यास, चिन्तन, मनन करना।
- ५ ग्रभीक्ष्ण सवेग-धर्म श्रौर धर्म के फल से अनुराग होना।
- ६ शक्ति के अनुसार त्याग—अपनी शक्ति के अनुसार कपाय का त्याग, समत्त्व का त्याग तथा आहार, अभय, श्रोषधि श्रोर ज्ञान का दान करना।
- ७ शक्ति के अनुसार तप-अपनी शक्ति को न छिपा कर अन्तरग और वहिरग तप करना
- द साथ समाधि-साथग्रो का उपसर्ग दूर करना तथा समाधि पूर्वक मरण करना
- ह वैयावत्य करण-विती त्यागी और साधमीं जनो की मेवा करना, दुखी का द ख दर करना
- १० ग्रहंन्त भिवत-प्रहंन्त भगवान की हृदय मे भिवन करना
- ११ ग्राचार्य भक्ति—चर्तावय सघ के नायक ग्राचार्य की भक्ति करना
- १२ बहुश्रत भक्ति—उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करना
- प्रवचन भिनत—तीर्थकरो द्वारा उपदिग्ट जिनवाणी की भिनत करना
- १४ भ्रावश्यकापरिहाणी-छह भ्रावश्यक कर्मों का सावधानी पर्वक पालन करना
- १५ मार्ग प्रभावना जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करना
- १६ प्रवचन वात्सत्य-साधर्मी जनो से निश्छल प्रेम करना

तीर्थकर किसी नये धर्म की स्थापना नहीं करता, न वह किसी नये सत्य का उद्घाटन ही करता है। वह तो सनातन सत्य का ही प्ररूपण करता है। इसे ही तीर्थ-प्रवर्तन कहा जाना है। यह धर्म तीर्थ का प्ररूपक धर्मनेता होता है, धर्म सस्थापक नहीं होता। धर्म तो प्रनादि निधन है। उसकी स्थापना नहीं हो सकती। धर्म के कारण जो व्यक्ति तीर्थकर बना है, वह किस नये धर्म की स्थापना करेगा क्यों कि धर्म तो उससे पूर्व भी था। वस्तुत धर्म से तीर्थकर बनता है, तीर्थकर से धर्म नहीं बनता। जो व्यक्ति से धर्म बनता है, वह धर्म नहीं, व्यक्ति की माग्यता है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, बहु तो वस्तु के साथ है। वह स्वभाव किसी के द्वारा बनाया नहीं जाना, केवल बनाया जाता है। ग्रतः तीर्थकर धर्मनेता है, धर्म सस्थापक नहीं।

जैन धर्म में किसी ऐसे ईश्वर की मान्यता नहीं है जो अवनार लेता है। तीर्थकर ईश्वर नहीं होते। वे तीर्थकर कर्म के कारण तीर्थकर कहलाते है। तीर्थकर नामकर्म सातिशय पुष्य प्रकृति है। तीर्थकर नाम कर्म के कारण कल्याणक प्रत्येक तीर्थकर के होते है। उनके ३४ अतिष्य सर्थात जन साधारण

जैन धर्म में की अपेक्षा अद्भुत बाते होगी है। जन्म के समय १० अतिशय होते है, केवन ज्ञान हो जाने के अवतारवाद नहीं है अनन्तर १० अतिशय स्वय होने है तथा १८ अतिशय देवो द्वारा सम्पन्न होने है। इन अति-श्रायों के अतिरिक्त नीर्थंकर के अपनी माता के गर्भ में आने से ६ मास पहले सीधर्म स्वर्ग के

इन्द्र का आसन कम्पायमान होता है। तब वह प्रविध्वान से ६ माम पञ्चान् होने वाले तीर्थकर के गर्भावतरण को जानकर थी, हो, धृति, कीर्ति, बुद्धि, तक्ष्मी प्रादि ५६ कुमारिका देवियों को तीर्थकर की माना का गर्भ-शोक्ष के लिए, भेजता है तथा कुखेर को तीर्थकर के माता-पिता के घर पर प्रतिदित तीन समय माहे तीन करोड राज्य वरसाने की आजा देता है। यह रन्तवर्षा जन्म होने तक अर्थान् १५ मास तक होतो है। छह मास पीछे, जब तीर्थकर माना के गर्भ में आते हैं, तब माना को रात्रि के सन्तिम प्रहर में १६ स्वस्त दिलाई देते हैं। यह सब पुष्य का फल है।

वस्तुन पुण्य के कारण तीर्थकर को जो लाभ होता है, उससे यह सूचित होता है कि वे तीर्थकर वनेंगे। किन्तु जब केवल ज्ञान-प्राप्ति के पदचान् वे भाव-तीर्थं की स्थापना ग्रथवा तीर्थ-प्रवर्तन करते हैं, तीर्थकर तो वे तभी कहलाते हैं। गर्भ से तीर्थकर द्रव्य दृष्टि से कहलाते हैं और भाव से धर्मतीर्थ-प्रवर्तन के कारण तीर्यकर कहलाते हैं। किन्तु वे तीर्थंकर बनते है अपनी साधना, तपस्या और पुरुषार्थं द्वारा। तीर्थंकर कमें नष्ट करने पर परमान्मा बन जाते है, किन्तु कोई परमात्मा कमें-बन्ध करके तीर्थंकर नहीं बनता। इसलिये नीर्थंकर अवनार नहीं कहलाते। सिद्धं परमात्मा बनने पर उनके कोई कमें शेष नहीं रहता। जन्म, मरण, रोग, शोक चिन्ता आदि कमें के फल है। जब कमें ही नहीं तो ये आधि ब्याधि भी नहीं हो सकती। इसीलिए जैन घमें में अवतारवाद की कल्पना को कोई स्थान नहीं है।

े तीर्थंकर चौबीस होते है। वर्तमान तीर्थंकरों के नाम इस प्रकार है—

तीर्थंकरों के नाम

१ ऋषभदेव, २ श्रजितनाथ, ३ मभवनाथ, ४ श्रीभनन्दननाथ, ५ सुमतिनाथ, ६ पद्मप्रभ ७ सुपाइनेनाथ, ६ चट्रमप्रभ ७ सुपाइनेनाथ, १२ द्वासुप्रभ, १३ विमलनाथ, ११ अपासनाथ, १२ वासुप्रभ, १३ विमलनाथ, १४ अमनाथ, १६ शानिताथ, १७ कुन्थुनाथ, १८ अरहनाथ १६ मिलनाथ, २० सुनिसुब्रननाथ, २१ निमनाथ २२ नीमनाथ (श्रीरण्टनीम) २३ पाइवेनाथ, २४ महावीर वर्षमान।

तीर्थकरों के सम्बन्ध तीर्थकरों के बस, वर्ण, विवाह, ग्रासन ग्रादि की जानकारी करना भी ग्रायन्त रोचक भे विशेष जातक्य होगा, श्रुत उनके सम्बन्ध में कुछ जातक्य बातों का उल्लेख यहा किया जा रहा है।

क्श — भगवान महावीर नाथवश रे उत्पन्न हुए । श्वेतास्वर परस्परा में इनका वश णाय वश (ज्ञात् वश) बताया है। भगवान पार्थ्वनाथ का जन्म उग्रवश में हुआ। मुनि मुक्त नाथ स्रोर नेमिनाथ हरिवश में उत्पन्न हुए। धर्मनाथ, कुन्युनाथ स्रीर स्रत्नाथ कुश्वश में पैदा हुए। शेप १७ तीर्थकर दृश्वाक वश में हुए।

वर्ग - मुपार्वनाथ तथा पार्वनाथ नीर्थकर हरित वर्ण के थे। मुनिमुबतनाथ और नेमिनाथ नील वर्ण थे। चन्द्रप्रभ और पुष्पदन्त का शरीर सफेद था। पद्मप्रभ और वामुपूज्य का रंग लाल था। शेप १६ नीर्थकरों के शरीर का वर्ण सनप्त स्वर्ण जैसा था।

विवाह— वासुपूर्य, मिल्लनाथ, निमनाथ, पार्वनाथ ग्रीर महावीर ये पाच तीर्थकर वाल ब्रह्मचारी थे। इन्होन विवाह नहीं किया था, कुमार श्रवस्था मे हो प्रवज्या ग्रहण कर लाथी। रोष तीर्थकरों ने विवाह किया था।

इस विषय में दिगम्बर और स्वेताम्बर परम्परा में कुछ मान्यता-भेद है । दिगम्बर परम्परा मान्य 'तिलोय-पण्णित्त' क्रन्य में इस सम्बन्ध में इस प्रकार उल्लेख मिलता है—

'नेमी मल्ली बीरो कुमार कालिम्म वासुपुज्जो य।

पासो विय गहिद तपा शेष जिणा रज्ज चरमस्मि ॥४।६७०

ब्रथित् भगवान नीमनाथ, मल्लिनाथ, महावीर, वासुपूज्य ग्रीर पारवनाथ इन पाच तीर्थकरो ने कुमार-काल मे ग्रीर शेष तीर्थकरो ने राज्य के ग्रन्त में तप को ग्रहण किया ।

तिलोयपण्णति' की इस मान्यता का समर्थेन दिगम्बर परम्परा के शेप सभी ग्रन्थों ने किया है। इसलिए दिगम्बर परम्परा में इन पाच तीर्थकरों को पचकुभार श्रथवा पच बालयित माना है। इन पच बालयित्थों की मूर्तियाँ भी ग्रत्यन्त प्राचीन काल से उपलब्ध होती है।

किन्तु स्वेताम्बर परम्परा में इस सम्बन्ध में दो मान्यतायं प्रचलित रही है। 'श्रावस्यक निर्युक्ति' में जो कि प्राचीन द्याराम ग्रन्थ माना जाता है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उत्लेख प्राप्त होता है—

'वीरं ग्ररिट्टनेमि पासं मह्लि च वासुपुज्जं च।

एए मूल्ण जिणे ब्रवसेसा ब्रासि रायाणी ॥२४३॥

रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवसेसु खतिग्रकुलेसु।

ण य इत्थिम्राभिसेम्रा कुमारवासंमि पव्वइया ॥२४४॥

ग्रर्थात् महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, मल्लिनाथ, ग्रीर वासुपूज्य ये पाच तीर्थकर विशुद्ध क्षत्रिय राज-

कुल में उत्पन्न हुए और कुमार अवस्था में ही मुनिन्दीक्षा ली। इन्होने न तो विवाह किया, न इनका राज्याभिषेक हुम्रा। शेष सभी तीर्थकरों का विवाह तथा राज्याभिषेक हुम्रा। पीछे उन्होने प्रवर्ण्या ग्रहण की।

'ण य इत्थिआभिसेआ' का अर्थ टिप्पणी में लिखा है—'स्त्री पाणिग्रहण इत्यादि रहिता इत्यर्थ अर्थात

स्त्री-पाणिग्रहण और राज्याभिषेक से रहित उक्त पाच तीर्थकर थे।

श्रोबहयक निर्युक्तिकार की इस मान्यता के अनुसार ही स्थानाग, समवायाग, भगवती श्रादि सूत्रो में भी इन पाच तीर्थकरो के विवाह का उल्लेख नही किया है। समवायाग सूत्र (नं० १६) में आगारवास का उल्लेख करते हुए १६ तीर्थकरो का घर में रहकर और भोग भोग कर दीक्षित होना वनलाया है। टीकाकार अभयदेव सूरि ने अपनी वृत्ति में 'शेषास्तु पंचकुमार मान एवेट्याह चंवाक्य के साथ 'वीर श्रादिष्टोंगों' नामक गाथा उद्युत की है। 'स्थानांग' सूत्र के ४७६ वे सूत्र में भी पाच नीर्थकरो को कुमार प्रव्रजित कहा है। 'आवश्यक निर्युक्त' की २४६ वी नाथा में भी इसी आश्य को स्पष्ट किया है। वह नाथा इस प्रकार है—

'बीरो ग्ररिट्टणेमी पासो मल्लिवासुपुज्जो य।

पढमवए पञ्चइया सेसा पुण पच्छिमवयंसि ।।

इस गाया की टीका करते हुए टीकाकार मलयगिरि ने लिखा है—'प्रथम वयसि कुमारत्वलक्षणे प्रव्रजिताः

शेषा पुन ऋषभस्वामि प्रभृतयो मध्यमे वयसि यौवनत्वलक्षणे वर्तमाना प्रव्रजिता ।

यखपि इन सूत्रग्रंथों में इन पाच तीर्थकरों को स्पष्ट रूप से कुमार स्वीकार किया है तथा शेष तीर्थकरों को घर में रहकर ब्रीर भोग भोगकर दीक्षित होना लिखा है, जिसका ब्रथं है कि उन पाच तीर्थकरों ने भोग नहीं भोगे। किन्तु पश्चाद्वर्ती श्वेतास्वर ब्रागम ग्रन्थो—कल्पसूत्र, ब्रावश्यक भाष्य, ब्राचाराग ब्रादि में पाश्वेनाथ ब्रीर महाबीर को विवाहित माना है, तथा वासुपूष्य, मिल्लनाथ ब्रीर नेमिनाथ को बिना विवाह किये दीक्षित होना माना है।

ब्राचार्य हेमचन्द्र 'त्रिपष्टिञलाकापुरुष-चरित' के वासुपूज्य-चाँग्त्र मे उल्लिखित पाच तीर्थकरों मे से महाबीर के सिवाय चार को श्रविवाहित कहते हैं। यथा—

मिल्लनेंमिः पार्श्व इति भाविनोऽपि त्रयो जिनाः।

म्रकृतोद्वाह साम्राज्याः प्रवजिष्यन्ति मुक्तये ॥१०३॥

श्री वीरश्चरमश्चार्हनीषदभोग्येन कर्मणा।

कृतोव्वाहोऽकृतराज्यः प्रव्रजिष्यति सेत्स्यति ॥१०४॥

परन्तु आगो चलकर पार्व्वनाथ चरित पर्व ६ सर्ग ३ मे हेमचन्द्र पार्व्व को विवाहित सूचित करते है। इस

पर्व के २१० वे श्लोक का एक चरण इस प्रकार है—'उद्बाह प्रभावतीम्'

इससे ऐसा लगता है कि हेमचन्द्र को इस सर्ग की रचना करते समय अपनी पूर्व स्थापना का स्मरण नही रहा तथा उनके समक्ष कोई दूसरी भी परस्परा विद्यमान थी। उस परस्परा के अनुसरण के आग्रह के कारण ही उन्होंने पार्वनाथ का विवाह प्रभावती के साथ होना स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार हम देखेते हैं कि श्वेनाम्बर परम्परा मे तीर्थंकरो के विवाह के सम्बन्ध में दो मान्यताये प्रचलित के

रही है।

## ३-तीर्थंकर ऋौर प्रतीक-पूजा

जन-मानस में तीर्थकरों के लोकोत्तर व्यक्तित्व की छाप बहुत महरी रही है। उन्होंने जन-जन के कत्याण क्षीर उपकार के पिन को कुछ किया, उस अनुग्रह को जनता ने वडी अद्धा के साथ स्वीकार किया। जब जो तीर्थकर विद्यमान थे, उनकी भवित, पूजा क्षीर उपदेश श्रवण करने के लिए जनता का प्रत्येक वर्ण उनके चरण-सान्धिय में पहुचता था और वहीं जाकर अपने हृदय की भिवत का अर्थ उनके चरणों में समर्पित करके अपने आपको धन्य मानता था। किन्तु जब उस तीर्थकर का निर्वाण हो गया, तब जनता का मानम उनके अभाव को श्रीवला के साथ अनुभव करता और अपनी भवित के पुष्प समर्पित करने को ब्राव्ह हो उठता था। जनता के मानस की इसी नीब अनुभव करता और अपनी भवित के पुष्प समर्पित करने को ब्राव्ह हो उठता था। जनता के मानस की इसी नीब अनुभव करता और अपनी भवित के प्रत्य स्थाप के स्थाप के सम्बन्ध के स्थाप के

प्रतीक दो प्रकार के रहे-अनुदाकार और तदाकार। ये दोनो ही प्रतीक अविद्यमान तीर्थकरों की स्मृति का पूनर्नवीकरण करते थे और जन-मानस मे तीर्थकरों के श्रादर्श की प्रेरणा जागत करते थे। इन दोनों प्रकार के प्रतीको मे शायद श्रनदाकार प्रतीको की मान्यता सर्व प्रथम प्रचलित हुई । ऐसा विश्वाम करने के कुछ प्रवल कारण है। सर्व प्रथम श्राधार मनोवैज्ञानिक है। मानव की बृद्धि का विकास क्रीमक रूप से ही हस्रा है। प्रतीको का जो रूप वर्तमान मे है, वह सदा काल से नहीं रहा । हम धार्गे चलकर देखेंगे कि तदाकार मूर्ति-शिल्प मे समय, वातावरण श्रीर बृद्धि-विकास का कितना योगदान रहा है। श्रतदाकार प्रतीक से ही तदाकार प्रतीक की कल्पना का जन्म सभव हो सकता है। दूसरा प्रवल कारण है पुरातात्विक साध्य। पुरातात्विक साध्य के आधार पर यह माना गया है कि तदाकार प्रतीक के रूप (मन्दिर और मूर्ति के रूप मे) बहुत अधिक प्राचीन नहीं है और वे हमें ईसा पूर्व की सात-श्राठ शताब्दियों से पूर्वकाल तक नहीं ले जाते, जबकि अतदाकार प्रतीक इससे पूर्व के भी उपलब्ध होते हैं। यदि हडप्पाकाल की शिरविहीन ध्यानमस्न मूर्ति को निविवाद रूप मे तीर्थकर प्रतिमा होने की स्वीकृति हो जाती है तो तदाकार प्रतीक का काल ईसा पूर्व तीन सहस्राब्दी स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु इसके साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि उस काल में भी तदाकार प्रतीको का बाहुत्य नहीं था। एक शिरोहीन मूर्ति तथा कुछ मुद्राश्रो पर अकित ध्यानलीन योगी जिन के रूपाकन के अतिरिक्त उस काल में विशेष कुछ नहीं मिला। ऐसी स्थित। में यह भी विचारणीय है कि हडप्पा संस्कृति ग्रथवा सिन्धु सभ्यता के काल से मौर्य काल तक के लम्बे ग्रन्तराल में तदाकार प्रतीक-विधान की कोई कला-बस्तु क्यो नहीं मिली? इसका एक ही बुद्धिसगत कारण हो सकता है कि तदाकार प्रतीक-विधान का विकास तब तक नहीं हो पाया और उसने पर्याप्त समय लिया।

जैनधर्म के धनदाकार प्रतीकों में स्तूप, त्रिरत्न, जैरयन्तम्भ, जैरयवृक्ष, पूर्णघट, द्याराव सम्पृट, पृष्पमाला, पृष्पपक्तक आदि मुख्य है। अण्ट मगल द्रष्य-यथा स्वस्तिक, धमंचक, नन्धावतं, वर्षमानक्य, श्रीवत्स, मीनयुग्य पद्म और दर्पण-तथा तीर्थकरों के लाखन भी अनदाकार प्रतीकों में माने गये है। अपट प्रातिहार्य एव आयापट्ट मां महत्त्वपूर्ण प्रतीक माने गये है। कला के प्रारम्भिक काल में इन अतदाकार प्रतीकों का पर्योत्प प्रचलन रहा है।

किन्तु जैसे-जैसे केला-बोध विकसित हुमा, त्यो-त्यो प्रतीक की तदाकारता को ग्रधिक महेल्व मिलने लगा। इसी काल मे तीर्थकरो की तदाकार मूर्तियों का निर्माण होने लगा। प्रारम्भ मे प्रकृत भूमि से कुछ ऊचे स्थान

जैन धर्मका प्राचीन इतिहास

पर देव-मूर्ति स्थापित की जाती थी। उसके चारो और वेदिका (बाड) का निर्माण होता था। घोरे घोरे वेदिका को ऊपर से ब्राच्छादित किया जाने लगा। यही देवायतन, देवालय या मन्दिर कहे जाने लगे। प्रारम्भ में ये देवायतन सींघे सादे रूप में बनाये जाते थे। पुरातत्त्वावशोषों में कई मूर्तियों, सिक्को, मुद्राध्रो आदि पर देवायतनी का प्रकत्त सींचला है। उससे ही कात होता है कि प्रारम्भ में मन्दिरों का रूप श्रयन्त सादा था। कालान्तर में कलान्य रुपित का अधिक होता गया। मूर्ति-स्थापना के स्थल पर गर्भगृह को परि-वेष्टित करने के अतिरिक्त उसके बाहर चारो छोर प्रदक्षिणापथ का निर्माण हुआ। गर्भगृह के बाहर आच्छादित प्रवेष्ठार या मुख-मण्डप का निर्माण हुआ। वोरे घोरे गर्भगृह के उत्तर शिखर तथा वाहर मण्डप, अर्थमण्डप, सहा-मण्डप आदि का विश्वान हुआ। गुप्तकाल में आकर मन्दिर शिल्प और मूर्ति शिल्प के शास्त्रों की रचना भी होने लगी।

प्रामितहासिक काल के पूर्व पाषाण युग मे, जिसे जैन शास्त्रों में भोगभूमि बताया है, सानव अपनी जीवन-रक्षा के लिए बृक्षों पर निर्भर था, बृक्षों से हो अपने जीवन की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। कुलकरों के काल में मानव की बृद्धि का विकास हुआ और उस काल में मानव को जीवन-रक्षा के लिए

मन्दिर-निर्माण की पष्ठमभि

क काल म मानय का शुद्ध का विकास हुआ आर उस काल म मानय का जायनर का लाए सघर्ष करना पड़ा। अत जीवन-रक्षा के कुछ उपाय ढ़ढ़ने को वाध्य होना पड़ा। छुटपुट रहने के स्थान पर कबीलों के रूप में रहने की पढ़ित ग्रपनाई गई। किन्तु इस काल में भी बूझों की निभंरता समाप्त नहीं हुई, बिन्क वक्षों के कारण कबीलों में पारस्परिक मधर्ष भी होने छों।

प्रकृति में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। वृक्ष घट रहे थे, मानव की आवश्यकताये वढ रही थी। कुलकरों ने वृक्षों का विभाजन और सीमांकन कर दिया। किन्तु फल बाले वृक्षों की संस्था कम होने जाने से जीवन-यापन की ममस्या उठ खडी हुई। वन्य पशुओं से रक्षा के लिए सुरक्षित आवास की झावश्यकता भी अनुभव की जाने लगी थी। तब ऋपभवेब का काल आया। इस नागरिक मभ्यता का काल कहा जा सकता है। इस काल मे नीर्थकर

तव ऋषभदेव का काल आया। इसे नागरिक मध्यना का काल कहा जा सकता है। इस काल में तीर्थकर ऋषभदेव ने जीवन-निवहि के लिए कमें करने की प्रेरणा दी और मानव समाज को असि, मिस, क्रिंप. विद्या, नीया क्या और विलय की विश्वा दी। इन्द्र ने क्यांध्या नगरी की रचना की। भवन-निर्माण करने की विद्या दनाई, जिससे भवनों का निर्माण होने लगा। इस काल में स्थिटित जीवन की परस्परा प्रारम्भ हुई, जिसने ग्रामों, पुरो, नगरों को जन्म दिया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और जीवन की प्रत्येक आवद्यक्ता-पूर्ति के लिए ऋप्यरंद ने जो विविध प्रयोग करके मानव समाज को वनायं और जीवन की प्रत्येक आवद्य से कृति का। और जव ऋप्यरंद ने स्वार में विद्या है। अपने के कृति का। और जव ऋप्यरंद ने स्वार में विद्या है। इसे कि प्रत्या सहरण करने ती निर्माण की वार्ता की जीविधा दी, उसके कारण तत्कालींन सम्पूर्ण मानव समाज ऋप्यरेद के प्रति हृदय से कृतत था। और जव ऋप्यरेद ने ससार में विद्या है। इसे कृतत था। और जव ऋप्यरेद ने ससार में विद्या है। इसे क्या में धौर तप करके के कलजान प्राप्त कर लिया, उसके परचात् समाज के प्रत्या करणा की प्रत्या करणा की प्रत्या करणा की साम की साम कि समाज के कि प्रत्या करणा की साम कि समाज के साम की अवक्ष धारा बहने नती। वे सम्पूर्ण मानव समाज के ब्यारेश्व के सम में समस्व स्वार कि प्रतिकृति बन। कर असमें ऋष्यभदेव की तदावा करणा की प्रतिकृति बन। करने की लवक जागत हुई। सम्बद्यरेव की तदावार मूर्ति बना कर उसकी पूजा करने की लवक जागत हुई।

इन्द्र ने अयोध्या का निर्माण करने समय नगर की चारी दिशाओं में और नगर के मध्य में पाच देवालयों या जिनायननों की रचना करके जिनायननों का निर्माण करने और उसमें मूर्ति-स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।

एक वार जब सम्राट भरत कैलाश गिरि पर भगवान ऋषभदेव के दर्शन करके झयोध्या लीटे तो उनका मन भगवान की भिंक्त में श्रोतभोत था। उन्होंने भगवान के दर्शन की उस घटना की स्पृति को सुरक्षित रखने के लिए कैलाश शिक्षर के झाकार के घण्टे बनवाये और उन पर भगवान ऋषभदेव की मूर्ति का झकन कराया। ये घण्टे नगर के चुलपथी, गोपुरो, राजप्रासाद के द्वारो और ह्यौडियों में लटकवाये। यह मानवकृत प्रथम झतदाकार प्रतिक-स्वापना थी।

किन्तु इतने से सम्राट भरत के मन को सन्तुष्टि नहीं हुई। इसमें भगवान की पूजा का उनका उद्देश्य पूरा नहीं होना था। तब उन्होंने इन्द्र द्वारा बनाये गए जिनायनों से प्ररेणा प्राप्त करके केलाशांगिर पर ७२ जिनायनों का निर्माण कराया और उनमें ग्रनध्ये रत्नों की प्रतिमाये विराजमान कराई। मानव के इनिहास में नदाकार प्रतीक-स्थापना और उसकी पूजा का यह प्रथम सफल उद्योग कहलाया। ग्रत साहित्यिक साक्ष्य के ग्राघार पर यह स्वीकार करना ग्रसगत न होगा कि नागरिक सभ्यता के विकास-काल को उपा-वेला में हो मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था।

पोराणिक जैन साहित्य मे मन्दिरो और मृतियो के उत्लेख विभिन्न स्थलो पर प्रचुरना से प्राप्त होते हैं। सगर चक्रवर्ती के साठ हजार पुत्रो ने भरन चक्रवर्ती द्वारा बनाये हुए इन मन्दिरों की रक्षा के लिए भारी उद्योग किया था और उनके चारो और परिका खोदकर भागीरथी के जल से उमे पूर्ण कर दिया था। लक्कांथाति रावण इन मन्दिरों के दर्शनों के लिए कई बार आया था। लका मे एक शास्तिनाथ जिनालय था। जिससे रावण पूजन किया करना था और लका-विजय के पदचात रामचन्द्र, लक्ष्मण आदि ने भी उसके दर्शन किये थे।

साहित्य में ई० पूर्व ६०० में पहले के मन्दिरों के उल्लेख मिनते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के काल में किसी कृषेरा देवी ने एक मन्दिर बनवाया था, जो बाद में देवनिर्मित बोड़ स्तूप कहा जाने लगा। यह सातवे नीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के काल में सीने का बना था। जब लोग इसका सीना निकाल कर ले जाने लगे, तब कृषेरा देवी ने इसे प्रस्तर खाड़ी और ईटो से डक दिया। (विविध तीर्थं कल्प-मथुगपुरी कल्प)। स्थापत्य की इस प्रमुप्तम कलाकृति का उल्लेख ककाली टीला (मथुग) में प्राप्त भगवान मुनिसुबन की द्वितीय सदी की प्रतिमा की चरण-चौकी पर प्रकित मिलता है।

भगवान पादर्वनाथ के पत्र्वान् दन्तिपुर (उडीसा) नरेश करकथ्ड ने तेराषुर मुफाधों मे गृहा-मन्दिर (लयण) बनवाय और उनमे पादर्वनाथ तीर्थंकर की पादाण प्रतिमा विराजमान कराई। ये लयण और प्रतिमा अब-तक विद्यमान है। 'करकण्डु चरिज' आदि ग्रन्थों के अनुसार तो ये लयण और पाद्वेनाथ-प्रतिमा करकण्डु नरेश से भी पुर्वतीं थे

अ।वस्यक चूर्ण, निशीय चूर्ण, बसुदेव हिण्डी, त्रिपीटिशलाका पुरुष चरित आदि सन्यों मे एक विशेष प्रस्ताका जल्लेल मिलता है जो इस प्रकार है—

सिन्ध् मौबीर के राजा उद्दायन के पास जीवन्त स्वामी की चन्दन की एक प्रतिमा थी। यह प्रतिमा भगवान महावीर के जीवन-काल में ही बनी थी। इसलिए उमे जीवन्त स्वामी की मूर्ति कहते थे। उज्जयिनी के राजा प्रश्नोत ने प्रपत्ती एक प्रेमिका दासी के द्वारा यह मूर्ति चोरी से प्राप्त करनी और उसके स्थान पर तदनुरूप कास्त-मृति स्थापित करा दी थी।

किन्त यह मति किसी देवालय मे विराजमान थी, ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता।

ब्राइचर्य है कि पुरातत्त्व वेत्ताघों ने अभी तक इन मन्दिरो और मूर्तियों को स्वीकृति प्रदान नहीं की । पुरातत्त्ववेत्ताघों को घारणा है कि आरम्भ में मूर्तियाँ मिट्टी की वनाई जाती थी। बहुत समय तक इन

मृण्मूर्तियो का प्रचलन रहा । उत्खनन द्वारा जो पुरातत्व सामग्री उपलब्ध हुई है उससे इन मूर्ति-निर्माण का मृण्मूर्तियों का बहुत बडा भाग है । हडप्पा, कौशाम्बी, मणुरा आदि मे बहुसख्या में मृण्मूर्तियां इतिहास मिली है । किन्तु मृण्मूर्तियां अधिक चिरस्थायी नही रहती थी । श्रत. मृण्मूर्तियों को प्रकाया जाने लगा । प्राय पको हुई मृण्मूर्तियां ही विभिन्त स्थानो पर मिली है । किन्तु पको मृण्मूर्तियां भी

स्थायित्व की दिष्ट से असफल रही; तब पाषाण की मूर्तियाँ निर्मित होने लगी।

प्रारम्भ में पाषाण-मूर्तियाँ किसी देवता या तीर्थंकर की नहीं बनाई गई, बिल्क यक्षो की पाषाण-मूर्तियाँ प्रारम्भ में बनाई गई। इस काल में पाषाण में तक्षण-कला का विकास नहीं हुआ था। भूत यक्षी की जो प्रारम्भिक पाषाण-मूर्तियाँ मिलती है, उनमे सीन्यर्य-बोध का प्राय: प्रभाव है। एक प्रकार में ये मूर्तियाँ बढ़ील है, मानो किन्ही नीसिलिये हाथों ने दन्हें यहा हो। मयुरा में ककाली टीला, परक्षम श्रादि स्थानों से इसी प्रकार की विद्यालकाय वेडील यक्ष-मूर्तियाँ मिली है। यह कहा जा सकता है कि मृष्णूतियों में तो कला के दर्शन होते हैं, किन्तु इन प्रार-म्भिक यक्ष-प्रतिमात्रों में कला नाम की कोई चीज नहीं मिलती। सृष्णूतियों में कला का विकास बार्ग दाने हुआ। इसलिए पाषाण-मूर्तियों के प्रारम्भिक निर्माण-काल में भी मृष्णूतियों में वैविश्य के दर्शन होते हैं। स्त्री-पुरुषों के अलकृत केश-वित्यास, पशु-पक्षियों के रूप, पचशर कामदेव, विभिन्त मुद्रास्त्रों में स्त्रियों के नानाविध रूप इन मृष्णूतियों की विशेषता है। दूसरी स्रोर पाषाण-मूर्तियों प्रारम्भ में स्रविकसित रूप में दीख पड़ती है।

पुरातत्वविताओं के मत में लोहानीपुर (पटना का एक मुहल्ला) में नाला खोरते समय जो तीर्थंकर-प्रतिमा उपलब्ध हुई है, वह भारत को मूर्नियों में प्राचीनतम है। यह खोजकल पुरता प्र्यूजियम में मुरिक्षत है। इसका सिर नहीं है। कृहिनियों और घुटनों में भी खण्डत है। किन्तु कच्यों और वाहों को मुद्रों से यह खंडानावित सिद्ध होती है तथा इसकी वमकीली पालिश से इसे मौर्यकाल (३२०-१८५ ई० पू०) को माना गया है। हडप्पा में जो खण्डित जिन-प्रतिमा मिलो है, उससे लोहानीपुर को इस जिन-प्रतिमा में एक खर्मत साइस्य परिलक्षित होता है। और इसी साइस्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय मूर्गिनलाका इतिहास वर्तमान मान्यम से कही अधिक प्राचीन है। इसमें यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि देव-मृतियों के निर्माण का प्रारम्भ जैनो ने किया। उन्हों के अनुकरण पर शिव-मृतियों का निर्माण हुमा। विष्कृत पर क्षेत्र मानिया के निर्माण का प्रतिमा अपने अपने अपने अपने स्थान के अनुकरण पर शिव-मृतियों का निर्माण हुमा। विष्कृत पुरता की मूर्तियों के निर्माण का इतिहास वहुन पश्चा-त्कालों है।

एक अन्य मूर्ति के सम्बन्ध में उदयगिरि की हाथीगुका में एक शिलालेख मिलता है। इस शिलालेख के अनुसार किला नरेश खारवेल मगव नरेश बहमिनिमत्र को परास्त करके छन-मृगारादि के साथ 'किलग जिन ऋषभदेव' को मूर्ति वापिस किला लाये थे जिसे नन्द सम्राट किलग से पाटलिपुत्र ले गये थे। सम्राट खारवेल ने इस प्राचीन मूर्ति के कुमारी पर्वेत पर अहंसासाद वनवाकर विराजमान किया था। इस ऐतिहासिक शिलालेख की इस सुचना को अययन प्रामाणिक माना गया है। इसके अनुसार मोर्थ-काल से पूर्व में भी एक मूर्ति थां, जिम 'किला-जिन' कहा जाना था। 'किलग-जिन' इस नाम सं ही प्रगट होता है कि सम्प्रण किलावासी इस मूर्गत को अयना आराध्य देवना मानते थे। नन्द सम्राट इसे अपने साथ केवन एक ही उद्देश में ले गये थे और वह उद्देश था किला अपना मानरिक प्राचीन का निवास के मुन्त नहीं और अपने राष्ट्रीय अपमान का अपनान। लगभग तीन शानिव्या तक किलावासी इस अपनान को मूर्ने नहीं और अपने राष्ट्रीय अपमान का प्राचीन किला सम्राट खारवेल ने किया। वह मगव को विवय करके अपने साथ अपने उस राष्ट्र-देवना की मूर्ति का वाविस ले गया। किल्तु यह कितने आरवर्य की बात है कि अवनक एक भी प्रानत्व वेत्र वा और दिन्तिकार के साथ केवा के सम्बन्ध में कोई खोज नहीं की। आर्थित ऐसी ऐतिहासिक मूर्ति के सम्बन्ध में कोई खोज नहीं की। आर्थित ऐसी ऐतिहासिक मूर्ति के सम्बन्ध में कोई खोज नहीं की। आर्थित ऐसी ऐतिहासिक मूर्ति के सम्वन्ध में कोई खोज नहीं की। आर्थित ऐसी ऐतिहासिक मूर्ति के सम्वन्ध में कोई खोज नहीं की। अर्थाल एसी ऐतिहासिक मूर्ति कुमारी पर्वेत में कब किस काल में किसने कहाँ स्थानाल्यित कर दो? यदि यह सूर्ति उपनथा को एक होना होगी पुर की मूर्ति को प्राचीन मानता होगा। कुछ अनुमस्थानकार वहां नाथ वाराण है कि जगनवाथुरी की मूर्ति ही वह 'किला जिन' मूर्ति है। किला उपनय ये अपने मार्यकार कुल कहा नहीं जा सकता।

इसके परचात् शक-कुताण काल में मूर्ति कता का दून वेग में विकास हुआ। इस काल में भी सर्व प्रथम तीर्थकर-मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। मथुरा इस काल में मूर्ति-कला का केन्द्र था। नीर्थकर-मूर्तियों में भी अधिकाशत पर्मामन ही बनाई जाना थी। इस काल में नीर्थकर-मूर्तियों के वक्ष पर श्रीवत्म, लाइन श्रीर अपट प्रातिहार्य का प्रचलन प्राय नहीं दांखता। तीथकर-मूर्तियों में अवकरण का भी स्थाव था। मानवां की चरण-चौकी पर श्रीमेलेख श्रीकत करते की प्रथा का जन्म ही चुका था। जिम बांड हम्य को चनी क्रार श्रा चुकी है, उसकी सूचना भी भगवान मुत्तिमुबननाथ को चरण-चाकों के श्रीमेलख में ही मिलती है। इस काल की तीर्थकर-प्रतिमाश्रा का अध्ययन करने पर एक बात को श्रोर ध्यान श्राकुष्ट हुए बिना नहीं रहता। ईसा की इन प्रथम ब्रितीय शताब्वियों में भी श्राहिताथ, शांतिनाला, सुनिमुबतनाथ, पांत्वनाथ, महिनाथ की तीर्यकरों के समाल जनता में नीमनाथ की भी मान्यता बहुश्वलित थी। इस काल की भगवान नीमनाथ की तीन प्रतिमाय विभिन्न स्थानों से उपलब्ध हुई है। एक में नीमनाथ पर्मासन लगाये ध्यान-मुद्रा में अवश्वात है और उनके दोनों झोर बलराम भीर कृष्ण खडे है। दोनो ही डिमुजी है। दूसरी प्रतिमा मे ध्यानमग्न नेमिनाय के एक भ्रोर शेषनाग के भ्रवतार के रुप में चतुर्मुं जी बलराम खडे है। उनके सिर पर शेषनाग का प्रतीक फण-मण्डप है। दूसरी भ्रार विष्णु के अवतार के रूप में चतुर्मुं जी कृष्ण खडे है। उनके हाथों में चक, पद्म म्रार्थि पुशोभित है। तीसरी पूर्ति अर्थभग्न है। इसमें नेमिनाथ ध्यानावस्थित है। एक भ्रोर बलराम खडे है। उनका हल-मुशल उनके कन्धे पर विराजित है। इन मृतियों की प्राप्ति पुरातत्व की महान् उपलब्धि मानी जाती है। इससे नारायण कृष्ण को ऐतिहासिकता के समान उनके चचेरे भाई भगवान नेमिनाथ को ऐतिहासिक महापुरुष मानने में कोई सन्देह नहीं रह जाता।

इस काल से तीर्थकर-प्रतिमाधों के श्रतित्क आयागपट्ट, स्तूप, यक्ष-यक्षी, अजमुल हर्रिनैगमेशी, सरम्बती, सर्वेतोभिद्रका प्रतिमा, मागलिक चिन्ह, धमंचक, चैरयवृक्ष आदि जैनकला की विविध इतियों का भी निर्माण हुआ। इन कलाकृतियों के विवध्य और प्राचुर्य से प्रभावित कुछ विद्वान् तो यह भी मानने लगे हैं कि जैन सूर्ति-पूजा का प्रारम्भ ही मबुरा से हुआ है। यदापि यह सर्वाज्ञतः सत्य नहीं है क्यों कि जैन सूर्ति-पूजा के प्रमाण इससे पूर्वकाल में भी उपलब्ध होते है। इतना अवस्य माना जा सकता है कि जैन धमं का प्रचार करने और उसे लोकप्रिय बनाने में मयरा की जैन कला का विशेष योगः। जन्म है।

मथुरा की तीर्षंकर-मूर्तियों के ब्रध्ययन में एक परिणोम सहज ही निकाला जा सकता है। दिगम्बर-देनाम्बर सम्प्रदाय-भेद यबाद ईसा में तीन धानाच्दी पूर्व हो चुका था, किन्तु उसका कोई प्रभाव मथुरा की तीर्थंकर मृतियों पर नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ तक कि देनाच्यों द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थंकर-प्रतिमाये भी दिगम्बर ही बनाई जानी थी। और यह कम उत्तर मध्य काल तक चलता रहा।

कुपाणकालान नीर्यकर-प्रतिमाओं के साय यक्ष-यक्षों भी प्राप्त नहीं होते। प्रतिमाओं के आजू बाजू खड़े चमर बारी यक्षों का भी अभाव मिलता है। इन यक्षों के स्थान पर इम काल की प्रतिमाओं में दाता, उपासक, उनकी पत्नी, मृति और आर्थिकाओं का प्रकन मिलता है। जिन-प्रतिमा के सिहासन के दोनों कोनों पर एक-एक सिह और बीच में धर्मचक प्रकित होता है जिसके दोनों और मृति, अर्जिका, श्रावक और श्राविका अकित उन्ने है।

कुपाण काल के परचान् गुप्त काल मे जैन मूर्ति-कला का बहुत निखार हुया। इस काल की मूर्तियों में भीन्दर्भ पर विशेष स्थान दिया गया। मूर्ति के अलकरण पर वल दिया गया। सब मूर्तियों पर श्रीवस्त, लाइन और अस्प्रात्त्रायं की योजना भी की जाने लगी। इिमूर्तिकाय, त्रिमूर्तिकाय, त्रिम्ते के कंश-कुन्तन अर्थन्त कलापूर्ण की। सूर्तियां के कंश-कुन्तन अर्थन्त कलापूर्ण वने। झादिनायं के जंश-कुन्तन अर्थन्त निर्मित्तरों के मार्तियं एवं पर उपने। इस्त काल में नीयंकरों के आर्तिप्तत, तीर्यकर-मार्गा, तोर्यकरों के नेवक-नेविका के ह्या । इनके ध्रतिरिक्त अष्ट मगलद्रव्य, आट प्रातिहायं, सोलह स्वन्त, नवगृह, नवितिध, मकरपुद्ध, कीतिमुल, कीचक, गगा-यमुना, नाग-नागी आदि के अकन को परम्परा भी विकस्तित हुई। इस काल में देवी-मृतियों के अलकरण और उनकी माज-मज्जा पर विनेष स्थान दिया गया। कुछ देवियां द्विभूत्री, चनुभूत्री, पर्मुत्री दशभूत्री, वारहभूत्री, विश्वतिम् मूर्ति-कला गुप्तकाल की हो देव है।

गुप्तकाल के पश्चात् गुर्जर-प्रतिहार काल मे तथा कलचुरि काल मे देवेतास्वर परस्परा की तीर्थकर-प्रतिमान्नों का निर्माण प्रारम्भ हो गया। इससे पूर्व तक देवेतास्वर प्रतिमान्नों का विशेष प्रचलन नहीं मिलता। सभी जैन प्रतिमाये दिगस्वर रूप में हो बनाई जाती थी।

इस प्रकार जेन मूर्तियों के रूप, शिल्प विधान और उनकी सरचना का एक कमबद्ध इतिहास मिलता है। इससे उत्खनन में प्राप्त जैन मृतियों के काल-निर्णय में बहुत सहायता प्राप्त हो सकती है।

मन्दिरो का निर्माण कब प्रारम्भ हुन्ना, इस विषय मे बिहानों में मतभेद हैं। पुरानात्विक साक्ष्यों के

जैन सन्दिरों की संरचना ध्रमुसार जैन मन्दिरों का निर्माण-काल जैन प्रतिमाधों के निर्माण-काल से प्राचीन भीर उनका किसक प्रतित नहीं होता। लोहानीपुर, ध्रावस्ती, मधुरा ख्रादि में जैन मन्दिरों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं, किन्तु व्यवस्त सम्पूर्ण मन्दिर कही पर भी नहीं मिला। इसलिये प्राचीन जैन मन्दिरों का कप क्या था. यह निधिनत तीर पर नहीं कहा जा सकता।

किन्तु गुहा-मन्दिर और लयण ईसा पूर्व सातवी ब्राठवी शताब्दी तक के मिलते हैं। तेरापुर के लयण, उदयगिरि-खण्डगिरि के गुहामन्दिर, अ्रजन्ता-ऐनौरा और वादामी को गुफान्ना मे उत्कोण जैन सूर्तिया इस बात के प्रमाण है कि गुफान्नो को मन्दिरो का रूप प्रदान कर उनका धार्मिक उपयोग ईसा पूर्व से होने लगा था। इन गुहा-मन्दिरों का विकास भी हुन्ना। विकास का यह रूप मात्र इतना ही था कि कही-कही गुफान्नो मे भित्ति-चित्रो का

श्वकन किया गया । ऐसे कलापुर्ण भित्ति चित्र सित्तन्तवासन ग्रादि गुफाओं में अब भी मिलते हैं।

गुहा मन्दिरों में सामान्य मन्दिरों की अपेक्षा स्थायित्व अधिक रहा। इसीलियं हम देखते हैं कि ईसा पूर्व का कोई मन्दिर आज विद्यमान नहीं है, जबिक गुहा-मन्दिर अब भी मिलते हैं। लगता है, उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में मन्दिरों की मुरक्षा और स्थायित्व की और अधिक ध्यान दिया गया। इसके दो ही कारण हो सकते हैं— प्रथम तो यह कि दक्षिण को उत्तर की अपेक्षा मृति-विध्वसक मुस्लिम आजानात्वाओं का कोष कम सहना पड़ा। दूसरे यह कि दक्षिण में मन्दिरों की भय्यता और विद्यालता के साथ उने चिरस्थायों बनाने की भावना भी काम करती रही। दक्षिण के अधिकाश मन्दिर राजाओं, रानियों, राज्याधिकारियों और राजथिष्टियों डारा निर्मित हुए, जबिक उत्तर के अधिकाश मन्दिरों का निर्माण सामान्य जनों ने कराया। शक कुपाणकाल के मथुरा के मृति-नेवां से प्रकट है कि वहां के आयागपटू, प्रतिमा और मन्दिर स्वर्णकार, वेदया आदि ने ही बनवाये थे। ककुभशाम का गुण्यकालीन मानस्तम्भ एक सनार ने वनवाया था। अस्तु !

पुरातत्त्वज्ञां के मतानुसार महाबीर-काल में जिनायतन नहीं थे, बिल्क यक्षायतन और यक्ष-वैत्य थे। स्वेताम्बर सूत्र-साहित्य में किसी जिनायतन में महाबीर के ठहरने का उल्लेख नहीं प्राप्त होता, बिल्क यक्षायतनों में उनके ठहरने के कई उल्लेख मिलते हैं। इन यक्षायतनों और चैत्यों के आदर्श पर जिनायतन या जिन-मन्दिरों की रचना की गई, यक्ष-मूर्तियों के अनुकरण पर जिन-मूर्तियों निर्मित हुई और यक्ष एव नाग-पूजा पद्धति से जिन-मूर्तियों की पुजा प्रभावित हुई।

किन्तु दिगम्बर साहित्यिक साक्ष्य के अनुसार कर्मभूमि के प्रारम्भिक काल मे इन्द्र ते अयोध्या मे पाच मान्दरों का निर्माण किया, भरत चक्वती ने ७२ जिनालय बनवाये; शत्रकृत ने मयदा मे अनेक जिन-मन्दिरों का निर्माण कराया। जैन मान्यतानुसार तो तीन लोकों की रचना मे कृत्रिम और अकृत्यिम चैत्यानयों का पूजा-विधान जैन परम्परा मे अवतक सुरक्षित है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि जैन परम्परा में जिन चैत्यालयों की

कल्पना बहुत प्राचीन है।

कन्तु पुरातस्व को ज्ञात जैन मन्दिरों का प्रारम्भिक रूप-विधान कैसा था, इसमे अवश्य मतभेद दृष्टि-गोचर होता है। लगता है, प्रारम्भ में मन्दिर सादे बनाये जाते थे। उन पर शिखर का विधान परचात्काल में विकसित हुआ। शिखर सुमेर श्रीर कैनाश के अनुकरण पर बने। अनेक प्राचीन सिक्को पर मन्दिरों का प्रारम्भिक रूप देखने में आता है। मयुरा को बेतकाओं पर मन्दिराकृतियाँ मिलती है। जिन्हे विद्वानों ने मन्दिरों का प्रारम्भिक रूप माना है। ई० पूठ दितीय और प्रथम शताब्दी के मथुरा-जिनालयों में दो विशेषनाये दिखाई देती है—प्रथम वेदिका और द्वितीय शिखर। इस सम्बन्ध में प्रोठ कृष्णदत्त वाजपेयी का अभिमत है कि मन्दिर के चारों और वक्षों की बेदनी बनाई जाती थी। इसे ही बेदिका कहा जाता था। बाद में यह बेटनों प्रस्तर्रानर्मित होने लगी।

मीर्य और शुग काल मे जैन मन्दिरो का निर्माण अच्छी सख्या मे होने लगा था। उस समय ऊचे स्थान पर स्तम्भो के ऊपर छन बनाकर मन्दिर बनाये जाते थे। छन गोलाकार होनी थी, पश्चात् अण्डाकार बनने लगी। क्षक-मत्तवाहन-काल (ई० पू० १०० से २०० ई०) मे यन्दिरो का निर्माण और अधिक यख्या मे होने लगा। इस कल में जैन मन्दिरो, उनके स्तम्भो और ध्वजाओ पर तीर्थकर की मूर्ति बनाई जाने लगी। इस काल में प्रदक्षिणा-पथ भी बनने लगे जो प्रायः काष्ठ की बेष्टनी से बनाये जाते थे । कुषाण काल में ये पाषाण के बनने लगे । (भो॰ वो॰ ऐन॰ लिनया-प्राचीन भारतीय संस्कृति, पु० ४६४)।

कुषाण काल मे जैन मन्दिर और भी अधिक बनने लगे। इस काल में मथुरा, ग्रहिच्छत्रा, कौशास्त्री,

कम्पिला स्रोर हस्तिनापर प्रमुख जैन केन्द्र थे।

गुप्त कोल (ईं० वाँथी से छटी शताब्दी) में मन्दिरों का निर्माण प्रवृरता से होने लगा । सौन्दय ध्रीर मन्दिरों के अलकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। इस काल में स्तम्भों को पत्रावली ध्रीर मागलिक चिन्हों से अलकृत किया जाने लगा। तोरण ध्रीर सिरदल के ऊपर तीर्थकर-मूर्ति बनाई जाने लगी। गर्भगृह के ऊपर शिखर बनने लगा। बाहर स्तम्भों पर ध्राधारित मण्डप की रचना होने लगी। बाह्य भित्तियों पर मूर्तियों का अकन होने लगा।

ई० ६०० के बाद उत्तर भारत में 'नागर शैली' और दक्षिण भारत में 'द्रविड़ शैली' का विशेष रूप से विकास हुआ। शिखर के अलकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा।

. प्रत्येक मन्दिर के ब्राठ ग्रग होते है—-क्रांधष्ठान, वेदो बन्ध, ग्रन्तर पत्र, जघा, वरण्डिका, शुकनासिका,

कण्ठ और शिखर । शिखर के तीन भाग होते है-आमलक, ग्रामलिका और कलश ।

गुप्त काल के पश्चात् जो परिवर्तन हुंग, उनसे मन्दिरों की चार शैलियाँ प्रकाश में बाई—(१)गुर्जर प्रतिहार जैली (२) कल्बृरि जैली (६) चन्देल शैली और (४) कच्छ्यघात शैली। गुर्जर प्रतिहार शैली में मन्दिर गोलाकार बनते थे। उन्हें पूर्णभन्न कहा जाता है। भीतर गर्भगृह और बाहर एक मण्डप बनता था। स्तम्भो पर घटपन्तन, कुमुद, खर्जूर पत्रावली, कमल, मलवारण, वमन्त पदिका आदि का अलकरण होता था। द्वार के अलकरण में घट पत्लव, हम, कीतिमृख, गगा-यमुना का प्रकन होता था।

कलचुरि रौनी में पूर्व की अपेक्षा अधिक निवार आया । सप्त शाखा द्वारों का प्रारम्भ इसी काल में हुआ । द्वारों के तोग्ण पर सात पट्टिकाय होनी थी जिन पर त्रमश रूप, ब्याल (शार्द्ल), मिथुन, नवग्रह, दिक्पाल और कमल-क्लश अकित किये जाते थे । इस जैली में शिखरों की ऊचाई बढती गई । पचायतन जैली भी इस समय विकसिन हुई ।

चन्देल गैली में कलचुरि शैली की श्रपेक्षाहर तत्त्व में विकास हुआ। रित चित्रों का श्रंकन इसी काल

मे हुग्रा।

, ब्रौर कच्छपघात शैली में कला में झलकार पक्ष प्रवल होता गया। भित्तियो पर मानव-मूर्तियो,

**अ**प्सराओं और योगिनिया के चित्र वनने लगे। °

इस प्रकार विभिन्न कालों में मन्दिरों के रूप क्यार कला में विभिन्न परिवर्तन होते रहे । कला एकरूप होकर कभी स्थिर नहीं रहीं । समय के प्रभाव में बह ब्रपने ब्रापको मुक्त भी नहीं कर सकी । एक समय था, जब तीर्थंकर प्रतिमा ब्रप्ट प्रातिहायं युक्त बनाई जाती थी, किन्तु क्याज तो तीर्थंकरों के साथ ब्रप्ट प्रातिहायं का प्रचलन ही समाप्त सा हो गया है, जबकि शास्त्रीय दृष्टि से यह ब्रावड्यक है।

यह प्रकरण इसलिये दिया गया है, जिससे विभिन्न शैलियों के प्राचीन मदिरों के काल-निर्णय करने मे

पाठको को मार्गदर्शक तत्त्वा की जानकारी हो सके।

तीर्थंकर चौबोस है। प्रत्येक तीर्थंकर का एक चिन्ह है, जिसे लाछन कहा जाता है। तीर्थंकर-मूर्तिया

प्राय समान होती है। केवल ऋषभदेव की कुछ मूर्तियो के सिर पर जटाये पाई जाती है तीर्थंकरों के चिन्ह नथा पाहर्वनाथ की मूर्तियों के ऊपर सर्प-फण होता है। सुपाहर्वनाथ की कुछ मूर्तियों के सिर के ऊपर भी सर्प-फण मिलते है। पाहर्वनाथ और सुपाहर्वनाथ के सर्प-फणों में साधारण सा

१—मन्दिरों के विकास-प्रकरण में प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी के विभिन्न लेली घोर डाँ० भागचन्द की 'देवगढ़' पुस्तक से सहायता सी गई है। इसके लिये दोनो दिवानों के प्रति हम माभारी हैं। —लेखक

भ्रन्तर मिसता है। सुपार्श्वनाथ की सूर्तियों के ऊपर पांच फण होते हैं और पार्श्वनाथ की सूर्तियों के सिर के ऊपर सात, नौ, ग्यारह श्रथवा सहस्र सर्प-फण पाये जाते हैं। इन तीर्थकरों के श्रतिरिक्त शेष सभी तीर्थकरों की सूर्तियों में कोई भ्रन्तर नहीं होता। उनकी पहचान उनकी चरण-चौकी पर श्रकित उनके चिन्हों से ही होती है। चिन्ह न हो तो दर्शक को पहचानने में बड़ा अस हो जाता है। कभी कभी तो लाखनरहित सूर्ति को साधारण जन चतुर्थकाल की मान बैठते हैं, जबिक वस्तुत श्रोवन्स लांखन और श्रष्ट प्रातिहाय से रहित सूर्ति सिद्धों की कही जाती है। इसिलये सूर्ति के द्वारा तीर्थकर की पहचान करने का एकमात्र साधन तीर्थकर-प्रतिसा की चरण-चौकी पर भंकित उसका चिन्ह ही है। इसिलये तीर्थकर-सूर्ति-विज्ञान में चिन्ह या लाखन का प्रपना विद्येष महत्त्व है।

इन चौवीस तीर्थकरों के चिन्ह निम्न प्रकार है-

ऋषभदेव का वृषभ, श्रजितनाय का हाथी, संभवनाथ का श्रद्ध, श्रभिनन्दननाथ का बन्दर, सुमितनाथ का चक्रवाक पक्षी, पद्मप्रमु का कमल, सुपादर्वनाथ का स्वस्तिक, चन्द्रप्रभ का श्रर्धचन्द्र, पुष्पदन्त का मगर, शीतलनाथ का श्री वृक्ष, श्रेयान्सनाथ का गेडा, वासुपुष्य का महिष, विमलनाथ का शूकर, श्रनत्तनाथ का सेही, धर्मनाथ का बजदण, प्रान्तिनाथ का हिएण, कुन्युनाथ का वकरा, अरनाथ का मछली, मिललाथ का कतथा, मुनिसुवननाय का कल्यूश, निमनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शख, पादर्वनाथ का सर्प और महावीर का सिह लाखन था।

ये चिन्ह दाहिने पैर के ब्रगूठ में होते हैं। इन चिन्हों के सम्बन्ध में विचारणीय बात यह है कि इन चिन्हों का कारण क्या है ? ये तीर्थकर-प्रतिमास्रों पर कबसे ब्रौर क्यों उत्कीण किये जाने लगे ? इस सम्बन्ध में शास्त्रीय दिस्त्कोण क्या है ?

इस सम्बन्ध मे शास्त्रो विभिन्न मत पाये जाते है। यहाँ उनमे से कुछ देना उपयुक्त होगा।

इन्द्र भगवान के अभिषेक के समय उनके शरीर पर जिस वस्तु की रेखाकृति देखता है, उसी को उनका लाइन घोषित कर देता है।

> —हेमचन्द्र, ग्रभिधान चिन्तार्माण, काण्ड १२ श्लोक ४७-४८ —प० ग्राशाधर, ग्रनगार धर्मामत ८।४१

जम्मण काले जस्स दु दाहिण पायम्मि होय जो चिण्हं।

तं लक्खण पाउलं ग्रागमसत्ते सजिण देहे ॥

सर्थात् तीर्थकर के दाये पैर के अगूठे पर जन्म के समय इन्द्रेजो चिन्ह देखता है, इन्द्र उसी को उनका लाधन निश्चित कर देता है।

—त्रिकालवर्ती महापुरुष, पृ० ५६

इन्हीं से मिलते जुलते विचार श्रन्य श्राचार्यों के भी है।

मूर्ति निर्माण के प्रारम्भिक काल में मूर्तियों पर लाखन उत्कीण करने की परम्परा नहीं रही । लोहानीपुर की मौर्थकालीन या शक-कुषाण कालीन मूर्तियों पर लाखन नहीं पाये जाते । बाद के काल में लाखनों के स्रकन की परम्परा प्रारम्भ हई सौर इनका स्रकन सिंग के पाट-पीठ पर किया जॉन लगा ।

जैन प्रतौको मे मन्दिरो मे प्राय निम्नलिन्दिन प्रतीक उपलब्ध होने है—म्रायागपट्ट, स्तूप, धर्मचक, स्वस्तिक नन्द्रावतं, चैत्यस्तम्भ, चैत्यवृक्ष, श्रीवत्स, सहस्रकट, चैत्य, सर्वतोभद्रिका, द्विमृतिका, त्रिमृतिका

जैन प्रतीकों का त्रिरत्न, अप्टमगल, अप्ट प्रातिहायं, सोलह स्वप्न, नवनिधि, नवयह, मकरमुल, शादूं ल, कोति-परिचय मुल, कीचक, गगा-यमुना, नाग-नागी, चरण, पूर्णघट, शराव सम्पुट, पुण्पमाल, श्राम्रगुच्छक सर्प, जटा, लॉछन, पदमासन, खडगासन, यक्ष-यक्षी

स्वायागपट्ट वर्गाकार या स्वायनाकार एक शिलापट्ट होता है, जो पूजा के उद्देश्य से स्थापित किया जाता था। इस पर कुछ जैन प्रतीक उन्कीण होते थे। कुछ पर मध्य मे तीर्थंकर-सूर्ति भी होती थी। बुड़लर के सनुसार सहनों की पूजा के लिए स्थापित पूजापट्ट को स्रायाग पट्ट कहते है। ये स्तृप के चारो द्वारों में सं प्रत्येक के सामने स्थापित किये जाते थे। स्तुप-यह लम्बोनरी श्राकृति का होता था श्रीर इसमें चार वेदिकायें होती थी।

**धर्मचक**—गोल फलक में बना हुआ चक होता है. जिसमे बारह या चौबीस आरे होते हैं। कोई धर्मचक हजार ग्रारो का भी होता है। मृतियों की चरण-चौकी पर इसका ग्रुकन प्राय मिलता है।

स्वस्तिक-एक दूसरी को काटती हुई सीधी रेखाये, जो सिरे से मुडी होती है। इसका प्रयोग स्वतन्त्र

भी होता है और अष्ट मगल दृष्यों में भी होता है।

नन्द्यावर्त— नन्द्य का अर्थसुखद येग्मागेलिक है और आधावतं का अर्थघेरा है। इसका रूप स्वस्तिक जैसा होता है किन्तू इसके सिरे एकदम घमावदार होते है, जबिक स्वस्तिक का मोड सीधा होता है।

चैत्यस्तम्भ-एक चौकोर स्तम्भ होता है. जिसकी चारो दिशायों में तीर्थंकर-प्रतिमाय होती है और स्तम्भ

के शीर्ष पर लघ शिखर होता है।

चैरयबुक्त-प्रत्येक तीर्थकर को जिस बुक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है, वह उसका चैरयबुक्ष कहलाता है। किन्तु कला मे प्रायः अशोक वृक्ष का ही चैत्यवृक्ष के रूप मे अकन हुआ है। बहुधा वृक्ष के ऊपरी भाग मे तीर्थकर-प्रतिमाभी स्रकित होती है।

श्रीवत्स—तीर्थकर की छाती पर एक कमलाकार चिन्ह होता है शक-कषाण काल तक तीर्थकर प्रतिमास्रो

पर श्रीवत्स चिन्ह का भ्रकन नहीं मिलता । सम्भवतः गूप्त काल से इसका प्रचलन प्रारम्भ हम्रा ।

सहस्रकट-एक चौकोर पाषाण स्तम्भ मे १००६ मतिया उत्कीर्ण की जाती है, वह सहस्रकट कहलाता है। सर्वतोभद्रिका-एक स्तम्म मे जारो दिशाओं में तीर्थंकर-प्रतिमा होती है। कभी तो एक स्तम्भ में चारो

प्रतिमाये एक ही तीर्थकर की होती है और किसी में विभिन्त तीर्थकरों की चार प्रतिमाये होती है।

दिमातिका, त्रिमातिका-एक ही फलक में दोनों ग्रोर एक-एक मार्त होती है। कभी कभी एक ही ग्रोर दो तीर्थकरों की मीतया होती है। इसी प्रकार एक ही फलक में एक ग्रोर एक तीर्थकर की ग्रौर दसरी ग्रोर दो तीर्थकरों की मतियाँ होती है। किसी फलक में एक ही ब्रोर तीन तीर्थकरों की मतियाँ हाती है।

त्रिरत्न-सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक चारित्र ये तीन रत्न कहे जाते है, जिन्हे त्रिरत्न अथवा रत्नत्रय कहते है। इनके प्रतीक रूप में एक फलक में एक ऊपर आर दो नीचे छेद कर दिये जाते है। मथरा में ऐसे त्रिरत्न

मिले है।

ग्रष्ट मगल द्रव्य--स्वस्तिक, धर्मचक, नन्दावर्त, वर्धमानक्य, श्रीवत्म, मीनयगल, पदम ग्रौर दर्पण ये ग्रष्ट मार्गालक कहलाते हैं । इनके स्थान पर कही छत्रत्रय, चमर, दर्पण, भुद्धार, पुखा, पुण्पमाल, कलश, स्वस्तिक और भारी ये ग्राठ वस्तुएं बनाई है।

**बार्ट प्रातिहार्य**-करपवृक्ष, पूरपवृद्धि, दुन्दुभि, मिहासन, दिव्य ध्वनि, छत्र, चमर ग्रौर भामण्डल ये तीर्थ-

करों के अप्ट प्रातिहार्य होते है। प्रतिमाओं पर इनका अकन गुप्तकाल से होने लगा है।

सोलह स्वप्न-तीर्थकर माता गर्भ धारण करने से पूर्व रात्रि में सोलह शभ स्वप्न देखती है। वे इस प्रकार है-१ हाथी, २ बैन, ३ सिंह, ४ लक्ष्मी, ५ दो पूर्णमाला, ६ चन्द्र, ७ सूर्य, ६ दो मछलियाँ, ६ जल से पूर्ण

दो स्वर्णकलश, १० कमली से परिपूर्ण सरीवर, ११ समूद्र, १२ सिहासन, १३ देव विमान, १४ घरणेन्द्र का भवन १५ रत्नराशि. १६ निर्धम अग्नि।

नवनिधि---नैसर्प, पिगल, भाजूर, माणवक,सद,पाण्डुक, कालश्री, वरतत्त्व श्रौर तेजोदुभासि महाकाल ये नौ निधियाँ होती है। समवसरण के भीतरी और बाहरी गोपूरों में नवनिधि से शोभित अप्ट मगल दृष्य ग्रादि रहते है। नव निधि चक्रवर्ती के भी होते है। अत चक्रवर्ती भरत की मृतियों के साथ कही कही नौ घटों के रूप में नव निधियो का ग्रंकन मिलता है।

नवप्रह—े १ रवि, २ चन्द्र, ३ कुज, ४ बुध, ५ गुरु, ६ शुक्र, ७ शनि, ८ राह, ६ केतू ये नवग्रह कहलाते हैं। इनका श्रकन द्वारो, तीर्थंकर-मृतियो, देव-देवी मृतियों के साथ भी हुआ है और स्वतन्त्र भी हुआ है।

मकर मुख-मन्दिरों की द्वार देहरियों के मध्य में तथा स्तम्भों पर मिलते है।

कार्य ल-- शार्य ल के पिछले पैरो के पास और अगले पैरो की लपेट में एक मनुष्य दिखाई पड़ता है और

शादूं ल की पीठ पर आयुध लिए कोई मनुष्य बैठा रहता है।

कीर्तमुख-इसका अकत प्राय स्तम्भो, तोरणो भौर कोष्ठको स्रादि मे होता है। इनके मालाएँ, लडियाँ भौर प्रांखलाएँ लटकती दिलाई पडती है।

कीचक—स्तम्भ के शीर्षो पर बैठा हुग्रा मनुष्य छत का भार वहन करता है।

गंगा यमुना—मन्दिर के द्वारो पर एक बार मकरवाहिनी गगा होती है स्रोर दूसरी स्रोर कच्छपवाहिनी यमुना होती है।

शेष प्रतीक स्पष्ट ही है।

# द्वितीय परिच्छेद

#### भगवान ऋषभदेव



## ९ भगवान ऋषभदेव से पूर्वकालीन परिस्थिति

प्रकृति परिवर्तनशील है । परिणमन प्रत्येक वन्नु का स्वभाव है । प्रत्येक वन्नु अपने मूल स्वरूप की धुरी पर प्रतिदेश परिणमन करनी रहनी है । वह मूल स्वरूप की धुरी में कभी विचलित या च्युन नही कालचक होती किन्तु उसके रूपों का निन परिणमन होता रहना है । पूर्वरूप नरट होता है, नया रूप उत्पन्न होता है । इस विनाश और उत्पत्ति के चक्र में भी वन्नु का मूल स्वरूप प्रकृता

है। हर वस्तू का यही स्वभाव है।

प्रकृति में भी नित नये परिवर्तन होते रहने हैं। इन परिवर्तनों को लेकर ही यह मृष्टि चल रही है। इसका न कभी मर्थया बिनाग होता है और न कभी उत्पत्ति होती है। सदा आधिक विनाग होता रहना है और उस विनाश में से हो आधिक उत्पाद होता रहना है। मृष्टि इसी विनाग और उत्पाद के चक में भी अपने मूल तत्त्वों को सजो कर ज्यों का त्यों रचने हुए है।

काल का चक्र भी इसी प्रकार सदा घुमता रहता है। परिवर्तनों के इस चक्र में कहां स्नादि है स्नीर कहाँ सन्त है, कोई नहीं कह सकता। निरन्तर घुमते रहने वाल चक्र में स्नादि स्नीर अन्त मभव भी नहीं है। इस चक्र मे काल के एक वजा,दों वजा स्नादि भेद भी नहीं किये जा सबने। वह तो स्नविभाज्य है, स्रवण्ड है। किन्तु ब्यवहार की सुविधाक लिए हम समय का विभाग कर लेते हैं।

इसी त्यवहार की मुविधा के लिए जैन धर्म में काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम है— अवस्तिणी और उत्सिणिणी। इनमें प्रत्येक के छह-छह विभाजित किये गया है, जिनके नाम है— अवस्तिणी और उत्सिणिणी। हमने प्रत्येक के छह-छह विभाजित किये हो। हम वारट्र कालों के। एक पूरा चक्कर करण कहलाता है। प्रकृति स्वय ही एक करण के आधे भाग में निरन्तर उत्कर्षशील बनी रहती है। मनुष्यों की आधु, अबगाहना, इति, स्वास्थ्य, रूप आदि सभी में उत्कर्ष हीता रहता है। यह काल उत्सिणी कहलाता है। जिस काल में आधु, अबगाहना, बुद्धि आदि में हीतता वढ़नी जातों है, वह अवस्तिणी काल कहलाता है। आजकल अवसिणी काल है और उसका दुष्मा नामक पाचवों भाग चल रहा है।

इस काल-विभाग को हम घडी की सुई से आसानी से समक्त सकते हैं। घडी के डायल में सुई बारह के बाद छह तक नीच की क्षीर जाती है क्षीर छह के बाद बारह बजे तक ऊपर की क्षीर जाती है। विलकुत इसी प्रकार क्षयसर्पिणी काल में जीवों में हर बात मे हीनता क्षाती जाती है क्षीर उसके बाद उत्सर्पिणी काल में जीवों मे हर बात में उन्नति होती हैं।

व्यावहारिक सुविधा के लिए कल्प का प्रारम्भिक काल सुष्टि का आदिकाल और उस काल के मनुष्य को सुष्टि का ग्रादि मानव कह लेते हैं। वस्तूत तो न सुष्टि का कोई ग्रादि काल ही होता है ग्रीर न कोई ग्रादि मानव ही होता है।

कल्प के प्रारम्भ में मनुष्य ग्रविकसित था। वह ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाश्रो से ग्रपरिचित था। उस काल में सामाजिक बोध भी नहीं था। इसलिए बहन-भाई ही पति-पत्नी के रूप में रहने लगते थे। इसे 'यगलिया काल कहा जाता है। वे जीवन-निर्वाह के लिए वृक्षो पर निर्भर रहते थे। उनकी जीवन

मानव की ग्राद्य संस्कृति

सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताय वृक्षी से ही पूरी होती थी। उनकी इच्छाओं की पूर्ति वृक्ष ही करते थे। इसलिए उन वक्षों को कत्पवृक्ष कहा जाता था। उनकी इच्छाये दस प्रकार की होती थी। उन दस प्रकार की इच्छामा की पूर्ति वक्षों से होती थी, मृत कल्पवक्ष दस प्रकार के होते थे, ऐसा माना जाता है। उनके नाम इस प्रकार है-१ मद्याञ्ज, २ तूर्याञ्ज, ३. विभूषाञ्ज, ४. माल्याञ्ज, ५ ज्योतिरञ्ज, ६ दीपाञ्ज, ७ गृहाञ्ज, ५ भोजनाञ्ज,६ पात्राञ्ज,१० वस्त्राञ्ज। ये सब अपने अपने नाम के धनुसार ही कार्य करते थे।

मानव की इस संस्कृति को हम वन-संस्कृति कह सकते है। इसे भोगयुग भी कहा गया है क्योंकि उस काल का मानव जीवन-निर्वाह के लिए कोई कर्म नहीं करता था, उसे कल्प वक्षों से यथावस्यक सब वस्तुए मिल जातो थी। उनका यथेच्छ भोग करता था। आधनिक भोषा मे इस युग को हम पूर्व पाषाण युग कह सकते हैं। उस समय गाव, नगर, मकान, जाति, समाज, राज्य ग्रादि कोई व्यवस्था नहीं थो । उनके सामने काई समस्या भी नहीं थी, ग्रत युद्ध भी नहीं होते थे। मानव और पशु सब साथ रहते थे। दोनों को किसी से या परस्पर भय नहीं था।

प्रकृति में निरन्तर परिवर्तन होते रहते है। वे तत्क्षण ग्राग्वो की पकड मे न ग्रापाव, किन्तू कुछ समय पश्चात् उनका फल अनुभव हुए बिना नही रहता । उस यूग के मानव के समक्ष प्रकृति के नित नतन परिवर्तनों के कारण कुछ प्रश्न-चिन्ह उभरने लगे। समय बीतता गयानो ऐसाभी समय स्राया जब उसके समक्ष

प्रकृति-परिवर्तन

समस्यायं भी स्रानं लगी । प्रश्त-चिन्ह उभरे स्रदभत, स्रदण्टपूर्व परिवर्तना को लेकर, समस्यायं उभरो आवश्यकताओं में नित नई बोधा उत्पन्ने होने पर । वह अबोध मानव स्वय समाधान खोज नहीं सकताथा। ग्रभी उसका बोद्धिक विकास ही कहां हो पायाथा। किन्तु उसे समाधान तो चाहिए ही । जिन्होने उसका समाधान दिया, जीवन की राह मे नेतृत्व दिया, वे मानव असाधारण थे-

बुद्धि, विवेक ग्रीर संस्कारों से । वे ही मानव 'कुलकर कहलाये । उन्हें मनू भी कहा गया । उस समय का मानव सरल था। वह सहज जीवन व्यतीत करना था। उसका जीवन समर्गात से चल रहा था। किन्तुप्रकृति में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे थे। वह इनका अध्यस्त नहीं था। उन परिवर्तनों को देखकर वह

चौक उठता, भयभीत हो जाता । तब कूलकरा ने इस अवस्था मे उसका मार्ग-दर्शन किया। इस प्रकार के कुलकर १४ हुए, जिनके नाम इस प्रकार है-चौदह कुलकर

१ प्रतिश्रुति, २ उनका पुत्र सन्मति, ३ उनका पुत्र क्षेमकर, ४ उनका पुत्र क्षेमघर, ५ सीमकर ६ सीमधर, ७ विपुल वाहन, ८ चक्षुप्मान, ६ यशस्वी, १० ग्रीभचन्द्र, ११. चन्द्राभ, १२ मरुदेव, १३. प्रसेनजित, १४. और उनके पुत्र नाभिराज। इस प्रकार ये सभी आनुविशक परम्परा मे उत्पन्न हुए थे। ये कूलकर गंगा और सिन्ध महान(दयों के बीच दक्षिण भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे।

इन कुलकरों के कार्य 'त्रिलोकसार' ग्रन्थ में इस प्रकार बताये है-इण संसितारासावदवि भय दंडादि सीमचिण्ह कवि।

तुरगावि वाहणं सिस्मुहदसण णिव्भयं वेलि ॥ ७६६॥

प्रथम कुलकर ने चन्द्र-सूर्य के दर्शन से उत्पन्न भय को दूर किया। द्वितीय कुलकर ने तारों के दर्शन से उत्पन्न भय को दूर किया। तीसरे ने कूर मृगों के भय को दूर किया। चौथे ने हिसक पश्चमों का भय दूर किया। और उसके लिए दण्ड प्रयोग बताया। पाचवे ने अल्प फलदायी कल्पवृक्षी को लेकर फंफट होने लगे तो सीमा बनाई । फिर भी भक्तट दूर नहीं हुए तो छटवे कुलकर ने सीमा-चिन्ह लगाये । सातवे कुलकर नें हाथी, घोडे झादि को बस में करके उन पर सवारी करना बताया । पहले माता-पिता बच्चो के उत्पन्न होते ही मर जाते थे. किन्तु सब कुछ समय जीवित रहने लगे और प्रपने शिशुक्षों का मुख देखकर भयभीत होने लगे तो झाठवे कुलकर ने उन्हें समक्कार उनका भय दूर किया।

द्यासीवार्वाद ससि पहु दिहि केलि च कदिचिदिण ग्रोसि ।

पुत्ते हि चिरंजीवण सेद्वहित्तादि तरणविहि ॥८००॥

नवम कुलकर ने शिशुओं के निए आशीर्वाद देना बताया। दशम ने शिशुओं के साथ कुछ दिन तक कीडा करना बताया। एकादश ने पुत्रों के साथ बहुत समय तक रहने का भय निवारण किया। द्वादश ने नदी आदि पार करना सिलाया।

सिक्खंति जराउ छिदि णाभि विणासिदं चाव तडिदादि।

चरिमो फलग्रकदोसहिर्भात कम्मावणी तस्रो ॥६०१॥

—तेरहवे कुलकर ने जरायु छेदन बनाया। चौदहवे कुलकर ने नाभि-छेदन-विधि सिखाई। बिजली गिरने और बिजली का भय दर किया, फलाकतीषध भक्षण करना सिखाया। तदनन्तर कर्मभूमि प्रवर्तित हुई।

इन कुलकरों ने समाज-नियमन और अनुशासन के लिये दण्ड-व्यवस्था भी निर्वारित की थी। यदि किसी से कोई अपराध हो जाता था तो प्रथम कुलकर से पांचवे कुलकर तक के काल मे सपराधी को 'हा' कहकर दण्ड देते थे। छटने से दसने तक कुलकर अपराधी को इसने कुछ कठोंग दण्ड देते थे और उसने 'हा मा' कहते थे। ग्यारहवें मे चौदहने कुलकरों ने उस काल की दृष्टि में इसने भी कठोर दण्ड की ब्यवस्था की। वे अपराधी को 'हा मा धिक्' कहकर वर्जना करने थे।

युगलिया समाज का वर्णन पढकर हमे ऐसा लगना है कि उस समय मनुष्य जगनों मे कवोले बनाकर रहते थे। समाज, राज्य, नगर, जानि और वर्ण-इयबस्था नही थी। अत ये प्रकृति-पुत्र प्रकृति की गोद मे फलते फूलते थे। समाज-इयबस्था नहीं थी। आध्रावध्यकनाय मीमित थी, साधन असीम थे। इसिलए शोपण, छीना भगरो, इन्ह आदि भी नहीं थे। प्रकृति के धनुरूप उनका जीवन सहज था। इसिलए पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म का भी बोध नहीं था। जो बाहते थे,वह मित्र जाना था। कर्म जीवन मे आ नहीं पाया था। अत इस युग को भोग-युग कहा जाना है।

कुलकरों को मनुभी कहा जाना है। उन मनुष्रों की मन्तान को ही मानव या मनुष्य कहा जाने लगा है। प्रकृति का यह वैचित्र्य ही कहना होगा कि उस युग में पुत्र ग्रीर पुत्री युगल उत्पन्न होते थे। पुत्रीत्पत्ति के तत्काल बाद माना-पिता का दहान हो जाता था। प्रकृति में धीर घीर पीरचर्तन हुआ और पुत्रीत्पत्ति के पदचात् माना-पिता जीवित रहने लगे। मस्देव कुलकर के काल तक युगल ही उत्पन्न होते रहे। किन्तु उसके पदचात् केली सन्नान भी होने लगी। सर्वप्रथम मस्देव के एक पुत्र ही उत्पन्न हुआ। मस्देव ने उसका विवाह भी किया था।

नाभिराज तेरहवे कुलकर प्रसेनजित के पुत्र थे। वे भरत क्षेत्र मे विजयार्थ पर्वत से दक्षिण की क्रोर

ध्रन्तिम कुलकर नाभिराज मध्यम आर्यक्षण्ड में उत्पन्न हुए थे। वे विस्व भर के क्षत्रियों में श्रेष्ठ थे। वे भोगभूमि और कर्मभूमि के सन्धि-काल में उत्पन्न हुए थे। उस समय दक्षिण भरत क्षेत्र में कन्पवृक्ष रूप प्रासाद नष्ट हो गये थे। केवल एक ही कल्पवृक्ष रूप प्रासाद अवशिष्ट रह गया था और वह या नाभिराज का। वह पृथ्वीनिमित प्रासाद वन गया था। उस प्रासाद का नाम सर्वतीभद्र

या भौर वह इक्यासी खण्ड का था। उन्होंने ही उत्पन्न बालको के नाभि-नाल को शस्त्र-किया से पृथक् करने का परिज्ञान दिया। इसीलिय उन्हें 'नाभि' कहा जाता था।

उनके काल मे कल्पवृक्ष नि शेषप्राय हो गये। मानव के समक्ष नये प्रश्न उभरने लगे, उनका हल होना

युग की माग थी। नामिराज ने बडे विवेक और धैर्य के साथ उन प्रश्नी का समाधान दिया। वे स्वयं त्राणसह बन गये। इसीलिये उन्हें क्षत्रिय कहा गया। क्षात्रिय ही नहीं, विश्व भर के क्षत्रियों में श्रेष्ठ कहा गया। क्षात्राय किननेन ने उन्हें 'विश्वक्षत्रपापायणों कहा है। इसीलिए क्षागे जलकर क्षत्रिय शब्द 'नाभि' क्षयं मे रूढ हो गया। क्षमरकोन करते श्राचार ने 'क्षत्रिय नाभिः' और अभिधान चिन्तामणि के कर्ता ब्राचार्य हेमचन्द्र ने 'नाभिरच क्षत्रिये' लिखा। उन्होंने क्षपने पुरुषार्थ और विवेक से एक नये युग का प्रवर्तन किया। इसीलिए उनके नाम पर इस ब्रायंखण्ड का नाम 'नाभिखण्ड'। हो गया। नाभि को अजनाभ भी कहते है। ब्रतः इस खण्ड को 'क्षजनाभ वर्ष' भी कहा जाता था।

वैदिक पुराणों में भी इस बात का समर्थन मिलता है। स्कन्द पुराण में बताया है-

हिमाद्रिजलघेरन्तर्नाभिखण्डमिति स्मृतम् ॥१।२।३७।४४

श्रीमद्भागवत में इस सम्बन्ध में यह उल्लेख मिलता है-

'म्रजनाभं नामतद् वर्ष भारतमिति यत् मारम्य व्यपदिशन्ति ॥४।७।३

डॉ॰ श्रवधांवहारीलाल श्रवस्थों ने 'प्राचीन भारत का भौगोलिक स्वरूप<sup>६</sup> में लिखा है—'सप्त द्वीपो वालो पृथ्वी में जम्बूढीप श्रत्यक्त प्रसिद्ध भृत्यष्ट था। आद्य प्रजापित मनु न्वायम्भुव के पुत्र प्रियवत दस राजकुमारो के पिता थे। उनमें तीन नो सप्तासी हो गरें। और सान पुत्रों ने सान महाद्वीपो में श्राधिपत्य प्राप्त किया। ज्येष्ठ श्राप्तीध्र जम्बूढीप के राजा हुए। उनके नो लडके जम्बूढीप के न्वामी वने। जम्बूढीप के नौ वर्षों में में हिमालय श्रीर समुद्र के बीच में स्थित भूतवष्ट को श्राप्तिध्र ज वाम पर ही 'नाशिखण्ड' कहा गया।'

डॉ॰ बासुदेवगरण अग्रवाल ने भार्कण्डेय पुगण भास्कृतिक अध्ययन के पादिटप्पण मे लिखा है— 'स्वायम्भृव मुनुके प्रियत्रन, प्रियत्रन के पुत्र नाभि, नाभि के ऋष्म और ऋष्मश्रीते के सी पुत्र हुए। जिनसे भरत उपेट्ठ थे। यही नाभि अजनाभ भी कहलाते थे, जो अन्यन्त प्रतापी थे और जिनके नाम पर यह देश 'अजनाभ वर्ष' कहलाता था।'

काल तीवर्गात से भाग रहा था। भोगभूमि का अन्त हो रहा था। प्रकृति के अन्दर कर्म भूमि की प्रसव बेदना हो रही थी। प्रकृति में चचलता ब्याप्त थी। नित नये और अनोखे परिवर्तन हो

नाभिराज द्वारा रहेथे। आकाश काले बादलों से भर गया। बादलों से एक ब्रोर इन्द्रधनुष का सत्तरशी युग-प्रवर्तन वितान था, दूसरी ओर रह रह कर विजली कौध रही थी। बादल विकट गर्जना कर रहेथे। थोडी देर से मुसलाधार वर्षी होने लगी। शीतल पबन के भकोरे चल रहेथे। आज प्रकृति

में प्रथम बार एक अनोक्षी पुलक समाई हुई थी। पपीहा पुलकित होकर प्रथम बार पीउ पीउ की तान अलाप रहे थे। मोर हृषित होकर भूम उठे श्रीर अपने रग-बिरोग एक फैलाकर नृत्य करने लगे। नदियों में प्रथम बार जल का पूर आया। भूमि का उत्ताप शान्त हुआ। श्रीर पृथ्वी के गर्भ में नवीन श्रकुरों का जन्म हुआ। नाना प्रकार के बिना बोधे हुए थान्य उग आये। धीरे धीरे वे बढने लगे। उन पर फल भी लग गये। कल्पवृक्ष बिलकुल नष्ट हो गये थे।

प्रजा के समक्ष उदर-पूर्ति की समस्या थी। घान्य लडे थे किन्तु वह उनका उपयोग करना जानती नहीं थी। कल्पवृक्षों से उसकी समस्या का समाधान होता क्राया था, किन्तु कल्पवृक्ष समाप्त हो चुके थे। तब प्रमुख लोग नामि राज के पास गये और दोनतापूर्वक उनमें जीवनोपाय पूछने लगे। नाभिराज ने दयाई होकर प्रजा को ग्राह्वासन दिया—'तुम लोग किसी प्रकार का भय मन करो। कल्पवृक्ष नहें। गये है किन्तु अब ये फलो से सुके हुए साधारण वृक्ष तुम्हारा वैसा ही उपकार करेंगे, जिस प्रकार कल्पवृक्ष करते थे। किन्तु ये विषवृक्ष ग्रीर

१ तस्य काले मुतोत्पत्तौ नामिनालमदृश्यत ।

म तन्निकर्तनोपायमादिशन्नाभिरित्यभूत्' ॥ ब्रादिपुराण ३।१६४

२. 'श्राचीन भारत का भौगोलिक स्वरूप, कैलाश प्रकाशन लखनऊ, पु० १२३, परिशिष्ट २

भौषिष्वृक्षहै। इनके मसाले बनाकर अन्त को स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। ये लम्बे लम्बे इक्षु-वृक्ष है। इन्हें दातों से भ्रथवा यत्र से पेरकर स्वादिष्ट रस मिल सकता है।

इसके पश्चात् नाभिराज ने गीली मिट्टी को हाथी के गण्डस्थल पर रखकर उससे थाली आदि पात्र बनाने की शिक्षा दी। इस प्रकार नाभिराज ने कल्पवृक्षों के नष्ट होने पर प्रजा की सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति की। इसलिये प्रजा के लिये वे ही कल्पवक्ष वन गये।

सृष्टि के कर्मयुग के प्रारम्भ और भोगयुग के श्रन्त की इस सन्धि-बेला में नाभिराज ने मानव-जीवन की नवीन व्यवस्था का प्रारम्भ करके एक नये युग का प्रारम्भ किया। अतः व युग-प्रवर्नक माने जाते हैं।

प्रतिथ ति से लंकर नाभिराज तक चौदहो कुलकर क्षायिक सम्यादृष्टि थे। इनमें से कुछ को जातिस्मरण ज्ञान था। कुछ को अवधिज्ञान था। इसलिये अपने विधिष्ट ज्ञान द्वारा उन्होंने प्रजा के समक्ष आये हुए नये नयं प्रश्नो के ज्ञार दियं, नई नई समस्याओं के समाधान दिये।

ये सभी प्रजा के जीवन का उपाय जानते थे। इसिलये ये मनु कहलाते थे। तत्कालीन प्रजा को कुल की भाति इकट्ठा ग्रहने का उपदेश दिया था। इसिलये वे कुलकर कहलाते थे। उन्होंने नवीन वश-परम्परा स्थापित की थी। इसिलये वे कुलघर कहलाते थे। तथा शुन की आदि में हुए थे, इसिलए इन्हें युगादि पुरुष भी कहा जाता था। क्राप्यदेव और भगन की भी इसी अप में कुलकर कहा गया है।

भोगभूमि में, कल्पवृक्षों के सुविधा-काल में मनप्य बनों में इधर उधर कबीलों के रूप में रहते थे। कुलकरों ने उन्हें समहबद्ध करके एक स्थान में रहना और उमें हुए धान्यों से जीवन-निर्वाह करना सिखाया। नाभिराज ने मिटटी के बनन बनाना सिखाकर मानव-सभ्यता की माधार-शिला रक्क्षी।



#### २ भगवान ऋषभदेव का जन्म

मूय उदिन होता है, उसमे पूर्व ही उसकी प्रभा अन्धकार का नाश कर देती है। तीर्थकर प्रसाधारण ग्रोर कोकातिवायी महापुष्टण होते है। वे उत्पन्न होते है, उससे पूर्व ही उनका पुण्य असाधारण ग्रीर वे**बो हारा अयोध्या** लोकातिवायी कार्य करना प्रारम्भ कर देता है। तीर्थकर भगवान ऋपभदेव का जन्म नाभियाक के सहा होने वाला है, यह विचार कर सौधर्म न्यां के इन्ह ने कुबेर को ज्ञाज्ञा दी—'तीर्थकर भगवान के गोरव के अनुकृत नगरी की तुरन्त रचना करो। आजा दी—'तीर्थकर भगवान के गोरव के अनुकृत नगरी की तुरन्त रचना करो। आजा मिलते ही कुबेर आजा-

भाषान के पाया के भाषान के अधुकुल नगरी का तुरूल रचना करो। आजा मिलत है। कुबर आजा-पालन में जुट गया। स्वयं इन्हें ने छुभ मुहूर्त, छुभ नक्षत्र में सर्व प्रथम मागलिक कार्य किया और ध्रयोध्यापुरी के बीच में जिन मंदिर की रचना की। फिर चारा दिशाओं में भी जिन मंदिरों की रचना की। झनेक उत्साही देवों ने भक्ति और उत्साह के साथ इस कार्य में स्वेच्छा में योग दिया और स्वर्ण की सामग्री से एक अद्भुत नगरी ही रचना की। यह नगरी ऐसी लगनी थी, मानो इस पृथ्वी पर स्वर्गपुरी की ही रचना को गई हो।

उस नगरी के बीचो बीच मुन्दर राजमहल धनाया था। इस नगरी की इननी सुन्दर रचना का कारण बनाते हुए ब्राचार्य जिनमेन कहते हैं... उस नगरी की रचना करने वाले कारोगर स्वर्ग के देव थे, उनका ब्रियकारी सुप्रधार इन्द्र था और मकान वगेंग्ह बनाने के लिये सम्पूर्ण पृष्टियो थी, तब वह नगरी प्रशासनीय क्यों न हो।' देवों ने उस नगरी को बप्र (मिन्द्दी के बने हुए छोटे कोट), प्राकार (चार मुख्य दरवाजों से युक्त पत्थर के बने हुए मुजबूत कोट) और परिवा (बाई) ब्रादि में सुशोभित किया था।

उस नगरी का सार्थक नाम 'अयोध्या' या। कोई भी शत्रु उससे युद्ध नहीं कर सकता था, इसीलिये तो

वह 'अयोध्या' कहलाती थी। उस नगरी को 'साकेत' भी कहते थे क्योंकि उसमें सुन्दर-मुक्टर मकान बने हुए थे। वह नगरी सुकोशल देश में थी, अतः उसे 'सुकोशला' भी कहा जाता था। उस नगरी में अनेक विनीत शिक्षित सम्य मनुष्यों का निवास था, अतः उसका नाम 'विनीता' भी पड गया।

झयोध्या नगरी के बनने पर देवों ने शुभ दिन, शुभ मुहुते. शुभ योग और शुभ लग्न में पुष्पाह वाचन किया। 'भगवान ऋषभ देव उत्पन्न होगें यह सोचकर हन्द्र ने नामिराज भीर उनकी पत्नी मुरुवेनी का समिषेक करके पूजा की। तब उन्होंने झयोध्या में अपने लिये बने हुए प्रासाद में प्रवेश किया और वहां रहते लगे। इसल पत्वात् देवों ने इभर-उभर रहने वाले मनुष्पों को लाकर उस नगरी में बसाया और उन्हें हर प्रकार की सुविभा दी।

नाभिराज की पत्नी मरुदेवीथी। जब नाभिराज के साथ मरुदेवीका विवाह हुआ, उस समय इन्द्र की प्रेरणा से देवों ने उनका विवाहीत्सव धूमधाम के साथ मनाया। मरुदेवी ग्रपने श्रनिद्य नाभिराज की पत्नी रूप, बृद्धि, जूिक और विश्रुति से इन्द्राणी को भी मात करतीथी। उस समय नाभिराज ग्रीर मरुदेवी मरुदेवीके समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीथा। जिनके स्वयभू भगवान जन्म लेने वाले थे, उनके पण्य की स्थानिस्तार में कीन कर सकताथा।

भगवान गर्भ मे आये. इसमें छह माह पहले से कुबेर ने इन्द्र की आजा से अयोध्या में रत्नवर्षा की। यह रत्नवर्षा भगवान के जन्म तक अर्थान् पन्द्रह माह तक हुई। रत्नवर्षा दिन में तीन बार होती थी और एक बार में साढ़े तीन करोड रत्नों की वर्षा होती थी।

एक दिन मरुदेवी ग्रपने प्रासाद में कोमल शय्या पर सो रही थी। उन्होंने सोते हुए रात्रि के ब्रन्तिम प्रहर मरुदेवी का स्वत्न दर्शन में निम्नलिखित शुभ सोलह स्वप्न देखे—

१-- उन्होंने इन्द्र का ऐरावत हाथी देखा. जिसके कपीलों से मद वह रहा है।

२-- दूसरे स्वप्न में एक बुपभ (बैल) देखा। बैल का वर्ण श्वेत था ग्रीर गम्भीर शब्द कर रहा था।

२—तीसरे स्वप्न मे एक सिंह देखा। उसका वर्ण चन्द्रमा के समान ब्वेन था श्रीर कन्धे लाल वर्ण के थे। ४—चौथे स्वप्न मे कमलासन पर विराजमान लक्ष्मी को देखा और हाथी अपनी सूडो मे स्वर्ण-कलक्ष

लिये हुए उनका अभिषेक कर रहे है।

५-पाचवें स्वप्न में पुष्पमालायं देखी, जिन पर भीरे गुजार कर रहे हैं।

६ — छठे स्वप्न में पूर्ण चन्द्र देखा। चादनी छिटक रही है। चारो भ्रोर नारा गण है।

७- सातवे स्वप्न मे उदयाचल से उदिन होना हुन्ना सूर्य देखा ।

५-- ग्राठवे स्वप्त में कमलों से ढके हुए दो स्वर्ण कलबा देखें।

६--नौवे स्वप्न मे कमलो से सुशोभित तालाव में किलोल करती दो मर्छालया देखी।

१०-दसवं स्वप्न में जल में भरा तालाव देखा, जिसमें कमल तर रहे है।

११--ग्यारहवे स्वप्न मे उत्ताल तरगो वाला, गभीर गर्जन करता समुद्र देखा ।

१२--बारहवे स्वप्न मे रत्नजटित स्वर्ण का सिहामन देखा।

१३--तेरहवे स्वप्न मे रत्नो से देदीप्यमान स्वर्ग का विमान देखा।

१४--चौदहवे स्वप्न में पथ्वी से निकलता हुआ नागेन्द्र का भवन देखा,

१५-पन्द्रहवे स्वप्न मे तेजस्वी किरणो वाली रतन-शशि देखी।

१६-सोलहवे स्त्रप्त मे जलती हुई घुम रहित अग्नि देखी।

इसके पश्चात् उन्होने स्वर्णवर्णवाले ग्रीर ऊँचे स्कन्ध वाले एक वृषभ को ग्रपने मुख में प्रवेश करते देखा।

भगवान ऋषभदेव का जन्म ३३

तभी प्रभात-जागरण के भगल वाद्य बजने लगे और बन्दी जन मगल गान करने लगे। तब मरुदेवी शुभ स्वप्नों के स्मरण से झानस्वित होनी हुई उठी। उन्होंने मगल स्नान करके वस्त्राभूषण धारण किये झौर प्रमृदित मन से अपने पति नाभिराज के पास पहुंची। वहां समुचित विनय के साथ नाभिराज की बाई झोर सिहासन पर बैठ गई। नाभिराज ने पत्नी की समुचित अभ्यर्थना की। तब मरुदेवी ने रात में देखे हुए स्वप्नों का वर्णन करते हुए पृष्ठी—देव । इत स्वप्नों का क्या फल है, यह जानने की मेरी अभिलाषा है।

तब ग्रवधिज्ञान से स्वप्नो का फल विचार कर नाभिराज बोले—'देवि ! मै इन स्वनो का फल बताता हा

हाथी के देखने से तेरे उत्तम पुत्र होगा। बैल देखने में यह समस्त लोक में श्रंटठ होगा। सिंह के देखने से वह अनन्त बल से युक्त होगा। मालाग देखने में वह सन्य धर्म का प्रवर्तक होगा। लक्ष्मी देखने से मुमेर पर्वत पर देव उसका श्रमिथंक रुरे। पूर्ण चन्द्र को देखने से वह लोक को आनन्द देने वाला होगा। मूर्य दर्शन का फल वह अनन्त तोज का धारी होगा। दो कलाश देखने का फल वह अनेक निधियों का स्वामी होगा। मीन-पुग्ल का फल वह मुखी रहेगा। सरोवर देखने से वह १००० गुभ लक्षणी का धारक होगा। समुद्र दर्शन का फल वह सर्वंज केवली वनेगा। सिहामन देखने से वह जगदगुर का पद प्राप्त करेगा। देवों का विमान देखने से वह स्वर्ग से अवतिरत होगा। नागेन्द्र का भवन देखने से वह जगम में अवधिज्ञान का धारी होगा। रत्नों को राश्चि देखने से वह अनन्त सुणी का निघान होगा। और निर्मूम अनिन्द देखने से वह कम रूप ईपन को जलाने वाला होगा। तुम्हारे मुख में वष्म ने प्रवेश किया है, उसका फल यह है कि तम्हारें भें में वपनाना अवतार लेंगे।

अपने ज्ञानवान पित से अपने स्वप्नों का फल मुनकर मस्देवी आनन्द विभोर हो गई। उनके नेत्रों में हुएं के अध्युकण चमकने लगे। वे अपने पित को नमस्कार करके अपने महल में चली गई। उन्हें यह जानकर अपार हुएं हुआ कि मेरे गर्भ में तीन लोक के नाथ तीर्थंकर प्रभु ने अवतार लिया है।

श्रापाढ कृष्णा द्वितीया े के उत्तरापाढ नक्षत्र मे सर्वार्थ सिद्धि विमान मे वज्जनाभि श्रहमिन्द्र श्रायु पूर्ण करके मरुदेवी के गर्भ मे श्रवतरित हुग्रा । देवो ग्रीर इन्द्रों ने श्रपने श्रपने विमानो मे होने वाले चिन्हों से तीर्थकर

भगवान का गर्भावतरण भगवान का गर्भावनार जानकर प्रभु के दर्शनों के लिए प्रस्थान किया और वे अयोध्या नगर मे आयि । उन्होंने नगर की प्रदक्षिणा दी । फिर माता-पिता को नमस्कार किया और गर्भस्थ प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया । नाना सगीन, वाद्य और नृत्य से वातावरण मखित हो उठा । उत्सव मनाकर सभी देव और इन्द्र अपने अपने स्थान को चले गा।

इन्द्र की क्षाजा से थी, ही, घृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी नामक पट् कुमारी देविया माता की सेवा से रह गई । दिक्कुमारियो ने गर्भ-शोधन का कार्य किया।

गर्भन्थ प्रभुक्ते कारण माताको कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रभुक्ते भक्त एक आचार्य ने कल्पना की है कि माना मरुदेवी स्वय भी गौरव से युक्त थी, फिर तीनों जगत के गुरु (भारी तथा श्रेष्ठ) जिनेन्द्र देव को धारण कर रही थी, फिर भी वे शरीर में लघुना (हल्कापन) अनुभव करती थी। मानाके गर्भ में भगवान का निवास ऐसा था, जैसा जन में प्रतिविभिवत सूर्य का होता है।

देवियाँ जगन्माना की नाना भानि सेवा करती थी और उनका मनोर्रजन करती थी। कभी वे माता से प्रवनोत्तर करती थी. कभी गढार्थक काव्य-चर्चा करती थी। कभी गीत-नत्य करती थी।

माता मरुदेवी त्रिलोकीनाथ भगवान को अपने गर्भ में धारण किए हुए थी, अत भगवान के लेजपुज से वे भी उद्भासित हो रही थी और समस्त जन उन्हें नमस्कार करते थे। नाभिराज और उनका परिवार भी मरुदेवी माता की मुख-मुविधा का बराबर ध्यान रखते थे।

दस प्रकार दिनो दिन गर्भ बढता गया।

नौ माह पूर्ण होने पर चेत्र कृष्णा नौमी के दिन सूर्योदय के समय उत्तराषाढ नक्षत्र में घ्रीर ब्रह्म नामक महायोग में पुत्र रत्न उत्पन्त हुमा। उस समय प्रकृति में झत्यन्त उत्लास भर गया। प्राकाश बान का जन्म स्वण्ड था, प्रकृति घात्य थी, शीतक मद सुगन्धित पवन बहरही थी। वृक्ष फूल वरसा रहे सहोस्सव थे। देवो के दुन्दीभ बाजे स्वय बज रहे थे। समुद्र, पृथ्वी, म्राकाश मानो हुणें से घिरक रहे थे। भगवान के जन्म से तीनो लोको में क्षण भर को उद्योत ग्रीर सुख का ग्रमुभव हुमा।

जिनेन्द्रदेव का जातकर्म विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, श्रपराजिता, रुचको, रुचकोज्वला, रुचकाभा और रुचकप्रभा नामक दिककुमारियों ने किया। ये दिवकुमारियां जात कर्म मे श्रत्यन्त निष्णात है। तीर्थकरों का जात कर्म ये ही देवियां करती है।

भगवान के जन्म के प्रभाव से इन्द्रों के मुकुट चचल हो गये, झासन कम्पायमान हो गये। भवनवासी देवों के सबनों मे शल्लो का शब्द, ब्यत्तरों के लोक में भेरों का शब्द, ज्योतिष्क देवों के विमानों में सिहों के शब्द स्त्रीर कल्पवासी देवों के विमानों में सहां के शब्द स्त्रीर कल्पवासी देवों के विमानों में सण्टा को शब्द होने लगे। सौधर्म स्वगं के इन्द्र ने अविध्वामों से जान लिया कि भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थकर का जन्म हुआ है। वह अपने सिहासन में उतर कर सात डग्म गों बढ़ा। उतने उच्च स्वर से भगवान का जब थोंग किया और दोनों हाथ मस्तक से लगा कर भगवान को प्रणाम किया। फिर नेना-पित को झाजा दी 'भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थकर का जन्म हुआ है। सब देवों को सूचना करवादों कि सबको भरत-क्षेत्र चलना है। 'सूचना मिलते ही समस्त देव चल गड़े। झच्युत स्वर्ग तक के इन्द्रों ते भी इसी प्रकार अपने अपने लोक में झादेश प्रचारित किये और उन स्वर्गों के भी देव चल दिये। इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क देव भी चल दिये।

उस समय समस्त आकाश हाथी, घोडा, रघ, पैदल सैनिक, बैल, गन्धर्व और नर्तकी इन सात प्रकार की देव सेनाओ से ब्याप्त हो गया। सौधमन्द्र एगवत हाथी पर आस्ड था। चारो निकाय के देव भी विविध बाहनों पर आस्ड होकर चल रहे थे। आकाश में चारो और देवों के घ्वेत छत्र, ध्वजा और चमर दिलाई पड रहे थे। भेरो, दुग्दुिभ और शलों के शब्दों से आकाश ब्याप्त था। गीत और नृत्य से बातावरण में अद्भुत उल्लाम भर रहा था। सी देव अधोध्या नगरी में पहुंचे। सभी देव बहा एक साथ प्रथम बार पहुंचे, इसलिए, उस समय में उस नगर का नाम 'सोलेत' प्रसिद्ध हो गया।

सर्वे प्रथम देवों ने नगर की तीन प्रदक्षिणा दी। तत्पश्चान् सौधमेन्द्र नाभिराज के प्रासाद में पहुचा और इन्द्राणी को जिनेन्द्र प्रभुको लाने की आजा दी। उन्द्राणी प्रभृति गृह में गई। उसने प्रभुको और माता को नार कार किया। फिर अपनी देव माया में माना को मूच निद्रा में मुलाकर और उनके बगल में मायामय बालक जिटाकर प्रभुकों गोद में उटा लिया और लाकर इन्द्र को सीप दिया

इन्द्र ने भगवान को गोद में ले लिया। बाल प्रभू के सुख-स्पर्श में उसका समस्त शरीर हुएँ से रोमाचित होगया। वह प्रभू के त्रिभुवन मोहन रूप को निहारने लगा। किन्तु उसे तृष्टिन नहीं हुई। तब उसने हजार नेत्र बनाकर प्रभु के उस भ्रानेख रूप को देखा। फिर भी वह तृष्ट्त नहीं हुआ। तो उसने भगवान की स्तृति करना प्रारम्भ किया।

तत्पदचात् वह भगवान को गोद मे लेकर ऐरावत हाथी पर ब्राह्ड हुआ । ऐहान इन्द्र ने भगवान के ऊपर स्वेत छत्र तान लिया । सानत्कुमार ग्रोर माहेन्द्र स्वर्ग के इन्द्र दोनो पाव्यों में खडे होकर चमर ढोलने लगे ।

इन्द्र देव समूह के साथ भगवान को मुमेह पर्वन के शिखर पर ले गया। सर्व प्रथम सबने सुमेह पर्वत की प्रदक्षिणा दी। फिर पाण्डुक शिला पर स्थित । सहासन पर जिन-बालक को विराजमान किया। समस्त देव हप मे भरकर गीत-नृत्य करने लगे। उस समय नत, वितत, घन और सुधिर चारो प्रकार के वाजे वज रहे थे। अप्पराये नृत्य करने लगी, देवागनामा ने अपने हाथों मे अप्ट मगल द्रव्य ले ली। देव लोग की स्पायत सं स्वर्ण कला भर्म कर अपने से एक से दूसरे तक पहुचाने लगे। सर्व प्रथम सीधम और ऐशान स्वर्ण के हस्त्रों ने भगवान का अभिषेक किया। सभी इन्द्र और देव भगवान का अपने करने किया। सभी इन्द्र और देव भगवान का अपने करने

भगवान ऋषभदेव का जन्म ३४

से तृप्ति नहीं हुई। तब उसने हजार भुजायं बना ली और एक साथ हजार कलशो से भगवान का श्रीभषेक किया । इसके परचात श्रन्य इन्द्रो और देवों ने भगवान का श्रीभषेक किया ।

भगवान स्वय ही पवित्र थे। उनके पवित्र ग्रागो का स्पर्शपाकर वह जल भी पवित्र हो गया ग्रीर वह

जहा जहा वहा, वह समस्त घरातल भी पवित्र हो गया।

श्रीभिषेक के पश्चात् सौधर्मेन्द्र ने जगत की शान्ति के लिए शान्ति मन्त्र का पाठ किया। देवों ने बडी भिक्त में उस गन्धोदक को अपने मस्तकों पर लगाया, फिर सारे शरीर पर लगाया श्रीर झवशिष्ट गन्धोदक को स्वर्ग ले जाने के लिये रख लिया। फिर सब इन्द्रों ने मन्त्रों से पिवत्र हुए जल, गन्ध, झक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल श्रीर श्रष्ट इन श्रष्ट इन्यों से भगवान की पूजा की। पश्चात् सेह पर्वत की प्रदक्षिणा दी।

उस समय सुगन्धित पबन बहु रहा था। ब्राकाश से सुगन्धित जल की वर्षी होरही थी। देव विभिन्न प्रकार के बाजे बजा रहे थे। इन्द्राणी ने तब भगवान को अपनी गोद मे लेकर सुगन्धित बच्यो का अपनेपन करके दिव्य वस्त्रभूषण पहुनाथ। उनके मस्तक पर तिलक लगाया और कल्पबूक्ष के पुष्पो का मुकुट पहुनाथ। उनके मस्तक पर ज्ञाणि रन्त रखा। नेत्रों मे अजन लगाया, कानों मे कुण्डल पहुनाथ, गेल में रन्ताहार पहुनाथ। वाजुबन्द, अनन्त, करधनी, घुषक आदि अनेक रत्नाभरण पहुनाथ। फिर भद्रशाल, नन्दन, सीमनस और पाण्डुक बन के पुष्पो को माला पहुनाई। श्री, श्रवी, कोति और लक्ष्मी देवियो ने भगवान को इस तरह अनक्रत किया कि इन्द्राणी भी भगवान को रूप माधुरी को हजार नेत्र बनाकर देखता रह गया। फिर सबने मिलकर भगवान को स्तित की।

ंडस प्रकार जन्माभिषंक का उत्सव मनाकर इन्द्र और देव भगवान को लकर अयोध्या वापिस आये। इन्द्र भगवान को लेकर कुछ देवों के साथ महाराज नाभिराज के महलों में पहुंचा और श्रीगह के आगन में सिहासन पर भगवान को विराजमान किया। नाभिराज वाल भगवान को देखकर प्रयत्न हिंपत हो रहे थे। इन्द्राणी ने माया- मयी निद्रा दूर कर माता मन्देवी को सचेत कर दिया, तब माता भी अपने पुत्र को अरवन्त वास्तत्य के साथ देखने लगी। इन्द्र न महाध्यं रत्नाभरणों और मालाओं से माता-पिता को पूजा-न्तृति को—हे नाभिराज । आप ऐडवर्य- वाली उदयाचल है और रानी मन्देवी पूर्व दिशा है क्योंकि यह पुत्र रूपी ज्योंति आपसे ही उत्पन्न हुई है। आज आपका यह घर हम लोगों के लिये जिनालय के समान पुत्रय है और आप जगरियना के भी माता-पिता है। इसलिये हम लोगों के लिये पत्र विज्ञालय के समान पुत्रय है और आप जगरियना के भी माता-पिता है। इसलिये हम लोगों के लिये पत्र पत्र हमें हमें स्वा

इन्द्र ने माता-पिता को जन्माभिषेक को सारी कथा सुनाई, जिमे मुनकर दोनो ही वडे प्रसन्त हुए। फिर इन्द्र की सहस्रति से माना-पिता ने भगवान का जन्म महोत्सव किया। प्रजा न भी विविध प्रकार के उत्सव किये।

नगरवासियों को प्रानन्द विभोर होते हुए देवकर सीधर्म इन्द्र भी अपने आनन्द को न रोक सका। उसनें आनन्द नाटक किया। समीत विद्या में निपुण गध्यों ने विविध वाद्यों के साथ सगीन करना इन्द्र हारा प्रारम्भ किया। इन्द्र हारा किया गया नाटक अलीकिक था। सर्व प्रथम उसने भगवान का स्थानन्द नाटक गर्भावन्द किया। उसके पदवान् जन्माभियेक सम्बन्धी नाटक दिखाया। इसके वाद उसने भगवान के पिछले दश जन्मी का नाटक किया, जिसे दशावतार नाटक भी कहा जाता है।

सर्व प्रथम इन्द्र ने मगलाचरण किया। फिर पूर्वरङ्ग दिलाया। पूर्वरङ्ग दिलाते समय उसने पुण्याजिन क्षेपण करके ताण्डव नृत्य किया। ताण्डव नृत्य के प्रारम्भ मे उसने नान्दी मगल किया। फिर रामभूमि में प्रवेश किया। रामभूमि मे प्रवेश करते समय वह पुण्याजित विकीण कर रहा था। फिर उसने विभिन्न लयो और मुद्राशों में ताण्डव नृत्य किया। देव आकाश से पूण्यवर्ण करने लगे। इन्द्र ने नृत्य मे कमश शुद्ध पूर्वरंग, करण और सङ्ग्रहार का प्रयोग करते हुए ध्रद्भुत रस-मृद्धि की। उसकी भुजाये नाना प्रकार की भगिमाओ मे चचल गति से चल रही थी। उसके पदसेषी पर दक्षेकों की दृष्धि ठहर नहीं पाती थी। तडित् गति के कारण कभी वह एक रह जाना था, कभी मनेक हो जाता था। क्षण मे वह निकट दिलाई देता था और क्षण में वह दूर चला जाता था। देव नर्नकिया। असकी होड़ नहीं कर था रही थी। उसके नत्य का रस, भाव, अनुभाव और चेट्योय उसको आहमों के साथ एकाकार हो उठी थी। झपने इस ताण्डव नृत्य के द्वारा इन्द्र ताण्डव नृत्य का स्राद्य प्रस्तोता, सूत्रधार स्रौर जनक माना गया है।

. इस नृत्य के पश्चात् इन्द्र ने भगवान के दश जन्मो या श्रवतारों का नाटक किया । सर्व प्रथम इन्द्र ने भगवान के उस जन्म का नाटक दिखाया, जिसमें वे महाबल विद्याघर थे। इसके बाद कमशः लिलताग देव, वज्ज जंघ, भोगभूमिज श्रायं, श्रीधरदेव, सुविधि नरेश, श्रव्युतेन्द्र, वज्जनाभि चत्रवर्ती, सर्वार्थ सिद्धि के श्रहमिन्द्र श्रीर नाभित्रत्र वयभदेव का नाटक किया।

इस प्रकार यह श्रानन्द नाटक समाप्त हुआ।

डन्द्र ने भगवान काएक नाम पुरुदेव प्रवस्ताथा । किन्तु उनका मुख्य नाम वृषभदेव रक्खा। इन्द्र ने भगवान कायहनाम क्यों रक्खा, इस वारे में आचार्यों ने कई प्रकार की कैंफियत दी है।

भगवान का गभवितरण के समय माता मरदेवी ने वृषभ देखा था, इसलिये भगवान का नाम वृषभदेव नामकरण रक्खा। एक हेतु यह दिया गया है कि भगवान जगत मे श्रेरठ है, इसलिये उनका नाम वृषभदेव रक्खा। वृषभ का अयं है श्रेरठ। तीसरा हेतु यह दिया है कि वृष श्रेरठ धर्म को कहते है।

भगवान उस श्रेष्ठ धर्म से शोभायमान होरहे थे, इसलिये इन्द्र ने उन्हें वृष्य स्वामी कहा। इन सभी मतो से भिन्न एक मत यह है कि वे जिनेन्द्र प्रभू इन्द्र द्वारा की गई पूजा के कारण प्रधानता को प्राप्त हुए थे, इसलिये माता-पिता ने ही उनका नाम ऋषभ रक्खा।

नामकरण के पश्चात इन्द्र और देव अपने-अपने स्थान को चले गये।



#### ३. बाल्य-काल

इन्द्र ने बाल भगवान के लालन पालन और भेबा-मुध्या के लिये अलग-अलग देवियां नियुक्त कर दी। इन्द्र ने भगवान के हाथ के अगूठे भे अभून स्थापित कर दिया था। वे अभून ल्याने हुए शुक्ल भगवान का दिया थल के बन्द्रमा की भानि बटने लगे। उनका कोमल विस्तर, आसन, बस्त्र, आसूप्त, लालन पालन अनुलेपन, भोजन, बाहन तथा यान सभी बस्तुएं दिव्य थी। कुबेर ऋतु के अनुक्ल सभी बस्तुएं भेजना था। नाभिराज और सम्देवी बाल भगवान को टेक देवकर हॉपत होते थे।

भगवान के होठों पर सदा मद स्मित विखरा रहता था. जिसमे प्रतीत होता कि उन्हें समार के भोगों को कोई कामना शेष नहीं है, वे इनसे परितृत्व हो चके हैं। किन्तु प्रकृति-धर्म को तो निभाना ही है, इसलिए वे इस पर सदा हसने रहते हैं। जो जिन वालक जन्म में मिनिज्ञान, श्रृतज्ञान और अविध्वान का धारक है, उसे अवोध वालकों के समान चेप्टा करनी पड़े, इसमें अधिक परिहाम की वाज क्या हो सकती हैं।

बालक ऋषभदेव न केवल अपने माना-पिता के ही, अपितु जन-जन के प्रिय थे। अनेक स्त्री पुरुष तो केवल उनकी स्प-मुधा का पान करने और देखने के लिये ही आते थे। उनकी प्रत्येक कीडा मन को भगवान की आकिएत करने वाली थी। यदि शिशु ऋषभदेव जरा सा मुस्करा भी देते थे तो माता बाल-कीड़ायें सरदेवी निहाल ही जाती थी। सट्टारक ज्ञानभूषण ने शिशु ऋषभदेव की बाल-वेष्टाओं का वडा स्वाभाविक और मार्मिक वर्णन किया है। बालक ऋषभ पालने मे पडा हुआ है। किल्तु बीच बीच में कभी आब खीलकर देखता है, कभी रो उठता है और कभी अपने नन्हे हाथों से हार को मोड-तौड़े देता है—

### 'माहे क्षिणि जोवइ क्षिणि सोवइ रोवइ लहीम लगार । मालि करइ कर मोड़इ त्रोडइ नक्सर हार ।। म्रा ०फा० १०३॥

बालक आदीश्वर लडलडाते डगो संचलने लगे है। उनके पैरो मे स्वर्णके घुंघक पड़े है। जब वे चलते हैं तो उनमें से प्रण-प्रण की मधुर ध्वनि निकलती है। जिसे सुनकर नाभिराज और मख्देवी दोनों को ही अपार हर्षहोता है—

> 'माहे प्रण प्रण घूंघरी बाजइ हेम तणी विहुपाइ। तिम तिम नरपति हरखइ मरुदेवी माइ।। म्रा० फा०, १०१॥

भ्रव वालक कुछ चलने लगा है। उसके मस्तक पर टोपी है। कानो मे कुण्डल भलक रहे है। जो देखता है. देखता ही रह जाता है। उसे तस्ति नही होती—

> ्धाहे घ्रमोइ प्रीम प्रनोपम उपम रहित शरीर। टोपीय उपीय मस्तिक बालक छड पण बीर ॥६५॥ घ्राहे किनय कुण्डल भत्तकड खलकड नेउर पाउ। जिम-जिम निरलड हियउड तिम-तिम भाड ॥६६॥

बालक ऋष्मभदेव अब कीडा करने लगे। इन्द्र ने उनके साथ खेलने के लिए देव भेज दिए। वे देव भगवान का सा रूप बनाकर उनके साथ खेलते थे। वे ऐसे लगने थे, भानों वे भी ऋष्भदेव हो। वही रूप, वही शरीर, वही वय। सभी बातों में समानता। भगवान का बाल-सौन्दर्भ कितना मोहक था। और जब वे रत्न जड़िन आगन में खेलते हैं तो आगन में अपना प्रतिविश्व देखकर स्वय ही गुग्ध हो जाते है। जब वे तोतली बाली बोलते हैं तो माता मरुदेवी उन पर विश्व बाती हो। उनका घूल सूपरित वय तो ऐसा लगता है, मानो सौन्दर्भ साकार हो उठा हो। भगवान के इस अनोक्षे हथ और अनोखों लीला का सरस वर्णन अपनेश भाषा के महोकवि पुष्पदन्त ने 'महापुराण' में किया है, जिसे पढ़कर भगवान की वह बाल छिव आखों के आगे तैरती सो प्रतीत होनो है।

ससबलीलिया कोलमसीलिया। पहुणा दाविया केण ण भाविया।। धूली धूसरु बवगय कांडल्लु। सहजायक बिलकोतलु जडिल्लु।। हो हत्लरु जो जो सुहु सुष्ठीहि। पद पणवत्तउ भूयगणु॥। णदद्द रिउम्कद्द दुषिक्य सर्लेण। का सुबि मलियुण ण होडू मणु॥। धुली धुसरी कोड किकिणी सरी। ।णस्व मलीलउकीलड्ड बाल्उ।।

भगवान की इसे छवि पर कौन नहीं राम उठगा । उनके वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह था । उनके शरीर पर नौ सो व्यजन श्रौर एक स। श्राठ गुभ लक्षण थ ।

जन्म से ही उनकं शरीर में अनक विशेषताये थी। सर्व साधारण से उनका शरीर असाधारण था। उन्हें स्मान प्रवेश में स्मीना नहीं आता था। शरीर निर्मल था। दूध के समान धवल रक्त था। वज्र वृषभनाराच जन्म के दस अतिशय महनन था। सम्बनुरुक्सम्थान था। उनका रूप अनुरम था। नम्पक पुष्प के समान शरीर में सुगन्धि थो। रुष्प उनका रूप यो अनन वज्र वेथा। तथा वे हित-मित-मधुर भाषण करते थे। उनका रूप के स्मान शरीर में सुगन्धि यो। रुष्प वेश अनन वज्र वेथा। तथा वे हित-मित-मधुर भाषण करते थे। इस प्रकार जन्म में ही उनमें ये दस विशेषताये थी। जन्म के दस अतिशय कहा जाता है।

### ४. भगवान गहस्थाश्रम में

ऋषभदेव का शैशव काल बीता भीर उन्होंने यौवन की देहली पर पग रखा। वे जन्म से तीन ज्ञान के धारी थे। उस समय तक लिपि और अक विद्या का प्रचलन नहीं था। अत विद्याओं का भगवान का विवाह प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया था। इसलिए किशोर ऋषभदेव की शिक्षा का प्रश्न ही नहीं था। फिर तीर्थंकर तो जगत के गुरु होते हैं, तीर्थंकर का गुरु कोई नहीं होता। वे जन्म से ही प्रतिबुद्ध होते है। पिछले जन्मों में सतत साधना द्वारा ज्ञान का जो भण्डार सचित कर लेते हैं, वह सरक्षित रूप में उन्हे जन्म से ही प्राप्त रहता है। वे ससार की घटनाओं से नये-नये अनुभव सजोते है और उस पर मनन-चिन्तन करते है। इसलिए वे लोक की सम्पूर्ण विद्यात्रों के स्वामी होते हैं। ऋषभदेव सरस्वती के स्वामी थे। उन्हें

जन्म से ही सम्पूर्ण शास्त्रो का ज्ञान था । वे समस्त कलाओं के ज्ञाना थे । ज्यो-ज्यो उनका शरीर बढ रहा था. वैसे ही उनके गुण भी वढ रहे थे।

अब भगवान की ब्रायु विवाह योग्य हो गई। महाराज नाभिराज ने एक दिन अनुकूल अवसर देखकर श्रपने पुत्र से कहा - 'वत्स ! श्राप जगद् गुरु है, ससार का कल्याण करने के लिए ही श्रापका श्रवतार हुआ है। किन्त पिता के नाते मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप विवाह करके गहस्थाश्रम अगीकार करे। पिता के प्रिय वचन सूनकर भगवान ने स्वीकृति सूचक "ॐ" कहा । पुत्र की स्वीकृति पाकर पिना अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होने इन्द्र के परामर्श से सकील. शभलक्षणो वाली, सती भौर सुन्दर दो कत्याग्रो की याचना की। ये दोनों कत्याये कच्छ, महाकच्छ की बहुने थी। उनका नाम यशस्वती भौर सुनन्दा था। नाभिराज ने उन्हीं कन्याग्रो के साथ धमघाम से ऋषभदेव का विवाह कर दिया। भगवान के विवाह से न केवल मनुष्य लोक मे ही ग्रानन्द छा गया. बल्क देवलोक में भी भगवान के विवाह के उपलक्ष्य मे नाना प्रकार के उत्सव हुए। माता मरुदेवी और पिता नाभिराज दोनो पत्र-बधग्रो को देखकर ग्रत्यन्त ग्रानन्दित हए।

दोनो देवियो के साथ भगवान ऐसे लगते थे मानो वे कीर्ति और लक्ष्मी से ही सुशाभित हो। उन देवियो

का रूप, यौवन, कान्ति और सौन्दर्य अनुपम था।

एक दिन महादेवी यशस्वती महलों मे सो रही थी। उन्होंने रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्वप्न देखा। स्वप्न मे ग्रसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्वत, चन्द्र, सूर्य, जल से परिपूर्ण सरोवर जिसमे हस तैर रहे थे स्रीर चचल लहरो वाला समुद्र देखा। स्वप्न देखने के बाद बन्दी जनो के मगल पाठ को सनकर

वे जाग गर्ड। श्रीर शैंय्या त्याग कर प्रात काल का मगल स्नान कर देखे हुए स्वप्नों का पुत्र-पुत्रियों का फल जानने के लिए अपने पति ऋषभदेव के पास पहची। और भगवान के पास सिहासन जन्म

पर बैठ गईं। फिर उन्होंने रात्रि से देवे हुए स्वप्न मुनाकर उनसे फल की जिजासा प्रगट की। भगवान ने श्रविज्ञान से विचार कर कहा—'हे देविं। स्वप्न में नूने मुगेरु पर्वत देखा है, उससे प्रगट होता है कि तेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा। सूर्य उसके प्रताप ग्रीर चन्द्र उसकी कान्ति को सूचित करता है। सरोवर ग्रीर हस देखने से तरा पुत्र ग्रनेक शुभ लक्षणों से युक्त होगा ग्रीर ग्रपने विशाल वक्षस्थल पर कमलवासिनो लक्ष्मों को धारण करेगा। ग्रसी हुई पृथ्वी देखने से वह समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का पालन करेगा। समुद्र देखने का फल यह है कि वह चरम शरीरी होगा। श्रौर तेरे सौ पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र होगा। स्वप्नों का फल सुनकर महादेवी यशस्वती को श्रपार हर्ष हआ।

ं इ महादेवी यशस्वती के गर्भ मे जो जीव आयाथा, वह अपने पूर्व जन्मो मे व्याझ, अतिगृद्ध, देव, सुबाह भीर सर्वार्थसिद्धि मे ग्रहमिन्द्र हुमा था। वह श्रहमिन्द्र ही महादेवों के गर्भ में ग्रवतरित हुमा था। गर्भस्थ वह जीव महा प्रतापी चक्र देवर बनने वाला था। यही कारण था कि महादेवी यशस्वती श्रपने ऊपर श्राकाश में चलते हुए सुर्य

१. इनका श्रपर नाम नन्दाभी था।

को भी सहन नहीं करती थी। ये घपने मुख की कान्ति तलवार में देखा करती थी, किन्तु वह तलवार में पड़ने चाली घपनी प्रतिकृत छाया को भी सहन नहीं कर पाती थी।

महादेवीं के ऊपर गर्भ के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे थे—दोहला उत्पन्न होना, ब्राहार में रुचि का मन्द होना, ब्रालस्य सहित गमन करना, शरीर को शिविल कर जमोन पर सोना, गालो तक मुख का सफेद पड़ जाना, ब्रालस भरे नेत्रों से देखना, ब्राघरोष्ट का कुछ सफेद ब्रीर लाल होना ब्रीर मुख से मिट्टो जैसो सुगन्य ब्राना ब्रादि।

नौ माह व्यतीत होने पर महादेवी यशस्त्रती ने देदीच्यमान तेज से परिपूर्ण और महायुण्यशालों पुत्र उत्पन्न किया। भगवान ऋषभदेव के जन्म के समय जो दिन, लान, यांग, चन्द्र और नक्षत्र आदि पड़े थे, वे ही शुभ दिन आपते पड़े के जन्म के समय भो पड़। यह केसा सुखद आद्यर्थ था। वहां चेत्र कुण्णा नोमो का। दन, मान क्ष्म, ब्रह्म योग, धन राशि का चन्द्रमा और उत्तराषाढ नक्षत्र। इस शुभ वेला में सआद के लक्षणों से मुखाभित पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र अपनी दोनों भुजाओं से पृथ्वी का आर्थालगन कर उत्पन्न हुआ था। यह देखकर निमित्त जानियों ने भविष्य बताते हुए कहा था। क बालक समस्त पृथ्वा का अधिपति बनेगा। बालक के उत्पन्न हाने पर सबसे आधिक हुयं दादा-दादी को हुआ। सीभाष्यवती स्त्रिया माता यशस्त्रती को आशाबांद दे रही थी—'तू इसी प्रकार क शत पुत्रों को जन्म दे।'

पुत्रोत्पत्ति की खुशी में राजमहल में विविध उत्सव होने लो। तुरहो, दुन्दुमि, फालर, घहनाई, सितार, शक्त, काहल और ताल ब्रादि ताना प्रकार के बाजे बज रहे थे। प्रकृति भी अपना हर्ष प्रकट करने में पोछे नहीं रही। अधाकाश से पुष्प-वर्षा हो रही थी। सुगिध्यन जल कणो से युक्त पवत वह रहा था। देव आकाश में जय घवति कर उहे थे और देविया विविध प्राधिविचन उच्चरण कर रही थी। नर्निकया नृत्य कर रही थी। नगर की वीधियो और राजमार्गी पर सुगिध्यत जल का छिडकाव किया गया। मारा नगर नीरणा आदि से सजाया गया। बतुष्पयो पर रत्नवृत्य से चीक पूर कर मगल कलता रच गए। निर्वत्ते को मुक्तहस्त दान दिया जा रहा था। सारी अयोध्या हर्योस्स से स्थाप्त थी। यन्धुजनों ने भरनक्षत्र के अधिपति होने वाले वालक का नाम 'भरन' रक्खा। बालक के चरणा में चक्त छत्र, तलवार, रण्ड आदि वोदह रत्नों के चिन्ह वने हण्ये।

वालक धीरे-धीरे युवाबस्था को प्राप्त हुन्ना। भरत की जन्म निथित नक्षत्र आदि ही अपने पिता ऋषभदेव की जन्म तिथि आदि में समानता नहीं रखते थे, भरत का गमन, शरीर, मन्द हास्य, वाणी, कला, विद्या, द्युति, शील, विज्ञान आदि भी अपने पिता के समान था।

महादेवी शस्वती ने जब पुत्र भरन को जन्म दिया, तब उसके साथ ब्राह्मी नामव पुत्री को भी जन्म दिया। इस प्रकार भरन और बाह्मी पुगल उत्पन्न हुए थे। इसके बाद यशस्त्रनों ने कमबा ६६ पुत्रों को जन्म दिया। ऋष्यभ्वेद की दूसरी रानी मुनन्दा ने बाहुबली पुत्र और सुदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। बाहुबली सर्वयं छ रूप सम्पदा के धारक थे। वेहस काल के चोबीस कामदेवों मे प्रथम कामदेव थे। बाहुबली का गेस ज्ञाती था, वैसा रूप प्रत्यत्र कही नहीं दिलाई देता था। युवा होने पर स्त्रिया उनके रूप को देवकर ठग्नी सी रह जाती थो स्रोर वे उन्हें मनोसब, मनोज, मनोभू, मनमब, स्रयज्ञ, मदन और अनन्यज ब्राह्मि नामों से पुकारती थी;

इवेतास्वर परम्परा में ऋषभदेव की स्त्रियों के नामा सुनन्दा और सुमगला बनाये है। सुमगला ने भरत भीर बाह्मी तथा सुनन्दा ने बाहुबली और सुन्दरी की युगल रूप में जन्म दिया। पश्चान् सुमगला ने युगल रूप से ४६ बार में ६६ पुत्रों की जन्म दिया।

दिगम्बर ग्रन्थों में भगवान ऋषभदेव के सी पुत्र होने का तो वर्णन मिलता है, किन्तु उन पुत्रों के नाम भगवान के सी पुत्र मनत विजय, अनत्त वीर्ष, अच्यत, वीर, वरबीर।

किन्तू अभिधान राजेन्द्र कोप (उसभ-प्रकरण, पृष्ठ ११२६) में इन सी पुत्रों के नाम मिलते हैं। जो इस

प्रकार है—

१ भरत २. बाहुबली ३ शाल ४ विश्वकर्मा ४ विमल ६ सुभक्षण ७. धमल ६. खिताग ६. ख्यांति कीर्ति १० वरदत्त ११. सागर १२ यशोधर १३. अमर १४. रखर १४ कामदेव १६ घृत १७. अच्छ १६. तस्य ११. सुर १०. सुन्द २०. कुछ २२. अग २३. वग २४. कोशल २४. वीर २६ किलग २७. मागध २८ विदेह ११. सुर १०. वर्षाण ३१ गम्भीर ३२ वसुचर्मा ३३ सुवमा ३४ राष्ट्र ३४ सुराष्ट्र ३५ सुवाम ३४ राष्ट्र ३५ सुराष्ट्र ३५ हुत्वकर ३७. विविधकर ३६. सुयशा ३१. यशस्कीति ४० यशस्कर ४१. कीर्तिकर ४२ सूरण ४३ ब्रह्मसेन ४४ विकान्त ४१ पुरुष्पेत ४५ सुराण ४१ व्रवस्त ४५ महासेन ४६ मान ४० मान ४५ सुरुष्पेत ४५ सुरुष्पेत ४५ सुरुष्पेत ४५ सुरुष्पेत १४ सुरुष्पेत ४५ सुरुष्पेत १४ सुरुष्प

श्रीमद्भागवत मे भी यह स्वीकार किया है कि ऋषभदेव के सी पुत्र थे। उनमें भरत सबसे बडे थे। उनसे छोटे कुशावर्ग, इलावर्ग, बह्यावर्ग, मलय, केतु, भद्रमेन, इन्द्रम्भृक्, विदर्भ और कीकट ये नौ राजकुमार शेष नव्वे भाइयो मे बडे एव श्रंटठ थे। उनसे छोटे किव, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहाँत्र, द्व्मिल, वमस और करभाजन ये नौ राजकुमार वडे भगवद्भक्त थे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत मे केवल १९ पुत्रों के ही नाम विद्ये गये हैं।

एक दिन भगवान ऋषभदेव सिहासन पर सुखासन से बैठे हुए थे। वे अपने पुत्र-पुत्रियों को कला और विनय का शिक्षण देने के बारे में विचार कर रहे थे। तभी ब्राह्मों और सुन्दरी नामक किपि और अक विद्या उनकी पुत्रियाँ मागलिक वेप-भूषा धारण कर उनके निकट आर्ड। वे दोनों ऐसी लगती थी का आर्विष्कार मानो लक्ष्मी और सरस्वती ही अवतरित हुई हो। उन दोनों ने भगवान के निकट जाकर

नियम के साथ उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने प्रेमपूर्वक दोनो पुत्रिया को ग्रापनी गोद में बैठाया, उन पर हाथ फेरा, उनका मन्तक सूचा। फिर कुछ देर तक उनके साथ विनोद करने हैं। परचात् वे बोले कि — पुत्र नोनो का यह मुख्य शरीर, श्रवस्था और अपूर्य शीर यदि विद्या में विभूषित किया जाय तो गुस्हारा यह जन्म सफल हो सकता है। यह कहकर उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और स्वयं के पट्टे पर अूत देक्या का पूजन कर स्थापन किया। फिर 'सिद्ध नमः' कहकर दाये हाथ में ब्राह्मी को लिपि विद्या प्रयोग् वर्णमाला लिखना सिलाया और वाये हाथ से मुन्दरी को अक विद्या अर्थात् सल्या निल्ला मिलाया। उन प्रकार इस युग से भगवान ने प्रयागी पुत्रियों के माध्यम से सर्व प्रथम वाइ स्थ का उपदेश दिया। केवल उपदेश ही नहीं दिया, भगवान ने वाइ स्थ के तीनों अंगो—स्थाकरण शास्त्र छन्द शास्त्र और अपकार शास्त्र के सम्बन्ध से शास्त्र-रचना भी की। दोनों पुत्रिया भगवान से वाङ्मय का अध्ययन करके महान् विद्यी और शानवती वन गई।

इस प्रकार इस काल मे लिपि विद्या धीर अर्क विद्या के आद्य आविष्कर्ता भगवान ऋषभदेव थे। इन विद्याओं का सर्वप्रथम शिक्षण ब्राह्मी और सुन्दरों के रूप में नारी जानि को प्राप्त हुआ। ब्राह्मी पुत्री ने जिस लिपि का प्रभ्ययन किया था, परचादवर्ती काल में वह लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाने लगी। आज भी विश्व में ब्राह्मी लिपि प्राचीननम मानी जाती है। एशिया महाद्वीप की लिपियों मे प्राय जो समानता दिलाई पटनी है, उसका कारण यही है कि से सब ब्राह्मी लिपि में निकली है। पुत्रियों के समान पुत्रों को भी धनेक कलाझों का ज्ञान दिया। जिस पुत्र को जिस कला का ज्ञान दिया उसके लिये उस कला से सम्बन्धित शास्त्र की विस्तृत रचना की। घपने उपेष्ट पुत्र भरत को पुत्रों को विविध्य विस्तृत अध्यायों से युक्त धर्यशास्त्र और प्रकरण सहित नृत्य शास्त्र पढ़ाया। वृषभसेन पुत्र के कलाओं का प्रशिक्षण लिये सो से अधिक अध्यायों वाले गम्बर्य शास्त्र का ब्याख्यान किया। अनन्तवित्रय पुत्र के लिये सैकडो अध्यायों वाली चित्रकला सम्बन्धी विद्या का उपटेश दिया। इसके अतिरिक्त इस पुत्र

को सुनकार तथा स्थापत्य कला का भी उपदेश दिया। पुत्र वाहुवली को जमसारत्य । देश स्थापत्य कला का भी उपदेश दिया। पुत्र वाहुवली को कामशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, सायुवर, धनुवेंद, धरव-विद्या, गज-विद्या, रत्न-परीक्षा आदि के शास्त्र पढाये। इसी प्रकार शेष पुत्रों को सृतविद्या, वातीलाप करने को कला, नगर-सरक्षण, पासा फंकना, मिट्टों के वर्तन, धन्नोत्पादन, जल-बुद्धि, वस्त्र-निर्माण, शय्या निर्माण, सम्क्रन कविता-रचना, प्रहेलिका-निर्माण, छन्द-निर्माण, प्राकृत गाथा-रचना, स्लोक रचना, मुगच्यत पदार्थ-निर्माण, पर्यस-अजन-निर्माण, प्रक्लका-निर्माण, धरे के लक्षण, पुरुष लक्षण जानने की विद्या, माय वृष्य-लक्षण जानने की विद्या, कुक्क-लक्षण जानने की विद्या, मेढे के लक्षण, पुरुष लक्षण जानने की विद्या, माय वृष्य-लक्षण जानने की विद्या, कुक्क-लक्षण जानने की विद्या, मेढे के लक्षण, जानने वी विद्या, वक्ष-लक्षण जानने की विद्या, मुगच्यत क्षाण, साथ-लक्षण, काकिणी-लक्षण, वर्म-लक्षण, न्य-त्वाल, सुन-लक्षण, सुन-लक्षण, सुन-त्वाल, कुक्क-लक्षण, राहिणी प्रजानित क्षादि विद्या सम्बन्धी ज्ञान, नन-साथन विधि, पुत्र वस्तु को जानने की विद्या सम्बन्धी ज्ञान, स्त-साथन विधि, पुत्र वस्तु को जानने की विद्या सम्बन्धी काल, सन-साथन विधि, पुत्र वस्तु को जानने की विद्या समय बीत, प्रयोक वस्तु का जान, सन्य-जान, च्यूह-रचना, सेना को प्रधान, सन्य कान, सन्य-तान, व्यूह-रचन, सेना को प्रधान, सन्य कान, सन्य-तिमाण, धोई को वहुन करने की कला, वस्तु का प्रमाण जानने की कला, प्रत्यक वस्तु के रखने की कला, नगर-निर्माण, धोई को वहुन करने की कला, नयदान, माय का प्रधान, में कुक्त वस्तु-स्वय प्रदेश के स्वता, माय-निर्माण, वाहु-पाक, बाहु-पाक, बाहु-पाक, बाहु-पाक, बाहु-पाक, बाहु-पाक, बाहु-पाक, वाहु-पाक, बाहु-पाक, वाहु-पाक, वाहु-पाक,

इस प्रकार पुत्र-पुत्रियों को विविध कलाओं और विद्याओं की शिक्षा देकर एक प्रकार से उन्हें जन-जन से प्रचार करने की लिये तैयार करने और जन-जन का जीवन कर्म-फूर्त करने के लिये सर्वप्रथम शिक्षकों और कार्यकर्ताओं को तैयार करने की प्रावश्यकरा थी। भगवान ने इस कार्य के लिये अपने परिवार को ही प्रशिक्षित किया। यह असाधारण ज्ञान, विवेक, धैर्य और अध्यवसाय का कार्यथा। सम्पूर्ण जन-जीवन को एकवारगी हो तबता ने सर्वप्रथम वा कार्यथा। सम्पूर्ण जन-जीवन को एकवारगी हो तबता कार्यथा। अपने कुछ अध्यवस्था चालू करने में कितना अपने विवार कार्यकर्म की स्वार्य की क्षा करने में कितना अपने की स्वार्य की स्वार्य कार्यकर्म और विना कार्य किये ही जीवन-यापन का स्वभाव बदल कर कर्म-पुग की व्यवस्था चालू करने में कितना अपने और समय लगाया होगा, यह आज हम नहीं आकि सकते।



### ५. ऋषभदेव द्वारा लोक-व्यवस्था

प्रकृति में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। भोग-युग के समय दस प्रकार के कल्पवृक्ष होते थे। उनसे मनुष्य श्रपनी जीवन-सम्बन्धी श्रावस्यकतान्नो की पूर्ति कर लेते थे। किन्तु झव काल के प्रभाव से कल्प वृक्ष, महौषिन्न, दीप्तौषिन्न तथा सब प्रकार की स्त्रौषिधया शक्तिहीन हो गई थी। बिना बोये हुए धान्य पहले

वन्य संस्कृति से कषि-संस्कृति तक दाप्तापाध तथा सब प्रकार का आधाधथा शावनहान हा गई था। बना बाय हुए धान्य पहल कृब फलते थे, किन्तु वे भी झब बहुत कम उगते थे और उनने नही फलते थे। करवाब्ध रस, वीर्य और विभाक से रहित हो गये। मनुष्य इस समय कच्चा झन्त खाते थे झयवा कोई कोई कल्पवृक्ष कही रह भी गया था, उसके फल खाते थे। उससे उन्हे नाना प्रकार के रोग होने लगे थे। अब शीत, आतप, वर्षा और महावाय आदि की भी बाधाय सताने लगी थी।

ऐसे सकट के समय सब लोग मिलकर अपने कुलकर नाभिराज के पास गये और उन्हें अपनो कटट-गाथा मुनाकर जीवनोपाय पूछा। नाभिराज ने प्रजा को अपने जानी पुत्र ऋष्यसेदेव के पास भेज दिया। सारी प्रजा ऋष्यसेदेव के पास पहुंची और उन्हें अपनी सारी कठिनाइयां बताई और प्रार्थना को—हे देव । हम भूख प्यास से ब्याकल है। हम लोगों की आजीविका निस्पद्व हो सके, आप कपा करके हमें ऐसा उपाय बताइये।

प्रजा के ऐसे दीन बचन सुनकर भगवान दयाई हो गये। उन्होंने मन मे विचार किया—अब कल्पवृक्ष नष्ट हो गये है, भोगभूमि समाप्त हो गई है, कर्म भूमि प्रगट हुई है। बत्मान मे पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र में जो ब्यवस्था प्रचलित है, यहाँ पर भी उसी ब्यवस्था का प्रचलन श्रंयस्कर होगा और उसी ब्यवस्था से यहाँ के मनुष्यों की आजीविका चल सकती है। ऐसा विचार कर भगवान ने प्रजा को आदवासन दिया। उन्हें समक्षाया कि अब भोग-भूमि समाप्त हो गई है, कर्म-भूमि प्रारम्भ हो गई है। अत अब तुम लोगो को आजीविका के लिए कर्म करना पड़ेगा, तभी तम लोगों का निवाह हो सकेगा।

दिगम्बर परम्परा के 'ब्रादिपुराण' ब्रादि ग्रन्थों मे सक्षेप मे बताया है कि भगवान ने प्रजा को ब्रसि, र्मास, कृषि, विद्या, वाणिज्य ब्रीर फिल्प इन छह कर्मों का उपदेश दिया। तलवार ब्रादि शस्त्र धारण कर सेवा करना असिकसं कहलाता है। निष्क पढ कर प्राजीविका करना सिंक कर्म कहलाता है। जमीन को जोनना बोना कृषि कर्म कहलाता है। विसान विद्याओं द्वारा आजीविका करना विद्या कर्म कहलाता है। व्यापार करना वाणिज्य है। ब्रोर हस्त को कृष्यता में जीविका करना शिल्प-कर्म कहलाता है।

किन्तु द्वेताम्बर परम्परा के 'श्चावस्यक चूणि आर्दि प्रन्थों मे आजीविका के तात्कालिक उपाय का विस्तृत विवरण मिलता है जो भगवान ने उस समय प्रजा को बनाया था। उन्होंने विना बोये हुए धान्य को हाथ से मसल कर खाने का परामर्थ दिया। लोगों ने बेमे ही किया। किन्तु उससे श्रपक होने लगा। तब भगवान ने उन्हें जल मे भिगोकर मुद्ठी तथा बगल मे रख कर गर्म करके खोने की सलाह दी। किन्तु इससे भी अपच हो गया। तब भगवान ने नकडियों को रगडकर श्रामिन उत्पन्न की और श्रम्न की पकाने की विधि बनाई।

एक दिन सथोगबा बासो आदि की स्वत रगड से जगल में आग लग गई। हवा के सथोग में वह आग यढतें लगी। तब लीग ऋष्पभव के पास आये और उनसे इस नये सकट की बात बताई। मुनकर भगवान ने बनाया कि आसपास की घास साफ कर दो तो आग नहीं बढ़ेगी। लोगों ने घास, पने साफ कर दिये। इसमें आग का बढ़ना रुक गया।

भगवान ने कहा कि इस आरों में अन्त को पकांकर खाया जाता है। लागों ने आग में अन्त डाल दिया। वह जल कर राख हो गया। वे पुत्त भगवान के पास आये और बोले — आग हमारे अन्त को खा गई, हम क्या खावें। तब भगवान ने आग के ऊपर मिड़ी के पात्र में अन्त रखकर पकाने की विधि बताई।

इसके पश्चान् भगवान ने धार्ये बोना, पानी देना, नराना और पकने पर काटकर अन्त निकालना, पीमना, गूजना और पकाना यह सारी विधि मिलाई । इस प्रकार वस्य जीवन मे नागरिक सभ्यता तक आने के लिए अगवान ने इषि कर्म को प्राथमिक उपाय बताया । इसका अर्थ यह है कि आदि मानव ने नागरिक जीवन मे दीक्षा लेने के लिए सर्व प्रयम कृषि को अपने जीवनोपाय के रूप मे स्वीकार किया और आज सभ्यता का कितना ही विकास क्यों न हो गया हो, आज भी कृषि ही उदर-पूर्ति का एक सात्र साधन है।

ऋषभदेव ने प्रजा के जीवन-धारण की सर्व प्रमुख समस्या का समाधान किया था, इसलिए कृतज्ञ प्रजा उन्हें प्रजापनि कहने लगी। इसी सम्बन्ध में आचार्य समन्तभद्र ने स्वयभूस्तोत्र में कहा है—

प्रजापतिर्य प्रथम जिजीविष् राशास कृष्यादिष् कर्मसु प्रजा ।

भगवान ने उक्त छट्ट कर्मों के आधार पर तीन वर्णों की स्वापना की। इन तीन वर्णों से क्षत्रिय, वैदय और शूद्र थे। उन्होंने इन वर्णों का विभाजन कर्म और ब्यवसाय के आधार पर किया था, जिससे सब मनुष्यों को अपनी-अपनी योग्यतानसार काम और ब्यवसाय मिल सके और सभी उन कर्मों के आधार पर अपनी

वर्णव्यवस्था जीविका उपार्जन कर सके। श्रपने वर्णकी निश्चित ग्राजीविका को छोडकर कोई दूसरी

ऋषभदेव द्वारा लोक-व्यवस्था X3

श्राजीविका नहीं करता था, इसलिए वर्ण और कार्य दोनों में सकरता नहीं आने पाती थी। उस समय ससार में जितने पापरहित आजीविका के उपाय थे, वे सब भगवान ऋषभदेव की सम्मति से ही प्रवत्त हुए थे।

जो शस्त्र धारण कर आजीविका करते थे, जो क्षतत्राण अर्थात विपत्ति से रक्षा करते थे, वे क्षत्रिय कहलाये। जो खेती, व्यापार तथा पशुपालन के द्वारा जीवन-निर्वाह करते थे, वे वैश्य कहलाते थे । जो शिल्प द्वारा स्राजीविका करते थे तथा दुसरों की सेवा करते थे, वे शुद्र कहे जाते थे।

इन तीनो वर्ण-धर्मों मे क्षात्र धर्म सर्व प्रथम बताया था । इसीलिए महाभारत के शान्ति पर्व (१२।६४।२०)

मे ऋषभदेव को, जिन्हे ब्रादिदेव भी कहा जाता है, क्षात्रधर्म का ब्रादि प्रवर्तक स्वीकार किया है—

क्षात्रो धर्मो ह्यादिदेवात प्रवत्त ।

पश्चादन्ये शेषभताश्च धर्मा ॥

मर्थात् ग्रादिदेव से क्षात्र धर्म प्रवृत्त हुमा ग्रीर ग्रन्य शेष धर्म बाद मे प्रवृत्त हुए ।

वायपुराण, पूर्वार्घ, ३३।५०-५१ में ऋषभदेव को नरेशो मे श्रोट ग्रीर सम्पूर्ण क्षत्रियो का पर्वज कहा है---

"ऋषभ पार्थिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पर्वजम ॥"

इसी बात को ब्रह्माण्ड पुराण २।१४ मे स्वीकार किया गया है।

युगलिया काल मे लोग छुट पुट रूप मे इधर उधर बनो मे रहा करते थे। ग्रशन बसन भूषण व्याजन सब कुछ उन्हें वृक्षों से ही प्राप्त होता था। फिर ऐसा काल आया कि वक्षों की संख्या घटने लगी। कवीलो से नागर जहा वक्ष शेष रह गये, वहा लोग कवीले बनाकर रहने लग । वृक्षों की ग्रह्पता के कारण जब वक्षों के लिए सीमाकन किया गया, तब पुरुष स्रोर स्त्रियों ने स्रपने स्रपने परिकर बना लिए।

सभ्यताकी स्रोर भविष्य के कवीलों का यह आदिम रूप था।

भगवान ने विचार करके इन्द्र की सहायता से ग्राम, नगर, खेट, खर्वट, मडम्ब, पत्तन, द्रोणमूख, सवाह श्रादि की रचना की। उन्होंने ४२ जनपदों की रचना की। उनके नाम इस प्रकार है---

सकोशल. अवन्ती, पुण्ड, उण्ड, अञ्मक, रम्यक, कुरु, काशी, कितना, अन, वन, सुद्ध, समुद्रक, काश्मीर, उशोनर. द्यानर्तः वत्सः पचालः मालवः दशार्णः, कच्छः, मगयः, विदर्भः, कृष्णागलः, करहाटः, महाराष्ट्रः, सुराष्ट्रः, स्राभीरः, कोकणः वनवास. आध्र. कर्णाट, कोशल, चोल, केरल, दारु, अभिमार, सौवीर, शूरमेन, अपरान्तक, विदेह, सिन्ध, गान्धार, यवन, चेदि, पत्लव, काम्बोज, आरट, बान्हीक, तुरुष्क, शक और केक्य।

डन जनपदो का नगरो, ग्रामो अर्थाद मे विभाग किया । उनको परिभाषाये निश्चित की । जिसमे घरो के चारो ग्रोर बाड हो, जिसमे बगीचे श्रौर नालाव हो तथा जिसमे श्रीधकतर शूद्र श्रौर किसान रहते हो, वह गाव कहलाता था। जिसमे सौ घर हो वह छोटा गाव कहलाता था। छोटे गावो की सीमा एक कोस की होती थी। जिसमे पाच सौ घर हो और किसान धन सपन्न हो, वह वडा गाव कहलाता था । ऐसे गावो की सीमा दो कोस की रक्ली गई थी । नदी, पहाड, गुफा, स्मशान अथवा पेड, वन, पुल ब्रादि से गावो की सीमा निर्घारित की जाती थी ।

जिसमें परिखा, गोपुर, झटारी, कोट, और प्राकार हो, जिसमे अनेक भवन वने हुए हो, जिसमें प्रधान पुरुष रहते हो, वह पूर या नगर कहलाता था।

जो नगर नदी और पर्वत से घिरा हुआ हो, उसे खेट कहते थे।

जो केवल पर्वत से घिरा हुआ हो, उसे खबेट कहा जाता था।

जो पाच सौ गावो से घिरा हुआ हो, उसे मडम्ब पुकारा जाता था।

जो समृद्र के किनारे बसा हुआ हो अथवा जहाँ नादो से आवागमन होता हो, उस पत्तन कहा जाता था।

जो किसी नदी के किनारे बसा हुआ हो, उसे द्रोणमुख कहते थे।

जहां मस्तक के बराबर ऊचे धान्य के ढेर लगे हो, उसे सवाह कहते थे।

एक राजधानी में ग्राठ सौ गाव होते थे । एक द्रोणमुख में चार सौ गाव होते थे । एक खर्वट मे दो सौ गाव

्र होते थे । दस गावों के बीच एक वडा गाव होता था । वहा मण्डी होती थी । जहा प्रधिकतर महीर रहते थे, उसे घोष कहते थे । जहासोने, चादी घादि को खाने होती थी, वह माकर कहलाता था ।

इन्द्र ने भगवान की आज्ञा से इघर उघर विखरे हुए लोगों को इन गावो आदि में लाकर बसाया । इन गावो आदि को सरचना में इन्द्र का बडा भारी योगदान था, अतः तभी से उसका नाम पुरन्दर पड गया।

बुक्षों का ब्राबास छोड़ कर मानव ने प्रथम बार भवनों में अपने चरण रक्ते थे। यह काल बन्य जीवन की समाजि बोर नागरिक सम्यता का प्रारम्भिक काल या। ब्रादिबह्या ऋष्मभेव ने यह नवीन सुष्टि की रचना की थी। इसे ही कुतयुग कहा गया है। इस कृतयुग का प्रारम्भ ब्रायाङ कृष्णा प्रतिपदा की हुम्रा था। तब से भगवान बपभदेव को लोग ब्रह्मा, प्रजापित स्नादि नामी से पुकारने लगे।

युगलिया काल में प्रकृति में एक अद्भुत बात देखी जाती थी कि स्त्री के युगल सन्तान उत्पन्न होती थी। इस यगल में एक कन्या होती थी और दूसरा पुत्र होता था। ये सहजात भाई-बहन ही बड़े

इस युगल म एक कन्या हाता था आर इसरा पुत्र हाता था। य अहमात माइन्हरून हो वड बिबाह ब्यवस्था होने पर पति-पत्नी के रूप मे माचरण करने लगते थे। उस समय समाज मे विवाह नाम की कोई प्रया नहीं थी। विवाह का प्रारम्भ तो ऋषभदेव का नन्दा- सुनन्दा के साथ हुए विवाह

से हुआ था। किन्तु साधारण लोगों ने इसे अपने श्रद्धास्पद कुमार कृषभदेव को एक असाधारण कार्य सम्भा। उनके कार्यों को नकत या अनुकरण करने की भावना तक तत्कालीन समाज मे जागृत नहीं हुई थी। उसका कारण यह था कि तत्कालीन मनुष्य समाज अपने हर खुल्द हुर समस्या में कृषभदेव की मुखापेक्षी था। जब तक जूषभदेव न कहे,तब तक परम्परा विरुद्ध कोई कार्य करने का साहत और बुद्धि किसी में नहीं थी। उन्हें यह विद्वास अवस्य था कि हमारे हिन में जो भी बात होगी, ऋषभदेव उने अवस्य वतायेंग।

जब कुमार ऋषेभदेव ने पट् कमों का प्रचलन कर दिया, उन कमों के आधार पर समाज-रचना और वर्ण-व्यवस्था को स्थापना कर दी और नगरो-गावों का निर्माण कर नागर जीवन का प्रारम्भ कर दिया, नव उन्होंने समाज-व्यवस्था और विवाह-व्यवस्था को ग्रीर अपना ध्यान दिया। उन्होंने विवाह सम्बन्धी नियम अस इन्होंने सनाव के क्षेत्रस्था के स्वरूपन का ग्री अपनी स्वर्णन कि स्वर्णन की जा सके। वर्ण व्यवस्था का उद्देश समाज के प्रयक्ष की जा सके। वर्ण व्यवस्था का उद्देश समाज के प्रयक्ष वर्णन अपनी करना थीं। उन्होंने के समृचित अवसर प्रदान करना था तथा समाज की भावस्था का प्रारम करना था तथा समाज की सभी आवस्थकताथ जुटाना था। यदि लीग अपना कार्य छोडकर दूसरे वर्ण का कार्य करने लग तो उसे रण्डनीय अपना था प्रारम करना था अपनी अपनी कार्य करने में बाधा आगी और इस प्रकार वस्तुओं को कमो हो सकतो था। तनकालीन समाज की सण्वना को मुस्थिर पत्रमें के विशे अपने अपने वर्ण के हिन्दे अपने वर्णन के तिये अपने अपने वर्ण के हाश्विष्ठ की मुस्थ पत्रमें अपनी वर्णन अपने वर्णन के तिये अपने अपने वर्ण के हाश्विष्ठ की मुस्थ पत्रमें अपने वर्णन के तिये अपने अपने वर्ण के हाश्विष्ठ को मुस्थ पत्रमें अपने वर्णन के साम अपने वर्णन की स्वर्णन की महत्र दिया गया था।

वर्ण ध्यवस्था को मुर्गाक्षन रखने के लिये भगवान ने विवाह की ध्यवस्था की घोर उसके लिये स्वावस्थक नियम नियमित किया । वह क्षित्रय और वेदय करणा के साथ विवाह कर मकता था। वह क्षित्रय और वेदय करणा के साथ विवाह नहीं कर सकता था। उसी प्रकार वेदय करणा के साथ प्रावक्त्या ने वाद करने का स्रिक्षतारी घोषित किया गया। अत्रिय क्षित्रय-ल्या, वेदय-करणा और शुट-करणा के साथ विवाह कर मकता था। बाद में जब चक्रवर्ती भरत ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की, तब उसके लिये विवाह सम्बन्धी यह नियम बनाया कि ब्राह्मण ब्राह्मण करणा के साथ की स्थापना की का उसके वियो विवाह सम्बन्धी यह नियम बनाया कि ब्राह्मण ब्राह्मण करणा के साथ की विवाह कर साथ की साथ की स्थापना की साथ विवाह करने का नो स्थिकार विवाह कर सकता की विवाह करने का नो स्थिकार विया गया, किन्तु निमन वर्ण वालो को उस्च वर्ण की करणा के साथ विवाह करने का नो स्थिकार विया गया, किन्तु निमन वर्ण वालो को उस्च वर्ण की करणा की साथ विवाह करी का नो स्थिकार

इन विवाह सम्बन्धों नियमों को भाषा श्रीर उनकी भावनों को यदि हम गहराई में समक्षने का प्रयत्न करें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि विवाह के विषय में पुरुष श्रीर स्त्री को समान श्रीयकार नहीं दिये गये थे। इन नियमों की रचना के कुछ काल पश्चात ही पुरुषों के वह विवाह प्रचिति हो गये थे, किन्तु स्त्रियों को वह विवाह करने की न कभी अनुमित मिल सकी श्रीर न कभी झाथ लोगों में इसका प्रचलन ही हुआ। वस्तुन इस प्रवत्न को आर्थ लोगों ने कभी स्त्री-पुरुषों के समानाधिकार का प्रश्न नहीं बनाया, किन्तु इसके मुल में पिण्डपृद्धि अर्थात् रक्त-बुद्धि की दृष्टि प्रधान रही। यदि एक पुरुष के अनेक स्त्रियां हो तो उनकी सन्तानों की रक्त-शुद्धि में ऋषभदेव द्वारा लोक-व्यवस्था ४५

कोई बाधा नहीं था सकती। इसके विपरीत यदि एक स्त्री के अनेक पति हो तो पिण्डशुद्धि नहीं हो सकती, बल्कि जो सत्तान होगी। वह सकर रक्त को होगी। इसी प्रकार पर स्त्री-त्याग की अपनी धार्मिक महत्ता तो है ही, किन्तु उसकी अपनी सामाणिक उपयोगिता भी है। और वह उपयोगिता है रक्त-शुद्धि की। विवाह सामाणिक सरचना को अनुशासित, नियमित और सयमित रखने का महत्वपूर्ण उपाय है। विवाह एक नैतिक वन्धन है। इस बन्धन को स्वीकार करने पर पुरुष-स्त्री, पति-पत्नी समाज के स्वरूप और शुद्धि को अक्षुण्ण रखने के दायित्व को स्वेच्छा से औड लेते है। सभवत इसी उद्देश्य से भगवान ने विवाह प्रथा का आविष्कार किया था।

भोगभूमि के मनुष्यों की आवस्यकताथं सींमिन थी, सब समान थे। आवस्यकता पूर्ति के साधन प्रचुर थे। अत आवस्यकताओं की पूर्ति सुगमता से हो जाती थी। किसी के मन मे कोई महत्वाकाक्षा नहीं थी। इसिक्ये मनुष्यों मे अपराध-वृत्ति ने जन्म नहीं लिया था। कर्म-भूमि प्रारम्भ होने पर आवस्यकता-पृत्ति

वण्ड-क्यवस्था के साधन मुलभ नहीं रहे, बल्कि अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ के द्वारा उन साधनों को जुटाना पड़ता था। बुद्धि और पुरुषार्थ सबके समान नहीं थे। अतः स्वभावतः असमानता बढ़ने लगी।

एक के पास आवस्यकता के साथन प्रचुत्त प्रचान तमान नहां थे। अते स्वभावत असमानता बढ़न लगा। एक के पास आवस्यकता के साथन प्रचुत्त प्रसाम में अनुष्ठ होने लगे और दूसरे को अपनी आवस्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई अनुभव होती थी। इस सामाजिक असमानता ने जहां परस्पर ईप्यों को जन्म दिया, वहां महत्वाकाक्षा भी जागृत हुई। इससे मनुष्यों में अपनाध वृत्ति भी जागृत हुई। कुलकरों ने 'हा मा, थिक रूप जिस दण्ड व्यवस्था भी जागृत हुई। इससे मनुष्यों में अपनाध वृत्ति भी जागृत हुई। कुलकरों ने 'हा मा, थिक रूप जिस दण्ड व्यवस्था कि स्माणकों प्रभावशाली ढग से नियन्तित रक्खा था, वह व्यवस्था कर्म भूमि में आकर प्रभावशीन सिद्ध होने लगी।

भगवान ने विचार किया कि यदि अपराध-वृत्ति को नियन्त्रित रखने के लिये दण्ड-व्यवस्था स्थापित नहीं की गई तो समाज मे मत्स्य न्याय चल पडेगा अर्थात् जिस प्रकार वडो मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार दुण्ट वलवान पुरुष निर्वल पुरुष को निगल जायगा। ऐसी दशा में समाज में जिसकी लाठी मे जोर होगा, वहीं भेस हाक ले जायगा। इससे ममाज में अध्यवस्था, कलह, शोषण और अस्यावाप पनरंगे। अस दण्ड-व्यवस्था आवश्यक है। दण्ड के भय से लोग कुमागं की ओर नहीं दोडेगे। किन्तु दण्ड देने का अधिकार प्रत्येक ब्यवित को तो नहीं दिया जा सकता, दण्ड केवल राजा ही दे सकता है। अत राजा की नियुक्ति करनी चाहिये।

टघर भगवान का यह चिन्तन चल रहा था, उबर प्रजा अपराध बढ़ते जाने में परेशान थो। तब एक दिन प्रजाजन इकट्ठे होकर भगवान के पास आये और उन्हें अपनी कष्ट-गाथा मुनाई। भगवान ने कहा—अपराध दण्ड व्यवस्था से ही नियन्त्रित हो सकते हैं और दण्ड देने का अधिकार केवल राजा को ही है।

प्रजाजन योले—देव ! हमें तो श्रापको ही श्रपना राजा मानते हैं। श्राप यह पद स्वीकार कर लीजिये। भगवान मुनकर मोन हो गये। पिना नाभिराज के होते हुए वे स्वय की राजपद स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने श्रपनी कटिनाई प्रजाजनों को बनाई तो वे लोग नाभिराज के पास गये श्रोर उनकी स्वीकृति लेकर फिर भगवान के पाम झाये। तब भगवान ने भी श्रपनी स्वीकृति दें दी।

उम शुभ श्रवसर के अनुकूल अयोध्यावासियों ने महान उत्सव किया। अयोध्या पुरी खृब सजाई गई। मकानो पर पनाकाये वाथी गई। राजमन्दिर मे श्रानन्द भेरिया वज रही थी। वारागनाय मगल-गान गा रही थी।

मिट्टी की एक बहुत वडी वेदी बनाई गई। उसके ऊपर ग्रानन्द-मण्डप बनाया गया। उसमें भगवान का राज्या- रतन-चूर्ण ने विचित्र चौक पूरे गये। पुष्प विकोर्ण किये गये। मण्डप मे रेशमी वस्त्री के भिषेक चन्दों वेताने गये। उनमें मोतियां की भाजरे टागी गई। सघवा स्त्रियां मण्ड द्रस्य लिये हुए मार्ग मे खडी थी। सेवक स्नान ग्रीर प्रसाधन की सामग्री लिये हुए खडे थे। वेदी में एक सिहासन

के ऊपर पूर्विदिशा की स्रोर मुख करने भगवान को बंबाया। उस समय इन्द्र भी देवताओं के साथ इस स्नानन्दोत्सव में सम्मिलत होने स्नाया। गन्धवं, किन्तर भौर देविया भगवान की स्तुति में मधुर गान कर रहे थे। मनुष्य स्रनेक निदयों का जल लाये। देवलोग भी पद्म सरोवर, नन्दोत्तरा वापिका, लवण समुद्र, और समुद्र, नन्दीश्वर समुद्र, स्रोर स्वयंभरमण समुद्र का पवित्र जल लाये। मनुष्यों ने भगवान का स्रभिषेक किया। इन्द्री स्नीर देवां ने भी उनका म्रिभिषेक करके पुष्यार्जन किया। महाराज नाभिराज ने भी प्रपने त्रिलोक पूज्य पुत्र का म्रभिषेक किया। इस म्रानन्द ग्रवसर पर नगरवासी भी पीछे नहीं रहे। किसी ने कमल पत्र का दौना बनाकर म्रौर किसी ने मिट्टी का घडालाकर सरय नदी के जल से भगवान के चरणों का ग्रभिषेक किया।

भगवान के इस जलाभिषंक का कम इस प्रकार था—सबसे प्रथम तीर्थंजल से अभिषेक किया गया। फिर कथाय जन, सुगन्ध मिश्रिन जल से अभिषेक किया। फिर भगवान ने गरम जल के कुण्ड में घुस कर स्नान किया। स्नान के अनन्तर भगवान ने माला, वस्त्र और आभूषण उतार दिये और देवोपनीत माला, वस्त्र और आमूषण धारण किये। तब महाराज नाभिराज ने 'मुकुटबढ राजाओ के अधिपति भगवान ऋषभदेव ही हैं' यह कहकर अपने मस्तक का मुकुट उतार कर अपने हाथ से भगवान के मस्तक पर धारण किया। उनके मस्तक पर पट्टबन्ध बाधा।

उस समय भगवान दिब्य घ्रलकार धारण किये हुए थे। वेकानों में कुण्डल, कण्ठ में हार यब्दि, किट में करघनी, भुजाग्री में कड़े, बाजूबल्द धीर धनन्त, बरणों में नीलमणि के नृपुर धीर कन्ये पर यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे। उनकी रूप छित्र श्रद्भुत थी। इन्द्र ने भिक्त विद्वल होकर धवसर के धनुकूल घ्रानन्द नाटक किया। फिर देव धीर मनष्य प्रपन्ने-अपने स्थान को चले गये।

भगवान ने दण्ड-स्यवस्था स्थापित कर दी थी। दण्ड देने का ग्रिषकार केवल राजा को है। ग्रत उन्होंने राजाग्रो की नियुक्ति करने से पहले राजाग्रो के लिए नियम बनाये। उन्होंने कहा—जिस प्रकार दूध देने वाली गाय से बिना उसे पीडा पहचाये दूध दहा जाता है और गाय की सुरक्षा के लिए उसे उचित्र

राज्य-संस्थापना

ब्राहार, पान दिया जाता है। ऐसा करने से गाय भी सुखी रहनी है ब्रौर दूध दुहने वाले की ब्राजीविका भी चलती है। इसी प्रकार राजा को प्रजा से घन वसूल करना चाहिए। राजा को

प्रजा से प्रधिक पीडान देने वाले कर वसून करने चाहिए। इससे प्रजा भी दुखी नहीं होती और राजा उस धन से प्रजाकी सुख-सुविधा स्रोर सुरक्षा के उपाय कर सकता है। इसलिए भगवान ने कुछ योग्य पुरुषों को दण्डधर राजा नियक्त किया।

उन्होंने हरि, अकम्पन, काश्यप और सोमप्रभ नामक योग्य क्षत्रियों को बुलाकर उनका यथोचित झादर सत्कार किया और उनका राज्याभिषेक करके उन्हें महामाण्डलिक राजा बनाया। इनके आधीन चार हजार राजा नियक्त किये। कच्छ महाकच्छ आदि को अधिराज का पद दिया।

भगवान ने जिनको महामाण्डलिक राजा बनाया था, उनमें हिरि और काश्यप भगवान के पुत्र थे। सोम-प्रभ बाहुबली के पुत्र थे। अकम्पन का पश्चिय कही नहीं मिलता है। इन तेजस्वी राजाओं वंश-स्थापन को राज्य भी दिये और इनसे बशों का प्रचलन भी किया। हिर का नाम हिरिकान्त रक्खा और उससे हिरिवा चला। अकम्पन का नाम श्रीघर रक्खा और उसको नाथवश का सस्था-

पक बनाया । काश्यप को मघवा नाम दिया और उसे उग्रवश का सस्थापक घोषित किया । सोमप्रभ को कुरुराज की सज्ञा दी और उससे दो वश चले-—कुरुवश और सोमवश ।

इस प्रकार भगवान ने पूर्णत कर्मभूमि की रचना करके कुलकर-ब्यवस्था समाप्त की और कर्म-ब्यवस्था

भगवान के विविध नाम भ्रौर गृहस्थ जीवन का काल का प्रचलन किया ब्रोरे वे दीर्घ काल तक सासारिक ब्राम्युटय का मार्ग प्रशस्त करते रहे। सारे ससार मे ऋषमदेव का प्रभाव ब्याप्त हो गया। प्रजाजन उनके ब्रलीकिक ब्यक्तित्व से श्रीभुत थे ब्रीर प्रभावित होकर उनके व्यक्तित्व के वहूरगी रूपो ब्रोर उनके विविध लोको-दयी कार्यों के कारण उनकी विविध नामों से सस्तुति करने लगे। उस काल मे उनके विविध नाम प्रचलित हो गये, जैंम इक्ष्वाकु, गौनम, कारयम, पुरु, मृतु, कुलधर, विधाता, विक्वकर्मा,

प्रजापति, स्रष्टा श्रादि ।

भगवान का कुमार काल बीस लाख पूर्व का था श्रीर राज्य काल तिरेसठ लाख पूर्व का था। इस प्रकार उनकी श्रायु के तिरासी लाख पूर्व ब्यतीत हो गये।

## ६. ऋषभदेव का वैराग्य और दीक्षा

एक दिन भगवान ऋषभदेव राजदरवार में सिहासन पर विराजमान थे ! स्रनेक माण्डलिक राजा स्रपने योग्य स्रासनो पर बैठे हुए थे । तभी इन्द्र स्रनेक देवो स्रोर झप्सराझो के साथ पूजा की सामग्री लेकर भगवान की सेवा के लिए राजदरवार में आरा। इन्द्र की स्राज्ञा से नृत्य-गान में कुशल गन्धवीं स्रोर

सवाक लिए राजदरवार मं आया। इन्द्र का शालाच नुस्तार के उप नीलांजना का अस्सराओं ने नृस्य करना आरम्भ किया। उस नृत्य को देखकर उपस्थित जन ही नहीं, नस्य और मृत्य भगवान भी अनुरुक्त हो गये। तभी इन्द्र ने अपने अवधिज्ञान में जाना कि भगवान के बैराग्य

मृत्य ब्रार मृत्यु मगवान भा अनुन्ता है। गया तथा उन्द्रंत अपने अवावना न जाना न नाता ने नाता है। जिसकी ब्राय का समय निकट ब्रा पहुंचा है। ब्रान उसने नृत्य करने के लिए एमें पात्र की चृता, जिसकी ब्राय समाप्त होने वाली थी। उसकी ब्राया में ब्रस्टन मुन्दरों नीलाजना (नीलाजना) नाम की देवनर्तकी नृत्य करने नाता नी नीलाजना इन्द्र-सभा में सदा ही नृत्य करनी ब्राई था, किन्तु ब्राज तो जैसे बुक्ते हुए दीएक की ली ब्राधिक प्रदीप्त ही उठनी है, ऐसे ही उसकी बुक्ती हुई ब्रायू के ममय उनकी नृत्य-कला ब्रीर भी ब्राधिक मुख्त हो एवं । वह निक्ते कुम्मन कोमल गात्र में एक ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह परिजात-कुमुम-गुच्छ की भाति शोभाशारिणी ब्रानिख मुन्दरों देवागना ब्राप्त विभोर होकर ब्रमाधारण नृत्य करने लगी। उसक चरण मानो पवन की नहरों पर थिएक रहे थे। स्वर्ण मृणाल सी उसकी कोमल भुजनताय सर्पिणी की भाति हवा में लहरा रही थी। वह इस पृथ्वी पर ब्राज ब्रमणी विवय कला को मूर्तिमती कर रहा थी। एक मलौकिक रस को स्पिट हो रही थी। उस राजदरबार में उपस्थित सभी जीवित प्राणी उस रस धारा में ब्रमनी मुमबुध खोकर वहे जा रहे थे। शायद उस देव नर्तकी ने ब्रपनो करना की वरम परिणीत ही कर दी थी ब्राज!

दीपक में स्नेह समाप्त हो गया। बत्ती ब भू गई। उस देव नतंकी की आयु समाप्त हो गई। श्रीर वह क्षणभर मे अदृश्य हो गई। उसके समाप्त होने ही इन्द्र ने, रस भग न हो, इसलिए उसके स्थान पर उसी के समान आचरण बाली दूसरी देवी खड़ी कर दी, जिसमें नृत्य ज्यों का त्यों चनता रहा। इस घटना को किसी ने नहीं जाना। सब तत्त्रम होकर रस-पान करते रहे। किन्तु निषिप मात्र में जा इतनी बड़ी घटना हो गई, वह ऋषभदेव से छिपी नही रह सकी। स्थान वही यह नृत्य बही था, किन्तु नृत्य कही था, किन्तु ने स्व स्तर को भूते ने स्व लिया और नीलाजना की उस मृत्यु को भी। देखते ही प्रभु की भाव-घारा में अचानक ही महान परिवर्तन आ गया। चर्म चक्ष श्री से देखने वाले को दिखाई देता है।

प्रभु के मन में भावधारा उमड पड़ी। नृत्य होता रहा और प्रभु के मन में नृत्य के रस-सवार के स्थान मे ससार के वास्त्रविक स्वरूप का सर्वेदन प्रवल वेग से जागृत हुआ—कितना नश्वर और चचल है ससार का यह रूप।

सनुष्य के सन मे एक अद्भृत सामान्य अहकार दवा रहना है—मै सदा जीविन रहना। वह भगवान का वैराप्य दिन रान देखता है कि दिन-रात प्राणी मर रहे है। सबको ही मरना है। किन्तु यह तत्त्व-

दशंन दूसरों के लिए ही होना है, अपने लिए नहीं। वह स्वयं तो सदा काल जीवन की आकाश सजोये रहता है और हर कार्य ऐसे ही करता है मानो उसे मदा जीविन रहता है, मररा नहीं है। यह जितनं आक्ष्म क्यें वात है। यहां तक कि एक दिन मृत्यु आकर उसका द्वार खटल्यताती है, परा नहीं है। यह जितनं आक्ष्म के बात है। यहां तक कि एक दिन मृत्यु आकर उसका द्वार खटल्यताती है, पर समय मी की जीविन रहते का हिच्छा और प्रयत्न क्या सफल हो पाता है। जो उत्पन्न हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चत है। लेकिन वह ऐसा प्रयत्न नहीं करता कि मृत्यु के पक्ष्मान् उसे पुन. जीवन धारण न करता पढ़े। द्वारीर के त्याग को ही वह मृत्यु समक्ष्मता है। द्वारीर को अपना मानता है, इसलिए वह मृत्यु सं भयभीत होता है। किन्तु शरीर में ममत्व करके तो वह प्रतिपन्न मृत्यु का वरण कर रहा है, वह इस तथ्य को नहीं समकता, समक्ष्मा भी नहीं चाहता।

मैने इस मानव-पर्याय के डतने लम्बे बहुमूल्य क्षण सासारिक भोगों के क्षणिक मुख में व्यतीत कर दिये । मेरे सम्पूर्ण प्रयत्न इस शरीर के सुब के लिये ही थे । किन्तु अपनी अविनश्वर आत्मा के चिरतन, अविनाशी सुख के लिए प्रयत्न नहीं किये । शरीर आत्मा नहीं है । आत्मा वह नहीं है जो वाहर से दिखाई पड़ता है । आत्मा अखण्ड सद्य का पिण्ड है, ज्ञान-दर्शन-वीर्य की अनन्त विभूतियों का स्वामी है। मेरा अपना साम्राज्य नगरों पर नही, मनुष्यो पर भी नहीं, इस बाह्य वैभव पर भी नहीं है। मेरा साम्राज्य ब्रगोचर है। मेरा ब्रात्मा ब्रक्षय लक्ष्मी का भण्डार है. ग्रनन्त गुणो का आगार है। ये सारे भौतिक वैभव क्षणिक है, जिस शरीर के लिए ये वैभव संचय किये वह क्षणिक है, उन वैभवों से जिस सुख की कल्पना की वह क्षणिक है। चिरस्थायी है मेरी धातमा. मेरी धातमा की बिभति, मेरी भ्रात्मा के गण।

देव पर्याय में मुख समभता है यह अज प्राणी, किन्तु नीलाजना हमारे देखते ही देखते मृत्यू की प्राप्त हो गई। इन्द्र ने यह कपट नाटक किया था और जान-बक्तकर नीलाजना का नत्य कराया। निश्चय ही इन्द्र ने यह कार्य हमारे हित के लिए किया था। इस रूप को धिक्कार है, ! इस राज्य-भोग को धिक्कार है ! इस चचल लक्ष्मी

को धिवकार है।

भगवान के मन मे इस प्रकार निर्वेद की भावनाये पनप रही थी। उन्होंने निरुचय कर लिया कि अब सभे ससार से मुक्ति के लिए प्रयत्न करना है। इन्द्र ने भगवान के अन्त करण की सारी भावनाये जान ली। उसी समय भगवान की वैराग्य-भावना की सराहना करने ग्रीर उनके तप-कत्याणक की पूजा करने के लिए ब्रह्म नामक पाचवे स्वर्ग के अन्त मे आठो दिशाओं में रहने वाले सारस्वत, आदित्य, वन्हि, अरुण, गर्दतीय, तृषित, अव्यावाध और ग्ररिष्ट नामक ग्राठ प्रकार के लौकान्तिक देव ब्रह्मलोक से उतरे। ग्रांकर उन्होंने पारिजात पृष्पों से भगवान के चरणो की पूजा की और उनकी निवेंद भावना की सराहना करने हुए इस प्रकार स्तृति की—लोग ग्रापको जगत का पालन करने वाला ब्रह्मा मानते है, कर्म रूपी शत्रम्यों को जीतने वाला विजेता मानते है, धर्म रूपी तीर्थ का नेता मानते है और सबकी रक्षा करने वाला जगदगुरु मानते है। आप स्वय बद्ध है। आपको प्रतिबोध दे सके, ऐसी सामर्थ्य किसमे है ? आप प्रथम गर्भ कल्याणक में सद्योजात (शीझ अवतार लेने वाले) कहलाये। द्वितीय जन्म कल्याणक में रामता (सुन्दरता) को प्राप्त हुए। और तृतीय तपकल्याणक में अधोरता (सौम्यता) को धारण कर रहे हैं। भव्यजीव रूप चातक मेघ के समान आपको आरे टकटकी लगाकर देख रहे है। हे देव ! अनाद प्रवाह से चला स्राया यह काल सब सापके धर्मामत की वर्षा के उपयक्त हुसा है। स्राप धर्म की सुच्हि की जिये। प्रभी ! स्राप उठिये श्रीर कर्म शत्रश्रों का सहार करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कीजिये।

वे लौकान्तिक देव ग्रपने इतने ही नियोग से कृतकृत्य होकर ग्रपने स्थान को चले गये। ये देव तीर्थकरो के तप कल्याणक से पूर्व उनकी वैराग्य-भावना की सराहना करने के लिये ही ब्रह्मलोक मे खाते है और तीर्थकर की

स्तृति करके चले जाते है।

भगवान ने दीक्षा ग्रहण करने से पहले ग्रपने ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया श्रीर उन्हे श्रयोध्या का राज्ये प्रदान किया। और यवराज पद पर राजकुमार बाहबली को अभिषिक्त किया।

पुत्रो को राज्य-विभाजन

इन दोनो पुत्रों के अतिरिक्त शेष पुत्रों को विभिन्न देशों के राज्य दिये। प्राचीन साहित्य मे इस प्रकार के उल्लेख देखने मे नहीं आयो कि किस राजकुमार को किस देश का राज्य दिया गया । सभवतः प्राचीन साहित्य लेखको ने इस बात को विशेष महत्व नही दिया हो । किन्तू

जिन देशों के राज्य उन राजकूमारों को दिये गये, उनके नाम अवश्य उपलब्ध होते हैं। वे इस प्रकार है-

क्रजागल, पचाल, सुरसेन, पटच्चर, तूलिंग, काशी, कोशल, मद्रकार, वकार्यक, सोल्व, आवृष्ट, त्रिगतै, कुशाग्र, मत्स्य, कुणीयान, कौशल्य भौर मोक ये मध्य देश थे।

वान्हींक. आत्रेय, काम्बोज, यवन. आभीर, मद्रक, क्वाथतोय, शूर, बालवान, कैकय, गान्धार, सिन्धु, सौबीर, भारद्वाज, दशेरुक, प्रास्थाल और तीर्णकर्ण ये देश उत्तर की ओर स्थित थे।

खड्ग, ग्रगारक, पौण्ड, मल्ल, प्रवक, मस्तक, प्राद्योतिष, वग, मगध, मानवर्तिक, मलद ग्रौर भार्गव ये देश पुर्व दिशा में स्थित थे।

वाणमुक्त, वैदर्भ, माणव, सककापिर, मूलक, ग्रश्मक, दाण्डीक, कलिंग, ग्रासिक, कृत्तल, नवराष्ट्र, माहिषक, पूरुष और भोगवर्धन ये दक्षिण दिशा के देश थे।

माल्य, कल्लीवनोपान्त, दुर्ग, सूर्पार, कर्बु क, काक्षि, नासारिक, ग्रगर्न, सारस्वत, तापस, महिम, भरुकच्छ,

सराष्ट और नर्मद ये सब पश्चिम दिशा से स्थित थे।

दशार्णक, किष्कत्म, त्रिपुर, झार्वर्त, नैषघ, नैपाल, उत्तमवर्ण, वैदिश, झन्तप, कौशल, पत्तन झीर विनिहात्र ये देश विच्याचल के ऊपर स्थित थे।

भद्र, वत्स, विदेह, कुश, भग, सैतव, और वज्रखण्डिक ये देश मध्य देश के आश्रित थे।

भगवान ने पुत्रों को राज्य देकर झमिनिष्क्रमण की तैयारी को दिवों ने झीरसागरका जल लाकर भगवान का अभिषेक किया, उत्तम गन्ध से लेपन किया, दिव्य वस्त्राभूषण झीर मालाझो से

भगवान का भगवान के लिए सहावा पालकी के निर्माण कर रहे थे. उन्होणी स्वय

रत्नचूर्ण से चौक पूर रही थी। दिक्कुमारियां मगल द्रव्य सजाए खड़ी थी, वेब लोग भगवान के चरणों में पुष्पाजिल क्षेपण कर रहे थे, अपनराए नृत्य कर रही थी, देव नाना प्रकार के बाजे बचा रहे थे। दूसरी आरेर शिल्पी मण्डप बनाने में जुटे हुए थे, माता नन्दा, मुनन्दा स्वय मुन्दर चौक पूर रही थी, सीभायवनी त्वित्रयां मगल कलश और माल द्वर विए हुए खड़ी थी, पुरवासी आशीवांद और मगल कामना के नेपाक्षत फेक रहे थे, वारागनायें नृत्य कर रही थी, पुरवासी आशीवांद और मगल कामना के नेपाक्षत फेक रहे थे, वारागनायें नृत्य कर रही थी, अन पुर के त्वित्रयों मगलान कर रही थी। पीजन दोनों ही उत्सवों में हुए और मोद में भाग लेरहे थे।

भगवान पुत्रों को राज्य सौपकर निराकुल हो गए थे। अन अपने माना-पिना महदेवी और नाभिराज तथा अन्य परिवारीजनों से पूछ कर मुदर्शना पालकी को और बढ़े। पालकों में चढ़ने समय भगवान को इन्द्र ने हाथ का महारा दिया। भगवान जब खिवका में भ्राव्ह हो गए, तब उसे उठाने के लिए इन्द्र आगे बढ़े। उपर मनुष्यों ने भी पालकों को उठाना चाहा। इस विषय पर देव और मनुष्यों में भा पालकों को उठाना चाहा। इस विषय पर देव और मनुष्यों में गढ़ रोचक विवाद उत्पन्न हो। गया। विवाद अधिकार के प्रक्रन पर ।पालकों को कोन पहले उठावे—देव या मनुष्य ? देवों का पक्ष पा—भगवान जब गर्भ में आग, उसमें भी छह माह पूर्व से हम लोग भगवान की संवा में तत्पर है। जन्म के समय हम भगवान को मुमेर पर्वत पर ले गए। वहा हमने भगवान का अभिपेक किया। भगवान के अक्षन, वसन, अलंकार हम ही जुटाते रहे। तब इस इवसर पर भगवान की नेवा का प्रथम अवसर पाने का अधिकार हमारा है। मनुष्यों का तर्कथा कि नुम लोगों को हमने भगवान की सेवा का सदा अवसर दिया, किन्तु आखिर भगवान हमारी ही जाति मनुष्य-जानि के है! उनकी सेवा के उस अवसर को हम तन्हें नहीं दे सकते।

वात भगवान तक पहुँची। देव और मनुष्यों ने भगवान के पाग जाकर फरियाद की और भगवान से निर्णय मागा। मुनकर तीन ज्ञान के धारी भगवान मुस्कराए और बोले — नुम दोनो ही अपने-अपने स्थान पर सही कह रहे हो, किन्त मेरी पालकी को उठाने का प्रथम प्रधिकार उनको है जो मेरे समान सथम धारण कर सके।

भगवान के त्याय में किसी को सन्देह नहीं था। दोनों ने सिर भूकाकर भगवान का निर्णय मान्य किया। देव लोग एक क्रोर हट गए। राजा लोगों ने संयम धारण करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने ही सर्व प्रथम पालकी को उठाया और सार पर ले गए। फिर विद्याघर लोगों ने सात पग तक पालकी उठाई। इसके पश्चान् इन्हों और देवों ने पालकी को उठाया और आनन्दपूर्वक ले बले।

इस मगल अवसर पर सुगन्धित शीतल पवन वह रहा था। देव लोग आकाश से सुगन्धित पुष्पो की वर्षा कर रहे थे और हुन्दुभी नाद कर रहे थे। इन्द्र दोनों और खड़े होकर दमर ढोल रहे थे। इन्द्र की आजा से देव लोग घोषणा करते चल रहे थे—'जगद्गुरु भगवान ऋषभनाथ कर्म-शत्रुऔ पर विजय पारन करने ग्राभिनिष्क्रमण कर रहे हैं।' अप्सराये नृत्य कर रही थी। किन्निरया गीत गारही थी। जयजयकार धौर वाद्योसे नुपुल कोलाहल होरहा था। भगवान की पालकी के पीछे यशस्त्रती और सुनन्दा आदि रानिया राजसी परिवेश को छोडकर सादा वेष

भगवान का पालका के पांछ यशस्वता आरि सुनन्दा आदि राजिया राजिया पारवरा की छाडकर सादा वेष में चल रही थी। महाराज नाभिराज मस्देवी के साथ भगवान का तप कल्याणक उत्सव देखने भगवान की दीक्षा के लिए चल रहें थे। भरत झादि राजा और भाई, परिजन और पुरजन भी पूजा की सामग्री लेकर भगवान के पीछे-पीछे चल रहे थे। कछ दूर जाकर वृद्ध जाने ने रानियों और क्रियों को

आगे जाने से रोक दिया और वे शोकाकुल हृदय से वहाँ से नगर को लौट गई। किन्तु यशस्वती, सुनन्दा स्रीर

मरुदेवी भगवान के पीछे-पीछे चलती रही।

भगवान इस प्रकार सिद्धार्थक वन में पहचे । देवो ने उस वन में एक वृक्ष के नीचे चन्द्रकान्त मणि की एक शिला पहले से स्थापित कर रक्खी थी। उस शिला के ऊपर वस्त्रों का मण्डप बनाया गया था। इन्द्राणी ने रत्नों के चर्ण से चौक पुरा था। घिसे हए चन्दन के छीटे डाले थे। मण्डप के ऊपर बहरगी पताकाये फहरा रही थीं। वक्षों की भकी हुई डालियों से सुगन्धित पूष्प विकोण हो रहे थे। शिला के चारों और सुगन्धित धप का धम्र उड रहा था। भगवान वहाँ आकर पालकी से उतरे और शिला पर विराजमान हो गए। तब भगवान ने प्रजाजनो से

कहा---'भव्यजनो । तम लोग शोक का परित्याग करो । प्रत्येक संयोग का वियोग होता है । जब इस शरीर का भी एक दिन वियोग होना है तो अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या है। मैने आप लोगों की रक्षा के लिए अत्यन्त चतर

भरत को नियक्त किया है। ग्राप लोग निरन्तर अपने धर्म का पालन करते हुए उसकी सेवा करना।'

यह कहकर भगवान ने माता-पिता, बन्धजन तथा समागत जनो से पूछकर अन्तरग, बहिरग, दोनो प्रकार के परिग्रह का त्याग किया। उन्होंने वस्त्राभुषण आदि उतारकर एक ओर फेक दिए। फिर पूर्व दिशा की ओर मख करके पद्मासन से विराजमान होकर 'नम सिद्धेभ्यः' कहा और पच मुख्टियो से केश लूचन किया। इस प्रकार भगवान ने चैत्र कृष्णा नवमी के सायकाल के समय उत्तराषाढ नक्षत्र मे जिन दीक्षा धारण करली। दीक्षा लेते ही भगवान को मन पर्ययज्ञान की प्राप्ति हो गई।

'ये केश भगवान के सिर पर चिरकाल तक रहे है अत पवित्र है' यह विचार कर इन्द्र ने एक रत्न मजाया में उन केशों को रख लिया भीर उस मजुपा को एक ब्वेत वस्त्र में बाध लिया। 'ये केश भगवान के मस्तक के स्पूर्श से श्रेष्ठ है ब्रत. इन्हे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए , जहाँ इनके सम्मान मे कोई बाधा न ब्रावे' यह विचार कर इन्द्र बड़े ब्रादर से उन्हें ले गया और पवित्र क्षीरसागर में उन्हें प्रवाहित कर दिया। भगवान ने जिन वस्त्रों, ब्राभरणों बीर माला ग्रादि का त्याग किया था, वे सब वस्तुए भी भगवान के स्पर्श से पवित्र थी, ग्रत देवों ने उनकी भी पूजा की।

इस कल्प काल मे यह सर्व प्रथम जिन दीक्षा थीं।

भगवान ने जिन-दीक्षा ली, वे निर्ग्रन्थ दिगम्बर हो गये। उस समय मूनि-धर्म के सम्बग्ध में लोगो को कोई ज्ञान नहीं था। किन्तू स्वामी ने दीक्षा ली है, ग्रत हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए, यह विचार कर इक्ष्वाक, करु, उग्र ग्रीर भोजवशी चार हजार स्वामिभक्त राजाग्रो ने भी नग्न दीक्षा ने ली। वे लोग भगवान के उच्च आदर्श और उद्देश्य से अन्भिज्ञ थे, अत उनमें से कुछ भगवान के स्नेह से, कुछ मोह से और कुछ लोग भय से भगवान को दीक्षित हुआ देखकर दीक्षित हो गये।

इन्द्रो और देवो ने भगवान की स्तुति की । इन्द्र भगवान के उस वीतराग रूप को देखता रह गया। तब उसने सहस्र नेत्र धारण कर देखना प्रारम्भ किया। किन्तु क्या उस त्रिलोक सुन्दर कमनीय रूप को देखकर किसी की तप्ति हुई है ! इसीलिए तो ब्राचार्य मानतग ने कहा है—'दृष्ट्वा भवन्तमनिभेषविलोकनीयं। नान्यत्र तोषभपयाति जनस्य चक्ष ॥' स्राचार्य ने यह बात केवज भक्तिवश ही नहीं कही है कि 'प्रभो । जिन शान्तिस्वभावी परमाणस्रो से आपका शरीर निर्मित हुआ है, ससार में ऐसे परमाणु बस इतने ही थे क्योंकि आपके समान रूप अन्यत्र नहीं मिलता। धाचार्य ने जो कहा, वह यथार्थ का ही कथन है।

इसके पश्चात इन्द्र और देव अपने-अपने स्थान को चले गये। तब महाराज भरत ने अप्ट-द्रव्यों से भगवान का पुजन किया, भगवान की स्तूति की । श्रीर सूर्यास्त होने पर भी अन्य जनों के साथ अपने स्थान को लौट गये।

भगवान ने जहा दीक्षा ली थी, वह स्थान 'प्रयाग' नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस नामकरण का हेत् देते प्रयाग तीर्थ हए ग्राचार्य जिनसेन ने बताया है कि -

एवमक्त्वा प्रजा यत्र प्रजापतिमपूज्यन् ।

प्रदेश स प्रजागाल्यो यत पूजार्थ योगतः ।। हरिवश पुराण ६।६६

ग्रर्थात भगवान ने जब भरत को प्रजा का रक्षक नियुक्त करने की बात कही तो प्रजा ने भगवान की पूजाकी । प्रजा ने जिस स्थान पर भगवान की पूजाकी, वह स्थान पूजाके कारण 'प्रजाग' इस नाम को प्राप्त हमा।

इसी प्रकार ग्राचार्य रविषेण ने भी 'प्रयाग' नाम की प्रसिद्धि का कारण बताते हुए निम्न भांति कहा है— प्रजाग इति वेकोऽसी प्रजाम्योऽस्मिन गतो यतः।

प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कोत्तितः ॥ पदमपुराण ३।२८१

— भगवान ऋषभ देव प्रजा अर्थात् जन समूह से दूर हो उस उद्यान में पहुचे थे, इसलिए उस स्थान का नाम 'प्रजाग' प्रसिद्ध हो गया अथवा भगवान ने उस स्थान पर बहुत बडा याग अर्थात् त्याग किया था, इसलिए उस स्थान का नाम प्रयाग भी प्रसिद्ध हो गया।

इस प्रकार भगवान के महान त्यांग का स्थान होने से जनता उस स्थान को प्रयाग कह कर पूजने लगी स्प्रौर बहुएक परम पावन तीर्थ क्षेत्र बन गया।

भगवान शरीर से भी ममत्व का परित्याग करके और मन-वचन-काय को एकाग्र करके छह माह के तपोश्रट मुनिबेशी अपवान की प्रतिज्ञा लेकर कायोत्सर्ग प्रासन से विराजमान हो गए। उस मासन से खड़े हुए मरीचि का विद्रोह भगवान को तज-पुज चारी और विकीण हो रहा था। खड़े हुए, हाथ नीचे को लटके हुए, प्राप्तीनीलित नासाग्र वृष्टि, दोनों पैरो के प्रग्नभाग में बारह अगुल का तथा एडियो में चार अगुल का अतर था। भगवान की देखा देखी वे मनिवेषी चार हजार राजा कायोत्सर्ग प्रासन में खड़े हो गए।

भगवान तो निश्चल, निष्पन्द और धनासक्त भाव से ध्यानलीन थे। किन्तु वे कच्छ, सहाकच्छ म्रादि राजा लोग एक दो दिन बाद ही भूल प्यास से ब्याकुल होने लगे। उन्हें लड़े रहने में भी कष्ट होने लगा। ब्याकुल होकर वे वाद बार इसर उधर इस प्राथा में देवने लगे कि हमारे रली-पुत्र या मेवक भोजन लेकर म्राने वाले होगे। किन्नु कोई भी भोजन लेकर म्राने वाले होगे। किन्नु कोई भी भोजन लेकर नहीं आया। उन्हें यह भी छाता थी कि भगवान २-४ दिन बाद स्वय भी भोजन तरे किन्नु हम से भी भोजन करायेंगे। किन्नु यह धाषा भी पूर्ण नहीं हुई। न जाने किस कार्य के उद्ध्य से भगवान इस प्रकार हुई हुए है। राजाओं के जो सन्धि विग्रह मादि छह गुण होते है, उनमें खंडे रहना भी कोई गुण है, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। ऐसा लगता है, भगवान तो निराहार रहकर प्राण छोड़नें के लिए उत्सुक है, किन्तु हम तो इस प्राणधानी तप में ग्राजिज झा गये। इसलिए भगवान जब तक झपना यह ध्यान समाप्त नहीं करते, तब तक हम लोग इस बन में ही उप्पन्न होने वाले कर्य मुल खाकर झपने प्राण धारण करने।

इस प्रकार तथाकथित मुनियों में अनेक लोग भगवान के वारो म्रोर एकत्रित हो गये और यह झाशा करने लगे कि भगवान हमारी दशा को देखकर हम पर दया करेंगे। अगर हम मंत्री भगवान को छोडकर अपने घर जाते है तो महाराज भरत हम पर कृषित होंगे। अगर हम भगवान के समान निराहार रहते है तो हमारे प्राण चले जायेंगे। वेचारे बडें सकट में थे, क्या करे, कृष्ठ समभ्य नहीं पडता था।

ऐसी स्थिति में कुछ लोग भगवान से कहकर धीर कुछ लोग बिना कहे ही वहां से अन्यत्र चले गये और तालाबों का जल पीने लगे, कन्द मूल फल खाने लगे। ऐसा करते हुए देखकर बन देवता ने उन्हें समकाया — यह दिनान्वर मुनि-वेध अत्यन्न पिवत्र है। इस वेध को लाखित मत करों। अपने हाथों से फल मत तोड़ों, नदी-सरोबर में में जल मत पीमों।

वनदेवता के द्वारा इस प्रकार भर्त्सना करने पर उन्हें दिगम्बर वेष में रहते हुए मुनि धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करने का साहस नही हुआ। अतः कुछ लोग वत्कल पहनने लगे, किन्ही ने लगोटी धारण करके भरम लगा लो, कोई जटाधारी वन गये, कुछ एकदण्डी और त्रिदण्डी बन गये। और फोपडी बनाकर वही बन मे रहने लगे। वे ऋषभदेव को ही अपना भगवान मानते थे और जल. फल-फुलो से उनकी पूजा करते थे।

इन फ्रष्ट मुनियों में कच्छ, महाकच्छ और मरीचि (भरत के पुत्र) ने सबसे स्रधिक विद्रोह का भण्डा उठाया। मरीचि ने तो एक स्वतन्त्र धर्म की ही घोषणा कर दी। उसने भगवान के विरोध में नाना मिथ्या मान्यता-स्रो की कल्पना की और उनका प्रचार किया।

यह कितने धारचर्य की बात है कि भगवान ने सत्य धर्म की देशना भी नहीं दी, उससे पूर्व ही उनके ही पौत्र ने संसार में मिष्या धर्म का प्रचार करना झारम्भ कर दिया। उन भ्रष्ट तपस्वियों में से भनेक लोग मरीचि के परिकर में भाजुड़े। सबके भन में भगवान ऋषभदेव के प्रति हार्दिक श्रद्धा थी, किन्तु सब भनजाने ही, परिस्थि-तियों से वाध्य होकर भगवान के विश्वद्ध विद्योह में साम्मणित हो गये।

# ७. भगवान मुनि-दशा में

मुनि भ्रवस्था में भगवान ने कठोर साथना का भ्रवलम्बन लिया। उनका श्रिषकांश समय ध्यान में व्यतीत होता था। वे श्रद्धाईस मूल गुणों का दृढतापूर्वक पालन करते थे। श्राहिसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचीर्य महाव्रत, कृत्याच्य महाव्रत, श्रपरियह महाव्रत ये पत्र महाव्रत, देयां समिति, भाषा समिति, ऐषणा भगवान को कठोर समिति, श्रादान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति ये पाच समितिया, स्पर्शनेन्द्रिय निरोध, साथना रसनेन्द्रिय निरोध हाणोन्द्रिय निरोध, बलु इन्द्रिय निरोध, कर्णोन्द्रय निरोध ये पनेनेन्द्र्य निरोध,

सामायिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ण ये छह श्रावश्यक, केशलोच, भूमिशयन, ग्रदन्तधावन, नग्नत्व, ग्रस्तान, खड़े होकर भोजन करना ग्रीर एक बार ही दिन मे भोजन करना ये साधु के ग्रदक्षाईस मल गण बताये हैं।

भगवान ने छह माहे तक निराहार रहकर अनशन तप का आचरण किया। किन्तु इसका भगवान के शरीर पर किचित् भी प्रभाव नही पड़ा। बल्कि इससे उनका तेज और ओज अधिक उज्बल हो गया। उनके अतिशय तेज के कारण सारा बन-प्रान्त प्रकाशित रहता था। भगवान के तप और तेज का ही यह अतिशय था कि जाति विरोधी जीव भी भय और कृरता का त्याग करके वहे प्रेम से वहा आकर बैठने और शान्ति का अनुभव करते थे। उस बन-प्रदेश में कैस अद्भुत दृश्य दीख पड़ना था – मिह, हरिण परस्पर किलोज करते थे। चमरी गाय की पृंख के बाल कटीली ऋडियों में उलम गये और वाघ ने आकर अपने पजो से उन्हे खुड़ाया। अबोध हरिण-विष्कु शेरनी का इच पी रहे थे और सिह-शावक हिरणी को अपनी माता समस्कर उनके स्तरों से दृश्य पान कर रहे थे।

मन गज सरोबरों पर जाते ब्रीर सूंड़ में जल भर लेते तथा पुष्पित कमल लातें। कमल-पुष्पे भगवान के चरणों में चढ़ा देते क्रीर सूंड में भरे हुए जल से भगवान के चरणों का अभिषेक करते। प्रकृति के सभी तत्त्व जैसे भगवान की सेवा के लिये होड़ कर रहे थें। सिद्धार्थक वन के सभी वृक्ष पुष्पों में भुके जा रहे थें। भुककर वृक्ष भगवान की ऊपर पुष्प-वर्षों कर रहे थें। पुष्कों का परांग लेकर अमर उड़ते ब्रीर आकर भगवान के ऊपर विवेद लाते। वासु पुष्प-परांग को लेकर मचलना डोलता। वसुन के अम में कोयल और प्रीहा मधुर गान गाते। पक्षी चहुवहाते। बादल ब्राकर भगवान के ऊपर शीतल छायां करते।

भगवान के दिव्य नेज के प्रभाव से वह बन एक आश्रम बन गया था।

भगवान छह माह तक एक ही स्थान पर ध्यानारूढ रहे। इतने समय में उनके बाल वढ गये और जटाये बन गई। यद्यपि तीर्थकरों के नख और केश नहीं वढ़ते। किन्तु ऋषभदेव के सम्बन्ध में सर्वीत इस प्रकार क उल्लेख मिलते हैं कि उनकी जटाये बढ़ गई। स्राचार्य जिनसेनकृत 'स्रादि प्राण' में इस प्रकार का

भगवान की जटायें उल्लेख इस सम्बन्ध में मिलता है—

जिसकार विरक्षात् केशा जटीभूतास्तदा विभोः। नूनं तेऽपि तपःक्लेशमनुसीढुं तथा स्थिताः॥ मुनेषूं चिन जटा दूरं प्रसस्तुः पवनोद्धताः। ध्यानागिननेव तत्तस्य जीवस्वणस्य कालिकाः॥१८। ७५-७६॥

स्रयात् उस समय भगवान के केश सरकार रहित होने के कारण जटाओं के समान हो गये थे। स्रौर वे ऐसे मालूम पडते थे मानो तपस्या का क्लेश सहने के लिये ही वैसे कठोर हो गये हो। वे जटाये वायु से उडकर महामुनि भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर दूर तक फैल गई थी। वे ऐसी जान पड़ती थी मानो ध्यान रूपी झिन्न से -तपाये हुए जीव रूपी स्वर्ण की कालिमा ही हो।

इसी प्रकार ग्राचार्य रविषेण ने 'पद्म पुराण' मे भगवान की जटाग्रो का वर्णन करते हुए लिखा है-

'वातोद्धृता जटास्तत्र रेजुराकुतमूर्जयः। धूमात्य इव सद्ध्यान बह्निसत्तस्य कर्मणः ॥३। २८८॥ मर्थात् हवा से उड़ी हुई उनकी मस्त व्यस्त जटायें ऐसी जान पड़ती थों मानो समीचीन ध्यान रूपी झिन्त से जलते हुए कमें के घम की पंक्तिया ही हो।

माचार्य जिनसेन ने इस बात की पुष्टि करते हुए 'हरिगश पुराण' में इस सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है—

'सप्रलम्बजटाभारभ्राजिष्णुजिष्णुरावभौ।

रूढाप्रारोह ज्ञालाग्रो यथा न्यग्रोधपादपः ॥ ६ । २०४ ॥

श्रर्थात् लम्बी-लम्बी जटाओं के भरर से सुशोभित आदि जिनेन्द्र उस समय ऐसे सुशोभित हो रहे ये मानो जटवक्ष से शासाओं के पाये लटक रहे हो ।

जटाम्रो सम्बन्धी इस प्रकार के वर्णन अन्य किसी तीर्थकर के सम्बन्ध में किसी ग्रन्थ में नहीं मिलते । यही कारण है कि अन्य तीर्थकरों की प्रतिमाओं के सिर पर घ घराले कुन्तल मिलते है, किन्तु भगवान ऋषभदेव की ग्रनेक प्राचीन प्रतिमात्रों पर विभिन्न शैलियों की जटाये ग्रीर जटा-जट मिलते हैं। इस विषय में देवगढ़ स्थित ग्रादिनाथ-प्रतिमात्रो का केश-विन्यास उल्लेखनीय है। वहा ऋषभदेव की प्रतिमात्रों पर सभवतः मनुष्य की कल्पना मे भ्रासकने वाली जटाम्रो की विविध शैलिया उपलब्ध होती है। स्कन्धो पर लहराती जटाय, कटिभाग तक बल खाती जटाये. चरण चम्बी जटाये. जटागत्म. जटा-जट. शिखराकार जटाये. जत्को वाली जटाये. पुष्ठ भाग विहारिणी जटाय । लगता है, कलाकारों की कल्पनाओं की उडान केश-विन्यास और केश-प्रसाधनों के सम्बन्ध मे जितनी दूरी तक जा सकती थी, उनके अनुसार उन्होंने पापाण पर अपनी छैनी-हथौडों की सहायता से उकेरी है। सभवत इस क्षेत्र में स्त्रियों की आधीनक केश-सज्जा भी उनमें स्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। ऐसी प्रतिमाओं के लाइन (चिह्न) को देखे बिना ही केवल जटाओं के कारण ऋषभदेव की प्रतिमाओं की पहचान की जा सकती है। किन्त यहा आकर देवगढ के कलाकारों ने अपनी सीमाओं का भी उल्लंघन कर दिया है। उन्होंने केवल ऋषभदेव-प्रतिमात्रों को ही जटायों से अलकृत नहीं किया, अपितू अन्य तीर्थकर-प्रतिमात्रों पर भी जटायों का भार लाद टिया है। यदि उन प्रतिमाधों की चरण-चौकी पर उन तीर्थकरों के लाखन अकित न होते तो उन्हें ऋपभदेव की प्रतिमा ही मान लिया जाता । किन्त यह तो स्वीकार करना ही होगा कि भारतीय मूर्ति-विज्ञान के क्षेत्र मे जटास्रो की इस परिकल्पना ने एक नये शिल्प-विधान और एक नये सौन्दर्य-बोध की सुष्टि की है। केश-कला के इस वैविध्य ने मितयों के अलकरण को एक नई दिशा प्रदान की है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

भगवान ऋषभदेव तपस्या मे लीन थे। उन्होंने अन्तरग और बहिरग सभी प्रकार का परिग्रह और मसत्व का त्याग कर दिया था। ऐसी ही स्थिति मे एक दिन कच्छ और महाकच्छ के पुत्र निम और विनमि भगवान के

निकट द्याये । वे बडी भक्ति से भगवान के चरणों में लिपट गये और बडी दीनतापूर्वक कहने विद्यावर जाति पर लगे—'हे स्वामिन् <sup>।</sup> आपने अपना साम्राज्य अपने पुत्रो-पीत्रो को बॉट दिया, श्रापने हम दोनों

श्चाधिपत्य को भला ही दिया। हम भी तो आपके ही है। अब हमें भी कुछ दीजिये।

उस समय भगवान ने अपने मन को ध्यान में निश्चल कर लिया था। किन्तु भगवान के तप के प्रभाव से घरणंद्र (भवनवासी देवों की एक जाति नागकुमार के इन्द्र) का आसन किम्पत हुआ । उसने अवधिज्ञान से सब बाते जान ली। वह उठा और पूजा की सामग्री लेकर भगवान के समीप पहुचा। उसने आकर भगवान के प्रभाव के प्रभाव के प्रदक्षिणा दी, उन्हें भुणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर अपना वेश छिपाकर दोनों कुमारों से कहने लगा— 'भद्र पुरुषों ! तुम लोग भगवान से वह वस्तु माग रहे हो जो उनके पास नहीं है। भगवान तो भोगों से निस्पृह है और तुम उनसे भोग माग रहे हो। तुम पत्थर पर कमल उगाना चाहते हो। यदि तुम्हें भोगों की इच्छा है तो भरत के पास जाओ। वही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता है। भगवान तो निस्पृह है उनके पास तुम ब्यर्थ ही घरना देकर वैटे हो।'

धरणेन्द्र के वचन सुनकर दोनों कुमार उत्तेजित हो गये। वे क्षोभ में भरकर कहने लगे— आप तो भद्र पुरुष प्रतीत होते हैं, फिर भी ब्राप दूसरों के कार्य में बाघा डालने को तत्पर दिखाई देते हैं, यह बडे बाहचर्य की बात है। क्या भगवान को प्रमन्न करने में भी ब्रापको ब्रनोचिन्य दिखाई पड़ता है। भगवान के चरणों में ब्राज भी सारा जगत विनत है। भगवान वन में झा गये है तो इससे क्या उनका प्रभुत्व नही रहा। झाप भरत के पास जाने का परामशंदे रहे है। किन्तु जब कल्पवृक्ष सामने विद्यमान हो तो क्या कोई विवेकी पुरुष उसे छोड़कर झन्य सामान्य वृक्ष के पास जायगा!

ै कुमारों के भक्ति भरे वचन सुनकर घरणेन्द्र श्रत्यन्त सन्तुष्ट हुआ ग्रीर ग्रपना श्रसली रूप प्रगट करके ग्रपना परिचय देकर बोला—'मैं भगवान का साधारण सेवक हूं । ग्राप लोगों की इच्छा पूर्ण करने के लिये ही यहां

प्राया ह

धरणेन्द्र के वचन सुनकर दोनो कुमारों को बडी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। फिर धरणेन्द्र उन्हे अपने साथ विजयायं पर्वत पर ले गया। कुमार पर्वत की शोभा देखकर प्रसन्न हो रहे थे। वृक्ष फल-फूलो से आच्छादित थे। कही भरने भर रहे थे, कही जल-प्रपात घोर गर्जना करते हुत से गिर रहे थे। प्रपात के गिरने से फीनल जल बहुत ऊंचाई तक उछलता और उसके जल-सीकर वायु में मितकर वर्षों की कुहारों का आनन्द देते थे। पर्वत के वन में नाना जाति के पशु विचरण कर रहे थे। अनेक विद्याघर और विद्याघरियों वन-विहार या जल कींडा करती हुई दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर यह भ्रम उपन्न हो जाता था कि ये कही स्वर्ग के देव-देविया तो नहीं है—वैसा हो स्प्रतिम रूप, वैसा ही स्वच्छन्द विचरण, वैसी ही आनन्द-केंलि और वैसा ही मुक्त हास्य। कुमार यह सब देखकर मुख हो गये।

धरणेन्द्र उन्हेलेकर पर्वेत पर उनराक्षीर रथनूपुर चक्रवाल नामक नगर मे प्रवेश किया। फिर घरणेन्द्र ने विद्याधरोको बुलाकर उनसेकहा—'जगद्गुरु भगवान ऋषभदेव ने इन कुमारोको यहाँ भेजा है। ये क्राज से तुम्हारेस्वामी है। यह कुमार निम दक्षिण श्रेणीका क्राधिपति होगा क्रीर कुमार विनिम उत्तर श्रेणी पर राज्य करेगा।

विद्याघरों ने धरणेन्द्र की यह स्राज्ञा स्वीकार कर ली। तब धरणेन्द्र ने उन दोनों कुमारो का राज्या-भिषेक किया और राज-सिहामन पर बैठाया। उसने उन दोनों को गान्धारपदा और पन्नगपदा विद्याये दी। फिर अपना कार्य पूरा करके वह वहां से चला गया। विद्याघरों ने दोनों कुमारों को सिर भुकाकर नाना प्रकार की भेट दी। यद्यपि वे कुमार जन्म में विद्याधर नहीं थे, किन्तु उन्होंने वहा रह कर स्रतेक विद्याये सिद्ध कर ली। इस प्रकार नीम दक्षिण श्रेणों के पचास नगरों का स्वामी हुआ और विनिध उत्तर श्रेणी के साठ नगरों का स्वामी हुआ। मिस अपने बन्धुजनों के साथ रथन्पुर में रहने लगा और विनिध नभन्तिलक नामक नगर में रह कर राज्य करने लगा।

भगवान् ने निराहार रह कर प्रतिमायोग धारण कर छह मास तक नषस्या करने का जो नियम लिया था बह पूर्ण हुआ।। निराहार रहने से न तो भगवान का शरीर कृषा हुआ ग्रीर न उनके तेज मे ही अन्तर पडा। वे चाहते तो बिना आहार के ही ग्रागे भी तपस्या करते ग्रीर इसका उनके शरीर पर भी

व चाहत तो बिना आहार के ही आगे भी तिपस्या करते और इसका उनके हारीर पर भी राजकुमार अन्यास कोई प्रभाव न पड़ना, किन्तु उन्होंने विचार विवास के वर्तमान में अथवा भविष्य में मोक्ष- हारा दान तीर्थ प्राप्ति के उद्देश्य से जो जो ता तकरोंगे, यदि वे आहार नहीं करने तो आहार के अभाव में उनकी शक्ति की जा हो जोयेगी। मोक्ष, अर्थ और काम का सामन मंगु पुरुषाय है। घर्म सामन कारीर है और कारीर अस्त पर निर्मेश है। घर्म पर प्रस्तर से स्वर्ग पर निर्मेश है। स्वर्ग पर निर्मेश है। स्वर्ग पर निर्मेश है। स्वर्ग पर निर्मेश है। स्वर्ग पर निर्मेश हो। स्वर्ग पर निर्मेश हो।

का साधन शरीर है ब्रीर शरीर अन्त पर निर्भर है। ब्रत. परस्परा से ब्रन्त भी धर्म का साधन है। ब्रत: इस भरत क्षेत्र मे शासन की स्थिरता ब्रीर मनुष्यों की धर्म में ब्रास्या बनाये रखने के लिये मनुष्यों को निर्दोष ब्राहार ग्रहण करने की विधि दिखानी होगी। ब्रत. परोपकार के लिए उन्होंने गोचर विधि से ब्रन्त ग्रहण करने का विचार किया।

भगवान भ्रपना ध्यान समाप्त करके आहार के लिए निकले। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त होने तक मौन व्रत ले लिया था। वे चान्द्री चर्या से विचरण करते हुए मध्यान्ह के समय किसी नगर या ग्राम में चर्या के लिए जाते थे। प्रजाजन मुनिजनोचित आहार की विधि नहीं जानते थे, न उन्होंने कभी किसी को मुनि को आहार देते हुए देवा-सुरा था। किन्तु भगवान में उनकी भ्रपार श्रद्धा थी। भगवान का दर्गन पाकर वे हपित हो जाते थे और भगवान मुनि-दशा में ५५

भगवान की प्रसन्तता प्राप्त करने के लिए वे विविध प्रकार के उपायन—भेट लाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देते थे। कोई वस्त्राभूषण लाता, दूसरा कोई गच्छ, माल्य, विलेपन, रत्न, मुक्ता, गज, म्रद्य या रथ लाकर भगवान की भेट चढ़ाता। किन्तु भगवान उन वस्तुमों की भोर देवे बिना ही झागे बढ जाते थे। इससे लोग म्रपनी कोई करियत भूल या कमी का म्रमुभव करके बडे खिल्म हो जाते। किन्तु उन्हे एक सन्तोष भी था कि म्राज हमे भगवान के दर्शन हो गये।

भगवान विहार करते हुए हस्तिनापुर नगर पहुंचे। भगवान को निराहार विहार करते हुए छह माह व्यतीन हो चुके ये। हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ थे भीर उनके लघु भाता राजकुमार श्रेयान्स थे। ये दोनो बाहु-वली के यहारवी पुत्र थे। कुमार श्रेयान्स ने रात्रि के भ्रतिन प्रहर में गुस स्वप्न देवे। स्वप्न में उसने चन्द्रमा, इन्द्र की ध्वा, सुमेर प्यंत, विजली, करणवक्ष, रत्नहोग, विमान ग्रीर भगवान ऋषभदेव देखे।

हरिवश पुराण के इस स्वप्त-वर्णन से ब्रादि पुराण के स्वप्त-विवरण में कुछ अन्तर है। 
स्नादि पुराण के अनुसार श्रेयान्स ने स्वप्त- से सुवर्णमय सुमेर पर्वत, आमूषणो से सुद्योभित कल्पवृश्व, अ्रयालों वाला
सिह, सूर्य, बन्द्र, समुद्र, और अष्टमगल द्रव्य धारण किये हुए व्यन्तरो की सृतिया देखी। एक अन्तर यह भी है कि
आदिपुराण के अनुसार ये स्वप्त केवल श्रेयान्स ने देखे थे, जबकि हरिवंश पुराण के अनुसार ये स्वप्त दोनो
भाइयों ने देखे थे।

श्रीयान्सकुमार प्रातःकाल उठे श्रीर वे श्रपने भाई के पास गये। उन्होंने उनसे श्रपने स्वप्नो की चर्चा की। राजपुरोहित ने स्वप्न सुन कर उनका यह फल बताया—सुमेक देखने से यह प्रगट होता है कि सुमेर के समान उन्नत श्रीर सोमेर पर्वेत पर जिसका श्रमिणेक हुआ है, ऐसा कोई देव श्राज श्रवस्य ही हमारे पर श्रावेगा। श्रन्य स्वप्न भी उसके गुणो को प्रगट करते हैं। श्राज हम जगत मे प्रशसा श्रीर सम्पदा प्राप्त होगी।

ये लोग स्वप्त-चर्चा कर रहे थे, उसी समय भगवान ने हस्तिनापुर नगर मे प्रवेश किया। नगरवासी भगवान के दर्शनों के लिए एकत्रित होने लगे। लोग ब्रापस में कह रहे थे—हम लोग जगत के पालनकर्ता पितामह भगवान ऋष्यभदेव का नाम बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे, आज वे हमारा पालन करने के लिए वन छोड़कर हमारे इस नगर में साक्षात् पथारे है। आज हमारा पुण्योदय हुआ है कि हम अपने नेत्रों से उन भगवान के दर्शन करेंगे।

कुछ लोग भक्तिवश, कुछ लोग उत्सुकतावश भगवान के दशेंनो के लिए एकत्रित हो गये। जनता की भीड़ के कारण राजमार्ग ग्रीर राजमहल तक भर गये। किन्तु भगवान मैत्री, प्रमोद, कारुण्य ग्रीर माध्यस्य भाव-नाग्रांका विचार करते हुये चार हाथ प्रमाण भूमि के देखते हुए मन्यर गति से जा रहे थे। इस प्रकार भगवान चर्या के स्विग् गृहस्यों के परों में प्रवेश करते हुए राजभवन में पहुंचे।

सिद्धीयें नामक द्वारपाल ने राजा सोमप्रभ झीर राजकुमार श्रेयान्स को राजभवन में भगवान के झाने का समाचार दिया। मुनते ही वे दोनी अन्त पुर की राजियो, मित्रयो और राजपुरुषो के साथ झागन में झाये। उन्होंने भनितपूर्वक भगवान को नमस्कार किया। भगवान के चरणो को जल से घोकर झध्ये चढाया और उनकी प्रदक्षिणा दी। उनके मन में भिन्न और हुएँ का अदभत उद्गे कही रहा था।

तभी एक अद्भुत घटना हुई। भगवान का रूप देखते ही अया-सकुमार को जाति स्मरण ज्ञान हो गया तथा पूर्वजन्म में मुनियों को दिये हुये आहार की विधि का स्मरण हो आया। उने श्रीमती और वज्जज्ञ के भव सम्मनी उस घटना का भी स्मरण हो गया, जब चारण ऋद्विधारी दो मुनियों को आहार दान दिवा था। जाति स्मरण होते हो उसने थढ़ा, श्रीकत, भित्त, विज्ञान, अक्षोभ, क्षमा और त्याग इन सात गुणों से युक्त होकर —जो एक दान देने वाले के लिये आवश्यक है—निदान आदि दोषों से रहित होकर भी स्वामिन्। जनके तिष्ठ आहार जल शुढ है इस प्रकार मुनिराज को पढ़नाह कर उन्हें उच्च आसर पर विराजमान किया। उनके चरणों का प्रकालन किया, उनकी पूजा की, उन्हें नमस्कार किया, अपने मन-बचन-काय की विश्वद्विष्वक आहार- श्रुद्धि को निवेदन किया। इस प्रकार नवधा भित्तपूर्वक श्रेयान कुमार ने दान के विशिष्ट पात्र भगवान को प्राष्ट्र आहार का दान दिया। अफिकन भगवान ने लड़े रह कर हाथों में ही (पाणि पात्र होकर) आहार प्रहण किया।

उस समय वहां पर इझु-रस से भरे हुये कलश रक्खे थे। श्रेयान्सकुमार ने राजा सोमप्रभ मौर रानी लक्ष्मीमती के साथ भगवान को उसी इक्षु-रस का माहार दिया। इखर भगवान को श्रव्याल में इक्षु-रस की भ्रारा एड रही थी, उसर भगवान के श्राहार के उपलक्ष्य में देव लोग रत्नों की वर्षा कर रहे थे। कुछ देव पुष्प- वर्षा कर रहे थे। के उसर भगवान के श्राहार के उपलक्ष्य में देव लोग साना से में 'चन्य यह वान, अप रहे थे। तीर्थ इक्करों के साहार के स्वय्य पह वान, अप यह पात मीर सन्य यह वान, अप यह पात भीर सन्य यह वान, अप यह पात मीर सन्य यह वाना (क्रि. जिन्हें पचाइचर्स कहते हैं।

दोनो भाइयों के मन मे हुए का मानी सागर ही उमड पड रहा था। माज त्रिलोक पूज्य तीर्थक्कर प्रमु ने उनके घर परपधार कर और आहार लेकर घर द्वार को पवित्र किया था। अनेक लोगों ने इस दान का अनु-मोदन करके पुण्य-लाभ किया। म्राहार करके भगवान वन मे लीट गये। दोनो भाई भी कुछ दूर तक भगवान के साथ गये। किन्तु जब लीटे तो वे रह रह कर भगवान को ही देलते लाने थे। उनकी दृष्टि और चित्तवृत्ति भगवान की भोर ही लगी रही। भगवान के करण जहा पड़े, उस स्थान की धूल को उठाकर वे बार बार माथे से लगाते थे। मन में भगवान की मूर्ति और गुणों का अनुस्मरण करते जाते थे। दे जब लीटे तो सारा आगन प्रजा-जनों से सक्लित था। सब लोग उन दोनो भाइयों के ही पुष्य की सराहना कर रहे थे।

राजकुमार अन्यास के कारण ही ससार में दान देने की प्रथा प्रविल्त हुई। दान देने की विधि भी धेन्यास न ही सबसे पहुँने जानी। सम्राट् भरत को भी वडा झाडवर्ष हो रहा था कि श्रोन्यास कुमार ने भगवान के मन का अभिप्राय कैसे जान लिया। विदेश कर उस दशा में, जब कि भगवान मेंने धान फरके विहार कर रहे थे। देवों ने झाकर कुमार श्रोन्यास की पूजा की। महाराज भरत भी हस्तिनापुर पहुँचे। वे अपने कुन्हत्व को रोक नहीं पाये। उन्होंने श्रोन्यास से पूछा—'हे कुरुवश बीरोमणि' मुकेयह जानने का कुनहत्न हो रहा है कि नुमने मौनवारी भगवान का अभिप्राय कैसे जान लिया। वात की विधि को झव तक कोई नहीं जानना था, उसे सुमने कैसे जान लिया। वुमने दान-तीर्थ की प्रवृत्ति की है, तुम धन्य हो। हमारे लिए तुम भगवान के समान ही पुज्य हो। तुम महायुष्णवान हो। '

संप्राट् के सराहना भरे शब्दों को सुन कर श्रेत्यास कुमार प्रसन्न होता हुआ बोला—'जब मैने भगवान का रूप देखा तो मेरे मन में अपार हुएँ हुआ। तभी मुक्ते जाति स्मरण हो गया जिससे मैने भगवान का अभिप्राय जान लिया। जब भगवान विदेह क्षेत्र को पुण्डरीकिणी नगरी में वज्जजब की पर्योग में थे, तब मैं इनकी श्रोमतो नामक स्त्री था। उस पर्योग में बज्जजब सहित मैने दो चारण ऋद्विधारी मुनियों को आहार-दान दिया था। यह सब मुक्ते स्मरण हो आया था। इसलिए भगवान को मैने प्राहार-दान दिया।

इसके पश्चात् श्रोन्यास कुमार ने भगवान के पिछले भवो का वर्णन किया। ग्रीर दान देने की विधि विस्तारपूर्वक बताई। तब महाराज भरत ने दोनो भाडयो के प्रति बडा श्रनुराग प्रगट किया ग्रीर उनका खूब सम्मान किया।



# ८. भगवान को कैवल्य की प्राप्ति

तीर्थ द्वर भगवान जिनकल्पी होते है। तीर्थ द्वरो और साधारण मुनियों में एक मौलिक अन्तर यह भी है कि साधारण मुनियों को प्रारम्भिक श्रवस्था में स्थावरकत्यी होना पड़ता है और वे जिनकल्पी होने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। मुनि-यद के ये दो भेद हैं—स्थावरकल्प और जिनकल्प। त्रिशल्य रहित होकर पंच महावतों भीर उनकी यिक चारित्र में ही रत रहते है।

भावनाओं का पालन करना, बतो के चौरासी लाख उत्तर गुणों का पालन करना, पाँच समितियों और तीन गुप्तियों के ना पालन करना, मुनियों के नाथ रहना, उपदेश देना, शिष्यों को दीक्षा देना स्थाबिर कल्य कैंबस्य प्राप्ति

कैंबस्य प्राप्ति

कैंबस्य प्राप्ति

कैंनि रहना यह जिनकल्य कहलाता है। तीथेंद्वर भगवान के किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। अन उन्हें प्रक्रिया है हैदीपस्थापना चारित थारण करने की आवद्यवना नहीं पड़नी। वे केंबल सामा-

भगवान ऋषभदेव छह प्रकार के बाह्य तथ तथा छह प्रकार के आभ्यत्मर तथों का सदा अभ्यास करते रहते थे। यद्यपि भगवान चार ज्ञान के धारी थे, फिर भी वे घार तथ और साधना में निरत रहते थे। इससे उनका मन थियर हो गया था और वे गकल्य-विकार रहित होकर आन्म-ध्यान करते थे। भगवान को ससार संभी के प्रवित्त भी चलाती थी. अन वे अन्य मनियों में धर्म की प्रवित्त चलाते के लिए स्वय भी कुछ ऐसे धर्माचरण करते थे जो उनके लिए आवदरक न था। जेये स्वाध्याय। भगवान ब्राह्मणा के वेत्ता थे, चार ज्ञान के धर्मी थे। उन्हें स्वाध्याय की आवद्यकता न थी। फिर भी वे स्वाध्याय करने रहते थे, जिनमें अन्य मनियों में रवाध्याय की वृत्त जाएत हो सके। वे नवीन कर्मी राम सवर और पूर्वीपाजित कर्मी की निर्जरा करने के लिए मुस्ति, समिति, धर्म, अनुभ्रशा, गरीपह जय और चारित्र को हला से पालन करने थे। थे ध्यान की सिद्धि के लिए अनुकृत हब्य, क्षेत्र, काल, और भाव का ही आश्रय लेते हैं। वे पर्वत, वन, गुफा, मरिनातट या जिलातल पर ध्यान लगाकर रहे हो जाते थे। कभी महा भ्यवारी स्थारा पूर्म में जावर स्थान लगाते थे।

दस प्रकार छद्यान्य अयन्था में एक हवार वर्ष तक अनक दंशों में विहार करते हुए भगवान पुरिमताल नगर का शक्ट या शकटारम नामक उद्यान म पहुँच । वे पूर्व दिशा की आंग्रें मुख करके एक वट बूक्ष के तीच पद्मा- सन अगत्य या शकटारम नामक उद्यान म पहुँच । वे पूर्व दिशा की आंग्रें मुख करके एक वट बूक्ष के तीच पद्मा- सन अगत्य देश अगत्य हों सार्व प्रकार के पत्र विद्यान से सार्व उत्यक्त आग्रम में गरम विश्व अगर होने लगी। उत्रहीने सम्पूर्ण माहनीय कमें के का वनाश कर दिया। मोहनीय कमें के तरह होते ही जातावरणी, दर्शनावरणी और अग्नराय कमें भी तरह हा गये। इन चारो धातिया कमों के तरह होते ही जातावरणी, दर्शनावरणी और अग्नराय कमें भी तरह हा गये। इन चारो धातिया कमों के तरह होते ही उनकी धारमा केवलज्ञान से मण्डत हो गई। ये लोकालोक के देखने वांगे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी वन गये। उन्हें अन्तत्वात, अनन्त दर्शन, चारिज, गुद्ध सम्यवस्य, अनन्त दान, अनन्त नाभ, अनन्त भीग, अनन्त उपभीग और अनन्त दांग ये। लेकिया प्राप्त हो गई। फाल्गुन कृष्ण एकादशी को उन्हरायाद नक्षत्र में भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ।

केवलज्ञान प्राप्त होते ही इन्द्र और देवों ने आकर भगवान को नमस्कार किया और उन्होंने केवलज्ञान महोत्सव मनाया। समूर्ण आकाग देवलाओं की जय ध्वनियों और वादों के नुमुल घोप से ब्याप्त हो गया। देव तोंग पुण-वर्षा करने पत्र पहिला ने भी अपनी प्रमन्तना प्रगट करने में बढ़ी उदारना दिखाई सीतन सुमन्धित पवन वहने लगी। पवन में जल सीकरों ने मिलकर सम्पूर्ण जीवों को आल्हार में भर दिया। आकाश से बिना बादलों के ही मत्द-मत्द वर्षट होने लगी। नीनों लोकों में मभी प्रण्वों को आगन्द का अनुभव हुआ।

भगवान को जिस बट बुक्ष के नीचे सक्षय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, न केवल वह ज्ञान ही पूज्य हो गया, बिक्ति बह बट बुक्ष भी स्रक्षय बट कहलाने लगा। वह बट बुक्ष भगवान के केवलज्ञान स्रक्षय बट का स्मरण कराता है, इसलिये भवतजन वहां की यात्रा करने लगे।

ग्रक्षय वट सदा से तीर्थ स्थान रहा है, इस बात का समर्थन अनेक प्रमाणों में होता है। निन्दसंघ की गुर्वावली में क्रत्य तीर्थों के साथ अक्षयवट का भी उत्लेख मिलता है—'श्री सम्मेद गिरि-चम्पापुरी, ऊर्जयन गिरि—श्रक्षयवट—आदीश्वर दीक्षा सर्व सिद्धक्षेत्र कृत यात्राणा ' इसमें अक्षयवट को तीर्थ-स्थान माना है। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होते ही कुबैर के निर्देशन में देवों ने समवसरण की रचना की। वाहर रत्नचूर्ण से निर्मित बहुरगी धूलिसाल प्राकार था। उसमें चारी दिशाओं में स्वर्ण के खन्मो पर चार तीरण द्वार दाये था। उन दाये था। उन द्वारो पर मत्स्य बने ये तथा रत्नमालाये लटकी हुई थी। धूलिसाल के अन्य समवसरण की रचना प्रवेश करने पर चारी दिशाओं में चार मानस्तम्भ बने थे। ये मानस्तम्भ एक जगती पर

थे। उस जगती के चारों और तीन-तीन कोट ये और उनमें भी गोपुर द्वार बने हुए थे। उन कोटों के बीच में तीन कटनीदार एक-एक पीठिका बनी थी। इसी पीठिका पर ये मानस्तम्भ स्थित थे। इन पर घण्टा, चमर, ध्वजाये फहरा रही थी। मानस्तम्भों के मूल भाग में अहंत्तों की स्वर्णमय प्रतिमाये विराजमान थी। मानस्तभ के बीर्ष पर तीन छत्र मुर्जीभित थे। इन्हें इन्द्रध्वज भी कहा जाता है। इन मानस्तम्भों को देखने मात्र में अभिमानी जनों का अभिमान गिनत हो जाता है। इन मानस्तम्भों के निकट नस्रोत्तरा नाम की बाविडया बनी थी। आगे जाने पर जल से भरी हुई परिला बनी हुई थी। जनावत थे। उनमें लता मण्डप बने थे। उनमें चन्द्र-काल मणि की शिलाये थी। इन्द्र यहाँ आकर इन पर विश्वाम किया करते थे।

कुछ स्रागे बढने पर एक स्वर्णकोट मिलता था जो समवसरण भूमि को घेरे हुए था। उस कोट मे चार विश्वाल गोपुर द्वार वने हुए थे। इन द्वारों में एक सौ भ्राट मगल द्वय त्वये थे। गोपुर द्वारों के भीतर जाने वाले मार्ग पर दो-दो नाट्यशालाये बनी थी। मार्ग के दोनो स्रोर धूप घटों में सुगन्धित धूप का घुन्ना निकलता रहना था। कुछ दूर स्रागे स्रोवोक, सप्तपर्ण, चरमक स्रोर स्नाम्न उद्यान वने थे। उनमें जाने के लिये नीथिकाये बनी थी।

ब्रह्मोक उद्यान के मध्य मे एक विशाल अशोक वृक्ष था। यह तीन कटनीदार एक पीटिका पर स्थित था। उसके निकट मंगल द्रव्य रक्षेय थे। यह एक चैत्य वृक्ष था। इस पर ध्वजाये फहरा रही थी। उसके शीर्ष पर तीन छत्र थे, जिनमे मोतियों की फालरे लटक रही थी। वृक्ष के मूल भाग मे अप्ट प्रांतिहायं युक्त जिनेन्द्र देव की चार प्रांतिमाये विराजमान थी। इस प्रकार चैत्य वृक्ष अन्य बनो मे भी थे। इन बनो के अन्त मे बनवेदिका बनी हुई थी। यहा जो वांपिकाय है, उनमे स्नान करने मात्र से एक भव दिलाई पड़ना है तथा वांपिकाय के जल मे देवने से भावी सात भव दोखते हैं।

वहां सिद्धार्थ वृक्ष, चैत्यवृक्ष, कोट, वन वेदिका, स्तूप, तोरण सहित मानस्तम्भ और ध्वज-स्तम्भये। इनकी ऊचाई तीर्थकरों के शरीर से बारह गुनी होती है। वहां जो ध्वजाए होती है, उनमें माना, वस्त्र, मसूर, कमन, हस नुरुष, सिह, बैन, हाथों और चक्र के चिन्ह होते हैं। हर दिशा में प्रत्येक चिन्ह वाली ध्वजाओं की सस्या एक मी आठ होती है।

वहां करण वृक्षों का भी वन था। उन करण वृक्षों के मध्य भाग में सिद्धार्थ वृक्ष होते है। इन पर सिद्ध भगवान की प्रतिमासे विराजमान होती है। जो महावीथिया वनी हुई थी, उनके मध्य में ती-नी स्तृप खड़े हुए थे। इन स्तृपों में ब्रह्मती और सिद्धों की प्रतिमासे विराजमान थी। इन स्तृपों पर वन्दनमालाये लटकी हुई थी, छत्र नणे हुए थे, पनाकार्य फहरा रही थी, मगल द्रव्य रक्षेये। एक-एक स्तृप के बीच में मकर के ख़ाकार के सी तोरण होने है। इन स्तृपों की ऊचाई चैत्य वृक्षों के समान होती है।

सर्व प्रथम लोक स्नूप होते हैं। ये नीच वंत्रासन के समान, मध्य मे फालर के समान, उसके ऊपर मृदग के ममान और अन्त में तालवृक्ष के समान लम्बी नालिका में युक्त हों ते है। इन स्नूपों में लोक की रचना बनी होती है। इन लोक स्नूपों से लोक की रचना होती है। इनसे आगे है। इन लोक स्नूपों से आगे मध्यलोक स्नूप होते है। इनके आगे मस्दर स्नूप होते हैं, जिनप पर चारों दिशाओं में भगवान की प्रतिमाये विराजमान होती है। इनके आगे करणवास स्नूप होते हैं, जिनमें करणवास स्नूप होते हैं। उनके आगे अवेयकों के आकार वाल ग्रंबयक स्नूप होते हैं। उनके आगे प्रविद्या नामक नो स्नूप होते हैं। उनके आगे प्रविद्या नामक स्नूप होते हैं। इनसे आगे भध्यक्ट स्नूप होते हैं। इन्हें अपों प्रमोह स्नूप होते हैं। इन्हें सापे प्रमोह स्नूप होते हैं। इन्हें देवकर लोग विभ्रम में पड जाते हैं और चिरकाल से अम्यस्त गृहीत वस्तु को भी भूल जाते हैं। आगे चलकर प्रवोध स्नूप होते हैं। इन्हें देवकर लोग प्रवोध को प्राप्त होते हैं। की साधु बनकर ससार से छूट जाते हैं।

भगवान को कैवस्य की प्राप्ति

38

स्तूपों से झागे चलने पर चतुर्थकोट झाता है। इसके गोपुरों पर रत्नदण्ड हाथ में लिये कल्पवासी देव द्वारपाल के समान पहरा देते है।

इनसे आगे रत्नस्तम्भो पर आधारित आठवी श्रीमण्डण भूमि थी। इनी भूमि मे सोलह दीवालों क बीच में बारह कक्ष होते हैं। ये सभा कक्ष होते हैं। इनमें पहले कक्ष में ऋदिशारी गणधर देव और मुनि बैठते हैं। इस कक्ष से आगे दीवाल होती हैं। फिर दूसरा कक्ष हैं, जिसमें कल्पवासिनों देविया बैठती हैं। तोसरे कक्ष में आर्यिका और श्राविकाय बैठती हैं। चौथे कक्ष में आर्योतिक देवों की देविया, पाचवें कोठ में व्यत्तर देविया, छटवें कक्ष में भवनवासी देविया मातवें कक्ष में भवनवासी देविया, आठवें कक्ष में प्रध्नतर देव, दासवें कक्ष में अच्छत स्वें तक के देव और इन्द्र, ग्यारहवें कक्ष में चक्रवर्ती राजा और मनुष्य बैठते हें और बारहवें कक्ष में प्रमुत्त वेर और भय त्यागकर बैठते हैं।

इन कोठों में मिरयादृष्टि, अभव्य और अमजी जीव कदापि नहीं होते तथा अनध्यवसाय, सन्देह भोर विविध विपरीतता से युक्त जीव भी नहीं होते । समबसरण में जिनेन्द्र देव क माहारम्य से आतक, रोग, मरण, उत्पत्ति, बैर, कामबाधा तथा क्षधा-तपा की पीडाये नहीं होती ।

चारो दिशाओं मे चार वीथिया बनी हुई थी। इन वीथियों क सामने तथा बारह कक्षों के द्वार के सामने सीढिया बनी होती है। ये सीढिया तीन पीटिकाओं के जिये होती है, जो एक दूसरे के ऊपर बनी होती है। पहली पीटिका पर अप्ट मगल द्वय होने है और यक्ष धर्मचकों को अपने सिर पर उठाये हुए खडे रहते हैं। इन धर्मचकों से एक-एक द्वारा आरे होते हैं। इन धर्मचकों की छुत्व मन्या चार हजार होती है। दूसरी पीटिका पर समूद और हसों के चिन्ह बाली ध्वजाओं के अतिरिक्त आठ ध्वजाय रहती है। तीसरी पीटिका पर गन्यकुटी होती है। उसमें रन्नाम सिहासन होता है। उस पर जिनेन्द्र प्रभु विराजमान होंने है। यह नीसरी पीटिका तीन कटनी बाली होती है। गन्यकुटी के अपर शिखर होते हैं। उन शिखरों पर ध्वजायं फहराती रहती है। उनमें मीनियों की फालर सब्दक्ती रहती है।

भगवान ऋषभदव उस सिहासन पर विराजमान थे। वे मिहासन मे चार अगुल ऊ चे अधर विराजमान थे। भगवान के पीछे रस्त निमित अशोक वृक्ष था। देव लोग पुष्प-वर्षा कर रहे थे। देव दुन्दुभि-घोष कर रहे थे। भगवान का श्रासन अन्वर्ष, बहुसूल्य रस्त निमित्त था। भगवान के मुख-कमल से वादलों की गर्जना के समान दिव्य-धर्विन निकल रही थी। भगवान के सिर पर तीन छत्र थे। यक्ष भगवान के चारों और जोमठ चमर क्षेत्र रहे थे। और भगवान के पारों से निकलती हुई प्रभा का एक मण्डल सा वन गथा था जो भामण्डल या प्रभा मण्डल कहा जाता है। इस प्रकार ये अपट प्रातिहाय थे, जो भगवान के लोकोत्तर ब्यक्तित्व को प्रगट कर रहे थे।

देवालय अथवा जिनालय समवसरण की प्रतिकृति होते है। समवसरण की रचना कुवेर करता है। समवसरण भूमि भूमि-तल से एक हाथ ऊची होती है। उसने एक हाथ ऊची करूप भूमि होती है। यह भूमि कमला-

कार होती है। इसमें गत्थकुटी कणिका के समान होती है और शेष रचना कमल-दल के समबसरण ग्रीर समान होती है। गत्थकुटी के चारो ग्रोर मानागण नाम की भूमि होती है। यही खडे होकर देवालय इन्द्रादि भगवान की पूजा करते है। इसमें चार वीथिया होती है। इन वीथियो के मध्य में चार मानस्तम्भ होते है। इसमें मूर्तिया विराजमान होती है। जहा खडे होकर मनुष्य ग्रीर

देव मानस्तम्भों की पूजा करते हैं, वह ब्रास्थानागण भूमि कहलाती है । ये मानस्तम्भ बारह योजन दूर में दिखाई देते है । ये मानस्तम्भ दो हजार पहलू के होते है । इनके बीर्ष पर चारो दिशाओं में सिद्ध प्रतिमा विराजमान रहती है । इनकी पालकाओं पर स्वर्णयट रक्के रहते है ।

समबसरण में कोट, वापिका, नृत्यशालाये, तोरण, गोपुर, एक सौ ब्राठ मगल द्रव्य, वन, चैत्यवृक्ष, पताकाये, षण्टे, मगल कलश, सिद्धार्थ वृक्ष, स्तूप, बन्तर्वेदिका, भवन, इन्द्रध्वज, महोदयमण्डप, श्रीमण्डप, गन्धकुटी, सिद्धासन, ब्रष्ट प्रातिहार्य ब्रादि की रचना रहती है।

जिनालय में भी कुछेक रचनाओं को छोडकर प्राय. सभी रचना किसी न किसी रूप में रहती है। वृहत्स-

हिता (अध्याय १६ स्लोक १७-१८) मे मस्दिरों के २० भेद गिनाये है। इन भेदों में चतुष्कोण, अस्टकोण, पांडझात्री, सर्वतोश्वद्र भी परिगणित है। आंग्युराण (अध्याय १०४ स्लोक १३-२०) में ४४ प्रकार के मस्दिर गिनाये है। इन अपन्तकोण, अस्टकोण, पोंडसभद्र योर पूर्णभद्र मस्दिर भी है। अधिकाश जिनालय चतुष्कोण मिलते है। किन्तु कस्त्र अपटकोण, पोंडसभद्र और पूर्णभद्र या सर्वनोभद्र भी मिलते है।

मधारणनः प्रत्येक मन्दिर के ब्राठ अग होते है— प्रांघरठान, वेदिबन्ध, अन्तरपत्र, जथा, वरण्डका, गुक्तासिका, कण्ठ भीर शिखर। शियार के तीन भाग होते है— आस्तरक, आस्तिका और कल्छा। प्वायतन शैली का मस्दिर ही पूर्ण मस्दिर कहलाता है। इस शेलां में गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, अन्तराल, महामण्डव भीर अधंमण्डप योच प्रकार की रचनाये होता है। ब्राधकाश मिदरां पर शिखर की सयोजना होती है। वस्तुत शिखर क्षेत्राओं अप सुमेश प्रवेत की ही अनुकृति है। वेदी गन्धकृती की प्रतिक्षर है। वेदी में सिहासन होता है, जिस पर प्रतिमा विराजभान होती है। प्राचीन प्रतिसाधों में अप्त प्रातिहार्थ अवस्य अकित किये जाने थे। क्योंकि अरहन्त और तीर्थकर-प्रतिमाओं की पहलाई है। प्राचीन काल में अप्त प्रतिमा किया की स्वताई है। प्राचीन काल में अप्त प्रतिमा किया के विलाई है। प्राचीन काल में अप्त प्रतिहार्थों का अक्त प्रतिमा के साथ ही होता था। किन्तु आधुनिक काल में प्रतिमाय अलगा निर्मित होती है और अप्त प्रतिहार्थों में भामण्डल, छन, चसर और आसन पृथक्-पृथक् रहते है। शेष चार प्रतिहार्थों की रचना मूर्ति के पीछे दीवाल पर किसी क्यां में कर दी जाती है। वतंमान मूर्ति-विज्ञान में सीदर्थ का विशेष स्वायत नक्षा जाता है, किन्तु मृति-विज्ञान के सारक्षेय पक्ष और भावना को भीर विशेष स्थान नहीं दिया जाता। इसको समक्षते के लिये हमें मृति-विज्ञान के कासक्ष्य पक्ष और भावना को भीर विशेष स्थान नहीं दिया जाता। इसको समक्षते के लिये हमें मृति-विज्ञान के कासक्ष्य पक्ष और भावना को भीर विशेष स्थान नहीं दिया जाता। इसको समक्षते के लिये हमें मृति-विज्ञान के कासक्ष्य पक्ष और भावना की भीर विशेष स्थान सही दिवा जाता। इसको समक्षते के लिये हमें मृति-विज्ञान के कासक्ष्य पक्ष और प्रति हमी। (इसका सविक्तर वर्णन प्रत्य प्रति में किन के लिये हमें मृति-विज्ञान के कासक्ष्य पक्ष अप प्रति हमी। (इसका सविक्तर वर्णन प्रत्य प्रति स्वायति होगी। (इसका सविक्त वर्णन प्रत्य प्रति स्वायति होगी। (इसका सविक्त वर्णन प्रत्य प्रति सव्य में किन स्वायति होगी। (इसका सविक्त वर्णन प्रत्य प्रति स्वायति स्वायति होगी। (इसका सविक्त वर्णन प्रत्य प्रति स्वायति स्वायति स्वायति स्वायति स्वायति स्वायति स्वायति स्वायति स्वायति स्वयति स्वायति स्वाय

वेदी पर लघु शिखर, मन्दिर के ऊपर शिखर, ध्वान, वेदी ग्रथवा सिहासन पीठ पर धर्मवक की मरचना समवसरण की रचना का स्मरण कराती है। सिहासनासीन प्रतिमा तीर्थंकर की प्रतीन है। पद्मासन या खड्गासन में ध्यानस्थ, अर्थोन्सी लित नयन, नासाग्र दृष्टि, घृषराने कृत्तन, छाती पर श्रीवृक्ष के आकार का श्रीवत्म लाछन, स्थेलियों और पैरो के तलवों में मार्गाक चिक्न ये गव चिक्न तीर्थं करों के स्मारक चिक्न है। जिनावन मनुष्या की दृष्टि से निर्मित किये जाने है। इसलिए जिनालयों में द्वारण सभा-मण्डप नहीं बनाये जाते, केवल एक सभा-मण्डप वनाया जाता है। प्राचीन काल में जिनालयों के आगे मान्तन्यभ-निर्माण की परस्परा रही है। किन्तु जबसे नगर अधिक जन-सक्तु होने लगे और नगरों के बीच में स्थान की कटिनाई ग्राने जारी जिनालयों के आगे मान्तन्यभ निर्माण की परस्परा कम होनी गई। यही कारण है कि नगरों के मध्य वेने हुए प्राय अधिकाश जिनालयों में मानन्तमभ नहीं मिलते। कुछ भी हो, मन्दिरों और मुनियों के रूप में प्राचीन काल की अपेशा श्रव किनना ही परि-वर्तन वर्गीन आगया हो। किन्तु उनमें समयनगण का मलहर अपन भी सुर्धित है।

बेबल ज्ञान प्राप्त होते ही कुबेर ने इन्द्र की ब्राज्ञा से समवसरण की रचना की, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। त्रिलोकीनाथ भगवान सिहासन पर बिराजमान थे। वे श्रष्ट प्रातिहार्य विभूति से सस्पन्त थे। उस समय भगवान पूर्व दिशा की ब्रोट सुख करके बिराजमान थे। किन्तू दर्शकों को ऐसा प्रतात होता था

भगवान का बैभव कि भगवान का मुख उनकी ब्रांग है। चारों दिशाबों में दर्शक श्रोता बैठे हुंग थे ब्रोर भगवान के मुख चारों दिशाबों में दीख नहे थे। उनके नेत्र टिमकाग रहित थे। उनके हारीर के प्रभा की अन्नन्न किल्पण फूट रही थाँ। उन्हें अब किसी इन्द्रिय पर निर्भर नहीं रहना था। स्पर्ध, रसना, घ्राण, चक्षु ब्री स्थेत्र पाची इन्द्रियों ने अपना व्यापार वन्द कर दिया था। जो सर्वज्ञ-मवेदवीं ही, अनन्त बीथे और अनन्त कार्का सं सम्पन्त ही, उसे मीमित इन्द्रिय व्यापार से क्या प्रयोजन रह गया था। सूर्य का प्रकाश हाने पर टिमटिमाते दीपक का कोई काम नहीं रह जाना। उनको अनन्त मुख प्राप्त था, इसिलिये क्ष्मा नृपा आदि की बाथा और अन्त-निर्भरता दूर हो गई थी। वे आरिक स्वतत्रना के उस विहान में पहुच चुके थे, जहीं सम्पूर्ण पौद्गिलक ब्राधीनताये ब्रीर अपिका दिशा की प्राप्त के विहान से पहुच चुके थे, जहीं सम्पूर्ण पौद्गिलक ब्राधीनताये ब्रीर अपिका दिश्व चुकी थी।

. चारों जाति के देव ग्रीर इन्द्र भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक उत्सव मनाने श्राये । सर्व प्रथम सौधर्मेन्द्र भगवान को कैवन्य की प्राप्ति ६१

ने जमीन पर घुटने टेककर भगवान को प्रणाम किया। उस समय का दृश्य प्रद्मुत था। ससार की भीतिक विभूति से सम्पन्न स्थानमा की समूर्ण ब्राध्यात्मक विभूति से सम्पन्न भगवान के चरणों में मुक रहा था, मानो भीतिक सम्पदा ब्राप्तिक सम्पदा ब्राप्तिक सम्पदा ब्राप्तिक सम्पदा ब्राप्तिक सम्पदा ब्राप्तिक समय स्थार की महानता के प्रति मिर भुका रही थो ब्रोप्त यह स्वीकार कर रही थी कि ब्राप्त्रिक वैस के समक्ष स्थार का सारा चैभव तुच्छ है, नगण्य है। उन्त्र के मुद्ध के क्षप्रभाग में जो देदीत्यमान मणि नगी हुई थी, क्या उसकी समानता चक्रवर्ती की ब्रोण सम्पदा कर सकती है। किन्तु जब इन्द्र ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया, उस समय समस्त चराचर को अपनी प्रभा में में प्रकाशित करने वाली इन्द्र की वह मुक्ट-माण भगवान के चरण के अमूर्ट के नावन को प्रभो के समझ मन्द पड पड़ी है। इन्त्र ही, उस नाव्यून की प्रभा में बहु मणि चमकने नगी। इसी ब्राय्य को व्यक्त करने हुए भगामर स्त्रीय के रचिंदना ब्राचार्य मानतुक्क करते हैं —

### 'भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणामुद्योतकं दलित पापतमौ वितानम् । सम्यकः प्रणस्य जिनपाद युगं युगादाबालम्बनं भवजले पतता जनानाम् ॥

ब्राचार्य के ये भक्तिनर्भर उद्गार तथ्य को ही प्रगट करते हैं। जिस शरीर के भीतर ब्रनस्त ज्ञान से प्रकाशमान ब्रात्मा विराजमान है, उस शरीर की ब्राभा भी ब्रसाधारण होती है।

तदनत्तर इन्द्रों ने और देवों ने खंडे होकर अपने हाथों से गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और अमृन पिण्डो द्वारा भगवान के चरणों की पूजा की। इन्द्राणी ने भगवान के आगे रक्त चूर्ण से विविध रंगी मण्डल पूरा। फिर उसने रक्तों की भूगार की नाल से भगवान के समीप जल धारा छोडी और देवी मुगन्ध से भगवान के पादपीठ की पूजा की। इसी अकार उसने मोनियों से, कल्पवृक्ष के पुष्पां की मालाओं से, रन्तदीपों से, थाल में धूप और दीपक रत्यकर अमृतिपण्ड में, फलों से, जिनेन्द्र प्रभू की पूजा की। फिर इन्द्र ने भगवान की स्तुति की।

केवल ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान की झान्मा निष्कलक, निलंप, निरावरण और शुद्ध हो गई थी। उनकी पवित्रना सर्वीद्धसम्पूर्ण थी। उनकी झान्मा की शिवन और प्रभाव झन्त था। इसलिये कुछ झद्भुन चमन्कारपूर्ण घटनाय हुई, जिन्हे झन्तिथय वहा जाना है। ऐसे झितिशय-जो केवल ज्ञान जन्य थे दस हुए। घवलाकार उनकी सल्या स्थान्द्र बताते है, जो इस प्रकार है—

सौ योजन तक चारो बोर मुभिक्ष होना, आकाशगमन, हिसा का अभाव, भोजन का अभाव, उपसर्ग का अभाव, वारो कोर मृत्व, छाया रहिनता, निर्निमेप दृष्टि, विद्याओं की ईशना, नल और रोमो का न बढना, अठारह महाभाषा, मान सौ अद्र भाषा तथा अस्य अक्षरानक्षरात्मक भाषाओं में दिव्य ध्वनि।

इसी प्रकार देव कृत चोदह श्रोर धवलाकार के मत से तेरह श्रुतिशय होते है, जो निम्न प्रकार है +

सम्यान योजनो नक बन का फल फूलों से युक्त होना, मुगन्धित वायु, जाति विरोधी जीवो का सह प्रस्तित्व, भूमि की निर्मलना, मुगन्धित जल की वर्षा, फल भार से नम्बीभूत शस्य, सब जीवो को म्रानन्द, शीतल पबन, निर्मल जल से परिपूर्ण नडाग, निर्मल प्राकाश, रोगादि न होना, यक्षेन्द्रों के मस्तको पर चार धर्मचक, चारो विशामों से छप्पन स्वर्ण-कसल की रचना।

द्वेताम्बर परम्पराप्रो में मान्य चौतीम अतिदाय—समवायाग सूत्र में तीर्थकरो के ३४ अतिवाय इस प्रकार बताये है—

१ केशरोम और स्मथु का न बढ़ना. २ शरीर का रोग रहित ध्रोर निलंप होना, ३ रबन-मास का गोदुग्ध के समान सफेद होना, ४ दबासोछ्वास का उत्पल कमल के समान मुगन्धित होना, ४ आहार-नीहार का ध्रदृश्य होना, ६ आकाशगत चक का होना, ७ आबाशगत छत्र का होना, ८ आकाशगत बेटन चामर होना, ६ आकाशस्य स्फटिक सिहासन का होना, १०. हजार पताका नात स्न्रप्रचक का आकाश मे आगे चलना, ११. तीर्चकर भगवान जहा ठहरे, वहां फल फूल युक्त अशोक वृक्ष का होना, १२ मुकुट के स्थान से थोडा गोड की तीर्चकर को भगवान जहा ठहरे, वहां फल फूल युक्त अशोक वृक्ष का होना, १२ मुकुट के स्थान से थोडा गोड होना, ११. तीर्चो मण्डल का सब दिशाओं को प्रकाशित करना, १३ भूमि का रमणीक होना, १४ काटो का आधीमुख होना, १४. ऋतुस्रो का मुखदायों होना, १५ काटो का साम होना, १७ जल विस्टुग्रो के भूमि की घूल का शमन होना, १८ पाच प्रकार के अचित्र फूलो का जानु प्रमाण ढेर लगना, १६.

श्राक्षभ रूप-रस गन्ध-स्पर्श-शब्द का श्रयकर्ष होना, २०. शुभ रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द का प्रकट होना, २१ बोलते समुद्र भागवान के गम्भीर स्वर का एक योजन तक पहुचना, २२. अर्थमागधी भाषा में भगवान का समॉपदेश, २३ बर्ष मागधी भाषा का आर्थ-अनार्थ मनुष्य और पशुओं की अपनी-अपनी भाषा के रूप में परिण्यत होजा, रूप भगवान के चरणों में पूर्व भव के वेरी देव, असुर ब्रादि का वेर भूल कर प्रसन्न मन से धर्म श्रवण करना, २४ अगवान के चरणों में पूर्व भव के वेरी देव, असुर ब्रादि का वेर भूल कर प्रसन्न मन से धर्म श्रवण करना, २४ अन्य तीर्थ के वादियों का भी भगवान के चरणों में आकर वन्दना करना, २६ वाद के लिये आये हुए प्रतिवादी का निरुत्तर होना, २७ जहाँ भगवान का विहार हो, उसके पच्चीस योजन तक ईिन का न होना. २८. पच्चीस योजन तक मारी का न होना, २६ स्वचक का भय न होना, ३० परचक का भय न होना, ३१ स्रातिवृष्टि का न होना, ३२ अनावष्टि को न होना, ३३ द्रिक्ष का न होना तथा ३४ जहाँ-जहा भगवान विचरण करे, वहाँ-वहाँ पुर्व जन्मन उत्पानों का की घ्र कारत होना ।

दोनो सम्प्रदायो-दिगम्बर और इवेताम्बर परम्परात्रो मे तीर्थंकर भगवान के चौतीस अतिशय स्वीकार

की गई है। अतिशयों के नामों में कही कही साधारण सा अन्तर है।

भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुया है, यह सुनकर सम्राट् भरत श्रन्त पूर की स्त्रियो, परिजन और परजनो के साथ भगवान के दर्शनों के लिये ब्राये। भरत ने प्रथम पीठिका पर पहुंच कर प्रदक्षिणा दी और चारो ब्रोर स्थित धर्मचक्रो की पूजा की । फिर दूसरे पीठ पर स्थित भगवान की ध्वजाओं की पवित्र सुगन्ध आदि द्रव्यों से पूजा की । फिर ग्राप्ट प्रातिहार्य युक्त और जगत के गुरु स्वामी ऋषभदेव को देखकर उनकी प्रदक्षिणा

भगवान का परिवार की ग्रीर उत्कृष्ट सामग्री से उनकी पूजा की, उन्हें नमस्कार किया ग्रीर भिवत प्लावित हृदय से उनकी स्तृति की। तदनन्तर भरत भी मण्डप मे प्रवेश कर अपनी योग्य सभा मे जा

बैठे। फिर हाथ जोड कर भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना की-हे भगवन ! धर्म क्या है ? उसका मार्ग झौर फल क्या है ?

भगवान की गम्भीर दिव्य गिरा खिरी। उस समय भगवान के मूख पर कोई विकार नहीं था। उस समय भगवान के न तो ताल ओठ आदि ही हिलते थे. न उनके मुख की कान्ति ही बदलती थी। भगवान की दिव्य-ध्वनि इस प्रकार निकल रही थी, मानो पर्वत की गुफा में से प्रतिध्वनि निकलती है। वह वाणी भगवान की इच्छा के विना ही प्रकट हो रही थी। भगवान की दिव्य गिरा में धर्म का स्वरूप, धर्म के भेद, धर्म का फल ग्रादि विस्तार से प्रगट हुए।

जगदगरू भगवान ऋषभदेव का परम कल्याणकारी उपदेश सुन कर महाराज भरत ने भगवान से सम्यग्दर्शन की शूद्धि और अण्वतो की परम विश्वद्धि को प्राप्त किया। अर्थात उन्होने सम्यग्दर्शन के साथ पाँच

अणवत और सात शीलवत धारण किये। अन्य अनेक जीवों ने भी यथायोग्य नियम वन धारण किये।

उस पुरिमताल नगर का स्वामी और भरत का छोटा भाई वयभमेन भगवान का कल्याणकारी उपदेश सुनकर भगवान के समीप दीक्षित हो गया और भगवान का प्रथम गणधर बना । उसी समय कुरु बिहायों मे श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ ग्रपने पुत्र जयकुमार को राज्य देकर ग्रपने ग्रनुज श्रेयान्सकुमार सहित भगवान के समीप श्रीक्षा लेकर उनके गणधर बने। भरत की छोटी बहन ब्राह्मी भी आर्थिका दीक्षा लेकर आर्थिकाओं के बीच मूख्य गणिनी के पद को प्राप्त हुई । बाहुबली की छोटी बहन सुन्दरी ने भी ग्रायिका दीक्षा ले ली । श्रुतकीर्ति नामक एक घर्मात्मा व्यक्ति ने श्रावक के बन ग्रहण किये और वह देशबन धारण करने वाले गृहस्थों में सबसे श्रेष्ठ हुआ। एक पतिबना प्रियवता नाम की स्त्री श्राविका के व्रत घारण कर श्राविकाओं में श्रेष्ठ कहलाई। भरत के एक भाई ग्रनन्तवीर्य ने भी सबोध पाकर भगवान से दीक्षा प्राप्त की और उन्होंने अवसर्पिणी युग में सबले पहले मोक्ष प्राप्त किया। भगवान की देखादेखी जो चार हजार राजा पहले दीक्षित हुए थे श्रीर भ्रष्ट हो गए थे, वे भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है' यह मुनकर पून भगवान के समीप आये और एक मरीचि को छोड़ कर शेष सबने पन, दीक्षा ले ली। और तपस्या करने लगे । ग्रन्य अनेक लोगो ने भी भगवान से मनि-दीक्षा ग्रीर श्रावक के वृत ग्रहण किये ।

तीर्यकरों के पूर्वधर, शिक्षक, अवधिज्ञानी, केवली, विकिया ऋदि के धारक, विपुलमित और बादी इस प्रकार ये सात संघ होते है।

भगवान ऋषभदेव के संघ में कुल ऋषियों की सख्या चौरासो हजार थी, जिनमें पूर्वभर ४७५०, शिक्षक ४१५०, सर्वाधज्ञानी ६०००, केवली २००००, विकियाधारी २०६००, विपुलमति १२७५० ब्रोर वादियों को कुल सख्या १२७५० थी। तथा मुनियों की सख्या ८४०८४ थी।

ऋषभदेव के तीर्थ में प्रायिकाक्रों को कुल मरूया साढे तीन लाख थी। श्रावकों की सरूया तीन लाख ग्रीर श्राविकाक्रों की कुल सरूवा पाच लाख थी।

भगवान के सघ में साधुयों की कुल सक्या ८४०६४ थी। प्रत्येक तीर्थकर के सम्रस्थ साधुय्रों के गण होने हैं। उन गणों में कुछ निश्चत सस्या में साधु रहते हैं। उन गणों में में प्रत्येक गण के ऊपर एक गणधर होता है, जो साधुयों का सम्यक् नियमन करना है, उनमें ब्रुग्वामन बनाये रखता है। भगवान ऋषभ-भगवान के गणधर देव के साधुयों के वीरासी गण थे ब्रीर उन गणों के नियामक चौरासी गणधर थे, जिनके साम इस प्रकार थे—

१ व्यभसैन, २ कुम्भ, ३. दृहरथ, ४ जब्दमन, ४ देवशर्मा, ६ धनदेव, ७ नग्दन, म सोमदत्त, ६ सुरदत्त, १० वायुवार्मा, ११ सुवाह, १२ देवामिन, १३ स्रान्ति, १४ प्रान्तिम्ति, १४ तोजस्वी, १६ स्रान्ति, ११ हिस्त, ११ हिस्त, १४ हिस्त, १४ हिस्त, १४ स्वित, १४ हिस्त, १४ स्वित, १४ निवस्त, १४ स्वर्ण, २३ मेर, १४ स्वित, १४ मर्वस्त, १६, यज्ञ, २७ सर्वप्त, १४ सर्वर्ष्त, १६ वजयगुप्त, ३० वजयम्त्र, ३३ विजयशी, ३४ परारब्य, ३४ अपराजित, ३६ वग्रीयत, ३७ वनुसेन, ३६ साधुमेन, ३६ सत्यदेव, ४० सत्य-वेद, ४४, सर्वशुप्त, ४० क्रियुत्त, ४८ सत्य-वेद, ४४, सर्वणुत्त, ४० क्रियुत्त, ४८ यज्ञदेव, ४६ यज्ञपुत, ४० यज्ञमित, ४३ सत्यवान, ४४ विनीत, ४४ भगरत्त, ४६, भगरत्त, ४६, भृत, ४६ मुण्य, ४५ भृत, ४६ मुण्य, ४५ मुण्य, ४५ मुण्य, ४५ मुण्य, ४५ मुण्य, ४५ मुण्य, ४५ स्थाप्त, ४६ स्वय्य, ६० वस्त, १४ मित्रकर्य, ४५ प्रजापित, ४६ सत्ययत, ६० वस्त, ६५ मनावित्त, ६५ महेन्द्रदत्त ६३ तेजोत्ताल, ६४ सहाय, ६५ विजयश्वित, ६६ महावल, ६७ स्रवित्त, ७६, स्रद्रावित, ७७, नम्हाक्त, ६० महेन्द्रवत, ६० स्वत्वत, ७६ स्वय्वत, ५० नम्हाक्त, ६० स्वाप्त, ६० स्वय्वत, ६० नम्हाक्त, ६० स्वत्वत, ५० स्वय्वत, ६० स्वय्वत,



#### ९. भगवान दारा धमे-चक्र-प्रवर्तन

भगवान की प्रथम दिब्य ध्वनि पुरिमताल में खिरी थी। यही भगवान का धर्म-चक्र-प्रवर्तन कहलाया। भगवान यदि चाहते तो शेष सारा जीवन मीनपूर्वक ब्यतीत कर सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने ध्रपने छद्भस्थ काल के एक हजार वर्ष मीनपूर्वक बिताये थे। किन्तु उन्हें धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन करके भव्य प्रयाग में भगवान जीवों का कल्याण करना था। जब तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया था, उस समय उन्हों के किया था, उस सम्बन्ध के सम्य सम्बन्ध के सम्य सम्बन्ध के सम्य सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध

भगवान का धर्म-चक-प्रवर्तन केवल मनुष्यों के हित श्रीर सुख के लिये ही नहीं था, बल्कि यह तो देव, पद्यु, पक्षी सबके हित श्रीर सुख के लिये था। भगवान का धर्म-चक-प्रवर्तन फागुन सुदी एकादधी को हुआ था। भगवान ने धर्म-तीर्थ का उस दिन प्रवर्तन किया था। इसलिये यह कहना चाहिये कि इस युग में धर्म की ब्यवस्थित

तीर्थकर प्रकृति का भोग पुरा नहीं होता।

१. हरिवश पुरासा १२।४५-७०।

जैन धर्मका प्राचीन इतिहास

व्यास्था सर्व प्रथम फागुन सुदी एकादशी को हुई थी, धर्म की स्थापना का यह प्रथम दिवस था। इसलिये यह तिथि पवित्र तिथि मानी गई, यह स्थान पवित्र तीयेक्षेत्र माना गया, वह वट वक्ष झक्षय वट कहलाने लगा।

दिष्य ध्वनि—तीर्थंकरो की दिब्यध्विन का क्या एप होता है, इस सम्बन्ध में निम्न गांधाये ध्यान देने योग्य है —

श्रट्ठरस महाभासा खुल्लयभासाय सयाई सत्त तहा। श्रव्यक्ष प्रणवकरप्यय सण्णोजीवाण सयसभासाश्रो॥ इवस्त प्रणवक्षप्यय सण्णोजीवाण सयसभासाश्रो॥ पिह्निय एककास्त भव्यज्ञणं दिव्यभासितः ॥ वगदीए श्रव्यक्षित्रा सभक्ति वयस्मि णवमुहुत्ताणि । जिस्सर्यह णिह्वसाणो दिव्यभृणो जान जीवणमं॥ श्रवसेस काल समये गणहर दीवद वक्कवट्टीणं। चण्डाण देवस्थ विव्यक्षणो श्रवस्थ निह्निय समयो हि॥ ।

अर्थान् अराग्ह महानापा मान मा छोटी भाषा तथा मई जांबो बी खोर भी जो अक्षरात्मक-अनक्ष-राह्मक-भाषाय है, उन मनी नगाओं में नाजु दान औठ, कठ को दिना हिलाय चलाये अगवान की बाणी अध्य जीवा के लिये प्रपट होती है। भगवान की वह दिख्य ध्वीन न्यभाव में (नीथेकर प्रकृति के उदय से बचन योग में, दिना टच्छा के) स्थ्य अनुषम नीना सन्ध्या वालो में ६ मुग्ने निकलती है और एक योजन तक जाती है। छोप समय में मणधर, इन्द्र तथा चनवर्ती के प्रस्त करने पर भी मान अगमय दिख्यश्वीन पिरती है।

म्राचार्य जिनसेन ने हरियश पुराण से दिव्य ध्वनि को विशेषताये बतात हुए कहा हे—

तत्प्रवनानन्तरं घातुव्यतुमुं स्व विनिगंता ।
चतुर्मं ज्वस्ता सार्था चतुर्वणध्यमध्यमः ।।१६।३
चतुरस्रानुयोगान। चतुर्गामेकमानृका ।
चतुरस्रानुयोगान। चतुर्गामेकमानृका ।
चतुरस्रानुयोगान। चतुर्गामेकमानृका ।
चतुर्विय कथावृत्तिव्यतुर्गानि निवारिणो ।। १६।४
समन्तत शिवस्थानाञ्चोजनाधिक मण्डले ।
स्रत्रं वात्रं व तृत्रं ति तत्र तत्राह्ता ।।१६।६
स्रत्रं वात्रं व तृत्रं ति तत्र तत्राहत ताद्वा ।।१६।६
स्रतानात्मापि तद्वृत्तं नाना पात्र गुणाध्यम् ।
सभायां दृश्यते नाना दिव्यसम्य यथावतो ।।१६।१५
स्रतावधान सभास्यं ध्वान्तं सावरणं ध्वनिः ।
जैनोद्यकोभिनिद्वयो विव्यत्तित्वात्रं भात्रः।।१६।१५

स्रयांत् गणधर के प्रश्न करने पर भगवान की दिश्यध्वीत खिरने लगी। भगवान की वह दिब्ध ध्वीत वारो दिलाओं में दिखने वाले चार मुखी ने निकलती थी, बार पुरुषार्थ रूप बार रूपो हो ते दो वाली थी, सार्थक थी. चार वर्ष और चार स्राथमों को साथ्य हो बारा विश्व हो सार्थम है पार मुद्द पर वह से सार्थ के थी. चार वर्ष और जार साथ्य हो साथ्य है ते वाली थी, चार साथ्य हो सार्य हो ता तियों का साथ्य हो की सारा थी, चार गतियों का निवारण करने वाली थी। जहां भगवान विराजने थे, वहां में चारों और एक योजन तक इतनी स्पष्ट सुनाई देती थी जैंग वही उत्पन्त हो रही हो। वह दिब्ध ध्वीत जैसी उत्पत्ति स्थान में मुनाई पडती थी वैंगी ही एक योजन के धेरे में मुनाई पडती थी। वह मधुर, हिता है एक योजन के धेरे में मुनाई पडती थी। वह मधुर, हिता है एक दिवस हो हो तह दिव्य प्रस्ता विष्क की स्थान के स्वत हो हो है परन्तु पुष्टी पर पड़ते ही नामा स्थान कि पर वहते ही नामा स्थान कि तराता है, उसी प्रकार भावान की वह वाणी यद्यीप एक रूप थी तथापि सभा में पात्र के ही नामा स्था दिवाई देने लगता है, उसी प्रकार भावान की वह वाणी यद्यीप एक रूप थी तथापि सभा में पात्र के

भगवान द्वारा वर्ध-वक-प्रवर्तन

ξ¥

गुणों के ब्रनुसार वह नानारूप दिलाई दे रही थी। |संसार के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली भगवान की वह दिव्यध्विन सूर्य को पराजित करने वाली थी तथा सावधान होकर बैठी हुई सभा के ब्रन्त:करण में स्थित भावरण सहित ब्रज्ञानान्धकार को लण्ड-लण्ड कर रही थी।

इसी प्रकार भगविज्जनसेनाचार्य ने दिव्यध्विन का स्वरूप विस्तार पूर्वक बताया है --

'विष्यमहाध्वनिष्रस्य मुखाब्जान्मेष्ठरवानुकृतिनिर्गण्डम् ।
भव्यमनोगतमोहतमोन्धन् ब्रह्मुबर्वेष यथेव तमीरि० झावि पु०२३।६६
'एकतयोऽषि च सर्वेन्भाषा. सोस्तर नेष्ट बहुइच कुभाषा: ।
झ्रप्रतिपत्तिमयास्य च तत्व बोध्यति स्म जिनस्य महिस्ना ।। झावि पु०२३।७०
एकतयोऽषि तथेव जलीष्ठहिचन्रस्तो भवति हुमभेवाल् ।
पात्र विशेष वंशाच्च तथायं सर्वविदो ध्वनिराप बहुत्वम् ॥२३।७१
एकतयोऽपि यथा स्फटिकाइमा यखदुपाहितमस्य विभासम् ।
स्वच्छतया स्वयनप्रसुपत्ते विश्वववार्षेण्यां स्वया विहितः स्थात् ।
साक्षर एव च वर्णसमहानेव विनाध्यात्वालित स्यात ॥२३।७३

अर्थात् भगवान के मुखकमल में <u>बादलों की गज़ना</u> का अनुकरण करने वाली अतिशय युक्त महा दिथ्य ध्वीन निकल रही थी और वह भव्यजीवों के मन में स्थित मोह रूपी अन्यकार को नष्ट करती हुई सूर्य के समान सुधोभित हो रही थी। यद्यपि वह दिव्यध्वीन एक प्रकार की थी लथापि भगवान के माहात्म्य से समस्त मनुष्यों के भाषाओं और अनेक कुभाषाओं को नेकर नवें भाषाका और अनेक कुभाषाओं को नेकर नवें भाषाका और अनेक कुभाषाओं को नकर उन्हें तत्वों का बोध करा रही थी। जिस प्रकार एक ही प्रकार का जल का प्रवाह वृक्षों के भेद में अनेक रस वाला हो जाता है, उसी प्रकार सर्वें वें वें वह दिव्य ध्वीन भी पात्रों के भेद से अनेक प्रकार की हो जाती थी। अथवा जिल प्रकार सर्वें वें वें ते हैं, तथा पि उसे पात्रों के भेद से अनेक प्रकार दिये जाते हैं, उसे प्रकार की होती हैं, तथापि उसे पास जो जो गणदार पदार्थ रख दिये जाते हैं, उसुनी स्वार सर्वें अभावन की उत्कृष्ट दिव्य ध्वीन भी अपने आप उन उन पदार्थों के रग को धारण कर नेती हैं, उसी प्रकार सर्वें अपने आप उन उन पदार्थों के रग को धारण कर नेती हैं, उसी प्रकार सर्वें अपने आप उन उन पदार्थों के रग को धारण कर नेती हैं, उसी प्रकार सर्वें अपने आप उन उन पदार्थों के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के स्वार के होती हैं तथापि श्रोताओं के भेद में वह अनेक रूप धारण कर लेती हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वह दिव्य ध्वीन देवों के द्वारा की जाती है परन्तु उनका यह कहना मिथ्या है क्योंकि ऐसा मानने पर वह भगवान का गुण नहीं कहलायगा, देवकृत होने में देवों का कहलायगा। इसके सिवाय वह दिव्यध्वीन अन्य रु हो है क्योंकि अक्षरों के समूह के विता लोक में अर्थ का परिवार ना ही होता।

इस प्रकार भगवान की वाणी और उपदेश को दिव्य व्विन कहा जाता है । भगवान की सभी बातें ब्रलीकिक और दिव्य होती है, उनकी वाणी भी दिव्य होनी है और वह ससार का कल्याण करने वाली होती है।

धर्मचक्र जैन धर्म का एक श्रावस्यक चिन्ह है। जैन मन्दिरो की रचना समवसरण की श्रनुकृति होती है। समवसरण मे तीर्थंकर भगवान स्वय विराजमान होते है। मन्दिर मे उन तीर्थंकरो की प्रतिमाये विराजमान की

जाती है। समवसरण की रचना देवो द्वारा को जाती है, जबिक मदिरो की रचना मनुष्यों धर्मचक द्वारा होती है। किन्तु समवसरण के ब्रावश्यक ब्रागो की रचना मदिरो मे लघु रूप मे गया-संभव की जाती है। समवसरण में धर्मचको की रचना होती है, देव और मनुष्य उनकी पुजा

करते है। समवसरण के डार पर, श्रीमण्डप की पीठिकाओं पर, यक्षेन्द्रों के मस्तकों पर धर्म-चक सुदोगित रहते है। तीर्थंकर भगवान का जब धर्म-बिहार होता हे तो धर्म-चक ध्रागे घरागे चलता है, सर्वण्ह यक्ष घर्म-चक को मस्तक} पर घारण कर भगवान की ओर पीठ किये बिना आगे चलता है। इतना ही नहीं, तीर्थंकर देव तीर्थं को स्थापना और उद्भावना करते है तथा उनका सर्वश्रम्य को केवलज्ञान के अनन्तर, प्रथम धर्मीपदेश होता है भीर लोक कस्याणी दिव्य ध्वनि प्रगट होती है, उसे 'धर्म-चक प्रवर्तन' कहा जाता है।

मन्दिरो में भी धम-चक्रो का ग्रकन रहता है। वेदी पर, भगवान के सिंहासन पर धर्म-चक्र उत्कीर्ण किये

जाते हैं। कही कही स्वतन्त्र रूप से धर्मवक की रचना मिलती है। पाषाण-स्तम्भो, द्वार के तोरण और कैरवों पर धर्मवक अकित मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि जैन धर्म में धर्म-वक को कितना महत्व दिया गया है। यद्यपि चक वक प्रचलन प्राचीन भारत में युद्ध के एक अमीघ शस्त्र के रूप में स्हा है। वकत्वतों और नारायण के आयुध्ध में को प्रमुख स्थान प्राप्त था, किन्तु आध्यात्मिक जगन में शत्रु का सहार करने वाने और हिसा, विजय और अधिकार के प्रतीक उस चक को मान्यता नहीं दी गई है। किन्तु विदय मेंत्री, अहिसा और जगत्कत्याण के प्रतीक धर्मवक को तिथं कर को भावता नहीं दी गई है। किन्तु विदय मेंत्री, अहिसा और जगत्कत्याण के प्रतीक धर्मवक को तिथं कर को भावता नहीं ची गई है। किन्तु विदय मेंत्री, अहिसा और जगत्कत्याण के प्रतीक धर्मवक को तिथं कर को भावता के भीतिक रूप माना गया है। धर्म-वक भी सवार से पाप—विजय और कवायों के विनाश के नियं तीर्थकर का आगे-आगे चलता है। इसका आश्रय और प्रयोजन यह है कि तीर्थकर का जहां भी धर्म-विहार होता है, वही तीर्थकर के पहुचने से पूर्व ही ऐसा आध्यात्मिक वातावरण निमित हो जाता है, जिससे वहां के मनुष्यो, यहां तक कि तियंचां तक के मन से विदेष, हिसा और अनाचार के भाव दूर होने लगते है, उन्हें अन्तर में शानित का अनुभव होने लगता है और बाह्य प्रकृति में सब प्रकार की अनुकृततायं परिलक्षित होने लगती है। प्राणायों की भावनाओं और प्रकृति के बाह्य रूप में यह परिवर्तन तीर्थकर के आध्यात्मिक प्रभाव का अनिवायं परिणाम है।

समबसरण के द्वार पर अथवा गन्धकुटी के चारो और, तीर्थंकर के आसपास धर्म-चको की उपस्थित का आवाय यह है कि नीर्थंकर के चारो और का वातावरण इनता धर्ममय होता है कि जो प्राणी समवनरण में उदेश करता है, उसके विचारों और भावनाओं पर ऐसा प्रभाव स्वतः ही पड़ने लगता है कि उसके मन में धर्म के अकुर प्रस्फृदित होने लगते है। उसके विचारों में से हिसा, विदेश और अन्य कुल्तित भावनायें तिरोहित हो जाती है और जब वह तीर्थंकर के समीप पहचता है तो चहु और धर्म की बहती हुई पावन गगा में अवगाहन करने लगता है। उसके जन्म-जन्मानरों के विकृत सस्कारों में एक अद्भुत कान्ति होने लगती है। तीर्थंकर धर्म के साकार, सजीव रूप है। वे मूर्तिमान धर्म है। वे उपदेश देते है, तभी धर्म जागृत होता है, ऐसी बात नहीं है। बन्कि वब मीन विराजमान हो, तब भी वे हो घामिक किरणें विकीण होती रहनी है, जिनमें ऐसी अद्भुत बक्ति होती है कि प्राणियों के अन्तकरण चुढ़, पावन हों जोते है, समबसरण के द्वार पर चारो दिशाओं में माननन्म होते है, जिन्हे देखते ही प्राणी के मन से स्तर्भ की तरह जंब और कठोर अभिमान भी गानत हो जाता है। इसका भी आशाय यहीं है कि कोई प्राणी मन में अभिमान संजों कर समबसरण में प्रदेश नहीं कर सकता, उसके मन पर वहां के धर्मसय वातावरण का ऐसा प्रभाव पड़ता, है कि उसके मन से अभिमान के दाग-धरवे स्वत ही धृत्व एक जाते है, मन में कोमलता लाग उठती है और अरवन्त विनय और भक्ति तरीगत होने तमानी है। चुल एक जाते है, मन में कोमलता लाग उठती है और अरवन्त विनय और भक्ति तरीगत होने तमानी है।

धर्म-चको के सम्बन्ध मे भगवज्जिनसेनाचार्य ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। आदि पुराण मे अनेक स्वलो पर ऐसा वर्णन मिलता है—

तां पीठिकामलञ्चकुः ग्रव्ट मंगलसपदः।

धर्म चक्राणि चोढाग्नि प्राग्नुभियंक्षम्धंभि ।। २२।२६२

— उस पीठिका को ब्रप्टमगल द्रव्य रूपी सपदाए ब्रोर यक्षों के ऊँचै-ऊँचे मस्तको पर रक्ष्वे हुए धर्म चक्र ब्रानकृत कर रहे थे।

सहस्राराणि तान्युद्रत्नरक्ष्मीनि रेजिरे । भानुबिम्बानिवोद्यन्ति पीठिकोदय पर्वतात् । २२।२६३

—जितमे लगे हुए रत्नो को किरणे ऊपर की ब्रोर उठ रही है, ऐसे हजार-हजार ब्रारो वाने वे धर्मचक्र ऐसे सुकोभित हो रहे थे मानो पीठिका रूपी उदयाचल से उदय होते हुए सूर्य के विम्ब ही हो।

सहस्रारस्फ्डमंचकरत्नपुरः सरः ॥ २४।२४६

—भगवान जब विहार करते हैं, उस समय हजार आगो वाला धर्मचक्र भगवान के आगो-आगो चलता है । इसी प्रकार ग्राचार्य जिनसेन ने हरियबापुराण मे इन धर्मचक्रो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है— भगवान द्वारा धर्म-सक-प्रवतंत्र e13

> महा प्रभाव संम्यन्नास्तत्र शासन देवताः । नेम्द्रवाप्रविकाद्या बच्चभं धर्मचकिणं ॥ ६।२२२

- उस समवसरण में महाप्रभाव से सम्पन्न अप्रतिचक आदि शासन देवता धर्मचक के धारक भगवान वषभदेव को निरन्तर नमस्कार करते रहते थे।

> पीठानि त्रीणि भास्वन्ति चतुर्दिक्ष भवन्ति त । चत्वारि च सहस्राणि धर्मचकाणि पूर्व के ।। ५७।१४०

---समबसरण मे चारो दिशास्रो में तीन पीठ होते है. उनमें पहले पीठ पर चार हजार धर्मचक सुशोभित है।

सहस्रारं हसदीप्त्या सहस्रकिरणद्यति।

धर्मचकं जिनस्याचे प्रस्थानम्स्थानयोरभात ॥ ३।२६

—भगवान चाहे विहार करते हो, चाहे खडे हो, प्रत्येक दशा में उनके झागे सूर्य के समान कान्तिवाला तथा झपनी दीष्ति से हजार आरे वाले चक्रवर्गी के चक्ररता की हुंसी उड़ाता हुआ धर्मचक शोभायमान रहता था।

धर्मचक १२,२४ या १००० आरे वाले होते है।

भगवान की धर्म-सभा और धर्मोपदेश की विज्ञान्ति और कनवैसिंग देवलोग करते है। वे लोगों को समवसरण में चलने की छाग्रहपूर्वक प्रेरणा करते हैं। देवों की प्रेरणा पाकर असूल्य मनुष्य भगवान के प्रचारक और स्त्रिया समवसरण मे जाकर भगवान का उपदेश सुनते है और आत्म-कल्याण करते है। इस रहस्य पर भ्राचार्य जिनमेन ने हरिवश पराण मे प्रकाश डाला है।

धर्मदानं जिनेन्द्रस्य घोषयन्तः समन्ततः।

म्राह्मानं चिक्ररेऽत्येषां देवा देवेन्द्र शासनात ॥ ३।२८ —इन्द्र की ब्राज्ञा से देव लाग चारो ब्रोर जिनेन्द्र देव के धर्मदान की घोषणा करते हये ब्रन्य लोगो को

बुलाते थे। भगवान कुछ दिन पुरिमताल नगर के शकटास्य वन मे धर्म की मन्दाकिनी बहाते रहे। एक दिन सौ-

धर्म इन्द्र ने सहस्र नामो द्वारा भगवान की स्तुनि की जो वाद में सहस्र नाम स्तोत्र के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुन्ना। स्तुनि करने के बाद इन्द्र ने प्रार्थना की—'हे भगवन्! भगवान का धर्म-विभिन्न क्षेत्रों के भव्य जीव रूपी चानक ग्रापकी धर्मामत-वर्षा के लिये उत्सकतापूर्वक बिहार

प्रतीक्षाकर रहे है।

प्रभो । अब मोक्ष मार्ग का उपदेश देने का समय आ गया है। भव्य जीव आपकी शरण है। आप उन्हें कल्याण का मार्ग बताने की दया कीजिये । आप ही चराचर के स्वामी है । धर्म का अवरुद्ध मार्ग खोलने का यह उपयक्त समय ग्राया है। ससार के दखी प्राणियों का ग्राप उद्घार कीजिये।'

उस समय भगवान स्वय ही बिहार करना चाहते थे। तभी इन्द्र ने बिहार करने की प्रार्थना करके मानो भव्य जीवो की इच्छा का ही प्रतिनिधित्व किया। तब तीनो लोगो के स्वामी और धर्म के अधिपति भगवान ऋषभ-देव ने धर्म-विहार करना भारम्भ किया। इन्द्रदेव भीर भ्रसस्य जनसमूह भगवान के साथ चल रहे थे। भगवान जहां भी जाते, तीनो सन्ध्याओं को उनका दिव्य उपदेश होता था। वे जब विहार करते थे, शीतल सुगन्धित वाय चलने लगती थी, वृक्ष फल फूलो से भर जाते थे, एक योजन तक की भूमि को पवनकुमार देव क्रांड बहार देते. पथ्वी दर्पण के समान निर्मल हो जाती। मेघकुमार देव सुगन्धित जल की वर्षा करके पृथ्वी को धूल रहित बना हेते थे । जहां भगवान के चरण पडते, वहीं २२५ स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती । किन्तु भगवान तो भिम से चार ग्रगल ऊपर ही चलते थे, कमलो पर उनके चरण नहीं पडते थे। भगवान के आगे हजार आरो वाला धर्म चक्र. अपुत करार हो पराग पुराराणा राज्या राज्या रही गहु। त्राज्या में सामाना के आग है। परिवाद वालों धेम विक्र इस्ट मरन हम्म क्रियम भीर धर्म-व्यव चलते थे। देवे हुन्दुभिनात और पुष्प वर्षा कर हुवे। भीरे-ताउन हो रहा था। देवागनाएँ ब्राकाश में भक्ति नृत्य करती वल रही थी। किल्नर गारहेथे, गन्धवं धरीर विद्याधर बीणा बजाते चल रहे थे। भगवान के ग्रजित्य प्रभाव के कारण चारों आगेर सुभिक्ष हो गया था. समस्त प्रकार का ग्रानन्त.

६८ वैन वर्ष का प्राचीन इतिहास

कल्याण भौर धारोग्य व्याप्त था। इस प्रकार भगवान ने समस्त देशों मे धानन्द भौर कल्याण की वर्षा करते हुए धर्म-विहार किया। इस विहार की बदौलत श्रसस्य प्राणियों ने श्रपना कल्याण किया।

भगवान ने जिन देखी में बिहार किया, उनके नाम इस प्रकार है—काशी, श्रवन्ति, कुरु, कोशल, सुह्य, पुण्डु, चेदि, अग, वंग, मगध, आन्ध्र, कीलग, मद्र, पचाल, मालव, दशाण, विदर्भ आदि ।

### १० भगवान का अध्टापट पर निर्वाण

भगवान ने सम्पूर्ण देश मे एक हजार वर्ष और चौदह दिन कम एक लाख पूर्व वर्षों तक धर्म-विहार किया। जब उनकी आपु के चौदह दिन कोष रहगये, तब वे श्रीक्षित्र और सिद्धक्षित्वर कैलाझ में निर्वाण के बीच में कैलाश पर्वत पर पहुंचे और पौष शुक्ला पूर्णमासी के दिन योगों का निरोध करने के लिए ध्यानारूड हो गये।

उसी दिन सम्राट् भरत ने स्वप्न मे देखा कि महामेरु पर्वत लम्बा होते होते सिद्ध क्षेत्र तक जा पहुचा है। युवराज ब्रक्तिति ने स्वप्न देखा कि एक महोपिष वृक्ष लोगों के रोगो का नाश करके स्वर्ग को जा रहा है। मृह्यित ने स्वप्न देखा कि एक करपवृक्ष लोगों को नामनाय पूरो करने के बाद स्वर्ग को जा रहा है। प्रधानमन्त्री को स्वप्न हुमा कि एक रत्तदीप लोगों को नाना प्रकार के रत्न देकर खाकाण की ब्रोर जाने के लिए तैयार है। जयकुमार के पुत्र अनन्तवीर्य ने देखा कि चन्द्रमा तीनों लोकों को प्रकाशित करके नारों सहित जा रहा है। सम्राज्ञी सुभद्दा ने स्वप्न मे देखा कि यशस्त्रनी ब्रीर सुनदा के पास बैठकर इन्द्राणी घोकाकुल हो रही है। वाराणनी नदेश चित्रायद ने स्वप्न देखा कि सूर्य पृथिवी को प्रकाशित करके ब्राकाश को ब्रोर उड़ा जा रहा है। इस प्रकार ब्रीर भी ब्रनेक लोगों ने इसी प्रकार के नाना स्वप्न देखें।

प्रातःकाल होने पर सबने राजपुरोहिन तथा निमित्त शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों से अपने-अपने स्वप्न बता कर उनका फल पूछा। उन निमित्त ज्ञानियों ने विचार कर उत्तर दिया —भगवान ऋषभदेव सम्पूर्ण शेष कर्मों को नष्ट करके अनेक मुनियों के साथ मुक्त होनेवाल है। पुरोहित स्वप्नों का फल बना ही रहेथे, तभी आनन्द नामक एक व्यक्ति राज्य-सभा में आया। उसने महाराज भरत को यथोचित नमस्कार करके भगवान का सम्पूर्ण बृत्तात्त मुनाबा और कहा कि भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि का सकोच कर लिया है और सम्पूर्ण सभा हाथ ओडकर मीन पूर्वक औरी है।

यह सुनते ही सम्राट् भरत सब लोगो के साथ ग्रविलम्ब कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। उन्होंने जाकर भगवान के दर्शन किये, तीन प्रदक्षिणा दी, उनकी स्तुति की भीर महामह नामक पूजा की। इस प्रकार चक्रवर्ती चौदह दिन तक भगवान की सेवा करते रहे।

उस दिन माघ कृष्णा चतुर्वशो के सूर्योदय का शुभ मृहतं था। श्रभिजित नक्षत्र था। भगवान इस पुष्प-बेला मे पूर्व दिशा की श्रोर मुख करके पर्यकासन से विराजमान हो गये। उनके साथ के एक हजार मृनियो ने भी ग्रास्म-विजय की ग्रन्तिम तैयारी की। भगवान ने सूक्ष्मिक्याप्रतिपाति नामक तृतीय शुक्ल ध्यान के द्वारा मन, बचन, काय इन तीनो योगो का निरोध किया श्रीर फिर ग्रन्तिम गुणस्थान मे ठहरू कर प्र--उ-ऋ-लू इन ह्रस्व श्रक्तरों के उच्चारण में जितना काल लगता है, उतने काल में ध्युपरतिक्यानिवृत्ति नामक चौथे खुक्ल ध्यान के द्वारा सेव श्रवातिया कर्मों का नाश कर दिया। वे सिद्धत्व पर्योय को प्राप्त हो गये। ग्रास्मा की श्रनन्त विश्वति को भ्रयट करने बोले ग्रास्मा के ग्राठ गुण उनवे प्रगर हो गये—सम्बन्दक, मनतः व्यान, ग्रनन्त पर्यान, भावन्त विश्वति स्व अवगाहन, सूक्ष्मत्व और अव्यावाध । ये गूण आठ कर्मों के विनाश द्वारा उत्पन्न हये थे । वे इस शरीर की छोड कर तन वान वलय में जा विराजे। वे लोक के अग्रभाग पर स्थित हो गये। वे निर्मेल, निरावरण, निष्कलक शुद्ध म्रात्म रूप मे स्थित हो गये। वे जन्म-मरण से रहित हो गये, कृतकृत्य हो गये। सिद्ध परमात्मा हो गये। जनके साथ १००० मृनि भी मुक्त हये।

भगवान का निर्वाण हो गया, यह जान कर सब देव और इन्द्र वहाँ आये। भगवान का शरीर पारे के समान विखर गया था। तीर्थं दूर के शरीर के परमाण अन्तिम समय विजली के समान क्षणभर में स्कन्ध

पर्याय को छोड़ देते है। इन्द्र ने सब देवों के साथ भगवान के निर्वाण कल्याणक की पजा की। भगवान का निर्वाण फिर भगवान के कृत्रिम शरीर को पालकी मे विराजमान किया। फिर इन्द्र ने तीन अग्नि कुण्ड स्थापित किये। एक अभ्निकुण्ड भगवान के लिये, दूसरा अभ्निकुण्ड गणधरो के लिये वायी स्रोर तथा तीसरा अग्नि कृण्ड गणधरो के स्नतिरिक्त स्रन्य सामान्य केवलियो के लिये

बायी और स्थापित किया। फिर उन कुण्डो मे अग्नि स्थापित की, गन्ध-पुष्प ग्रादि से पूजा करके चन्दन, ग्रगूह, कपुर, केशर आदि सुगन्धित पदार्थों और घी, दूध आदि द्वारा उस अग्नि को प्रज्वलित किया और उस शरीर को उसमे रख दिया। ग्रन्ति ने थोडे ही समय मे शरीर का वर्तमान ग्राकार नष्ट कर दिया। उन्होंने शेष मनियो के शरीर का भी इसी प्रकार संस्कार किया।

फिर इन्द्रों ने पच कल्याणकों को प्राप्त होने वाले भगवान वृषभदेव के शरीर की भस्म उठाकर 'हम लोग भी ऐसे ही हो यह सोचकर बड़ी भिक्त में अपने ललाट पर, दोनो भजाओं में, गले में और ललाट पर लगाई। फिर सबने मिलकर ग्रानन्द नाटक किया ग्रीर ग्रपने-ग्रपने स्थानो को चले गये।

भगवान का निर्वाण होने पर भेद विज्ञानी भरत चक्रवर्ती को मोह उत्पन्न हुआ और वे शोक सन्तप्त हो गये। उस समय वषभसेन गणधर ने उन्हें ससार का स्वरूप बताते हुये समभाया, जिससे चक्रवर्ती का मोह भग हो गया और गणधर देव के चरणों में नमस्कार करके वे अयोध्या नगरी को वापिस लौट गये।

सिद्धक्षेत्र कैलाश (श्रष्टापद)---भगवान ऋषभदेव का निर्वाण अप्टापद पर्वत से हुआ । अप्टापद को ही ग्रनेक स्थानो पर कैलाश पर्वत भी कहा गया है। इसलिए कैलाश ग्रीर ग्रप्टापद दोनो स्थान भिन्न-भिन्न न होकर एक ही है।

कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र है। यहां से भ्रमेक मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है। भगवान ऋषभदेव के ग्रानिरिक्त भरत ग्रादि भाइयो ने, भगवान ग्राजितनाथ के पितामह त्रिदशजय, व्याल, महाव्याल, ग्रन्छेस, ग्राभेस, नागकुमार, हरिवाहन, भगीरथ आदि असस्य मुनियो ने कैलाश पर्वत पर आकर तपस्या की और कमीं को नष्ट करके यही से मुक्त हुए।

ु. भगवान ऋषभदेव की स्मति मे भरत चक्रवर्ती ने ७२ जिनालय बनवाये और उनमें रत्नों की प्रतिमाये विराजमान करायी। ये प्रतिमाये और जिनालय सहस्रो वर्षों तक वहा विद्यमान रहे। सगर चकवर्ती के ब्राटेश से उनके साठ हजार पुत्रों ने उन मन्दिरों की रक्षा के लिये उस पर्वत के चारों और परिखा खोद कर गंगा को वहा बहाया। बाली मृनि यही तपस्या कर रहे थे। रावण उन्हे देखकर बडा ऋद हम्मा भौर जिस पर्वत पर खडे वे तपस्या कर रहे थे, उस पर्वत को ही उलट देना चाहा। तब वाली मुनि ने सोचा—चक्रवर्ती किल्पेरा. भरत ने यहा जो जिन मन्दिर बनवाये थे, वे इस पर्वत के विचलित होने से कही नष्ट न हो जाये, यह विचार कर उस पर्वत को उन्होंने अपने पर के अगुठे में दबा दिया, जिससे रावण उस पर्वत के नीचे दवकर रोने लगा। इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि भरत द्वारा निर्मित ये मन्दिर और मूर्तियाँ रावण के समय तक तो अवस्थ ही वी।

कैसाज की बाकुति-- कैलाश की बाकुति ऐसे लिंगाकार की है जो घोडश दल कमल के मध्य खडा हो। इन सौलह दल वाले शिखरों में सामने के दो शिखर अक कर लम्बे हो गये है। इसी माग से कैलाश का जल गौरी-कुष्ड में गिरता है। कैलाश इन पर्वतों में सबसे ऊचा है। उसका रंग कसौटी के ठोस परवर वैसा है। किला बर्फ

से ढके रहने के कारण ज़ह रजतवर्ण-दिखाची पड़ता है। दूसरे भ्रंग कच्चे लाल मटमंते पत्यर के हैं। मानसरोवर को म्रोर से इसकी चढ़ाई डेढ मील की है जो बहुत कठिन है। कैलाश के शिखर के चारों कोनो में ऐसी मन्दिरा-कृतिया स्वतः बनी हुई हैं जैसे बहुत से मन्दिरों के शिखरों पर चारों घोर बनी होती है।

तिब्बत की झोर से यह पर्वत ढलान वाला है। उघर तिब्बतियों के बहुत मन्दिर वने हुये है। तिब्बत के लोगों में कैलाश के प्रति वडी श्रद्धा है। झनेक तिब्बती तो इसकी बत्तीस मील की परिक्रमा दण्डवत प्रतिपात ह्यारा लगाते हैं। लिग-पूजा इस शब्द का प्रचलन तिब्बत से ही प्रारम्भ हुआ। तिब्बती भाषा में लिंग का झर्ष क्षेत्र या तीर्थ है। झतः लिग-पुजा का झर्ष तिब्बती भाषा में तीर्थ पुजा है।

केलाश झोर झस्टापद—प्राकृत निर्वाण भिन्त में 'झट्टावर्याम्म ऋसहो' झर्थात् ऋषभदेव की निर्वाण भूमि झस्टापद वतायी है। किन्तु सस्कृत निर्वाण भिन्त में झस्टापद के स्थान में केलाश को ऋषभदेव की निर्वाण भूमि माता है—केलाश शेल शिखरे परिनिवृंतो उसी, शेलेशिशावनुपपद्य वृषो महात्मा।' सस्कृत निर्वाण काण्ड में एक स्लोक में निर्वाण क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा है—"सह्याचल च हिमबत्यपि सुप्रतिस्ठे।' इसमें सम्पूर्ण हिमालय को ही निर्वाण क्षेत्र माता है।

एक ही स्थान के लिये आचार्य ने तीन नाम दिये हैं। इसमें लगता है, ये तीनो नाम समानाथंक ग्रीर पर्यायवाची है। कही-कही हिमबान के स्थान पर धवलगिरि शब्द का भी प्रयोग मिलता है। यदि यह मान्यता सही है कि ये सब नाम पर्यायवाची है तो केलाश या अप्टापर कहने पर हिमालय में भागीरथी, अलकनत्दा श्रीर गगा तटवर्नी बदीनाथ, केदारनाथ, गयौंकी, यस्त्रीत्री से लेकर नर-नारायण, द्रोणगिरि, गौरीशकर, नन्दा, त्रिशृली, श्रीर मुख्य केलाश यह सम्पर्ण प्रदेश ही निर्वाण क्षेत्र हो जाता है।

हिमालय में रियन तीयों को घ्यानपूर्वक देखने से इस मान्यता का समयंन होता है। भगवान ऋषभ-देव के पिता नाभिराय ने बद्दीनाथ मन्दिर के पीछे वाले पर्वत पर तपस्या की थी। वहां उनके करण विद्यमान है। र भगीरथ ने कैलाश पर्वन पर जाकर शिवगुष्न नामक मुनि में दीक्षा ली थी और उन्होंने गगान्तट पर तपस्या की थी। इन्हें ने सीरसागर के जल से अगोरथ मुनि के करणों का अभिषेक किया था। उस चरणोरक का प्रवाह गंगा काकर मिला या। तभी से गगानदी लोक में तीर्थ मानी जाने लगी। उन महामुनि भगीरथ ने गगा तट पर जिस शिला पर खड़े होकर तपस्या की थी, वह शिला भगोरथ-शिला कहलाने लगी। वह अब भी विद्यमान है। भगीरथ की तपस्या का यह वर्णन जैन' शास्त्रों में मिलता है।

बद्रीनाथ मन्दिर की मूर्ति भगवान ऋषभदेव की है। इसमें इस तथ्य पर प्रकाश पढ़ता है कि चक्रवर्ती भरत ने जिन ७२ जिन-मन्दिरों का निर्माण कराया था, वह केवल कैलाश में नहीं, ब्रिपितु सारे हिमालय में विभिन्न स्थानों पर कराया था।



1 It may be mentioned that Linga is a Tibetan word for Land. The northern most district of Bengal is called Darji-Ling, which means Thunder's land.

S.K. Roy, Pre-historic India and Ancient Egypt., p. 28

### ११. नाभिराय और मरुदेवी

जैन पुराणो मे नाभिराय का जो वर्णन मिलता है, उसके अनुसार वे अन्तिम मनु ये। वे तेरहवे मनु प्रसन-जित के पुत्र ये। वे भरतक्षेत्र मे विजयार्थ पर्वत से दक्षिण की ओर मध्यम आर्थ खण्ड में उत्पन्न हुये थे। उनका विवाह अत्यन्त मुन्दरी मन्देवी से हुआ था। उस समय कल्पवृक्ष रूप प्रासाद उस

जंन पुराणों में नाभि क्षेत्र में नेष्ट हो गये थे किन्तु केवल नाभिराय का ही कल्पवृक्ष प्रासाद बाकी बचा था जो दश राय स्रोर मस्वेची खण्ड का था। इसका नाम सर्वेनोभद्र प्रासाद था। इन्द्र ने उनके लिये अपरोध्यानगरी की रचना की। उसमें उनके लिये और त्रिलोकोनाथ नीथं द्वार भगवान के उपयुक्त प्रासाद

की रचना की और आदर सहिन उनको उस प्रासाद में पहुचा दिया। उनके यहा आदि नीर्थकर ऋषभदेव का जन्म हुआ।

ुजब ऋषभदेव राज्यभार का दायित्व संभालने योग्य हुए तो. महाराज नाभिराज ने उनका. राज्याभिषेक

कर दिया। यथा--

मरुदेवी

'नृषा मूर्घाभिषिक्ता ये नाभिराज्युरस्सरा।

राजवद राजीसहोध्यमस्यसिच्यत तैः समम ।। - आदि पूराण १६।२२४

श्रयांत् सव राजास्रो में श्रेष्ठ यह ऋषभदेव वान्तव में राजपद के योग्य है, ऐसा मानकर नाभिराज स्रादि राजास्रो ने उनका एक साथ स्रभिषेक किया।

हसने पञ्चान् जब तीर्थ हूर ऋपभदेव ने दोक्षा ली, उस समय भी महाराज नाभिराज और महारानी महतेवी क्रय लोगों के साथ तपकल्याणक का उत्मव देखने के निये पालकी के पीछे चल रहे थे।

### मरुदेव्या समं नाभिराजो राजशतंर्वृतः । स्रनुसस्यौ तदा दृष्टुं विभोनिष्कमणोत्सवम् ॥

—आदिपुराण १७।१७८

अर्थात् उस समय महाराजा नाभिराज भी मरुदेवी तथा मैकडी राजाओं से परिवृत्त होकर प्रभु ऋषभ-तेव के तप कत्याणक को उत्सव देखने के लिये उनके पीछे जा रहे थे।

उस समय का दृश्य बडा विचित्र था । एक ही समय मे विविध रसो का परिपाक हो रहा था ।

ऊर्ध्वं नवरसा जाता नृत्यदम्सरसां स्फुटाः।

नाभेयेन विमुक्तानामधः शोक रसोऽभवत् ॥

—हरिवश पुराण १।११

— ऊपर तो ब्रप्सराक्षों के नृत्य से नौ रस प्रगट हो रहे थे ब्रौर नीचे पृथियों पर तीर्थक्कर ऋषभदेव द्वारा छोडे हुए जन बोक रस से ब्रभिभृत हो रहे थे।

भावार्य रिवर्षण के अनुसार ऋषभदेव ने बन में पहुचकर 'माता-पिता' और वन्धुजनों से आज्ञा लेकर 'जमों सिद्धाण' कहकर पच मृष्टि लोच करते हुए ध्रमण दिगम्बर दीक्षा लेली। यथा—

'श्रापच्छणं ततः कृत्वा पित्रोर्वन्यु जनस्य च।

'नमः सिद्धेभ्य' इत्युक्त्वा श्रामण्यं प्रत्यपद्यत ।। -- पद्म पूराण ३।२५२

उपयुं नत अवतरणों से यह तो स्पष्ट ही है कि तीर्थ द्वार ऋषभदेव के दीक्षा कल्याणक के समय उनके माता-पिता विद्यमान थे। किन्तु इसके बाद वे दोनों कितने दिन जीवित रहे अथवा उन्होंने श्री सद्भागवत से अपना शेष जीवन किस प्रकार भीर कहा व्यतीत किया, इसके सम्बन्ध में जैन साहित्य में नाभिराज और अभी तक कोई स्पष्ट उल्लेख हमारे देखने में नहीं आया। किन्तु इस विषय में हिन्दू पुराण

'श्रीमद्भागवत' में महर्षि शुकदेव ने जो विवरण प्रस्तुत किया है, वह झत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके लिये हम महर्षि शुकदेव के चिर ऋणी है। महर्षि लिखते हैं— विवितानुरागमापौर प्रकृति-जनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिक्य सह सरदेव्या विज्ञा-लायां प्रसन्ननिष्णेन तपसा समाधियोगेन......महिमानवाप ।

- श्रीमद्भागवत ४।४।४

(टीका) झापौर प्रकृति पौरान्प्रकृतींश्वाभिष्याप्य विस्तोजुरागो यस्मिन् । कथंमूतो नाभिः । जनयदः जनाः पौरावयः पर्व प्रमाणं यस्य सः । झास्मजं धर्मसर्यादा-स्कृणार्थमभिषच्य । ..... विशालायां वदरिकाभमे । प्रसन्तः परानुद्वेजकं निपुणं व तीवं तेन उपासीनः सेवमानः कालेन तन्मक्रिमानं जीवन्मृक्तिसवाय ।

—श्रीधर स्वामीकृत संस्कृत टीका काशी

अर्थात् पुरवासियो म्रोर प्रकृति को अभिव्याप्त करने वाला जिनका प्रेम प्रसिद्ध है, भीर नगरवासियों को जो प्रमाणभूत थे ऐसे नाभिराज धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिये अपने पुत्र वृषभदेव का राज्याभिषेक करके वदरिकाश्रम में प्रसन्न मन से घोर तप करते हुए यथासमय जीवन्मुक्त हो गये।

उक्त कथन से नाभिराज और मरुदेवी के अन्तिम जीवन पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। इसके अनुसार नाभिराज ऋषभदेव के राज्याभिषेक के बाद मरुदेवी के साथ बदरिकाश्रम में गये और वहाँ घोर तप करके

जीवन्मुक्त हो गये।

टीका में विशाला का अर्थ वदिरकाश्रम किया है। इस स्थान पर वदरी नामक भ्राहियों की बहुलता है। इस स्थान पर उस समय मुनिजनों का आश्रम रहा होगा। जिसके कारण इस स्थान को वदिरकाश्रम कहा गया है। निश्चय ही श्री नाभिराज की घोर प्राल्य के कारण मनुष्यों का व्यान इस स्थान की ब्रोर आहल हुआ और जिल स्थान से उन्होंने जीवन्ध्रमित पाई, वह स्थान परम पावन नीर्थधाम वन गया और अपने पिनामह की स्मृति में सम्राट्भरत ने वहा एक भव्य मन्दिर बनवाया और उसमें तीर्थकर ऋष्पभदेव की प्रतिमा विराज-मान कराई। परम्परागत रूप से वह मन्दिर और मृति अब तक विद्यमान है। निश्चय ही यह मन्दिर और मृति वह नहीं है जो भरन ने बनवाई थी। मन्दिर का जीणोंद्वार और नविनर्माण होता रहा। मृति भी वदल गई, किन्तु फिर भी मनि ब्याननीन प्यासन से बैठे नीर्थकर ऋषभदेव की ही रही।

इस सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहां भगवान ऋषभदेव का एकाधिक बार विहार हुमा, समवसरण लगा, उसके आसपास तपस्या की और मुक्ति प्राप्त की। इसलिए स्पष्टत यह जैन तीर्थ रहा है।



# १२. ऋषभदेव का लोकव्यापी प्रभाव

ऋषभदेव को मान्यता सारे लोकमानस में छा गई थी। देश की समस्त जनता उन्हे अत्यन्त श्रद्धी की दृष्टि से देखती थी। उनके हर कार्यकलाप में उसे नवीनना ग्रीर ग्रपूर्वना प्रतीन होती थी। वह उनकी प्रत्येक गति-

ऋषभदेव से सम्बन्धित तीर्थ छौर पर्व विधि को बड़े विस्मय और भिक्त से देखती थी। जो कार्य उसे श्रद्भूत प्रतीत होता था, उसकी स्मृति सुरक्षित रखने के लिये उस स्थान और तिथि को मान्यता देकर उस कार्य का स्मरण करती थी। यही कारण था कि उनकी गतिविधि से सम्बन्धित प्रत्येक स्थान तीर्य बन गया और प्रत्येक तिथि पर्व बन गई। बहु परम्परा किसी न किसी रूप में आज तक सरक्षित है।

भगवान का जन्म प्रयोध्या में हुम्रा था। भगवान के रहने के लिये इन्द्र ने उसकी रचना सर्वप्रथम की थी। कर्मयुग के पूर्वकाल में निर्मित यह सर्वप्रथम नगरी थी। इसी मे भगवान ने जन्म लिया, इसी मे बचयन, ऋषभदेव का लोकव्यापी प्रभाव ७३

किशोरावस्था थीर योवन विनाया। इसी मे रहकर उन्होंने सृष्टि में कर्म का प्रचलन किया, इसी में रहकर ससार की समुण व्यवस्थाये प्रचलित की। भगवान का सम्पर्क पाकर प्रवास वे वन गई। लोग यहाँ ब्रांते और श्रद्धा से उसकी रज उठाकर माथे में लगाते। सभव है, उस रज में भगवान को चरण रज मिली हो। लोक के लिये ब्रयोध्या का कण-कण पवित्र और करनीय था। जगरपित भगवान का सम्पर्क पाकर अयोध्या नोर्थभूमि बन गई। लोहां पारस का स्पर्भ पाकर सोना बन जाता है। सहत्व पारस का है, लोहे का नहीं। ऋषभवेद के कारण अयोध्या तीर्थ का गई। और जम-तिथ महान पूर्व हो गई। महत्व प्रपास का है। लोग अयोध्या जाते हैं तो मित का पास को अपने कर जो अपने कर की अपने स्वास के जन्म-काल की नाना लीलाओं के दर्शन होने लगते हैं। उठाते हैं और अयोध्या के गती कुनों और सण्डहरों में भगवान के जन्म-काल की नाना लीलाओं के दर्शन होने लगते हैं। उतकों कल्पित छीव मानस चक्षुओं के आगे प्राकार प्रहण करके नाचने लगनी है और श्रद्धा से मस्तव उनके चरणों में स्वत भूक जाता है। मसार के प्रपच और स्वयक्त के समित पता है। से स्वा क्यों स्वयक को समित पता है। की स्वयक अपने आपने पता है। स्वयक से समित पता है।

प्रभावक प्रभेदेव ने एक दिन अयोध्या का त्याग कर दिया, अयोध्या के मोह का त्याग कर दिया। वे ससार शरीर और भौगों से विरक्त हो गये और दीक्षा लेली। छह माह के उपवास का नियम ले लिया। उसके बाद वे ब्राह्मर के लिये निकले । उनके प्रति लोगो मे ब्रापार श्रद्धा-भिक्त तो थी किन्तू ब्राह्मर दान को विधि का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। छह माह तक वे घुमते रहे। रत्न, कन्याये, हाथी, घोडे, वस्त्र, भ्रलकार तो ले-लेकर लोग आये. किन्त बाहार कोई नहीं दे सका। यह सोभाग्य मिला राजकमार श्रेयान्म का। हस्तिनापुर के पण्य जागे, श्रेयान्स के पुण्य जागे। भगवान विहार करते हुए हस्तिनापुर पधारे। भगवान को देखते ही कुमार श्रेयान्स को पहले जन्म की वह घटना स्मरण हो ब्राई, जब उसने मूनि को ब्राहार-दान दिया था। ब्रादर से वह उठा, भिवत से उसने भगवान को यथाविधि पडगाहा और श्रद्धा से उसने आहार दिया। उस समय इक्ष-रस के कलश भरे हुए रक्खे थे वहाँ। श्रात्मविभोर होकर उसने भगवान को श्राहार मे वही इक्ष-रस दिया। भगवान ने श्रनासक्त भाव से वही लिया। तीर्थकर भगवान का यह प्रथम ब्राहार था। कर्मभूमि मे एक मूनि को दिया गया यह प्रथम ब्राहार था। कुमार श्रेयान्स प्रथम दाता था भगवान इस दान के प्रथम पात्र थे। हस्तिनापुर भगवान को दिये ग्राहार-दान का प्रथम स्थान था। देवताओं ने इस प्रथम दान की सराहना की. राजकुमार श्रेयान्स का जय-जयकार किया, भगवान की स्तृति की। किन्तु जनता ने इस घटना की स्मिति को अभिट बना दिया-हस्तिनापुर को महान तीर्थ मानकर और आहार-दान की उस तिथि वो -- ग्रापाट कृष्णा तृतीया को पर्व मानकर । तृतीया ता वर्ष में चौबीस श्राती है, किन्तू यह ततीया तां ग्रमाधारण थी, ग्रपूर्व थी, ग्रद्धदूर्व थी, ग्रथ तपूर्व थी। इस तृतीया को तो भगवान का निमित्त पाकर श्रेयान्स कमार ने. सोमप्रभ ने, लक्ष्मीमती ने श्रीर समस्त दर्शको ने श्रक्षय पुण्य-सचय किया था। इसलिये इस तिथि को पर्व मानकर ही जनता को सन्तोप नहीं हुआ। इस तुतीया को अक्षय तृतीया मानकर उसको विशेष गौरव प्रदान किया। किस वृद्धिसागर महामानव ने यह नाम दिया इस तिथि को श्राज में नाखों करोड़ों वर्ष पहले। उस स्वजात मनीपी को हमारे प्रणाम है। 'अक्षय' इस एक शब्द में ही उसने पर्व का सारा इतिहास लिख दिया।

भगवान तो निरीह थे, बीतराग थे। ब्राहार लिया और चल टिये। मीन घारण किये एक हजार वर्ष तक ध्यान भीर विहार करने रहे। तब वे एक दिन पुरिस्ताल नगर के बाहर उद्यान में पहुचे। एक बटवृक्ष के नीचे एक विलाग दर पहुचे। एक पटवृक्ष के नीचे एक विलाग दर पद्मास्त नगाकर ध्यानस्थ हो गये। उनकी सारी इत्यां सिमट कर मन में समा गई। मन ब्राह्मा में निरीहित हो गया। उन्हें विमल केवलजान की प्राप्ति हो गई। वे समस्त लोकालोक के ज्ञाता-दृष्टा बन गये। वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी वन गये। भगवान ऋष्यदेव के जीवन का यह ज्वलन्त अवसर था। सही मायनो में वे ब्राभी भगवान करें थे। इससे भी वड़ी और महत्वपूर्ण एक घटना और घटी यहाँ पर। देवो ने इसी स्थान पर समबसरण की रचना की। भगवान का उसमें प्रथम धर्मोपदेश हुआ। एक हजार वर्ष में स्वेच्छा से लिया मीन प्रथम बार भंग हुआ। भगवान का उसमें प्रथम द्वार भंग हुआ। भगवान का उसमें प्रथम प्रभापते हिसा।

भगवान को जिस स्थान पर केवलज्ञान हुआ और प्रथम दिव्य-ध्विन खिरी, उस पुरिमताल को लोग

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

'प्रयाग' कहने लगे झौर उसे तीर्थभूमि मान लिया। जिस वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान ने तपस्या की, केवल ज्ञान हुआ और धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया, जनना ने उस वट वृक्ष को प्रणाम किया और उसके सम्मान को सुरक्षित रुक्षने के लिये उसे अक्षय वट कहने लगे। महान् प्रभु के अस्पकालिक सम्पर्क ने उस वट वृक्ष को भी महान् बना दिया। और फागुन सुदी एकादशी का दिन पर्व दन गया, जिस दिन भगवान को केवलजात हुआ था।

केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् भगवान ने सम्पूर्ण देश में विहार किया। गृहस्य दशाँ में उन्होंने लोक को बदला था. लोक-व्यवस्था को बदला था। ग्रब वे लोकमानस को बदलने के लिये उपदेशदेने लगे। गृहस्थ थे तो जनता का आहार-विहार बदला था, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन गये, तब जनता का आचार-विचार बदल दिया, सोचने की दिष्ट बदल ही। पहले शरीर के लिये सब कछ किया, अब झात्मा के लिये सब कछ करने लगे। पहने कर्म-व्यवस्था बनाई. ग्रब धर्म-व्यवस्था बनाने लगे। कौन-सा देश था, जहाँ वे नहीं गये। कीन सा क्षेत्र था, जहाँ उनको दिव्य गिरा मे लोगों ने श्रवगाहन नहीं किया। धर्म की उस पावन मन्दाकिनी में श्रालोडन करके जन-जन के मन में शुद्ध प्रस्फृटित हो उठी । हिमालय के उत्त ग शिखर उनके गम्भीर नाद से ग ज उठ । मेदानो मे उनके उपदेशों की शीतल बयार बहुने लगी। वे आर्य देशों में गये, अनार्य देशों में गये। उनके समवसरण में गरीब आते थे, अमीर आते थे। रक ब्राते थे, सम्राट् ब्राते थे। गाय भी ब्राती थो ब्रौर शेर भी ब्राते थे, चृहे भी ब्राते थे, बिल्ली भी ब्राती थी। उनका समवसरण समाजवाद का सच्चा केन्द्र था, विभिन्न मतो ग्रीर विरोधी जीवो के सह ग्रस्तित्व का ग्रदभत स्थान था। विभिन्नता मे एकता और विरोधों में समन्वयं का एक अलौकिक मच था। अशान्त मन वहा जाकर शान्ति पाताथा, ऋरताकी स्राग पर सौहार्दका शीतल जल बरस कर उसे शान्त कर देता था। भगवान की स्रात्मा श्चानन्द और शान्ति की निधान थी। उनके चारो झोर का वातावरण उसी झानन्द और शान्ति से व्याप्त हो जाता था। उनके सान्तिध्य मे पहचकर अनुभव होने लगता था कि मानो जीवन मे अप्रशान्ति और दुख के सारे दाग धल पुछ गुये है। वे मख से नहीं बोलते थे, उनके रोम-रोम से शान्ति और प्रेम बोलता था। उनका व्यक्तित्व अलौकिक था. उनका उपदेश ग्रेलीकिक था ग्रीर उनका प्रभाव ग्रेलीकिक था।

भगवान बिहार और उपदेश करते हुए एक दिन कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वे कैलाश के उनुग शिखर पर खड़े होकर ध्यानलीन हो गये। उनके निकट एक हजार मुनि भी ध्यान लगाकर खड़ हो गये। चक्रवर्ती भरन अप्रैर असक्य जनसेदिनी हाथ जोड़े हुए भगवान के दिध्य रूप का दर्शन कर रही थी। कैनाश के निर्फरणों का कल करता हुआ शीनल जल बहुकर गीरीकुण्ड में गिर रहा था। सारा पर्वत हिंस के कारण रजन के नमान देवन धवल हो रहा था। भगवान के मुख की दीप्ति निरन्तर बढ़नी जा रही थी। यह दोप्ति बढ़ने-बढ़ने सूर्य-प्रभा जैंगी हो गई, किन्तु शीनल और गिरमध । कुछ काल के बाद करोड़ों गूर्य मानों एक स्थान पर आ गरे। फिर बहु तंज-पुज जल-थल को, आकाश-पाताल को, लोक-म्रलोक को प्रकाशित करता हुआ अदृश्य हो गया। भगवान का निर्वाण हो गया।

कैलाश धन्य हो गया, जो भी वहांथे वे धन्य हो गये, सारा लोक धन्य हो गया। देव श्रीर देवेन्द्रों ने मिलकर श्रानन्दोत्सव किया। चक्रवर्ती भरत ने वहाँ स्वर्ण मन्दिर श्रीर स्तृप निर्मित कराये। लोक ने कैलाश को महान नीचं घोषित किया श्रीर उस निधि को-माध कृष्णा चतुर्दशी को महान पूर्व स्वीकार किया।

भगवान का पाधिव रूप नहीं रहा, किन्तु उनकी स्मृति सजोये ये तीर्थ और पर्व लाखी करोडो वर्ष के अन्तराल को पारकर ग्राज तक जन-जन के मन में भगवान को जीवित रक्षेत्र हुए है। भगवान का भौतिक शरीर नहीं रहा, किन्तु उनका यंग शरीर तब तक रहेगा, जब तक ये चाद सितारे ग्राकाश में चमकते रहेगे।

श्रीमद्भागवन पुराण भक्ति का ग्रमर ग्रन्थ माना जाता है । बैष्णव सम्प्रदाय मे जितने परम बैष्णव श्लोर महाभागवन हुए है, उनको विष्णु-भक्ति की प्रेरणा इसी ग्रन्थ मे मिली थी । रामानृजाचार्य, बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य,

निम्वार्काचार्य, चैतन्य महाप्रमु झादि की भक्ति-साधना का मूलाघार श्रीमद्भागवत ही था। इस श्रीमद्भागवत में श्राप्य से भगवान विष्णु के चौबीस झवतारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रन्थ के झनु-सार चौबीस झवतारों के नाम इस प्रकार हैं—नाभि सरोवर में से एक कमल उत्पन्न हुआ।। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। इन्ही से सारे अवतार प्रगट हुए। कुल अवतारों की संख्या चौबीस थी—१ सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार ये चार ब्राह्मण २ शूकरावतार ३. नारद ४ नर-नारायण ४. कपिल ६ दत्तात्रेय ७ यज्ञावतार ८ ऋषभदेव ६. पृथु १० मत्स्यावतार ११. कच्छपावतार १२ मन्दन्तिर १३ मोहिनी १४ नरसिंह १४ वामन १६. परशुराम १७ व्यास १८ राम १६ बलराम २० भीक्रण २० वद्व २२ कल्कि

श्रीमद्भागवत में चौबीस प्रवतार स्वीकार किये है, किन्तु नाम उपयुक्त बाईस प्रवतारों के ही दिये है। कुछ विद्वान हस ग्रीर हयग्रीव नामक दो प्रवतार और मानते हैं और इस प्रकार प्रवतारों की चौबीस सरूपा की पूर्ति करते हैं। कुछ अन्य विद्वान् चौबीस की सरूपा पूर्ति इस प्रकार करते हैं — रामकृष्ण के अतिरिक्त बीस अवनार तो उपयुक्त है ही। शेष चार अवनार श्रीकृष्ण के ही अग्र हैं। स्वय श्रीकृष्ण तो पूर्ण पुरुष है। वे अवतार नहीं, अवनारी है। अत श्रीकृष्ण को अवनारों में नहीं गिनते। उनके चार अंश इस प्रकार है— १. केश का अवतार २ स्तर्पण वतराम ४ परब्रह्म।

इस महापुराण मे भगवान ऋषभदेव का वर्णन कई स्थलो पर किया है। यहा उन स्थलो से लेकर ऋषभ-देव-चरित्र ज्यों का त्यों (हिन्दों भाषा में) दिया जा रहा है। इसमें ऋषभदेव के चरित्र पर तो प्रकाश पडता ही है, उनकी महानता के भी दर्जन होते हैं। इसमें कुछ नये तथ्यों का उदशाटन भी होता है—

"राजा नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से ऋष्भदेव के रूप में भगवान ने क्राठवा अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहसो का वह मार्ग दिखाया जो सब ब्राधमों के लिये बन्दनीय है।"

- श्रीमद्भागवत १।३।१३

"राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म निया। इस स्रवतार में समस्य स्नासीत्रयों से रहित रहकर, अपनी इन्द्रियों और मन को अत्यन्त बान्त करके एवं अपने न्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों को भाति योगचर्या का आवरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहस्त पद प्रशाम स्रवतन्त्रयों कहते हैं।

-श्रीमदभागवत २।७।१०

स्वायम्भव मनु के पुत्र प्रियक्षत थे। उन्हें परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे निरत्तर क्रमाध्यास में लीन रहते थे। पिता ने उन्हें राज्य-भार सीपना चाहा, किन्तु उन्होंने उमे स्वीकार नहीं किया। नव ब्रह्माजी द्वारा समभाने पर उन्होंने राज्य स्वीकार किया। राज्य शासन करते हुए भी वेहादि उपधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी ग्रात्मा की सम्पूर्ण जीवों के म्रात्मभूत प्रस्थातासा से एकीभाव में स्थित हो गई।

उन्होंने झपने रथ पर चढ़कर पृथ्वी की सात परिक्रमाय दी। उस समय उनके रथ के पहियों से जो लीके बनी वे ही मान समृद्र हुए। उनमें पृथ्वी में सात ढीप बन गये। उनके नाम कमग्र. जम्बू. प्रत्यं, शास्मिल, कुष, कीव्यं, त्राक और पुण्कर ढीप है। उनमें से पहले-पहले की झपेक्षा आगे-आगे के ढीप का परिमाण दूना है और ये समृद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों और पेले हुए है। मान समृद्र त्रमश सारे जल, ईस के रस, मिंदरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठं जल से मरे हुए है।

प्रियन्नत के सान पुत्र थे—ग्रम्नीध्न, इस्मिज्ञ्च, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधानिध्य और वीतिहोत्र । इन पुत्रो को एक-एक द्वीप का राज्य दे दिया। आग्नीध्न जम्बूद्वीप के राजा बने । उनके नी पुत्र हुए—नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलाम्न, रम्यक, हिरणम्य, कुरु, भद्राश्व और केनुमाल । आग्नीध्न ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हों के समान नाम बाले नी वर्ष (भूखण्ड) बनाये और उन्हे एक-एक पुत्र को सौप दिया।

पिता के परलोक गमन करने पर नौ भाइयो ने मेरु की नौ कन्यास्रो से विवाह कर लिया। नाभि ने मेरु-देवी से विवाह किया। बहुत समय तक नाभि के कोई सत्तान नहीं हुई। तब स्पित ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से भगवान की झाराधना की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया — भी स्वय ही सपनी स्रयकला से स्नम्नीझ-नन्दन नाभि के यहाँ स्रवतार लगा क्योंकि प्रपने समान मुभ्के कोई स्नीर दिखाई नहीं देता।

जैन धर्मका प्राचीन इतिहास

महारानी मेरुदेवी के सुनते हुए उसके पनि से इस प्रकार कहकर भगवान श्रन्तर्थान हो गये। उस यज्ञ में महिष्यों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किये जाने पर श्रीभगवान महाराज नामि का श्रिय करने के लिये उनके रिनवास में महारानी मेरुदेवी के गर्भ से दिगम्बर सन्यासी श्रीर ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रगट करने के लिये शुद्ध सत्वमय विग्रह ने प्रगट हुए।

—पर्चम स्कन्ध तृतीय ग्रध्याय

'राजन् । नाभिनन्दन के अग जन्म में ही भगवान विष्णु के वज्ज-अकुश आदि चिह्नों से गुबन थे। समना, शास्ति, वैराग्य और ऐष्वयं आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिना दिन वदता जाना था। यह देखकर मन्त्री आदि प्रकृति वर्ग प्रजा, बाह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलापा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करे। उनके मुन्दर और सुडील शरीर, विपुल कोर्ति, तेज, वल, ऐदवर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरना आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम 'ऋषभ' (अंट्र) रक्षता।

एक बार भगवान इन्द्र ने ईप्यावश उनके राज्य मे वर्षा नहीं को। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इन्द्र की मूर्खता पर हवते हुए अपनी योग माया के प्रभाव में अपने वर्ष अजनाभवण्ड में खब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छानुक्त श्रेष्ठ पुत्र पाकर अध्यन्त झानस्वमन हो गये। और अपनी ही इच्छा में मनुष्य शारीर धारण करने वाले पुराण पुत्र श्रीहरि का सप्रेम लालन करते हुए, उन्हीं के लीला विलास से मुख्य होकर 'बल्स' तात !'ऐसा गदाय वाणी में कहते हुए बडा मुख्य मानने नयें।

जब उन्होंने देला कि मन्त्रिमण्डल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लियं राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों की देलरेल में छोड दिया। ब्राप अपनी पत्नी मध्देवी के सहित बदिश्वाध्यम को चले गये। वहा ब्रहिसा वृत्ति में, जिसमें किसी की उद्वेग न हो, ऐसी की त्राल्यण तपस्या और ममाधियों के द्वारा भगवान वानुदेव के नर-नारायण रूप की आराधना करते हुए समय ब्राने पर उन्हों के स्वरूप में लीन हो गये।

भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाभलण्ड को कर्म भूमि मानकर लोकसग्रह के लिये कुछ काल गुरुक्त में वाम किया। गुरुदेव को यथोजिन दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रदेश करने के लिये उनकी आजा ली। । फिर लोगों को गृहस्थ में की शिक्षा देने के लिये देवराज इन्द्र की हुई उनकी करणा जयन्तों में विवाह किया तथा थोत-स्मानं दोनों प्रकार के शास्त्रोगिद्द कर्मों का आचरण करते हुए उनके गर्भ में अपने ही समान गुण वाले मी पुत्र उन्यस्त किये। उनमें महायोगी भरतजी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान् थे। उन्हों के नाम में लोग उस अजनाभलण्ड को भारतबंद कहने लगे। उनमें छोटे कहावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, भागत्व, केन्न, भहमेन उन्द्रपृत्, विदर्भ, और कीवन्द्र ये तो राजकुमार छोप नव्य आइयोग में बढ़े एव थेटल थे। उनमें छोटे कहित हरि, अन्तरिक्ष, प्रवद, पिप्तवादम, आविहाँक, दूमिल, चमस और करभाजन ये तो राजकुमार भागवन धर्म का प्रचार करने वाले यह भगवद्भकत्व थे। भगवान की महिमा गें महिमान्वित और पर्म छोल्लि में पूर्ण इनका पित्र चित्र वित्त हरित उन्हें स्वत्र के प्रसार के प्रमान की महिमा गें महिमान्वित और परम छोल्लि में पूर्ण इनका पित्र चित्र के अपने वाले यह असम के असम में आगे (एकाद्य कर्म में) कहेंगे। इनसे छोटे जयन्ती के उच्चामी पुत्र पिता की आज्ञा का पत्रन करने वाले थे। वे पृथ्य कर्मों का अनुष्ठान करने से सुद्ध होकर ब्राह्मण हो गये थे।

भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतन्त्र होने के कारण स्वय सवंदा ही सब प्रकार की अनयं परस्परा से रहिन, केवल आनन्दानुभव स्वरूप और साक्षान् ईश्वर ही थे तो भी अज्ञानियों के समान कार्य करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आवरण करके उनका तत्व न जानने वाल लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शान्त, मुहद्द और कारुणिक रहकर धर्म, अयं, यश, मन्तान, भोग मुख श्रीर मोक्ष का स्प्रह करते हुए गृहस्वाश्रम से लोगों को नियमित किया। महापुनण जैसा-वैसा आवरण करते है, दूसरे लोगे उसी का अनुकरण करने लगने है। याविष व सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ रहस्य को जानते थे। तो भी आह्मणों की वतलाई हुई विधि से साम-दानादि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार मिन्न-

भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रब्य, देश, काल, झायु, श्रद्धा धौर ऋत्विज झादि से मुसम्पन्न सभी प्रकार के सो-सो यज्ञ किये। भगवान ऋपभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष प्रपन्ने निये किसी से भी झपने प्रभु के प्रति दिन-दिन बढ़ने वांते अनुराग के गिवा झोर कभी किसो बस्तु की इच्छा नहीं करता था। यहीं नहीं, आकाश कुमुमादि आविष्यमान वन्तु की भागि कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टियात भी नहीं करना था।

--श्रीमदभागवत पचम स्कन्ध, चत्रथं ग्रध्याय ऋषभदेवजी के सो पत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त ग्रीर भगवद्भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दों पर बैठा दिया अपेर स्वय उपेशमशील निवृत्ति परायण महामृतियों के भित्त, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिलकल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रक्खा ग्रीर सब कछ घर पर रहते ही छोड दिया। ग्रव वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगम्बर हो गयं, उस समय उनके वाल विखरे हुए थे। उन्मत्त का सा वेष था। इस स्थिति मे वे आहवनीय (अग्निहोत्र की) अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गये। और ब्रह्मावतं देश से बाहर निकल गये। वे सर्वथा मौन हो गये थे। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड, अन्धे, बहरे, गगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधन बने जहाँ-तहाँ विचरने लगे। कभी नगरों और ग्रामों में चले जाते. कभी खानो, किसानो की बस्तियो, बगीचो, पहाडो, गावो, सेना की छावनियो, गोशालाओ, स्रहीरो की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते । कभी पहाड़ों, जगलों और आश्रमों में बिचरते । वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार बन में विचरने वाले हाथी को मिक्खयाँ सताती है, उसी प्रकार मुखं और दृष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तम करते। कोई धमकी देते, कोई भारते, कोई पेशाब करते, कोई थक देते, कोई ढ़ेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेकते, कोई अधोबाय छोडते और कोई खोटी-खरी सुना कर उनका तिरस्कार करते । किन्तु वे इन सब बातो पर ध्यान नहीं देते । इसका कारण यह था कि अस से सत्य कहे जाने वाल इस मिथ्या शरीर में उनकी ब्रहता-ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य-कारण रूप सम्पूर्ण प्रपञ्च के साक्षी होकर ग्रुपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए ग्रुप्लण्ड चित्त वित्त से श्रकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लम्बी-लम्बी बाहे, कन्धे, गले, और मुख आदि आगो की बनावट बडी सकुमार थी। जनका न्वभाव से ही सुन्दर मुख स्वाभाविक मधर मुस्कान से ग्रीर भी मनोहर जान पडता था। नेत्र नवीन कमल-हल के समान बड़े ही सहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिये हुए थे। उनकी पुत्रलियाँ शीतल एवं सन्तापहारिणी थी। वन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ने थे । कपोल, कान और नासिका छोटे-बड़े न होकर समान एवं सन्दर उन नना कार्याः श्री नथा उनके श्ररफुट हास्युक्त मनोहर मुखारिक्ट को शोभा को देखकर पुर-निरियो के चित्त में क्यारेट का मचार हो जाता था तथापि उनके मुख के शरो जो भूरे रग की लम्बी-लम्बी धृषराली लटे लटकी रहती थी, उनके महान भार श्रीर श्रवधतो के समान धृलि धुसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पडते थे।

जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनना योग साधन मे विध्न रूप है और टससे बचने का उपाय वीभत्स बृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ती। वे लेटे ही लेटे खाने-पीने, चवाने और मल मुत्र स्वाग करने नगे। वे अपने स्वागे हुए भले लोट-लोट कर नगरीर को इससे सान लेते। किंग्नु उनके मल मे पुर्माध नही थी, वडी मुगन्ध थी और वायु उस मुगन्ध को लेकर उनके चारो और दस योजन तक सारे देश सुर्माध्यकर देती थी। इसी भकार गी, मुग और कालादि की वृत्तियों को स्वीकार करके उन्हों के समान कभी चलते हुए, कभी खडे-खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे-लेटे ही खाने-पीने और मल-मुत्र का त्याग करने लगते थे।

परीक्षित ! परमहसों को त्याग के खादशं की शिक्षा देने के लिये इस प्रकार मोक्षपित भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगवर्याओं का सावरण किया। वे निरन्तर सर्वश्रेष्ठ महान् झानन्द का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से सम्पूर्ण प्राणियों के ब्राप्तमा के आप्तम के प्राप्त मान्यव्यक्त पात्र ने सिक् का भेद नहीं था। इसलिये उनके सभी पुरुपार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास खाकाश गमन, मनोजिबत्व (मन की तिक के समान झरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुच जाना) अन्तर्धान, परकाय प्रवेश, दूर की बाते सुन लेना स्रोर दूर के दृश्य देख लेना स्नादि सब प्रकार की सिद्धिया श्रपने स्नापही सेवा करने को स्नाई; परन्तु उन्होंने उनका सन से स्नादर या ग्रहण नहीं किया।

श्रीमद्भागवत पचम स्कन्ध पचम अध्याय

'भगवान ऋषभदेव यद्यपि इन्द्रादि सभी लोकपालों के भी भूषणस्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भाति स्वसूतों के से विविध वेष. भाषा स्रीर सावरण से अपने ईस्वरीय प्रभाव को छिपाये रहते थे। सन्त में उन्होंने योगियों को देहत्याग की विधि सिखानें के लिये अपना नारीर छोड़ना जाही। वे अपने अन्तःकरण में अन्ति करण सिखा रामियों को देहत्याग को निर्मा कर से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिग्येह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गये। इस प्रकार लिगदेह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का द्यारा योगमाया की वासना से केवल अभिमानाभात के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देववा कोक, वेक और दक्षिण आदि कुरक कर्णाटक के देशों में गया और मुहे मे पत्थर का टुकड़ा डाले लया बाल विवेर उन्मत के समान दिगम्बर कप से कुरक कर्णाटक के देशों में गया और मुहे में पत्थर का टुकड़ा डाले लया बाल विवेर उन्मत के समान दिगम्बर कप से कुरक कर्णाटक के देशों में गया और मुहे में पत्थर का टुकड़ा डाले लया बाल विवेर उन्मत के समान दिगम्बर अपने करा। इसी समय कम्मावात से भक्तभोर हुए वासों के घर्षण से प्रवत दावाग्न समय उन्हों और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल तपटों में लेकर ऋष्यभदेव जी के सहित भस्म कर दिया।

... अगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिये ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन जाक्यों को कहा करते हैं—अहाँ! सात समुद्रो वाली पृथ्वी के समस्त हीप भ्रीर वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुष्पमूमि है वर्षों कि यहां लोग श्रीहर्रि के मगलमय भ्रवतार-चिरन्नों का गान करते हैं। अहाँ! महाराज प्रियत का वन बड़ा ही उज्ज्वन एव सुम्वपूर्ण है जिसमें पुराण पुरुष भ्री आदिनारायण ने ऋषभावतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहस्य भर्म का अगवरण किया। इन जन्मरहित
भगवान ऋषभवेत के मार्ग पर कोई इसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है। क्योंकि योगी लोग जिन योगसिद्धियों के लिये लालायित होकर निरस्तर प्रमत्त करते रहते हैं, उन्हे उन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत्

श्रीमद्भागवत पचम स्कथ षष्ठ ग्रध्याय

'हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवनीण होकर उन्होंने आत्ममाक्षात्कार के साधनों का उपदेश दिया है।

—शीमद्भागवन एकादश स्कथ चतुर्थ ग्रध्याय भगवान ऋषभदेव भ्रौर कुछ वैदिक देवनाओं के रूप में ग्राध्वर्यजनक रूप में समानना दिखाई पड़ती। है। उसमें यह सन्देह होता है कि भगवान ऋषभदेव और उन देवताओं का व्यक्तित्व विभिन्न नहीं. अपित

्णकही है अर्थात् ऋषभदेव और वे देवता एक है, भिन्न नहीं है, केवव नाम-रूप का ही भगवान ऋषभदेद अन्तर है और वह नाम रूप का अन्तर भो आलकारिक वर्णन के कारण है। यदि उन और अपूल वैदिक आलकारिक वर्णनों के भून तथ्य को हम हदयाम कर सके तो उससे कुछ नये रहत्य उद्वा

वैस्ता टित किये जा सकते हैं। तब भारत के प्राचीन धर्मी और सात्यताओं की विभिन्तता में भी एकता के कुज बीजों और मूत्रों का अनुसन्धान किया जा सकता है। हमारा ऐसी विश्वतास है कि यदि विश्व के धर्मों की मौलिक एकता का अनुसन्धान करने का प्रयत्न किया जाय तो भगवान ऋषभदेव का रूप उससे अत्यन्त महायक हो सकता है।

श्रनेकता में एकता श्रीर विभिन्नतात्रों में समन्वय ये दो सूत्र ही मतमेदों को दूर कर सकते है श्रीर नाना-स्मक अन्तर्द्ध न्द्वों की कटुना को कम कर सकते हैं। ऋषभदेव जैन और वैदिक इन दोनों भारतीय धर्मों के श्राराध्य रहे है। जैनों ने उन्हें प्रषम तीर्थंकर माना है और वैदिक पुराणों में उन्हें भगवान के अवतारों में श्राठवा अवतार स्वीकार किया है। इस प्रकार ऋषभदेव प्राचीन भारत में, प्रागितिहासिश्च काल में सम्पूर्ण जनता के समान रूप संपूज्य रहे हैं। श्राज भी जैन श्रीर वैदिकों के बीच सौहाद और समन्वय का कोई सामान्य श्राचार बन सकता है तो वह ऋषभदेव ही हो सकते हैं।

यहा हम ऋषभदेव और कुछ वैदिक देवताओं के पुराणवर्णित रूप का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तृत

करना चाहेगे। उससे प्रगट होगा कि दोनों चरित्रों में कितनी ग्रदभत समानता है।

अधिकांश इतिहासकार यह स्थीकार करते हैं, कि शिवजो वैदिक आयों के देवना' नहीं थे। जब वैदिक आयों भारत में आये थे, उस समय शिव जी के उपासकों की सख्या नगण्य नहीं थी। सिन्धु उपन्यका और मोहऋष्यभेवेव नजींदडी-हडणा शासा की खुदाई में शिवजी की मान्यों की उपलब्धि से भी इस बात
और शिवजी की पुष्टि होनी है कि प्राचीन काल में शिवजी की मान्यता बहुत प्रचलित थी। उन्हें शिव, मानों से पजा जाता था।

ऋषभदेव किस प्रकार शिव बन गये, इसका उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता है। ईशान सहिता में उल्लेख हैं कि माघ कृष्ण चतुर्दशों की महानिशा में भ्राद्दिव करोड़ों सूर्य की प्रभावाले शिवलिंग के रूप में प्रगट हुये।

### माध कृष्ण चतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि । शिर्वालगतयोदभतः कोटि सर्य सम प्रभः ॥

शिवपुराण में तो स्पष्ट उल्लेख है कि मुफ्त अंकर का ऋषभावतार होगा। वह सज्जन लोगो की शरण भीर दोनबन्ध होगा। भीर उनका अवतार नोवा होगा।

#### इत्थं प्रभावः ऋषभोऽवतारः शंकरस्य मे । सतां गतिदानबन्धनंबमः कथितस्त नः ॥ शिवपराण ४।४७

इन उल्लेखो से स्पष्ट है कि ऋषभदेव और शिवजी एक ही ब्यक्ति थे। भ्रव यह विचार करना झेप रह जाता है कि शिवजी का जो रूप विकसित हुआ, उसका मूल क्या था। इसके लिये दोनो के समान रूप पर नुलना-रमक विचार करना रुचिकर होगा—

हिगम्बर रूप—भगवान ऋषभदेव ने राजपाट छोड़ कर मुनिदीक्षा लेली। ब्रर्षात् वे निर्यन्थ दिगम्बर मुनि वन गये। श्रीमद्भागवत के अनुसार उनके शरीर मात्र परिग्रह वच रहा था। वे मलिन शरीर सहित ऐसे दिखाई देते थे, मानो उन्हे भृत लगा हो।

शिवजी को भी नग्न माना है और उनके मिलन शरीर को प्रदर्शित करने के लिये देह पर भभूत दिखाई जाती है। वेदों में जिस शिश्नदेव का उल्लेख मिलता है, उसका रहस्य भी दिगम्बरस्व में ही निहिन है।

जटाये— ऋपभदेव ने जब छह माह तक कार्योत्सर्गासन से निश्चल खडे होकर तपस्या की, उस काल मे उनके केश बढकर जटा<sup>3</sup> के रूप में हो गये थे। ऋषभदेव की अनेक प्राचीन प्रतिमाये जटाजूटयुक्त मिलती है। शिवजी भी जटाजुटघारी है।

नन्दी—जैन तीर्थकरों के चौबीस प्रतीक चिह्न माने गये हैं। तीर्थकर प्रतिमास्रों पर वे चिह्न स्रक्ति रहते हैं। उन चिह्नों से ही तीर्थकर-प्रतिमा की पहचान होनी है, ऋषभदेव का प्रतीक चिह्न वृषभ (बैल है। शिवजी का बाहन भी वृषभ है।

कैलाश — ऋषभदेव ने कैलाश पर जाकर तपस्या की श्रीर झन्त में वही से उन्होंने निर्वाण (शिव पद) प्राप्त किया। शिवजी का धाम भी कैलाशपर्वत माना गया है।

शिवराश्र— ऋषभदेव ने माघ कृष्णा चतुरंशी को कैनाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया था। यही तिथि शिवजी के निग-उदय की तिथि मानी जाती है। कही कही शिवराशि माघ कृष्णा चतुरंशी को न मान कर फाल्गुन कृष्णा चतुरंशी को मानी जाती है। यह अन्तर उत्तर और दक्षिण भारत के पञ्चाङ्गो के अन्तर के कारण है। 'काल माध्यीय नागर वण्ड' में इस अन्तर पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार है—

t In fact, Shiv and the worship of Linga and other features of popular Hinduism were well established in India long-long before the Aryans came.

<sup>-</sup>K. M Pannikkar, a survey of Indian history. p. 4

२ पद्मपुरासा (१२०७-२८८ । ब्रादिपुरासा १८१७४ । हरिवंशपुरासा ६१२०४

### माघ मासस्य शेवे या प्रथमे फाल्गुणस्य व । कृष्ण चतुर्वशो सा तु शिवरात्रिः प्रकीर्तिता ॥

भ्रर्थात् दक्षिण वालो के माघ मास के उत्तर पक्ष की तथा उत्तर वालो के फाल्गुन मास के प्रथम पक्ष की कृष्णा चतर्दशी शिवरात्रि कही गई है।

उत्तर भारत वाले मास का प्रारम्भ कृष्ण पक्ष से मानते है ब्रोर दक्षिण वाले शुक्ल पक्ष से मानते है। वस्तुत. दक्षिण भारत वालो का जो माघ कृष्णा चतुर्दशी है, वहीं ,उत्तर भारत वालो की फाल्गुण कृष्णा चतुर्दशी है। ईशान सहिता में शिवलिंग के उदय की तिथि स्पष्ट शब्दों में माघ कृष्णा चतुर्दशी वताई है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चका है।

गंगावतरण — जैन मान्यता है कि गगानदी हिमवान पर्वत के पद्म सरोवर से निकल कर पहले पूर्व की स्रोर स्रोर फिर दक्षिण की स्रोग बहती है। वहा गगाकूट नामक एक चबूतरे पर जटाजूट मुकुट से सुशोभित ऋष्मभेदेव की प्रतिमा है। उस पर गगा की धारा पड़ती है। मानो गगा उनका अभिषेक ही कर रेरही हो। इसी प्रकार विवजी के बारे में मान्यता है कि गगा जब आकाश से अवनीर्ण हुई तो शिवजी की जटाओं में आकर गिरी और बही बहुत समय तक विलोन रही।

त्रिशृत भीरे अन्धकासुर—जैन शास्त्रों में ऋषभदेव के केवल ज्ञान-प्राप्ति के सिलसिले में अनेक स्थानों पर आलकारिक वर्णन मिलता है कि उन्होंने त्रिरत्न (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्ज्ञारित्र) रूप त्रिशृल से मोहनीय या मोहासूर का नाश किया अथवा शृद्ध लेश्या के त्रिशृल से मोह रूप अन्धकासूर का वध किया।

इसी प्रकार शिवजी त्रिञ्लधारी और अन्धकोसूर के सहारक माने गये है । इसीलिए शिव-मूर्तियो के साथ

त्रिशल और नरकपाल बनाये जाते है।

सिंग पूजा - तीर्थंकरों के गर्म-जन्म-दीक्षा-केवल ज्ञान ग्रीर निर्वाण कल्याणक जहा होते है, वे स्थान क्षेत्र मगल ग्रीम कल्याणक भूमियां मानी जाती है। ऋष्मभदेव ने कैलाश पर्वन में निर्वाण प्रात्त क्या। कैलाश का आकार लिया जैसा है। वक्तवाती भरत ने कैलाश के आकार के घण्टे बनवाये थे ग्रीर उन पर ऋष्मभदेव की प्रतिमा उल्कीण कराई थी। तिब्बती भाषा में लिय-पूजा का अर्थ क्षेत्र-पूजा होता है। कैलाश तिब्बती भाषा में लिय-पूजा का अर्थ क्षेत्र-पूजा होता है। कैलाश तिब्बती क्षेत्र में है। तिब्बती केलाश क्षेत्र को प्रतिमा उक्ति केलाश पर्वत की पूजा का ही आग्नय था। किन्तु जब शैव धर्म नाश्त्रिकों के हाथों में पढ गया, तब लिय क्षेत्र के ग्रथं में न रहकर पुरुष की जननेद्रिय के अर्थ में निया जाने लया। इत्ता हो नहीं, उन्होंने पर्वत पर तपस्या के फलस्वरूप आप्ता हुई आरम-सिद्धि को पार्वती नाम में एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व दे दिया और पुरुष लिय के साथ स्त्री की भग-पूजा की कल्यना कर डाली।

- १ प्रादिबिगुणपिडिमाधी ताधी जट मडट सेहरिल्लाधी। पिडिमोबिरिस्म गगा प्रसिमिन्तगणा व नापदि ।। तिरोय गणाति ४००० निरिषह सीसिट्टिय बुजकाशिय विहासए जडाम्बल । जिलामिविनुमए। वा ग्रीटिबग् मत्यए गगा।।
- २ निरवाश-तिसूच पारिय मोहधासुर कवष विदहरा ।

  सिद्ध सम्बन्धस्वा प्रसिहना हुण्याय कथता ।

  —धवतक सिद्धान्त प्रस्तु वीर सेनाचार्य
  शुद्ध लेक्या त्रिश्रुवेन मोहनीय रिप्तूर्वेन ।

  —हिस्बाधरासा

इस प्रकार ऋषभदेव भीर शिवजी के रूप में जो श्रद्भुत समानता दिलायो पडती है, वह संयोग मात्र अथवा आकित्मक नहीं है। बत्कि लगता है, दोनों व्यक्तिन्व पृथक्-पृथक नहीं है, एक हो है। इन्दौर ख़ादि कई म्यूजियमों में योगलीन शिव मूर्तियो और ऋषभदेव की ध्यानलीन मूर्तियों को देखने पर कोई अन्तर नहीं दिलाई पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जो के चिरत्न का जो कवित्व की भाषा में श्रालकारिक वर्णन किया गया है, यदि उस परत को हटा कर चित्र को तह में भाके तो वे ऋषभदेव दिलाई देने लगेंगे। ऋषभदेव ने तपस्या करते हुए कामदेव पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी, शिवजी ने कामदेव का सहार किया था। वया अन्तर है दोनों में ? शिवजी के जिस तृतीय नेत्र और उनके सहारक रूप को कत्यना को गई है, वही ऋषभदेव का आत्मजान रूप तृतीय नेत्र और उनके सहारक रूप को कत्यना को गई है, वही ऋषभदेव का आत्मजान रूप तृतीय नेत्र ही राग-इंग-मोह का सहार किया।

अत यह असदिग्ध रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि ऋषभदेव और शिवजी नाम से ही भिन्न है, वस्तुत भिन्न नहीं है। इसीलिए, शिवपुराण ७।२।६ में ऋषभदेव को शिव के अट्ठाईस योगावतारों में नीवा अवतार स्वीकार किया गया है।

विष्णुपुराण हिन्दू पुराणों मे विशिष्ट स्थान रखता है। इसके रचियता श्री पराशरजी है। इसके प्रथम

अब अध्याय चार से छह मे ब्रह्माजी की उत्पत्ति और लोक-रचना का विवाद वर्णन किया गया ऋषभदेव और ब्रह्मा है। इसमें बताया है कि ब्रह्माजी नामिज है। उनकी पुत्री सरस्वती है। वे चतुमूँ से है

कवल निमित्त मात्र ही है। क्योंक उसकी प्रधान कारण नो सुब्ध पदाना की, मृश्टि की रचना से भगवान तो कवल निमित्त मात्र ही है। क्योंकि उसकी प्रधान कारण नो सुब्ध पदार्थों की जित्तवा ही है। वस्तुओं की रचना से निमित्त मात्र को छोड़कर श्रीर किसी बात की ब्रावहयकना भी नहीं है क्योंकि वस्तु नो प्रपनी ही बीक्त से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है।

ब्रह्माजी ने नानुर्वेण्यं ब्यवस्थाकी। उन्होंने कृत्रिम दुर्ग, पुर तथा खर्वट झादि स्थापित किये। कृति झादि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापित ब्रह्मा जी ने प्रजाके त्यान झीर गुणो के झनुसार सर्वादा, वर्ण झोर आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाल समस्त वर्णों के लोक झादि की स्थापना की।

जैन पुराणों के अनुसार ऋष्यभदेव भी नाभिज अर्थान् नाभिराज से उत्पन्न हुवें थे। उनकी पुत्री का नाम ब्राह्मो था। ब्राह्मों और नस्दर्शती प्यायवाची शब्द है। ऋष्यभदेव जब समयसण्य में विराजमान होने थे तो उनके चारों दिशाओं में मुख दिखाई देने थे। उन्होंने कृषि आदि पदकर्मी का उपदेश दिया, प्राम-नगर, सेट आदि की स्थापना की. ज्यो-रथक्था स्थापिन की।

एक उल्लेख योग्य बान यह है कि ब्रादि ब्रह्मा के ब्रनेका नाम पुराणों और कांशों में मिलते है—जैसे हिरण्यगर्भ, प्रजापति, चतुरानत. स्वयस्भू, प्रात्मभू, मुरलेट, परमेन्टी, पितामह, लोकेंग, ब्रज खादि। जैन पुराणों में ऋष्मभदेव के लिये भी इन नामों का प्रयोग प्रचुरता में मिनता है। ब्रह्मा के नामों में परमेन्टी शब्द हमारा ध्यान सबसे खिक खाकपित करता है। जैन परम्परा का तो यह पारिभाषिक शब्द है, जो ब्रहेन्त, सिद्ध, प्राचार्य, उपाध्याय और मुनियों के लिये प्रयुक्त होता है और जो इस युग की आदि में सबै प्रथम ऋष्मदेव के लिये ही प्रयुक्त हुआ था।

उपर्युक्त विवरण के अनुसार ब्रह्मा और ऋषभदेव के नामो और कामो की समानना देख कर यह विद्वास करना पड़ना है कि ब्रह्मा और ऋषभदेव एक ही ज्यक्ति के दो नाम है।

वैदिक साहित्य के वानरशाना तथा केशो और भगवान ऋषभदेव - श्रीमद्भागवत मे ऋषभावतार के उद्देश्य के सम्बन्ध में जो स्पष्ट विवरण दिया है — जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है, वह विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है। उसमे बताया है —

र्वाहर्षि तस्मिन्नेव विष्णुदल भगवान् परमोषिभिः प्रसादितो नाभे प्रियश्विकीर्षया तदवरोधायने मेरुवेध्यां क्षमन्दिर्घायतुकामो वातरञ्जनानां श्रमणानामृष्योणामुर्ध्यमन्यिनां शुक्लण तनुवावततार ॥ ५१३।२० मर्थात् हे विष्णुदन परीक्षित ! यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्त किये जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रिनवास में महारानी मेरुदेवी के गर्भ से वातरखना (दिगम्बर) श्रमण ऋषियों और अध्वेरेता मृनियों का धर्म प्रगट करने के लिए शुद्ध सस्वमय विग्रह से प्रगट हए।

इस उस्लेख में यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋष्भदेव की मान्यता और पूज्यता के सम्बन्ध में जैनो और हिन्दुओं में कोई मतभेद नहीं है। जैसे वे जैनियों के प्रथम नीर्थकर है, उसी प्रकार वे हिन्दुओं के लिए साक्षात् विष्णु समवान के अवतार है। दूसरी बात यह है कि प्राचीनना को दृष्टि से ऋष्भदेव का अवतार राम और ऋष्ण से भी प्राचीन माना गया है। और इस अवतार का उद्देश्य वातराना श्रमण मुनियों के धर्म की प्रगट करना बतलाया गया है। भागवत प्राण में यह भी बताया गया है कि

'ग्रयमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थः ॥ ४।६।१२ ॥

क्रथाँत् भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुये लोगों को कैवल्य की शिक्षा देने के लिये हुआ था। जिन वातरक्षना और ऊर्ध्वरेता श्रमण मुनियों के धर्म को प्रगट करने और कैवल्य की शिक्षा देने के लिये ऋष्भदेव का अवतार हुआ वे वातरशना मुनि यहाँ अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान थे। उनका उल्लेख भारत के प्राचीनतम माने जाने वाले ग्रन्थ वेदों में भी मिलता है। एक सूक्त में वातरक्षना मुनियों की कठोर साधना का इस प्रकार वर्णन किया गया है।

> 'मुनयो बातरशनाः पिशंगा वसते मला। वातस्यानु ध्राजि यन्ति यहे वासो श्रविक्षत।। उन्मदिता मोनेयेन बाता स्नातास्थिमा वयम्। शरीरेवस्माकं युवं मर्तासो स्नाभ पश्ययः॥

> > --- ऋग्वेद १०।१३६।२-३

ब्रथांत् असीन्द्रियार्थदर्शी वातरशना मुनि मल धारण करते है जिससे वे पिगल वर्ण दिखाई देते है। जब वे बायु की गति को प्राणीपासना द्वारा धारण कर लेते है ब्रथांत् रोक लेते है, तब वे ब्रयनी तप की महिसा से दीप्यसान होकर देवतास्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। सब लीकिक ब्यवहार को छोड़ करके हम मौन वृत्ति से जन्मत बत् बायु भाव को प्राप्त होते है और तुम साधारण मनुष्य हमारे बाह्य शरीरमात्र को देख पाने हो, हमारे सच्चे ब्राम्यतर स्वरूप को नहीं। (ऐसा वे बातरशना मृति प्राप्त करते है।

ऋग्वेद ने इन ऋचाओं के साथ केशी की स्तुति की गई है— 'केश्यिंन केशी विषं केशी विभति रोदसी।

केशी विश्वंस्वर्द्धशे केशीदंज्योतिरुच्यते ॥

—ऋग्वेद १०।१३६।१

अर्थात् केशी अपिन, जल, स्वर्गऔर पृथ्वी को घारण करता है। केशी समस्त विश्व के तत्त्वों का दर्शन करता है। केशी ही प्रकाशमान ज्योति कहलाता है।

जहाँ बोतरशना मुनियो की स्तुति की गई है, वही केसी की यह स्तुति की गई है। ऐसा लगता है कि केशी इन बातरशना मुनियों के प्रधान थे। ऋष्वेद के बातरशना मुनि और भागवत के बातरशना अप्रण ऋषि एक ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। और यह भी असदिग्ध तथ्य है कि ऋष्वेद के बातरशना मुनियों में श्रेष्ट केशी और भागवत के मब और लटकते हुँय कुटिल, जटिल, किपश केशी वाल ऋषभदेव भी एक ही ब्यक्ति है। ऋप्वेद में उन्हें केशी कहा है और उसमें उनकी जटाओं की ओर सकेन किया है। भागवत में ऋषभदेव के कुटिल, जटिल, किपश केशी को आप में मुशोभित बताया है।

१ श्रीमद्भागवत ४।६।३१

२ पद्मपुराण ३।२८८, हुरिवश पुरास ६।२०४

ऋग्वेद के केशी ऋषभ देव ही थे, इसका समर्थन भी ऋग्वेद की निम्न ऋचा से होता है-'ककर्ववे वृषभो युक्त ग्रासीद् श्रवावचीत सार्थिरस्य केशी।

द्धप् बतस्य द्रवतः सहानस ऋच्छन्ति मा निष्पदो मदगलानीम ॥ ऋग्वेद १०।१०२।६ अर्थात् मुद्गल ऋषि के सारथी (नेता) केशी वृषभ, जो शत्र का विनाश करने के लिये नियक्त थे, उन की वाणी निकली ग्रेंशीत उन्होंने उपदेश किया । जिसके फलस्वरूप मृद्गल ऋषि की जो गाये (इन्द्रियो) जूते हुए दुर्घर रथ (गरीर) के साथ दौड रही थी, वे निश्चल होकर मौदगलानी (मुदगल की स्वात्मवित्त) की स्रोर लौट पदी।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक साहित्य मे जिन वातरशना मनियो का वर्णन मिलता है. वे दिगम्बर जैन श्रमण मिन है और जहां केशी का वर्णन भ्राया है, वह केशी अन्य कोई नहीं, ऋषभदेव ही है।

भगवान ऋषभदेव का व्यक्तित्व अत्यन्त सगक्त और तेजस्वी था। उनकी मान्यता देश और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके देश-देशान्तरों में फैल गई। वे किसी एक सम्प्रदाय, जाति और धर्म के नेता नहीं थे। वे तो कर्म और धर्म दोनो के ही आद्य प्रस्तोता थे। सास्कृतिक चेतना और बौद्धिक जागरण

जैनेतर ग्रन्थों मे ऋषभदेव

के आदा प्रेरक वे ही थे। मानव की आदा सभ्यता को एक दिशा देने का महान कार्य उन्होंने किया था। सारा मानव समाज उनके अनुग्रहो और उपकारों के लिये चिर ऋणी था। वर्ग, जाति और वर्ण के भेदभाव के विना सारी मानव जाति उन्हे अपना उपास्य मानती थी।

उनके विविध कार्यकलायों और ख्यों को लेकर विभिन्न देशों और कालों में उनके विविध नाम प्रचलित हो गये। शिव महापुराण में उन्हें ग्रटटाईस योगावतारों में एक ग्रवतार माना । श्रीमदभागवत में उन्हें विष्ण का ग्राठवा अवतार स्वीकार किया। वेदों में ऋषभदेव की स्तृति विविध रूपों में विभिन्न नामों से की गई है। अनेक ऋचाओं मे उनकी स्तृति अग्नि, मित्र, यम ब्रादि नामों से की गई है। ताण्डय, 'तैलिरीय' ब्रीर शतपथं ब्राह्मण में ब्रग्नि के नाम से उन्हें ब्राद्य (ब्रादि पुरुप) मिथनकर्ता (विवाह प्रथा के प्रचलन कर्ता, ब्रह्म, पुथ्वीपति, धाता, ब्रह्मा, सर्वविद (सर्वज्ञ) कहा गया है। वेदों में उन्हें जानवेदस (जन्म से ज्ञान सम्पन्न) रत्नधाता, विश्ववेदस (विश्व को जानने वाला ) मोक्षनेता और ऋत्विज (धर्म सम्यापक) बताया गया है । वेदो में ग्रनेक स्थानो पर वृषभदेव की स्तूति की गई है। यहा उनमें से कछ मन्त्र दिये जा रहे हैं, जिनका देवता ऋषभ है—

त्वं रथ प्रभसे योधमुख्यमाबो युध्यन्तं वृषभं दशद्यम् । त्व तम्रं वेतसवे स चाहन्त्व तुजि गुणन्तमिन्द्र तु तो ॥

- ऋग्वेद ४। ६। २६। ४

इसका आशय यह है कि युद्ध करने हुए ऋषभ को इन्द्र ने युद्ध सामग्री और रथ प्रदान किया। श्चतिमृष्टो श्रपां वषभोऽतिमृष्टा श्चग्नयो दिव्या.

-- अथर्ववेद १६ वा काण्ड, प्रजापति मुक्त ।

इन्द्र द्वारा राज्य मे वर्षा नही होने दी। तब बुषभदेव ने खुब जल बरसाया। इसी ऋचा का ग्रायय लेकर महाकवि सुरदास ने सुरसागर मे लिखा है-

इन्ट देखि ईरवा मन लायो। करिके फोध न जल बरसायो। ऋषभदेव तब ही यह जानी। कह्यो इन्द्र यह कहा मन प्रानी।। निज बल जोग नीर बरसायो । प्रजा लोग ग्रति ही सूख पायो ॥ ऋषभदेव की स्तुति परक ग्रनेक मन्त्र भी वेदों में मिलते है-

- १ ताण्डय बाह्यसा २५।६।३
- २ तैत्तिरीय ब्राह्मण १।७।२।३, ३।११।४।१, ३।३।१०।२
- ३. शतपथ बाह्यसा १०१४।१।४, ६।२।१।५

ग्रहो मुंचं वृषभ याज्ञिमानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम् । ग्रपां न पातमध्विना हवे थिय इन्त्रियेण इन्त्रियंदस्तभोजः ॥

ग्रथवंवेद १९।४२।४

सम्पूर्ण पापो से मुक्त तथा अहिसक व्रतियों के प्रथम राजा, आदित्य स्वरूप श्री ऋषभदेव का मैं आवाहन करता हूं। वे मुफ्ते बुद्धि एवं इन्द्रियों के साथ वल प्रदान करें।

अनवाणं वृषभं मन्द्र जिह्न वृहस्पति वर्धया नव्यमके ।

ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६० मन्त्र १० मिट्ट भाषी, ज्ञानी, स्तुतियोग्य ऋषभ की पूजा साधक मन्त्री द्वारा वींघत करो। वे स्तोता को नहीं छोड़ते।

एव बभ्रो ृषभ चेकितान यथा हैव न हुणी थे न हंति ।।

ऋग्वेद २।३३।१४

हे शुद्ध दोष्तिमान सर्वज्ञ बृषभ<sup>ा</sup> हमारे ऊपर ऐसी क्वपा करो कि हम कभी नष्ट न हो । इसी प्रकार प्राय सभी हिन्दू पुराणो मे ऋषभदेव का चरित्र वर्णन किया गया है श्रौर उन्हें भगवान का अवतार माना है ।

ब्रह्माण्ड पुराण २।१४ मे उन्हे राजाओं मे श्रेष्ठ ग्रीर सब क्षत्रियों का पूर्वज कहा है-

'ऋषभं पाथिव श्रेष्ठं सर्व क्षत्रस्य पूर्वजम्।'

महाभागत (शान्ति पर्व १२।६४।२०) मे उन्हें क्षात्रधर्म का आद्य प्रवर्तक बताया है— 'क्षात्रो धर्मो ह्यादि देवात् प्रवृत्तः पश्चादन्ये शेषभूताश्च धर्माः।'

श्रीमदभागवत्र में एक स्थान पर परीक्षित ने कहा है-

धर्म बबीवि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् । यदधर्मकृतः स्थान सुचकस्यापि तद्भवेत् ॥

. श्रीमद्भागवत १।१७।२२

ब्रथित् हे धर्मज ऋषभदेव ! ब्राप धर्मका उपदेश करते हैं। ब्राप निरुचय से वृषभ रूप से स्वय धर्म ह। अर्धिम करने वाले जो नरकादि स्थान प्राप्त होते हैं, वे ही स्थान ब्रापकी निन्दा करने वाले को मिलते हूं।

इसी शास्त्र में ऋषभदेव एक स्थान पर अपने नाम की सार्थकता बताते हुए कहते है-

इदं ज्ञारीरं मम दुविभाव्यं सत्वं हि मे हृदय यत्र धर्मः।

पृष्ठे वृतो मे यदथर्मन्नाराद् न्नतो हि मामुषभं प्राहरायाः ॥ ५।४।१६

अर्थात् मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनो के लिये बुद्धिगस्य नही है। शुद्ध सन्य ही भेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे को ओर धकेल दिया है। इसी में सत्यपुरुष मुफ्ते 'ऋषभ' कहने हैं।

वौद्ध साहित्य में भी ऋषभदेव की चर्चा बड़े ब्रादरसूचक शब्दों मे की गई है-

'प्रजापतेः सुतो नाभिः तस्यापि सुतमुख्यते। नाभिनो ऋषभ पुत्रो वं, सिद्धकर्म-वृद्धवतः॥ तस्यापि मणिचरो यक्षः सिद्धो हेमवते गिरौ।

ऋषभस्य भरतः पुत्रः ।

ग्रार्यमन्जु श्री मूल क्लोक ३६०-६२

स्रयात् प्रजापति के पुत्र नाभि हुए। उनके पुत्र ऋषभ थे जो कृतकृत्य स्रीर दृढवती थे। मणिचर उनका सक्ष था। हिमवान् पर्वत पर वे सिद्ध हुए. उनके पुत्र का नाम भरत था।

इसी प्रकार 'धम्मपद' ४२२ मे ऋषभदेव को 'उसभ पवर वीर' म्रर्थात् सर्वश्रेष्ठ बीर कहा है।

वास्तविकता यह है कि ऋषभदेव का व्यक्तिस्व सार्वभीम रहा है। उनकी इस सार्वभीम स्थाति स्रीर मान्यता के कारण भारत के सभी प्राचीन घर्मों ने उन्हें समान रूप से स्रपना उपास्य माना है। ऋषभदेव को जो स्थान और महत्त्व जैन धर्म में भी प्राप्त है, वही स्थान और महत्त्व उन्हें वैदिक धर्म में भी प्राप्त मावनात्मक एकता है। एक मे उन्हें स्राद्य तीर्थकर मानकर मोक्ष-मार्ग के प्रणेता स्वीकार किया है तो दूसरे के प्रतीक ऋषभदेव में उन्हें भगवान का स्रवतार मानकर मोक्ष-मार्ग के स्राद्य प्रणेता माना गया है। वेदों में उनका वर्णन स्रानकारिक जैली में किया गया है तो हिन्दू पुराणों में उनके चरित्र में कुछ स्रतिरजना करदी। इन दोनों ही बातों की परन उघाड कर हम भाक तो इनमें भी वही चरित्र मिलेगा जो जैन पुराणों में है। इसलिये हमारा विश्वास है कि जैन और वैदिक धर्मों की दूरी को कम करने के लिये भगवान ऋषभदेव की मान्यता एक सुद्ध सेतृ बन सकती है।



# भरत-बाहुबली-खण्ड



## 93. भरत की धर्म-रुचि

पुत्रोत्पत्ति, चकोत्पत्ति और भगवान को केवलज्ञान-प्राप्ति के तीन समाचार एक समय में—एक दिन भरत महाराज राजदरवार में बैठे हुए थे। तभी धर्माधिकारी पुष्प ने आकर समाचार दिया—'परम भट्टारक महाराज की जय हो। तीन लोक के स्वामी भगवान ऋषभ देव को केवलज्ञान को उत्पत्ति हुई है। पुरिमताल नगर के उद्यान में इन्द्र और देव भगवान कोवलज्ञान करवाणक मनाने के लिये एक जित हुए है। इसी समय आयुष्त साला की रक्षा करने वाल प्रधिकारी पुरुष ने सम्राट् का अभिवादन करते हुए उच्च स्वर से निवेदन कथा—'सम्राट् का यग-वेभव दिगल्त व्यापी हो। आयुष्यशाला में वन्तरत्त उत्पत्त हुआ है। अभी सैनिक अधिकारी निवेदन समाप्त भी नहीं कर पाया था कि अस्त पुर के कञ्चकों ने सम्राट् के चरणों में भूककर एक और हार्य समाचार मुनाया—'देव के कुल और वैभव को वृद्धि हो। देव के पुत्र-रन का उत्पत्ति हुई है।'

तीनो कार्य एक साथ हुए। तीनो के समाचार एक साथ आयं। सुतकर सम्राट् एक क्षण के लिये विचार सम्म होगये—तीनो ही हर्ष समाचार है। फिर इतमे से किसका उत्सव पहले करता चाहियं। ये तोनो समाचार कमस धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के फल है। सगवान के केवल ज्ञान की प्राप्ति का समाचार धर्म का परिणाम है। चकरन की प्राप्ति अर्थ-पुरुषार्थ का फल है बयोकि चक से ही अर्थ-प्राप्ति होगी। इसी प्रकार पुत्रोत्पत्ति का समाचार काम पुरुषार्थ का फल है। किन्तु वस्तृत तो ये तीनो ही धर्म के साक्षात् फल है। इन सबका मूल धर्म है। अत्र सबसे प्रथम धर्म-कार्य करना चाहिये।

प्रथम कैवल्य-पूजा, सांसारिक कार्य बाद में — सम्राट् ने तीनो कार्यों में धर्म को प्रमुखता दी। श्रत उन्होंने भगवान के केवलज्ञान की पूजा करने का निष्चय किया। वे श्रपने श्रासन से उठं श्रीर सात पग चलकर वहीं से भगवान की भाव वन्दना की। फिर उन्होंने नगर में घोषणा कराई कि भगवान ऋषभदेव को लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञान की प्राप्ति हुई है। महाराज भरत बन्धु बान्धवो सहित भगवान के दर्शनो के लिये प्रस्थान कर रहे है। सब नगरवासी भी महाराज के साथ जाकर भगवान के दर्शनों का पुण्य-लाभ ले।'

राजकीय घोषणा को मुनकर परिजन झीर पुरजन सभी एकत्रिनं हो गये। तब महाराज भरत झपने बन्धुओ, अन्त पुर की दित्रयो झीर नागरिको के साथ सेना लेकर और पूजा की बढी भारी सामग्री लेकर रवाना हुए। लोग विविध बहाने पर चल रहे थे। सिन सेना में विविध प्रकार की ध्वलाये एकहरा रही यी। जब भरत पुरिमताल नगर के बाहर पहुचे तो सबने एक खुटपूर्व दृष्ट देखा; समक्सरण लगा हुझा था; वेलोकेस्वर भगवान झाले कहें के नीचे गन्य कुटी में विराजमान है। भरत ने सर्व प्रथम समक्सरण का प्रदक्षिणा थी। फिर वे समक्सरण की प्रवक्षिणा दी। फिर वे द्वार से भीतर प्रविद्य हुए। वहाँ उन्होंने मानस्तम्भो की पूजा की। फिर वे समक्सरण की

श्चरत की धर्म-रुचि

क्षोभा देखते हुए घ्रागे बढ़े। वे जैसे जैसे घ्रागे बढ़ते जा रहे थे, उनका छाइचर्य भी उसी कम से बढ़ रहा था। एक ध्रद्भुत ससार की सुष्टि निर्मिष मात्र में हो गई, जहां ससार का सम्पूर्ण बैभव विद्यमान है किन्तु उस बैभव को देखकर बैभव प्राप्ति की मन से कोई ललक नहीं, छपिनु सम्पूर्ण वानावरण से धर्म की सुर्राभ व्याप्त है। सासारिक कामनाये मानो समवसरण के द्वार से ही लौट गई हो बयोकि समवसरण के भीतर उनका प्रवेश वर्जिन है।

जब भरत स्तृति कर चुक, तब वे पीठिका से उत्तर कर मनुष्यों के कक्ष में जाकर बैठ गए। सारी सभा स्तब्ध होकर भगवान के मुल की ओर देख रही थी। उस समय भरत ने हाथ जोडकर भगवान से धर्म का स्वरूप पूछा। तब भगवान की दिव्य ध्वनि प्रगट हुई। उन्होंने घर्म का स्वरूप, धर्म के साधन, मार्ग और उसका फल विस्तारपूर्वक बताया। भगवान का उपदेश मुनकर भरत महाराज ने सम्यग्दर्शन की शुद्धि और अण्वतों की परम विशुद्धि को प्राप्त किया। अर्थात् उन्होंने श्रावक के पान अणुक्रत और सप्तशील धारण किए। अन्य अनेक लोगों ने मुनि-दीक्षा धारण की। कुछ ने श्रावक के वन लिए। भरत का आप प्राप्त प्रमान नगर के स्वामी वृष्यसैन ने मिन-दीक्षा ले ली और वह भगवान का मुख्य गणधर बना।

समबसरण से लौटने पर भरत ने पुत्र जन्मोत्सव मनाया और चकरत्न की पूजा की।



### १४. भरत की दिग्विजय

भगवान ऋषभदेव को फाल्गुन कृष्णा एकादशी को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके कुछ दिनो के पदचान् भरत भगवान के दर्शनों के लिए गया था। बौर वहाँ से आकर पुत्र जन्म का उत्सव मनाया था तथा चत्ररत्न की पूजा की थी। इसी प्रकार राज कार्य करते हुए शरद ऋतु आ गई। भरत का दिश्विजय द्वारा प्रभाव निरन्तर बहना जाता था। उन्होंने अनेक उद्धन और प्रताभी राजाओं को अपने वश में चत्रकवतीय कर लिया था। नभी उन्होंने निदन्य किया कि इस विस्तृत अजनाभ वर्ष की विजय करके

सम्पूर्ण देश की राजनैतिक एकता स्थापित की जाय।

यह निश्चय करके उन्होंने दिग्विजय के तिए प्रयाण किया । उन्होंने उत्तरीय और अघोवस्त्र धारण किया । सिर पर मुकुट धारण किया । वक्षस्थल पर कौन्तुभ मणि और कानो में कुण्डल पहने । उनके उत्तर रत्न निर्मित छन्न सुक्षीभित था । उनके दोनो और वाराङ्गनाये चमर ढोर रही थी । वे स्वर्ण निर्मित और रत्नलखित स्व में जाकर विराजमान हो गए । उनके सागे पीछे वारों और मुकुटबढ राजा लोग थे । उनके साथ एक विचाल सेना थी। सबसे ध्रागे पदाति सेना चल रही थी। उसके पोछे कमशः ध्रद्य, रथ और हाथियो पर ध्रारूढ़ सेना थी। सेना की प्रत्येक टुकडी की ध्रपनी ध्रलग ध्वजा थी। जब महाराज भरत नगर में होकर निकले, उस समय मकानों के गवाको से मुन्दिरियों ने उन पर पुष्प ध्रीर लाजा की वर्षा की। चारो ध्रीर महाराज का जय जयकार हो रहा था। सेना के द्यारे ध्रीर महाराज का जय जयकार हो रहा था। सेना के द्यारे ध्रीर महाराज का जय जयकार हो रहा था। सेना के द्यारे ध्रीर वेच हारा रिक्षत चकरत्न चल रहा था। सारो सेना बकरत्न के पीछे पीछे चल रही थी। चकरत्न ध्रीर दण्डरत्न दोनो ही एक-एक हजार देवो से रिक्षत दिव्य ध्रस्त्र होते है।

सबसे पहले वे पूर्व दिशा की झोर गये। सेना के झागे-आगे सेनापित दण्ड रत्न की सहायता से मार्ग को सुगम और समतल बनाता जा रहा था। उन्होंने गगा नदी के तट पर पडाव डाला। मार्ग में जितने राजा मिले, वे

रत्नों का उपहार और यौवनवती कन्याओं को लेकर सम्राट की सेवा में उपस्थित हुए।

दूसरे दिन महाराज भरत विजय पर्वत नामक हाथी पर सवार होकर वर्ते। सेनापितयो ने राजमुद्राष्ट्रित आदेश सारी सेना मे प्रचारित किया कि आज समुद्र-तट पर चनकर ही विश्राम करना है, इसलिएसेना को शीध्रता- पूर्वक प्रयाण करना है। 'इस आदेश के प्रचारित होते हो सेना ने त्वरित गिन में प्रयाण किया। मार्ग में अनेक भयभीत राजाओं ने आकर भरन महाराज को प्रणाम किया और उनकी अधीनता स्वीकार की। कोई राजा महाराज भरत से युद्ध करने का साहस नहीं करना था, इसलिए इन्हें किसी में सन्ध्य, विग्रह, यान, आसन, द्वैशीभाव और आध्य नहीं करने पड़ते थे। भरत ने त तो कभी तलवार पर अपना हाण लगाया और न कभी चनुष पर प्रत्यचा ही चढ़ाई। अनेक स्लेच्छ राजाओं ने उन्हें हाथी दात, गज मुक्ता, चमरी गाय के बाल और कस्तूरी भेट की। मार्ग में सेनापित ने महाराज की आज्ञा से अन्तपालों के सहस्त्रो किलो को अपने अधिकार में किया। अन्तपालों ने रन्न, सुवर्ण आदि भटकर भरत की आज्ञा संवीकार की। इस प्रकार मार्ग के सभी राजाओं को अपने वशवर्ती बनाते हुए गणासागर के तट पर सुवें व वहा गगा के उपवन की वेदिका के उत्तर द्वार में प्रवेश करके वन में पहुच कर सेना ने विश्वाम किया।

भरत महाराज सेना को सेनापित के मुपूर्द करके अकेत ही, दिव्य अस्त्रों से मुसज्जित होकर अजितज्ञय रख में बैठकर समुद्र विजय के लिये चल दिए। उनका रख स्थल और जल सर्वत्र समान रूप से चल सकता था। उन्होंने सारथी को जल से रथ को चलाने का आदेश दिया। उनके आदेशानुसार सारथी ने समूद्र में रथ बहाया। रख बारह योजन तक समुद्र में चला गया। तब भरन ने एक दिव्य वाण धनुष पर गन्धान किया जिस पर लिखा हुआ था कि 'में बृषभदेव तीर्थकर का पुत्र भरत चत्रवर्ती हूं। इसलिए मेरे उपभोग के योग्य क्षेत्र में पहुने वैगले सब व्यंतर देव मेरे अभीन हो। 'वह बाण सनसनाता हुआ मागथ देव के महल के आगन में जाकर गिरा। उसे देखते ही सुमूर्ण व्यन्तरों में आतक व्यापन होगया। भयभीन मागथ देव व्यन्तरों के परिकर सहित उस बाण को रन्त मजूषा में रखकर भागा हुआ भरत के निकट आया और उन्हें अनर्ध्य रन्त भेटकर उनकी आधीनता स्वीकार की। इसके पण्चान भरत पन अपने करवावार में लीटे।

द्याले दिन सेना ने प्रस्थान किया। मेना महाराज के झादेशानुसार समुद्र के किनारे-किनारे चली। चक्रवर्नी का झागमन मुनकर राजा लोग छत्र-मुकुट त्याग कर चक्रवर्नी का स्वागन करने अपने राज्य को सीमा पर भेट लिए उपस्थित हो जाते। जो भोगी विलासी राजा थे, भरत ने उन्हें सत्ताच्छुत करके उनके स्थान पर कुलीन पुरुषों को राज्य शासन सोपा। झनेक राजा भय के कारण राज्य छोडकर भाग गए। जिसने तिनक भी शत्रुता प्रदेशित की, भरत ने उनके राज्य, धन, सपत्ति छीन ली। कोई अन्यायी राजा बच नहीं सका। अनुकृत राजाओं को

सेनापित ने बिना किसी प्रतिरोध के ग्रग, बग, किलग, कुर, श्रवन्सी, पांचाल, काशी, कोशल, विदर्भ, कच्छ, चेदि,जन्स, मुद्दा, पुण्डु, भ्रोण्डु, गीड, दशाणं, कामरूप, कस्मीर, उशीनर, श्रीर मध्यदेश के राजाश्री की अपने बन्ना में कर लिया। उसने कालिन्द, कालकूट, भिल्ल देश श्रीर मल्लदेश में पहुंच कर उनसे झपनी आज्ञा मनवाई। उसकी सेना के हाथियों ने हिभवान पर्वत के निचले भाग से लेकर वैभार श्रीर गोरखीगार्र पर स्वच्छ्य विचरण भरत की दिग्विजय ५६

किया। वे हाथी सुमागक्षी, गगा, गोमती, कपीवती, रथास्फा, गम्भीरा, कालतोया, कौक्षिकी, कालमही, तास्रा, ग्रहणा स्त्रीर निचुरा निदयो तथा लोहित्य समुद्र स्त्रीर कम्बुक नामक सरोवरो में घूमे थे। इन हाथियो ने उदुम्बरी, पनसा, तमसा, प्रमुशा, शुक्तिमनी स्रोर यमुना नदी के जल का निर्वाध पान किया था। इन विजयो हाथियो ने ऋष्यमूक, कोलाहल, मात्य श्रीर नागप्रिय पर्वनो को रोद डाला। इन्होंने चेदि श्रीर ककूश देश के हाथियो को परास्त कर विया।

भरत की सेना के तीव्रगासी घोड़े शोण नदी के दक्षिण ग्रौर नर्मदा नदी के उत्तर क्रोर वीजा नदी के दोनों क्रोर क्रौर सेखला नदी के चारो क्रोर घसे थे।

भरत ने पूर्वदिशा के सब राजाबों को जीतकर दक्षिण दिशा की ब्रोर प्रस्थान किया। दक्षिण में भरत ने त्रिकलिंग, ब्रोड़, कच्छ, प्रांतर, केरल, चर ब्रोर पुत्राग देश के राजाबों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कूट, ब्रोलिक, महिंष, कमेकुर, पाइंप ब्रोर क्रन्तर पाइंप देश के राजाबों के मस्तक अपने चरणों में नवाये। चक्रवर्ती की ब्राज्ञानुसार उनका सेनापित जयकुमार तेला, इक्षमुनी, नकरवा, वगा, स्वमना, वैतरणी, माषवती, महेन्द्रका, गोदाबरी,
सुप्रयोगा, कृष्णवेणा सन्तीरा, प्रवेणी, नृष्ठा, ध्या, चृणी, वेणा, मूकरिका, ब्रीर अम्वर्णा नदियों को पार कर उनके
तटवर्ती राजाबों को ब्राज्ञानुवर्ती बनाना हुआ कर्णाटक, आन्ध्र, चोल, पाण्ड्य ब्रादि देशों को ब्रायने ब्राधीन करने में
सफल हुआ। चक्रवर्ती ने ममुद्र में जाकर वरतन नामक देव को जीता।

सम्पूर्ण दक्षिण देश को जोतकर महाराज भरत ने परिचम दिला की ब्रोर प्रस्थान किया। वे सह्याद्रि को लाघकर समुद्र तट पर पट्टें। भीमरथी, दास्त्रेणा, नीरा, मूला, वाणा, केतवा, करीरी, प्रहरा, मुररा, पारा, मदना, गोदावरी, नापी, लागलखानिका आदि नदियो को उनकी नेनाओं ने आनक्षानन में पार कर लिया। में किमी का साहम नहीं हुआ जो उनका विरोध करना। सहयाद्रि को पाकर सेना विस्थाचल पर्वत पर पहुंची। फिर वहां ने बढ़नी हुट वह सेना निस्य नदी के तट पर जा पहुंची और सम्यूर्ण परिचम दिसा के राजाओं

को जीता।

इसके बाद भरत ने उत्तर दिवा को झोर सिमयान किया। वे विजयार्थ पंथंत पर जा पहुँचे। वहाँ विजयार्थवं वक्रवर्ती के द्वांनों के लिये झाया और बहुमूल भेट देकर चक्रवर्ती को प्रसान किया तथा उनका अभिषेक किया। फिर विजयार्थ की वेरी पारकर स्वेच्छ देत में पहुँचे। वहाँ अनेक स्वेच्छ राजाओं ने चक्रवर्ती का प्रतिरोध किया। फिर बिनायित जयकुमार ने उन्हें आनानकानन में पराजित कर दिया। फिर मेंना तिमया नामक विचाल गुफा वो पारकर मध्यम स्वेच्छ देश में पहुँचे। वहाँ चिलात और आवर्त देश के राजाओं ने चक्रवर्ती की सेना का संयुक्त होकर सामना किया। उन राजाओं के सहायक नागमुल और मेचमुख नामक दो देशे ने वडा उपद्रव किया। किन्तु जयकुमार सेनापति ने उन दोनों को युद्ध में परास्त कर दिया। तभी से उनका नाम मेचेववर पड गया। किन्तु जयकुमार सेनापति ने उन दोनों को युद्ध में परास्त कर दिया। तभी से उनका नाम मेचेववर पड गया। तब दोनो राजाओं ने भी आकर भरत की अधीनत, स्वीकार करती। फिर चक्रवर्ती ने हिमयन कूट पर पहुँच कर हिमयान पूर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त की। फिर वे वृपभाचन पर्वत पैर पहुँचे। नहीं महाने के कािक कर हिमयान पूर्वत की एक स्पाप्ट धिला पर अपना नाम अधिन करना चाहा। उन्होंने सौचा था कि समस्त पुथ्वी को जीतने वाला में ही प्रथम चक्रवर्ती हो। किन्तु जब उन्होंने अपना नाम उत्त शिला पर लिखना चाहा तो उन्हें यह देख कर वडा ग्रास्थ हुआ कि बहा नाम लिखने के लिये कोई स्थान नहीं है। वहा पिता पर असस्य चक्रवित्यों के नाम उत्ति जी हिम वन करच का अमिमान नट हो गया और उन्होंने स्वोकार किया कि इस भरत क्षेत्र पर पहुँच समान शासन ग्रीर वज्य करने वाले अस्य समझ सुमुस्त पुस्ते हो तुने है। तब उन्होंने एक चक्रवर्ती को प्रशस्त की अपने प्रयोग प्रमान काल स्वान की हो। तब उन्होंने एक चक्रवर्ती को प्रशस्त की अपने हाथ से मिटाया और अपनी प्रशस्त बिक्त की स्वान हो हो हुने है। तब उन्होंने एक चक्रवर्ती को प्रशस्ति की अपने हाथ से मिटाया और अपनी प्रशस्ति बिक्त की स्वान हो हो हुने है। तब उन्होंने एक चक्रवर्ती को प्रशस्ति की अपने हाथ से मिटाया और अपनी प्रशस्त बिक्त की

इसके परचात् विजयार्थ पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी के विद्याघर राजा भेट लेकर भरत की सेवा में उपस्थित हुए। ये दोनो राजा निम्धीर विनिम चक्रवर्ती के लिये उपहार में सुन्दर कन्याये भी लाये थे। भरत ने राजा निम्न की बहुत मुभद्रा के माथ विद्याघरों की परम्परानुसार विवाह किया। यही सुभद्रा चक्रवर्ती के पटरानी

पद पर प्रतिष्ठित हुई।

इस प्रकार चारो दिशाओं के सम्पूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त कर और सम्पूर्ण भरत क्षेत्र का कर्कार्तत्व स्थापित कर विजय झानन्द का रसपान करते हुए चकवर्ती भरत अपनी विजयिगी सेना के साथ प्रयोध्या की और लीट । इन्हें नव निथियों और चीटह रतनी का लाभ प्राप्त हुआ था। सम्पूर्ण खण्ड को विजय करने मे भरत को साठ हुलार वर्ष लंगे। प्रयाण करते हुए भरत जब कैलाश पर्वत के समीप पहुँचे तो उनका हुदय कोन्ट्रेट्ट को भक्ति से भर गया। वे जिनेन्द्रदेव की पूजा के उद्देग्य से कैलाश पर्वत पर पर्हुचे। उनके साथ अनेक मुकुटवढ़ राजा चल रहे थे। कैलाश पर्वत पर पर्हुचे कर वे सवारी छोड़ कर पैदल ही चला। उन्होंने दूर से ही जगदगुर ऋपभदेव का समवस्यण देखा। वे वहाँ पर्हुचकर धूलिसाल में झाने वहे और मानतत्वम की पूजा की। सिला, लोट, अटट मगल इथ्य, नाट्यशालाको, वेतो चेत्य वृक्षां, ध्वजाओं, सिद्धार्थ बुक्षो, म्तूपो आदि का अवलोकन का त्वमत्वका हुए श्रीमण्डप से विराजमान सगवान के उत्तर वृक्षां, ध्वजाओं, सिद्धार्थ बुक्षो, म्तूपो आदि का अवलोकन का नमस्कार हुए श्रीमण्डप से विराजमान सगवान के उत्तर वृक्षां, ध्वजाओं, सिद्धार्थ बुक्षो, स्त्रपो आदि का अवलोकन को नमस्कार किया। कर अपट इथ्यों से भगवान की पूजा की। उनकी स्तुति की। फिर यशस्थान बैठकर सगवान के मुख से धर्म का स्वरूप सुना। फिर भारतपुर्वक सगवान को तथा वहा विराजमान समस्त मुनियां को नमस्कार कर उन्होंने समवसरण से प्रस्थान किया और अपनी सेना के साथ चलते हुए वे यथासमय अयोध्या के निकट पर्वेच।

१५. भरत के माई-बहनों का वैगाय

भगवान ऋषभदेव की दो पुत्रियां थी—ब्राह्मी श्रीर मुख्दरी। ब्राह्मी भरत की बहन धौर नस्दा माना की पुत्री थी तथा मुख्दरी बाहुबली की बहन सीर मुक्तस्या माना की पुत्री थी। इनकी दीक्षा के सम्बन्ध में दिगम्बर

काह्यी श्रौर सुन्दरी कादीक्षा-ग्रहण परम्परा में मान्य भगविजनसेन कृत ब्राहिष्राण में केवल इतना उल्लेख मिलता है कि भगवान का उपदेश मुनकर पुरिमताल नगर में दोनों ने भगवान के समीप दीक्षा धारण करली। ब्राहिष्ठाण स्थाप्छ १९७५-१०० के शब्दों में भरत की छोटी बहन ब्राह्मी भी गुरुदेव की कुषा से दीक्षित होकर ब्राह्मिश्रों के बीच में गणिनी के पद की प्राप्त हुई थी।

वह ब्राह्मी सब दवों के द्वारा पूजित हुई थी। उस समय वह राजकत्या ब्राह्मी दीक्षारूपी शरदऋतु की नदी के सीकस्पी किनारे पर देंठी हुई ब्रीन सपुर शब्द करनी हुई हिसी के समान मुशोभित हो रही थी। वृत्तभदेत की दूसरी पुत्री नुदरी को भी उस समय वैराग्य उत्पन्त हो गया था, जिससे उसने भी ब्राह्मी के याद दीक्षा घारण करनी थी। दूस विवरण के स्रतिरक्त स्रोर कोई विवाह या ब्रह्मचर्य सम्बन्धी विवरण इनके सम्बन्ध मे इस पुराण मे नहीं मिलता।

किन्तु स्वेताम्बर परम्परा' मे ब्राह्मी का बाहुबली के साथ और मुन्दरी का भरत के साथ सम्बन्ध हुआ था। ब्राह्मी ने तो भगवान को केबलजान होने ही दीक्षा ले लो किन्तु मुन्दरी इस समय दीक्षा नहीं ले सकी क्योंकि भरत ने उसे इसकी अनुमित नहीं दी। भरत चाहना था कि पट्लण्ड पृथ्वी पर बिजय प्राप्त करके जब मै चक्रवर्ती बन जाऊँ, तब सुन्दरी को पटरानी पद प्रदान किया जाय। किन्तु सुन्दरी को म प्रबल वैराध्य भावना थी। जब भरत दिस्किय के लिये गया तब उसने आचाम्ल तथ करना आरम्भ कर दिया। साठ हजार वर्ष ब्यतीत होने पर जब भरत सम्पूर्ण भरत क्षेत्र को जीतकर वापिस आया तो बारह वर्ष महाराज्याभिषेक समारोह मे लग गये।

१ अ। वश्यक निर्युक्ति, आवश्यक चुरिंग तथा मलयगिरि वृत्ति

इससे निकृत होने पर एक दिन वह सुन्दरी के महलों में पहुँचातों उसे प्रत्यन कृशकाय देखकर भरत को प्रत्यन्त दुख हुमा। सेवकों से उसे इसका कारण जात हुमा तो उसने पूछा—सुन्दरी ' तुम गृहस्य जीवन में रहना चाहती हो प्रयवा दीक्षा लेना चाहती हो। सुन्दरी ने दीक्षा लेने की क्षपनी हादिक इच्छा प्रगट की। तब भरन ने उसे ब्राह्मी के निकट दीक्षा लेने की स्रनुसति प्रदान कर दी। इस प्रकार उसने भी दीक्षा लेली।

इस कथा के वावजूद ब्वेताम्बर परम्परा ने भी दोनों को वाल बहाचारिणी माना है।

चक्रवर्ती भरत अपनी विशाल वाहिनी के साथ अयोध्यापुरी के निकट पहुंचा । नगरवासियो ने चिरकाल बाद वापिस लोटे अपने हृदयसम्राट् के स्वागत के लिए अयोध्यापुरी को सूब सजाया था । सारे राजमार्ग और

भाइयों का वैराग्य वीथिया हाट ब्रोर निराम तोरणो ब्रीट वस्तनबारों से संबंधि थे। राजमार्गो पर मुगस्थित वस्तन के जल का छिडकाय किया गया था। मीभाग्यवती स्त्रियों ने मगलकलबा रावकर रत्नचूर्ण में चौक पुरे थे। सारा नगर चत्रवर्ती के स्वागत के लिए पलक पावडे बिछाये हुए अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था। किन्तु समरन शत्रुद्दल का विध्वम करने वांते चक्रवर्ती का चक्रस्त

गोपुर द्वार के बाहर हो ठहर गया । उस समय चकरत्न की रक्षा करने वाने देव इस अप्रत्याशिन घटना से आव्चर्य-चकित रह गये।

सेनापित आदि प्रमुख लोगों ने इस घटना की सूचना चकवर्ती को दी। चकवर्तों भी इसका कुछ कारण नहीं लोज पाये। तब उन्होंने गुरोहित को बुलाया और उससे पूछते लगे-- आर्थ ! समस्त अबुदल का गहार करने बाला यह चकरत्न मेरे ही नगर के द्वार पर क्यों कि गया है ? यह झस्तर प्रवेश क्यों नहीं करता ? जो समुद्र में, बिजयार्थ की गुफाओं में, पर्वतों और बनों में कही नहीं रुका, वह झस्याहनगित यह चक मेरे ही घर के आगन में क्यों रुक गया है ? आप दिस्य नेय है। चक के रुकने का कोई साधारण कारण नहीं हो मकता। शाप विचार कर बनाइय। आप ही इसके करने का कारण बना सकते हैं।

भरत के ऐसा कहते पर पुरोहित कुछ समय के लिए विचारमध्य हो गये। तब निमित्त-जान से इसका जारण जानकर बोले — देव । हम लोगों ने निमित्त-जानियों से मुना है कि जवतक दिश्विजय करता कुछ भी शेष रहता है, तब तक चकरत्न विध्याम नहीं लेता। व्यवहार से ने आपका कोई मित्र है और त शत्रु है। सब आपके शेवक है। तथापि अब भी कोई आपके जीते निया है किन्तु आपके घर के लोग अब भी आपके अनुकृत नहीं है। आपने समस्य शत्रु तथा को जीत निया है किन्तु आपके भाई आपके जीत लिया है। किन्तु आपके भाई आपके प्रति नम्म नहीं है। उन्होंने आपको नमत्रु तथा है। अल्लों से एक स्थापक स्यापक स्थापक स्थापक

पुरोहित के कथन को चक्कवर्ती यहे ध्यानपूर्वक मृत रहे थे। उन्हें पुरोहित का यह परामपं युक्तियुक्त लगा। उन्होंने सोचा—बाह्बवी महायलवान हे। उने छोड़बर शेष भाड़यों के पान में दूत भेजूंगा, यह विचार कर उन्होंने योग्य नि मृत्यार्थ नव भाव्यों के पान भेजे। सब भाड़यों ने दूतों के सन्दश्च मुते। फिर वे परस्पर परामर्थ करने क लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए। उन्होंने कहा—'भर हमा अग्रज है। वे पिता के समान पूर्य है। किन्तु पिता जी तो अभी विद्यमान है। यह वेभव भी उन्हीं का दिया हुआ है। उनिष्ण हम लोग इस विषय में पिताजी की आक्षा के अपक्षी के समान हो। यह पर प्रकार राजजनीचित नीनिमत्तापूर्ण उत्तर देकर दूतों का यथोचित सम्मान किया और भरत के पत्र का उत्तर देकर आहे। उनके लिए उपहार देकर दूतों को विदा लिया।

तब सब भाई भगवात ऋषभदेव के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने भगवात के दर्शन किसे, उनकी पूजा की। फिर निवेदन किया—हे देव े आपने हमें जन्म दिया। आपने हमें मसार के समस्त्र वैभव मिले। हम कैवल आपकी प्रसन्ता के इच्छक है। हम आपको छोडकर और किसी की उपासना नहीं करना चाहते। भरत हमें प्राक्त करने के लिए बुलाते है। किन्यु जो सिर आपके चरणों में भूका है, वह अन्य किसी के चरणों में नहीं भुक्त सकता। जिसमें किसी अन्य को प्रणाम नहीं करना पड़तों, ऐसी वीर दीक्षा धारण करने के लिए हम आपके चरणों में उपस्थित हुए है।

६२ जैन धर्म का प्र.चीन इतिहास

भगवान ने उन राजकुमारों को ग्रावनाशी मोक्षमुख प्राप्त करने का उपाय बताते हुए उपदेश दिया। भगवान के हितकारी वचन मुनकर उन राजकुमारों को बेराग्य हो गया। उन्होंने भगवान के चरणों में दीक्षा घारण करली ग्रीर वे निर्मन्य दिगम्बर मुनि बन गये। वे घोर तप करने में प्रवृत्त हो गये। उन्होंने द्वादशाङ्ग वाणी का ग्राव्ययन किया। उन्होंने ग्यारह अग्र ग्रीर चौरह पूर्वों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया।



# १६. भरत-बाहुबली-युद्ध

चकवर्ती विचार करने लगे कि मेरे अन्य भाइयो और वाहुबली मे बहुत अन्तर है। बाहुबली महा बलवान, मानधन से युक्त और युद्ध मे शबुक्षो के लिए महा भयकर है। वह दाम, दड और भेद से वश मे आने वाला नहीं है।

इसलिए उस पर साम नीति का ही प्रयोग करना उचित है। यदि वह फिर भी वश में नही भरत श्रोर बाहुबली श्राया, तब उस परिस्थिति पर पुन विचार कर जो उचित होगा, वह किया जायगा। यह का निर्णायक युद्ध विचार कर चक्रवर्ती ने नीति विचक्षण एक चतुर दून को बाहुबली के पास भेजा।

वह दून शीघ्रतापूर्वक मार्ग तय करना हुआ बाहुवली के पोदनपुर नामक नगर में पहुंचा। उसने राजहार पर जाकर द्वारपाल से धपना परिचय और उद्देश्य बाहुवली के पास भिजवा दिया। बाहुवली ने दूत को तत्काल अन्दर युजाभेजा। दूत ने अप्रतिम सीन्दर्य और वीरदर्श की राशी कुमार बाहुवली को देखा। उसने कुमार बाहु-बली के समक्ष जाकर उनके चरणों मे नमस्कार किया। कुमार ने उसका यथीचित सम्मान करके अपने पास हो बैठाया। कमार ने मन्द निमत द्वारा अपने भाई चक्रवा को कुशल मगल पूछी।

तब दूत ने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया— हे प्रभो। हम नो अपने स्वामी के सेवक है। उनका सस्देश पहुचाना ही हमारा कर्लब्य हे। भरत इस्वानुवनो है. भरावान ऋष्मदेव क पुत्र है, अपने वहे आना है। उन्होंने सरत क्षेत्र के समस्त राजाआ, देवो और विद्याधरों को जीत लिया है। समूह, गया और मिन्यू के अधिप्ठाना देवे जित्र की उनकी आरती उनारी है। उन्होंने व्याभावल पर दण्डरस्त से अपना नाम उन्कीण किया है। समस्त र त्व और निषयि उत्तर प्राप्त है। उन्होंने अपने आपनी वार्य है। इस्वर्ग और निष्य है। समस्त र त्व और निष्यों उत्तर प्राप्त है। उन्होंने आपको आणीबींद दिया है और आजा दी है कि समस्त हींप आर समस्त त्व तक फंला हुआ हमारा राज्य हमारे प्रिय भाई बाहुवनी के विना ओभा नहीं देता। दूसरी बात यह है कि यदि आप उन्ह प्रणाम नहीं करते तो उनका चन्नवर्गों पद भी मुशोभित नहीं होता। उमिलिये आप उन्हें जाकर नमस्कार करिय । उनकी आजा कभी स्वयं नहीं जाती। जो उनकी आजा की प्रदेलना करने हैं। उनके नियमन के लिये उनका चन्नरन है। इसिलिये आप चलकर उनके मनीरथ पूर्ण कीजिय। आप दोनों भाइयों के मिलाप से ससार मिलकर रहेंगा।

दूत के निवंदन करने पर कुमार बाहुबली मन्दमन्द मुस्कराते हुए बोले – हे दूत ! तू बहुत खतुर है। तूने साम नीति की बात करने हुए भेद आर दण्ड की भी बात चतुराई से कह दी। किन्तु तूने इनका अयोग्य स्थान में प्रयोग किया है। बड़ा भाई बन्दनीय है किन्तु सिर पर तलवार रखकर प्रणाम कराना ता अयुक्त है। आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव ने राजा शब्द मेरे आरे भरत के दानों के लिये दिया है। भरत राजराज बन जाय, हम अपने धनान ऋषभदेव ने राजा शब्द मेरे आरे भरत के दानों के लिये दिया है। भरत राजराज बन जाय, हम अपने का कुछ हकड़ा देना चाहता है। किन्तु मनस्वी पुरुष अपने भुजवल में भोग अविन करना पसन्द करता है, दूसरे के अपनुष्ठ में मिला हुआ दान उसके लिये तुच्छ होता है। वन में निवास करना अच्छा है, प्राण विसर्जन करना अच्छा है, किन्तु कुलाभिमानी पुरुष कभी दूसरे की आजा के अधीन रहना या परतन्त्र रहना स्वीकार नहीं करेगा। हे दूत !

भरत बाहबली-पुढ ξ3

भगवान ऋषभदेव द्वारा दी हुई हमारी पृथ्वी को भरन छोनना चाहता है । ग्रत. उसका विरोध करने के म्रितिरिक्त भौर कोई उपाय नहीं है। मुक्ते पराजित किये विना भरत इस पृथ्वा का भोग नहीं कर पायगी। तू भरत से जाकर कह देना कि अब तो हम दोनों का निर्णय युद्ध-भूमि में ही होगा।

इस प्रकार कहकर उस स्वाभिमानी कुमार बाहुबली ने दूत को बिदा कर दिया। बाहुबली युद्ध की तैयारी

करने लगे।

उधर जब दूत ने जाकर चक्रवर्तो भरत को सब समाचार सुनाय तो चक्रवर्तो की आज्ञा से समस्त सेना ने युद्ध के लिये प्रयाण कर दिया । दोनो ग्रोर की सेनाये युद्ध-भूमि मे ग्रामने-सामने ग्राडटी । सेनापति लोग ब्यूह-रचना करने लगे। तभी दोनो ब्रोर के बुद्धिमान मत्री लोग श्रापस मे मिलकर परामर्श करने लगे—दोनो भाई चरम शरीरी है। युद्ध मे इनमे से किसी की क्षति होने वाली नहीं हे, केवल दानों पक्ष के सैनिकों का ही सहार होगा। ग्रतः इस श्रकारण युद्ध मे जन-सहार से कोई लाभ नहीं है। इसलिये दोना भाइयों का ही परस्पर तीन प्रकार का युद्ध हो। इन युद्धों में जो जीते, उसकी विजय स्वीकार कर लेनी चाहिए।

यह निर्णय दोनो भाइयो के समक्ष रक्तवा गया ग्रीर दोनो ने ही इमे स्वीकार कर लिया। दोनो ने जल-

युद्ध, दृष्टियुद्ध और बाहुयुद्ध (मल्लयुद्ध) करने मे अपनी सहमति प्रदान कर दी।

रवेताम्बर परम्परा में दृष्टि युद्ध, वाग्युद्ध, बाहु युद्ध स्रोर मुप्टि युद्ध इस प्रकार चार प्रकार के युद्ध

माने है। परस्पर युद्ध की इच्छासे एकत्रित हुई सेना ग्रंव मूक दर्शक वन कर खडी थी। यह ससार का ग्रभूतपूर्व और ग्रद्रष्टपूर्व युद्ध था, जिसमे ग्रहिसात्मक रोति से जय-पराजय का निर्णय होना था। यह हिसा पर ग्रहिसा की विजय थी, जिसमें शस्त्रास्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ, रक्त की एक बूद नहीं गिरी। ऐसा अद्भुत युद्ध ससार ने न कभी देखाथा, न सूनाथा। सम्पूर्णपृथ्वीका साम्राज्य दो व्यक्तियों की शक्ति पर दाव पर लगा हुआ। था।

भरत पांच सी धनुष ऊँचा था। बाहुबली की ऊचाई सवा पाच सी धनुष थी। शारीरिक बल मे भी बाहुवली भरत की अपेक्षा कुछ अधिक ही था। इन दोनो वातो का लाभ बाहुवली को मिला। सर्वप्रथम दृष्टि युद्ध हुआरं। किन्तुभरत के पलके भपक गये। सबने इस युद्ध मे भरत की पराजयँ स्वीकार कर ली। फिर दोनों भीई जल-युद्ध करने के लिए सरोवर मे प्रविष्ट हुए । दोनाँ एक दूसरे पर पानी उछालने लगे । भरत वाहुबली के ऊपर जल उछालते ता वह उनको छातो तक हो जाता, जबिक बाहुबली द्वारा उछाला हुआ जल भरत के मुह श्रोर श्रास्त्रो में भर जाता था। बीब्रिही बाहुबली इस युद्ध में भी विजयें। रहे। स्रव अन्तिम मेरल युद्ध होना था। दातो वीरो में जमकर मल्ल युद्ध हुआ । दोनों ही असाधारण बीर पुरुष थे । किन्तु दाव लगते ही बोहुबला ने भरत को ऊपर हाथों में उठाकर चत्र के समान घमा दिया । बाहुबलों ने यह बिचार कर भरत को जमीन पर नहीं पटका कि ये बडे है, बल्कि उन्होंने भरत को उठाकर कन्धे पर बैटा लिया ।

बाहबली तीनो युद्धों में निविवाद विजय प्राप्त कर जके थे । भरत-पक्ष के लाग लज्जा से सिर नीचा किये बैठे थे, तभी ऍक भयानक घटना घटित हो गई। भरत अपनी पराजय की लब्जा से कोधान्य हा गये। उन्हांने चक-रस्न का स्मरण किया। चकरत्न स्मरण करते ही उनके पास ग्राया। उन्होंने विवेकशून्य होकर बाहुबलों के ऊपर चक चलादिया। किन्तु चक देवरक्षित होता है। वह सगोत्रज ग्रोर चन्म शरीरो को वर्ष नही कर सकता । वह बाहुबली की झोर चला झोर उनकी प्रदक्षिणा देकर लीट गया । राजाओं ने उस कृत्य के लिये भरत को धिक्कारा । वाहुबली ने केवल इतना ही कहा— ग्रापने ल्व पराक्रम दिखाया । ग्रांग यह कहकर भरत को कन्धे से

उतार कर जमीन पर रख दिया । सर्वन बाहुबली की विजय स्वीकार की ग्रार उनका बडी प्रशसा को ।

यद्यपि बाहुबली की यह विजय निर्विवाद थी. अनेक राजाओं ने उनको इस विजय की प्रशंसा की, उन्होने बाहुबली का सत्कार भी किया । किन्तु भरत द्वारा चक चलाये जाने में बाहुबली के मन पर उसकी भीषण प्रतिक्रिया हुई । वे विचार करने लगे —हमारे बडे भाई ने इस नेश्वर राज्य के लिये यह कैसा लज्जाजनक

बाहुबली का बेराम्य कार्य किया है। धिक्कार है इस साम्राज्य-निष्सा को। यह राज्य प्राणी को छोड देता है किन्तु प्राणी इसे नहीं छोड़ना चाहता। मनुष्य का झहभाव और विषयलालसा मनुष्य से न जाने कितने अकृत्य कराते हैं। किन्तु क्षणभंगुर जीवन का व्यय केवल अहंकार और विषयों के लिये करना क्या बद्धिमत्ता

है ? इस मानव-जीवन का प्रयोजन इसमें कही महान है।

इसके पश्चात् उन्होने भरत की भर्त्सना करते हुए कहा—है राजाओं में श्रेष्ठ ! लज्जा को छोडकर तम सनो । मेरे श्रमेश शरीर पर तुमने चक चलाकर वडे दुस्साहस का कार्य किया है। तुम श्रपने भाइयो से इस राज्य को छीनकर अकेले ही उसका भोग करना चाहते हो । अब यह राज्य तुम्हे ही मुबारिक हो । मै अब इस राज्य-लक्ष्मी का परित्याग करके तप-लक्ष्मी का बरण करना चाहताह । मैने ग्रापकी विनय नहीं की थी. उसे ग्राप श्रयाकरे।

बाहबजी के बचन सुनकर भरत को भी अपने कार्य पर बहुत अनुताप हुआ। और वे अपने कृत्य की निन्दा करने लगे। बाहबली ने अपने पुत्र महाबली को राज्य सोप कर भगवान वृष्मदेव के चरणों का ध्यान करते हुए मृति-दीक्षा ले ली। वे वहाँ में बिहार करते हुए कुछ समय भगवान के निकट रहे। फिर वे कैलाश पूर्वत पर प्रटचे ग्रीर एक वर्ष का प्रतिमा योग लेकर निश्चल खडे होकर तपस्या करने लगे । वे कभी ग्राहार के लिये नहीं गये । एक स्थान पर खडे हुए उनके गरीर पर माधवी लताये चढ गई। वामी के छिद्रों में भयानक सर्प निकल कर उनके चरणो पर फण फैलाकर बैठ जाते। सर्प के बच्चे उनके शरीर से किलोल करते। उनके केश बढ़कर कस्धो तक लटकने लगे । विद्याधरियाँ श्राकर उन वासन्ती लताश्रो को हटाती, उनक पत्ते तोड देती । तीव्र तपस्या करते हुए उनका शरीर ज्यो ज्यों कृश होता जा रहा था, उनके कर्मभी उसी प्रकार कृश हो रहे थे। उन्होंने आहार, मैथन, भय और परिग्रह इन चारो सज्ञास्रो पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने स्रपनी ग्रान्मा द्वारा झात्मा को जीत लिया था। उन्हें अनेक ऋदियाँ प्राप्त हो गई थी। जाति विरोधी जीव उनके निकट निर्भय होकर विचरण करते थे।

जिस दिन उनका एक वर्ष का नियम परा होने वाला था, उसी दिन चकवर्ती भरत आये । उन्होंने आकर महामनि बाहबली की पुजा की । इससे पहले बाहबली के मन मे यह विकल्प रहता था कि भरत को मेरे कारण सक्तेय पहुँचा है। किन्तु भरत द्वारा पूजा करते पर वह विकल्प भी दूर हो गया स्रोर तन्काल केवलज्ञान, प्रगुट हो गया । उसके पश्चात चक्रवर्ती ने पूर्व महापूजा की । भगविज्जनसन स्राचार्य कहते है कि कंबलजान से पहले भरते-इबर ने जो पुजा की थी, वह अपना अपराध नष्ट करने कुलिये की थी आर केवलज्ञान होने कुपञ्चान जो पुजा की.

बह कंबलज्ञान का अनुभव करने के लिये की थी।

चत्रवर्ती की पूजा की कल्पना करना भी कठिन है। उन्होंने रत्नों का अर्घवनाया था। गगा के जला की जल. घारा दी थी। रत्नो की ज्योति के दीपक चढाये थे। ग्रक्षत के स्थान पर मोती चढाये थे। ग्रमन के पिण्ड से नंबेद्य क्रपित कियाथा। कल्पवक्षाके चर्णकी धप बनाई थी। पारिजात के पूर्णों से पूर्णों की पूर्जाकी थी। क्रीर कलो के स्थान पर रत्न ग्रौर निधियाँ चढाई थी।

केवलज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्र स्रोर देवों ने स्राकर महासूनि बाहवली की पूजा की । उस समय सगन्धित वाय वह रहा था। आकाश मे देव दुन्द्भि वज रही थी। पृष्प-वर्षा हो रही थी। मुनिराज के ऊपर तीन छत्र स्रोर उनके नीचे दिन्य सिहासन सुशोभित हो रहा था । उनके दोनो स्रोर चमर होले जा रहे थे । देवों ने उनके

लिये गन्धकृटी की रचना की। अब वे अरहन्त परमेष्ठी वन गए थे।

ु भगवान बाहबली ने समस्त पृथ्वी पर बिहार किया ग्रीर ससार को कल्याण-मार्गका उपदेश दिया।

अन्त मे वे भगवान वपभदेव के समीप कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहीं से मुक्त हुए।

म्रादिपराण में भरत के भेजे हुए दूत का जो वर्णन आया है, उसमें पोदनपुर के मार्ग तथा पोदनपुर के निकटवर्ती प्रदेश का वर्णन आया है, उससे पोदनपुर के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश पड़ना है। यद्यपि उससे यह निर्णय कर सकना कठिन है कि पोदनपुर कहाँ था। किन्तू उससे इस बात पर प्रकाश अवश्य

पड़ता है कि पोदनपुर के झासपास कीन कीन सी फसले होती थी। उसमे पर्व ३५ श्लोक पोदनपर-निणंघ २६-२६ में वर्णन हैं कि नगर से बाहर धानों से युक्त मनोहर पृथ्वी को पाकर और पके हुए

चावलों के खेतों को देखता हम्रा वह दूत वहत ही म्रानन्द को प्राप्त हम्रा। जो बहुत से फलों से शोभायमान है

भरत-बाहुबली-युद्ध ६५

श्रीर किसानों के द्वारा बड़े यत्न से जिनकी रक्षा को जा रही है ऐसे घान क गुच्छों को देखते हुए दूत ने मनुष्यों को बड़ा स्वार्थों समभा था। इस विवरण से प्रतीत होना है कि पोदनपुर के निकट घान की बेती बहुलना से हाती थो।

भ्रागे इसी पर्व के स्लोक २७ में ईल का वर्णन मिलता है। स्त्रियों को वर्णन में कवि ने उनकी शृहगार-सज्जा पर भी कुछ प्रकाश डाला है। इससे बताया है कि वहां की कृतक-बालाओं ने थान की बालों से अपने कान के भ्राभुषण बनाए थे। नील कमको की मालाओं से अपनी चीटिया बाथ रक्ली थों। उन्होंने तोने के रंग बाली हरी चीनिया बहुत रक्ली थीं (स्लोक २२-३६)

उपर्युक्त विवरण से पोरनपुर को फसलो, स्त्रियों के श्रुशार प्रसाधनों ओर वेप सूपा पर कुछ प्रकाश पढ़ता है। हरिवश पुराण के कक्षों आचार्य जिनसेन बाह्यली को पोरनपुर नरेश तो स्वोकार करते हैं किन्तु दोनों पक्षों की सेनाओं की सुठसेड विनता नरी के पश्चिम दिस्सार से मानते हैं। सभवत विनता से उनका आव्या विनत्ता (फ्रेंत्स) नदी से है। किन्तु भ्रेंत्स के पिड्यम दिस्सार में मानते हैं। सभवत विनता से उनका आव्या विनत्ता (फ्रेंत्स) नदी से है। किन्तु भ्रेंत्स के पिड्यम दिस्सार में न तो धान की वेनों होती है, न ईव होती है और न स्त्रियों का परिधान और श्रुशार देसा होता है जीर निस्त्री का परिधान और श्रुशार देसा होता है जीर निस्त्री के प्राचन से स्वित्रों के सम्बन्ध से एकसार नहीं था।

ह्यिरपेण कथाकोष कथा २३ मे पोदनपुर की श्रवस्थित पर कुछ प्रकाश डाला गया हे—'श्रयोत्तरापथे केंग्र पुरे पोदननामिन' अर्थान् पोदनपुर नामक नगर उत्तरापथ देश मे था। इसी प्रकार कथा २५ मे इसी के समर्थन मे कहा गया है—'श्रयोत्तरापथे देशे पोदनाक्ष्ये पुरेऽभवत्।' उत्तरापथ में स्नागय तक्षशिला में है।

किन्तु इसके विरुद्ध बाहुबली की मान्यता दक्षिण भारत में सर्वाधिक रही है आर भरत ने बाहुबली की जिस स्वर्ण-प्रतिमा का निर्माण कराया था, वह दक्षिण भारत में थी तथा उसकी पूजा रामकब्द, रावण और मन्दोदरी ने की थी, इसका समर्थन राजाबिल कथे और मुनिवसास्युदय काव्य में भी होता है तथा आदिपुराण में धात आर ट्रैल की फसलो और कृपक बालाओं के परिधान आदि का जो वर्णन किया है, वह भी दक्षिण भारत की परायरा में मिलता है।

. उत्तर प्राणकार ग्राचार्य गुणभद्र ने स्पष्ट शब्दों में पोदनपुर को दक्षिण भारत में स्वीकार किया है।

यथा---

#### जम्बू विशेषणे द्वीपे भरते दक्षिणे महान् । सरम्यो विषयस्तत्र विस्तीर्ण पोदनं पुरम् ॥७३।६

श्रयान् जम्बृद्धीप के दक्षिण भरत क्षेत्र मे एक सुरस्य नामक वडाँ भागी देश है आर्थ वहाँ वडा विस्तृत पादनपुर नगर है।

श्री बादिराज सूरि ने भी पार्श्वनाथ चरित सर्ग १ ज्वोक ६०-६= में और सर्ग २ ब्लोक ६४ में पोदनपुर को सुरम्य देश में बनाया है। इस काव्य प्रत्य में सुरम्य देश का शालि चाथलों के लेतों से भरा हुआ। बनाया है। यह कवन आदिपुराण के कथन से मेल खाता है।

सोमदेव विरक्षित यशस्तित्वक चम्पू (उपासकाध्ययन) में 'रम्यक देश में विस्तृत पोदनपुर के निवासी' ऐसा कथन मिलता है—'रम्यक देश निवेशोपेन पोदनपुर निवेशिनो'

पुण्यास्रव कथाकोष कथा २ में 'सुरम्य देशस्य पोदनेश' ऐसा वाक्य है।

जून साहित्य के प्रतिरिक्त जैनेतर साहित्य में भी पोदनपुर का उल्लेख पोटिल (पोत्तिल), पोदन, पोतन प्रादि नामों से मिलता है। बीढ ग्रन्थ चुल्लकिलग ग्रस्सक जातक में पोटिल को ग्रन्सक जनपद की राजधानी बताया है और ग्रस्सक देश को गोदाबरी नदी के निकट सक्थ पर्वेत पश्चिमी घाट और गोदाबरी के निकट बताया है। मुत्तिपात १७७ में प्रस्सक को गोदाबरी के निकट बताया है। पाणिन ११३७३ ग्रस्सक को बिक्षण प्रान्त में बताया है। पाणिन ११३७३ ग्रस्सक को बिक्षण प्रान्त में बताया है। पाणिन ११३७त ग्रस्सक प्रमुख में बताया है। उसकी राजधानी पोतन या पानिल थी। इसमें पोदन्य नाम भी दिया है।

हेमचन्द राय चौधरी ने महाभारत के पोदन्य और बौद्ध ग्रन्थों के पोत्तन की पहचान आधुनिक बोधन से

की है । वह ब्रान्ध्र प्रदेश के मजिरा ब्रीर गोदावरी नदियों के सगम से दक्षिण में स्थित है । इसका समर्थन 'वसुदेव हिण्डि' से भी होता है । उसके २४ वे पद्मावती लम्ब पृ० २४४।२४० ब्रीर पचम लम्ब पृ० १८७।२४१ में बताया है कि गोदावरी नदी को पार कर वह पोदनपुर पहंच गया ।

उपर्यक्त प्रमाणों से पोदनपुर अध्मक, सुरम्य अथवा रम्यक देश मे गोदावरी के निकट था जो आधनिक

म्रान्ध्र प्रदेश का बोधन प्रतीत होता है।

क्वेताम्बर परम्परा में बाहुबली की राजधानी का नाम पोदनपुर के स्थान पर तक्षशिला दिया गया है। वहां सर्वत्र बहुती देश (बाहुबिक) स्रोर तक्षशिला नगर का हो उल्लेख मिलना है। कल्पसूत्र, कुमारपाल प्रतिबोम, परिशिष्ट पर्व, विविध तीर्थकल्प इन ग्रन्थों में तथा विमलसूरिकृत पउम चरिउ में तक्षशिला को ही बाहुबली की राजधानी माना है।

इस पोदनपूर को दिगम्बर परम्परा की निर्वाण भिक्त मे सिद्ध क्षेत्र या निर्वाण क्षेत्र माना है।



# १७. चक्रवर्ती का वैभव

भरत ने चारो दिशाओं के राजाओं को जीत लिया था। अब उनका कोई शत्रु शंप न था। भारत जम्बूद्धीप के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके उत्तर में हिसवान् पर्यन है। और मध्य में विजयार्थ पर्यत पड़ाहुआ है। पिरचम में हिसवान् में निकली हुई सिन्धु निदो बहती है और पूर्व में गणा नदी, जिससे उत्तर भाग है। चक्रवर्ती का राज्या- के तीन विभाग हो। जाने है। इसिंग के भी पूर्व, मध्य और पिरचम दिशाओं में नीन विभाग है। भिषेक ये ही भारत के छह सण्ड है। इस छह सण्डों को भरत ने जीत लिया था और चत्रकर्ती पट

धारण किया था। वह भारत का प्रथम चक्रवर्ती था।

दिग्विजय करके जब भरन अयोध्या नगरी में बैभव के साथ प्रविष्ट हुए तो समस्त राजाओं और नाग-रिकों ने प्रपने चक्रवर्ती सम्राट्का अभूतपूर्व स्वागन किया। तव शुभ मुहूर्त में राजाओं ने और प्रजा ने भगवान ऋएभदेव के समान उनका राज्याभिषेक किया। राजाओं के माथ देवा ने प्रथम चक्रवर्ती का अभिषेक किया। उन्हें दिव्य बस्त्र और अनकार पहनाये। उनकी जब घोषणा की। दुन्दुभि और मागिक भेरियों का नगर में मधुर निनाद गुँजता रहा। गा और मिन्यू निद्यों की अधिष्टात्री देवियों ने आकर तीर्थ जन से अभिषेक किया। फिर स्रोनेक देवो, विद्याधरी, नटेशों और प्रजा ने मिहामनामीन चक्रवर्ती भग्न के चग्णों में भेट समर्पित करके नसस्कार किया। फिर भग्न ने समागन राजाओं का समुचिन सन्कार किया।

महाराज भरत को चक्रवर्ती पद पाकर अभिमान नही हुआ, बल्कि उनके मन में दुख था कि मैने अपने भाइयों को यह विभूति नहीं बॉट पाई। सारी प्रजा ऐसे न्यायवत्सल स्वामी को पाकर अपने आपको सनाथ अनुभव करने लगी थी।

चारो क्योर उनका जय जयकार हो रहा था— यह सोलहवा मनु है। यह प्रथम चकवर्ती है। राज-राजेब्बर हैं।

पट् लण्ड कास्वामी चक्रवर्ती झपार बैभव के स्वामी थे। उनके पास चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रला निर्मित रण, झठारह करोड घोडे, चौरामी करोड पदाति थे। वे वक्रवृथमाराच सहन्त भरत का बैभव के धारी थे। उनका समचतुरल सस्यान था। उनके शारी र मे चौसठ छुभ क्या थे। सम्यूण राजाओं के सम्मिलित वल के बराबर उनके शारी से बल था। उनके दरवार से बलीस हजार मुकुटबढ़ राजा थे। उनके स्राधीन बत्तीस हजार देश थे। उनके सन्त पुर में बत्तीस हजार मार्थ कुल की स्त्रियांथी, बत्तीस हजार म्लेच्छ (सनायं) राजाको ढारा दो हुई स्रति रूपवतो कन्याये थो, इनके स्रतिरिक्त उपहार स्वरूप दीगयी बत्तीस हजार स्रोर रानिया थो। इस प्रकार वे छियानवं हजार स्रनुपम सुन्दरी रानियो के स्वामी थे।

उनके अधिकार मे बत्तीस हजार रगशालायं थी। उनके राज्यमे बहत्तर हजार नगर, छियानवं करोड गांव थे। निन्यानवं हजार द्रोणमुख, अइतालीस हजार पत्तन, सांलह हजार खेट, छप्पन अन्नर्द्वीप, चौदह हजार सवाह थे। एक करोड हल, तीन करोड बज (गीशालायं), सान मी कुन्यिस और अट्ठाईस हनार सबन बन थे। उनके अध्योत अठारह हजार म्लेच्छ राजा थे। काल, महाकाल, नंसस्य, पाण्डुक, पत्त, माणव, पिण, चक्र और सर्वरतन ये नो निषियां थी। उनके जड और चेनन चादह रत्त थे। चक्र, छत्त, दण्ड, असि, मणि, चर्म और काकिणो ये सात अर्जीव रत्न थे। सेन, राज्य भी के, राज्य भी के, राज्य अपित स्वां उत्तर प्रति के सार प्रति के सार प्रति के साथ अर्थेश्व से उत्तर अर्थेगह मे प्रगट हुए थे। अर्थे मणि, चर्म और काकिणी ये रत्न श्रीगृह मे प्रगट हुए थे। म्बी, हाथी और खोडा को उत्पत्ति विजयार्थ पर्वेत पर हुई थे। जेष रन्न निध्यों के साथ अर्थेश्व में ही उत्पत्त हुए थे। उनकी पटरानी का नाम मुभद्रा था। उसके अतिन्द्य सोन्दर्य का वर्णन करने में कविजन भी समयं नही हो

सोलह हजार देव उनकी निधियों, रत्नों और उनकी रक्षा करने में सदा तत्पर रहते थे। उनके प्रासाद के बागों और खितियार नामक कोट था। मर्वतों भद्र नामक गोंपुर था। उनकी सेनाओं के पड़ाव का स्थान नन्यावर्त कहलाता था। उनके प्रामाद का नाम वैत्रयत्व या दिकस्वित्तरता नामक उनकी सभाभूमि थी। भ्रमण में जिस छड़ी को वे ले जाते थे, वह रत्न निर्मित थो। उनका नाम मुविधि था। गिरिक्ट्रक नामक महल में बैठकर वे नगर का निरोक्षण किया करने थे। वर्षमानक नामक नृत्यशाला में बैठकर वे नृत्य का आनन्द लिया करने थे। विभिन्न ऋतुओं के योग्य उनके अलग-अलग महल थे। गरमी के लिए धारागृह, वर्ण-ऋतु के लिये गृहकूटक था। पुष्करावर्त नामक उनका विशेष महल था। उनके भण्डारगृह, का नाम कुवेरकात्व था। अवनिस्ता नाम की उनकी रत्नमाता थी। उनका अजितय नामक रथ, तक्षकाण्ड धनुष, वक्षतुण्डा नाम की बनित सिहाटक भाता, मुदर्शन वक्ष, वण्ड- वीय रण्ड आदि समीघ शस्त्र थे। उनका भोजन इत्यता गरिए होता था, जिन्हें कोई दूसरा नहीं पच्चा सकता था।

इस प्रकार चत्रवर्ती की विभूति का वर्णन सीमित शब्दों में सीमित स्थान में करना ग्रत्यन्त कठिन है।



# ८. भरत द्वारा वर्णव्यवस्था में सुधार

एक दिन भरत चक्रवर्ती के मन मे विचार ब्राया—मेरे पास अगाध सम्पदा है, अपार वैभव है। मै इससे दूसरे का उपकार कैसे कर सकता हू। मुनिजन तो धन लेते नहीं। किन्तु गृहस्थों मे ऐसे कौन हैं जो धन-धान्य, सम्पत्ति ब्रादि के द्वारा पूजा के योग्य हो। जो अगुवतधारी हो, आवकों स्थापना अंट हो, ऐसे ध्यक्ति ही पूजा के अधिकारी है। तब ऐने खतियों की परीक्षा करनी चाहिए। यह विचार कर उन्होंने समस्त राजाओं के पास लवर भेज दी कि आप लोग अपने यहाँ के सदाचारी पुरुषों और सेवकों के साथ हमारे उत्सव में पधारे। इसर चक्रवर्ती ने अपने घर के आंगर में घास, फूलों के पीचे लगावा दिये। यथासमय सब लोग उत्सव में पधारे। जो अवती थे, वे तो विना सोच-विचार के हरी धास

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

पर चलते हुए आ गये। किन्तु जो बती लोग थे, वे हरी घास के कारण नही आ सके और वापिस लौटने लगे। तब चक्रवर्ती ने वहत आग्रह करके उन्हें दसरे स्थल-सार्ग से बलाया।

चक्रवर्ती ने उनसे प्रेमपूर्वक पूछा –'श्रापलोग पहले क्यो नही आ रहे थे श्रौर श्रव किस कारण श्रा गये है ? तव उन लोगों ने उत्तर दिया—'देव ! श्राज पर्व का दिन है । पर्व के दिनो मे घास, कोपल श्रादि का विघात नहीं किया जाता क्योंकि उनमें श्रसस्य जीव होते है ।

यह उत्तर सुनकर भरत बहुत प्रेसन्न हुए ब्रोर उन्हे दान-मान देकर सम्मानित किया। ब्रह्मसूत्र नामक व्रतमूत्र पहनाकर उन्हें चिन्ह दिया। प्रतिमाधी के ब्रह्मसार उन्हें बजीपथीत धारण कराये। इसके बाद भरत ने उन लोगों को श्रावक के योग्य पडावश्यक कर्मों का उपदेश दिया ब्रीर उनका ब्राह्मण वर्ण स्थिर किया। वे लोग अपने तप ब्रीर शास्त्रज्ञान के कारण समार में पुरय हुए।

एक दिन चकवर्ती के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैने ब्राह्मण वर्ण को स्थापना करके कुछ अनुचित तो नहीं किया। इनका समाधान भगवान के चरणों में जाकर कर लेना उचित होगा। यह विचार कर वे एक दिन भगवान के समववरण में पट्टेंचे, भगवान को वन्दना और स्तुति को। फिर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक निवेदन किया—'प्रभो । मैने श्रावकाचार में कुछल और ब्रतो के पालन करने वाले त्यागियों को ब्राह्मण मजा देकर नवीन ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की है, और उन्हें प्रतिमाश्रो के ब्रमुसार एक से लेकर प्यारह तक यज्ञोपवीन ब्रतो के चिन्ह स्वरूप प्रदान किये हैं। श्रापके रहते हुए मेंने मूर्खनावरा यह कार्य किया है। हे देव । मेरी यह जानने की इच्छा है कि ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करके मैने कुछ अनुचित तो नहीं किया।

बत्रवर्ती का प्रश्न मुनकर भगवान ऋषभदेव को दिव्य वाणी प्रगट हुई—हे बत्स । तुमने धर्मात्मा दिव्यों की पूजा की, उनका सम्मान किया, यह कार्य तुमने उचित किया। किन्तु इसमें जो दोप है, वह सुन। जब तक कुत युग झर्यात् चनुष्कं काल रहेगा, तब तक ये दिज बाह्याण उचित साचार का पालन करते रहेगे। किन्तु उथो-ज्यों कॉल युग झर्यात् चल्यात् काएगा, उनमें जातिमद बढ़ता जाएगा। ये सदाचार में भ्रष्ट होकर मोक्सार्य के विराधों हो जायेंगे। आज इन्हें जो यह सम्मान मिल रहा है, पचम काल में इस सम्मान का मद इन्हें विवेकहींन बना देगा। वे अपने आपको और अपनी जाति को सर्वथे देठ मानकर मोक्षमार्ग विरोधों दाश्यों को रचना करंगे। ये स्थियात्व में फसकर घर्मद्रोही वन जायेंगे। ये एक दिन हिसा को भी धम मानने लगगे, स्वय मास भक्षण करने लगेंगे, और प्राणी हिसा द्वारा ए क्ति के मिथ्यामार्ग का प्रचार करंगे। इसलिए यद्यपि वनंमान में ब्राह्मण वर्ण की स्थापना में कोई झनीचित्य नही है. किन्तु भविष्य में ये ब्राह्मण हो जैनक्ष में के कटर राय वन जायेंगे।

भगवान के मुखारविन्द से ब्राह्मण वर्ण की स्थापना सम्बन्धी अपने कार्य का ऐसा भयकर परिणाम सुनकर चत्रवर्नी को बड़ा परचाताप हुआ।



# ९. भरत के सोलह स्वप्न

एक रात्रि को चकवर्नी भरत मुख-निद्रा में निमम्न थे। रात्रि के झन्तिम प्रहर में उन्होंने कुछ स्वस्त देवे। स्रचानक उनकी निद्रा भग हो गई। उनके मन पर उन स्वप्नों का प्रभाव गहरा पड़ा। जागकर व उन स्वप्नों के मन्दर्भ में विवार करने लगे। उन्हें यह निष्क्षय हो गया कि ये स्वप्न भविष्य के सूचक है। जब तक इस भरताबण्ड में तीर्थकरों का पृष्य-विहार रहेगा, तव तक किसी अनिष्ट की सभावना नहीं है। किन्तु पषम काल में इन स्वप्नों का कल दृष्टिगोचर होगा। इन स्वप्नों का स्पष्ट फल राजा और प्रजा में विज्ञव के रूप में दिखाई पड़ेगा। ये स्वप्न भरत के सीलह स्वप्न हि

भनिष्ट के सूचक है। मैं नो स्थूल दृष्टि से ही इन स्वप्नों के फल का मूल्याकन कर सकता हूँ। भत सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान ऋषभवेव से इन स्वप्नों का फल पछना जबित होगा।

यह विचार कर वे प्रात की कियाओं से निबट कर परिजनो-पुरजनों के साथ जहाँ भगवान विराजमान थे, वहाँ पहुँचे । वहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान को देखकर उनके मन में प्रान्तरिक ग्राल्हाद हुआ । उनके हृदय में भगवान के प्रति निष्ठछल निष्काम भक्ति की मन्दाकिनी प्रवाहित होने लगी । जिस समय वे भक्ति से गद्गद होकर भगवान की बन्दना करने लगे, उनके परिणामों में इतनी विशुद्धि और निमंत्रता आई कि तत्काल उन्हें अर्वाधज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने कोमल भावों भगवान के कत्याणकारी उपदेशामृत का पान किया । फिर दोनों हाथ जोडकर वड़ों विनय और भक्तिपूर्वक बेंग्ने —

'प्रभो ' ब्राज रात्रि के ब्रन्तिम प्रहर में मैन सोलह सपने देखे है। मुफे लगता है, ये स्वप्न ब्रिनिट्ट फल देने वाले है। मैने स्वप्न में (१) सिह (२) सिह का वच्चा (३) हाथों के भार को धारण करने वाला घोड़ा (४) वृक्ष, भाडियों के सुखे पत्ते खाने वाले वकरे (४) हाथीं के स्क्य पर वैठा हुआ बन्दर (६) की घ्री ब्रादि के दार उपविच किया हुआ उल्क (७) ब्रानन्द करने हुए भूत (०) मध्य में सूखा और किनारों पर जल ने भरा हुआ सरोवर (६) धूलि ध्रुसित रत्नराशि (१०) लोगों में पूजिन ब्रीर नैवेयभक्षी कुत्ता (११) जवान बैल(१२) मण्डल से युक्त चन्द्रमा (१३) शोभारहित ब्रोर मिलते हुए दो बैल (१४) मेधों मे ब्राच्छादित सूर्य (१५) छायाहीन सूखा वृक्ष द्वीर (१६) पुराने पत्तों का ढेर देखे हैं। भगवन् ! इनका क्या फल होगा, ब्राप दया करके मेरे सन्देह को दूर कांखिंग !

चक्रवर्ती का प्रश्न गुनकर भगवान ने उत्तर दिया—'वत्स ! नने जो स्थपन देखे है, भविष्य मे उनका फल अनिपटकारक होगा। अब तु अपने स्वप्नो का फल सन । प्रथम स्वप्न में तने पथ्वी पर अकेले बिहार कर पर्वत के शिखर पर श्रान्द तेर्डम सिंह देखे हैं। इस स्वप्न का फल यह होगा कि श्रन्तिम तीर्थकर महावीर को छोड़कर शेष तेईम तीथकरों के समय में दृष्ट नयों की उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरे स्वप्न में ग्रुकेल सिंह के बच्चे के पीछे हरिणों का भण्ड चलते हुए देखा है। उसका फल यह है कि महाबीर स्वामी के तीर्थ में परिग्रह को धारण करने वाले बहत से कॉलगी हो जायगे। तीसरे स्वप्त मे बडे हाथी के उठाने योग्य बोभ के भार से दया हुआ घोडा देखा है, उससे मालम ुराता है कि पचम काल में साथ अपने मूल गुणो और उत्तर गुणों में असावधान हो जायेगे । स्वप्न में सूचे पने खाने बाल बकरों के समृद्र को देखने से अतीत होता है कि आगामी काल में मनुष्य सदाचार छोडकर दुराचारी बन जायेंगे। पाचवे स्वप्त में गजेन्द्र के कन्धे पर बानर के देखने का फल यह होगा कि प्राचीन क्षत्रिय कुल नष्ट हो जायेंगे और नीच कल बाले पथ्वी का पालन करेंगे। छटवे स्वप्त में कोओं के द्वारा उलक को बास दिये जाने से मन्त्य धर्म वी इन्छा से जैन मूनियों को छोडकर अन्य मतवाल साधुआं के पास जायंगे। सातवे स्वप्त मे नाचते हुए बद्रत में भतों को देखने में मालम होता है कि प्रजाजन ब्यन्तरों को सच्चे देव मानकर उनकी उपासना करने लगेंगे। अ अ अपने के सम्बन्ध में मध्य में शुष्क और किनारों पर जल से भरे हुए सरोवर के दखने का फल यह है कि धर्म आर्थ खण्ड में हटकर प्रत्यन्तवासी-भनेच्छ खण्डों में ही रह जायगा । नीव स्वप्न में धूल धूसरित रन्नराशी देखने से प्रगट होता है कि पचम काल में ऋदिधारी मनि नहीं होंगे। दसवें स्वान में सरकार किये हुए कुत्ते को नेवेद्य खाते देखने का फल यह होगा कि व्रतहीन ब्राह्मण गुणी पात्रों के समान सत्कार पायेंगे। ग्यारहवे स्वरन में उच्च स्वर से शब्द करने वाले तरुण बैल का बिहार देखते से सुचित होता है कि लोग तरुण ग्रवस्था मे ही मूनि पद मे ठहर सकेंगे, श्रन्य ग्रवस्था में नहीं । बारहवे स्वप्न में मण्डलयुक्त चन्द्रमा देखने का यह फल होगा कि पचम काल के मुनियों में अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान नहीं होगा। तेरहवं स्वप्न में परस्पर मिलकर जाते हुए दो बैलो के देखने से पचम काल में मुनिजन साथ-साथ रहेगे, अकेले बिहार करने वाले नहीं होगे। चौदहवे स्वप्न में मेघाच्छन्न सूर्य के देखने का फल यह होगा कि पत्रमकाल में केवलजान उत्पन्न नही होगा। पन्द्रहवे स्वप्न मे सूखा वृक्ष देखने से न्त्री-पुरुषों का चरित्र भ्रष्ट हो जायगा। और सोलहवे स्वप्न में जीर्ण पत्तों के देखने से महा औषधियों का रस नष्ट हो जायगा।ये स्वप्न दूर

विपाको क्षर्यात् सुदूर भविष्य में फल देने वाले है। इस समय इन स्वप्नो का कोई प्रभाव नही होगा, पंचम काल मे इनका फल प्रगट होगा। तू इन स्वप्नो का फल समभकर विघ्नविनाशो घर्म मे ब्राग्नो बुद्धि लगा।

भरत भगवान से स्वप्नो का फल सुनकर उन्हे नमस्कार करके वहाँ से लौटे।



# २० भरत को विदेह बृत्ति

भरत चक्रवर्ती थे। अनुल सम्पदा थी। उनकी देवागनाओं को लिज्जत करने वाली छियानवे हजार रानियां थी। उनका सरीर नीरोग था। उनका वल मनुष्य लीक में सबसे प्रिक्षक था। अर्थात् सासारिक भोगों से राजकासाद में निमन्न और लिप्त रहने के उनके पास नभी साघन थे। किन्तु वियुक्त भोगात थे। उनके मन में हम के स्वनसालाए होने पर भी वे कमीद्यजनित भोगों को अनिच्छापूर्वक भोगात थे। उनके मन में हम भोगों से सुवत होने की भावना सदा जागृत रहती थी। जरा अवकाश मिलते ही वे आरम-स्वरूप के चिन्तन में लीन हो जाते थे। उन्हें आरमानुभव में जो रस आता था, जिन आनत्व को अनुभूति होनी थी, वैसी अनुभूति भोगों में नहीं आता थी। वे भोगों को खुजली का रोग समभन्ते थे। जब तक खुजाया, तब तक थों डा खुज प्रतीत हुआ। किन्तु वह रोग था। प्रमुलक है, पाप पिणामी है, हुख ही उसका अन्त है। इमी प्रकार वे भी सीचने थे—उस तरवर शरीर रु मुख के लिये नस्वर साधन खुटाने हैं, उनमें मुख भी नस्वर मिलता है और फिर उनका परिणाम दुन्ह हाता है। आत्मा आस्वत है। अत उसका मुख भी शाश्वत है। यह मुख निरात्मव दशा में ही मिल सकता है। शरीर का आत्मव्यन करके वरीर का लिये सुल तो मिल सकता है, आत्मा का मुख उसमें केमे मिलता। आत्मा को मुख नो आत्मा के आत्मव करने वरीर सा लिये सुल तो पिल सकता है, आत्मा का मुख उसमें में में मिलता। आत्मा को मुख नो आत्मा के प्रत्या में सही मिल सकता है।

यह विचार कर भरत सदा आत्मोत्मुलना का अभ्यास करते रहते थे। जब उनका उपयोग आत्मोत्मुल न होकर बहिसुंख होना था तो तीर्थकरों का स्मरण करने लगते थे। वे भगवान का स्मरण करने म अभावधान न हो जोब, इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे उपाय किए थे, जिससे उन्हें भगवान का ध्यान, स्मरण और वस्दन करने का स्मरण बना रहे। उन्होंने अपने महलों के द्वार पर, कक्षो और प्रकोष्टों के द्वार पर रत्न निर्मित चौबीस घण्टियों की बन्दानमालाए बनवाई थी। जब वे उन हारों में में निकलते थे, तब उनके मुकुट से टकराकर वे घण्टियों हादद करती थी। घण्टियों की आवाज मुनकर भरत का चौबीस तीर्थकरों का स्मरण हो आता था, जिससे वे उन्हें तस्काल परोक्ष नमस्कार करने थे।

हरिवशपुराण में ब्राचार्य जिनसेन ने भरन की इन वन्दनमालाब्रो का वर्णन बडे भक्तिपूरित शब्दों में किया है। वे लिखते हैं—

'चतुर्विदाति तीर्थेशवन्दनार्थं शिरःस्पृशम् । ग्रचीकरदसौ वेश्मद्वारे बन्दनमालिकाम् ॥१२।२

ग्रर्थात् उन्होने चौबीस तीर्थकरो की वन्दना के लिए अपने महलो के द्वार पर सिर का स्पर्श करने वाली बन्दनमालायं वधवाई थी।

भगविज्ञनसेनाचार्य ने 'थ्रादिपुराण' मे वन्दनमालाओं के सम्बन्ध मे कुछ विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्हीं के खब्दों में— निर्मीपतास्ततो घण्टा जिनविषेरलंकृताः। ४११६७ पराध्येदननिर्माणाः सम्बद्धा हेमरञ्जुभिः॥ ४११६७ सम्बद्धाः हमरञ्जुभिः॥ ४११६७ सम्बद्धाः हमरञ्जुभिः॥ ४११६७ राजवेदममहाहार-गोपुरेक्षप्यनुक्सात्। १४४१६६ यदा किल विनिर्मत प्रविश्वयययं प्रभुः। तदा मोत्यप्रलग्नाभिरस्य स्थादहृतां स्मृतिः॥४१६६ सम्बद्धाः तताः होत्यज्ञानाभिरस्य स्थादहृतां स्मृतिः॥४१६६ सम्बद्धाः तताः होत्वनां भवस्या कृत्वाभिनन्वनाम्। पुजयत्यस्मिनकमान् प्रविश्वश्वस्य स्वष्ठव्यतिः।।४११६०

अर्थात् उन्होंने वहसूल्य रत्नों से बने हुए, सुवर्ण रस्सियों से बन्धे हुए और जिनेन्द्रदेव की प्रतिमान्नों से सजे हुए बहुत से घण्टे बनवाये तथा ऐसे-ऐसे चीबीस घण्टे बाहर के दरबाजे पर, राजभवन के महा द्वार पर और गौपुर दरबाजों पर अनुक्रम से टगवा दिये। जब वे चकवर्ती उन दरबाजों से बाहर निकलते अथवा भीनर प्रवेश कर तब मुख्य के अग्रभाग पर लगे हुए घण्टों से उन्हें चीबीस पीकंकरों के समरण हो आता था। तदनन्तर स्मरण कर उन अरहन्त देव की प्रतिमान्नों को वे नमस्कार करते थे। इस प्रकार पुण्य रूप बृद्धि को घारण करने वाल महागज भरत निकलते और प्रवेश करते तमग्र अरहन्तदेव की प्रवाज करने थे।

राजाका अनुकरण प्रजा करती है। यदि राजा लोकप्रिय और धर्मात्माहो तो प्रजाउसके आचार व्यवहार का अनुकरण बहुत जल्दो करते लगती है। सम्राट् धर्मात्मा और लोक प्रिय थे, वे प्रजाके हृदय-सम्राट् थे। प्रजाउन्हें प्राणों से भी अधिक चाहती थो। प्रजा भी उस काल में धर्मात्मा थो।

लोक मे बन्दनमाला अत उनका सम्राट्जां करताथा, उसका अनुगमन प्रजाबहुत क्षीघ्र करने लगनी थी। की परम्परा शरत ने अपने प्रासाद के तोरणों पर, द्वारों पर और गोपुरों पर अर्हन्त प्रतिमाओं से युक्त घण्टों की बन्दनमाला लटकाई थां। उनके इस कृत्य का अनुकरण प्रजाभी करने लगा।

विना किसी प्रयत्न के भरत के इस कार्य का जनता में प्रचार हो गया। प्रजा में एक दूसरे के अनुकरण द्वारा यह रिवाज स्रोर परम्परा वन गई अरेर प्रत्येक घर के द्वार पर वन्दनमाला टगने लगा। आदिपुराणकार ने इस परम्परा का वर्णन वडे सुन्दर शब्दों में किया है। स्राप लिखते हैं—

> 'रत्नतोरणविन्यासे स्थापितास्ताः निधीशिनाः । दृष्टबाह् द्वन्दनाह तोर्लोकोऽप्यासोत्तदादरः ।। ४१।६३ पौरंजनैरतः स्वेषु वेश्मतोरणदामसु ।

यथाविभवमाबद्धा घण्टास्ता सपरिच्छवाः ॥४६।६४

अर्थात् निधियो के स्वामी भरत ने श्रहेत्त देव की वन्दना के लिये जो घण्टा रस्तो के तौरणो को रचना मे स्थापित किंग्न थे, उन्हें देखकर श्रन्य लोग भी उनका आदर करने लगे । उमी समय मे नगरवासो लोगो ने भी श्रपने-श्रपने घरकी तोरणमालाओं मे श्रपने-श्रपने वे सव के अनुसारजिन-प्रतिमा आदि से युक्त घण्टे वाधने ग्रुरू कर दिये ।

भरत के इस कार्य का अनुकरण तत्कालीन समाज ने ही नहीं किया था, उस परम्परा का निर्वाह अब तक हो रहा है। यद्यां उसका मूल रूप वह नहीं रहा। शायद रह भी नहीं सकता था। काल के विशाल अस्तराल में उद्देश्य तो तिरोहित होगया, दसलिए घण्टो का और वस्तमालाओं का वह रूप भी नहीं रह पाया। किन्तु फिर भी बस्तमाला अब भी हर गुभ कार्य में वाधी जाती है और समाज उसे मागलिक चिह्न मानता है। इसी आ्राक्षय को अगट करते हुए आदिपुराण कर्ता लिखते हैं—

ब्राहिराजकृतां मुख्टि प्रजास्तां बहुमेनिरे । प्रत्यवारं यतोऽद्यापि लक्ष्या वन्वनमालिका ॥४१।६५ वन्वनार्थं कृता माला यतस्ता भरतेश्चिना । ततो बन्दनमालास्यां प्राप्य रुढि गताः क्षितौ ॥ ४१।६६ मर्थात् उस समय प्रथम राजा भरत की बनाई हुई इस सृष्टि को प्रजा के लोगों ने बहुत माना था। यही कारण है कि झाज भी प्रत्येक घर पर बन्दनमालाये दिलाई देती है। चूकि भरतेश्वर ने वे मालाऐ झरहन्त देव की बन्दना के लिए बनवाई थी, इसलिये ही वे बन्दनमाला नाम पाकर पृथ्वी पर प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है।

बन्दनमाला के इस रहस्य को लोक मे प्रचारित करने की धावश्यकता है। यदि लोग बन्दनमाला का

मुल रूप और उद्देश्य समक्ष जाये तो वन्दनमाला पून अपने वास्तविक रूप को पा सकती है।

नूषा स्वार उद्देश्य तमक पाय जानकारामा । चक्रवर्ती भरत को भ्रतेक राज-काज रहते थे। उन्हें सम्पूर्ण भरत क्षेत्र पर बासन करना पडता था। भ्रतेको राजाग्रो के विद्रोह को दवाना पडता था। विदेशी नरेशो से सन्धि श्रीर मैत्री के कूटर्नतिक दाव चलाने पडते

थे। प्रजा की बहुविध शिकायतो और समस्याओं को मुलक्षाता प्रवा था। फिर अन्त पुर और भरत की मुनि-भक्ति परिवार की समस्याये नाना रूप लेकर आती और उन्हें हल करना होता था। जिनकी

ख्यानवे हजार रानिया हो, उनकी समस्याध्यो का क्या कोई धन्त हो सकता है। कोई रानी कठ रही है, कोई सोतिया डाह से धिकायन पेश कर रही है। माना कि सभी रानियों में परस्य वहनाया था। किन्तु मानव-स्वभाव कहां चला जायगा। जलन धौर कुढन, पर्यन्त्र और अभाव क्षित्रयोग । इन सब टेडी-केंग्रे गानिया को पारकर सबकी सन्तृष्टि का राजमार्ग पाना क्या सरल होना है। किन्तु चक्रवर्ती कुछल तैराक थे। समस्याध्यो की भीषण प्रवाह वालो नदी में तैरना ही जैसे उनका नित्य का व्यापार था। कभी कही कोई ब्राडास नहीं। राजा हो या प्रवा, परती हो या परिजन, राज्य हो या ब्रान्त पुर, चक्रवर्ती के व्यवहार से सभी सन्तुष्ट थे। सब यही समक्ते, मानी महाराज एकमात्र उन्हें ही चाहते हैं। महाराज की सर्वप्रियता का रहन्य उनके कोमल स्वभाव, उनका व्यवहार चात्रये और सर्वजन-समभाव में निहित था।

सब उन्हें चाहते थे, सभी उन पर अपनी जान त्योद्यावर करने थे, वे सबके थे। किन्तु भरत केवन अपने थे, वे सदा अपने में रहते थे। मारा लोक-व्यवहार करने थे, किन्तु वे हम सबसे जैसे प्रथक् थे। सप्तार में रहते थे, किन्तु वेशी उन्होंने अपने भीनर समार नहीं बमाया। समार के समुद्र में वे कमन बनकर रहते थे। वे श्रावकीचित्र आवश्यक्त प्रमान किन्तु के स्वीत के स्वीत के करने में कभी प्रमाद नहीं करने थे आरंग लोकिक या धार्मिक कृत्या करने हुए भी आहम-स्वक्ष के चिन्तन की और स्वार नाजिक या धार्मिक कृत्या करने हुए भी आहम-स्वक्ष के चिन्तन की और सदा सावधान रहते थे। ऐसा था बहुशन्धी और ब्यन्त चक्रवर्ती वा अदमन जीवत ।

भरन समय के बड़े पावन्द थे। उनके प्रत्येक कार्य का मँगय मुनिब्बन था। मृनि-चया के ममय वे अन्य कार्य छोड़कर मुनिजनो को आहार-दान के लिये नैयार हो जाते। व समस्त राजिचिह्नों को उतार कर शुद्ध धोती व बुग्हा पहनते और एक रेशमी दुक्त कमर में बाध तेते। दम समय व सम्राट्भार नहीं, बिक्क पात्र-दान की प्रतिक्षा करते बाले सामान्य आवक थे। पात्र-दान के नियं द्वारापेक्षण करने समय उनके बागे हाथ में अपट इव्य और दाये हाथ में जल का कलश रहता था। माण्डलिक और महामाण्डलिक सदा जिनके ऊपर छन्न-चमर लिये होरते थे, वे ही भरन चन्नवर्ती वितय भाव में गुरुओं की सेवा के लिये प्रतिक्षारन है। वे अपने भृत्यों को समक्षा रहे है— जब मुनि महाराज पथारे, उस समय नुम लोगों को मेरे लिये महाराज आदि नहीं कहना चारिये और न मेरे प्रति हाथ जोड़ कर सखा रहता चारिये।

वे राजप्रासाद से बाहर राजद्वार के बगल मे बने हुंगे चबूतरे के पास गहुँचे । उन्होंने अरट द्रव्य की थानी और जलपूर्ण कलश चबूतरे पर रक्की हुई एक चौकी पर रख दिये और वे मुनियो की प्रतीक्षा करने लगे । वे उस समय क्रकेल ही खड़े थे । उनकी स्त्रियाँ तथा नरेश गण उनमें दूर खड़े हुये थे ।

सामान्ये जनो के केवल दो ग्रांख होती है, जिन्हें चर्म बक्ष कहा जाता है। किन्तु विवेकी जनों के एक ग्रांख ग्रोर होती है, जिमें ज्ञान चक्षु कहते है। भरत ग्रपने दोनों चर्म चक्षुग्रों से मुनियों के मार्ग का श्रवलोकन कर रहे थे, किन्तु वे ग्रपनी भीतर की ग्रांखों से—ज्ञान चक्षुग्रों से ग्रप्तरात्मा का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें भीतर ग्रपनी ग्रान्मा का साक्षान्कार हो रहा था। उन्हें श्राक्चर्य हो रहा था कि सरसों के दाने में जैसे समुद्र ग्रयक गया हो, ऐमे ही यह त्रैलोक्यवेत्ता ज्ञानकारीरी ग्रात्मा इस क्षुद्र शरीर में क्यों कर ग्रप्त रहा है?

मरत की विदेह-वृत्ति १०,

सब उन्हें देख रहे थे, किन्तु वे किसी को नहीं देख रहे थे। वे तो सबसे निर्लिग्त केवल अपने आपको देख रहे थे। उनके मन में यकायक एक भाव आया और मानों वहीं सब विचारों को ठेल कर जम गया —मेरे पास अपार सम्पत्ति है, किन्तु उसकी सार्थकता तभी है, जब कोई निर्म्नय योगी मेरे हाथ से आहार ग्रहण कर ले तब यह सम्पत्ति भी सार्थक हो जाय और मैं भी धन्य हो जाऊ।

नगर में उस दिन अनेक मुनिराज चर्या के लियं पघोरे, किन्तु मार्ग में अन्य श्रावकों ने उनका प्रतिग्रहण कर लिया। अत राजमहल तक कोई मुनिराज नही आगाये। इसलिए भरन चिन्तामग्न हो गये। वे वार-वार विचार करने लगे—क्या आज कोई पर्व निधि है 'क्या जगल से आते समय हाथी घोडों से मार्ग अवरुद्ध तो नहीं हो गया 'अथवा दुष्ट जनों ने कोई दुर्थवहार तो नहीं किया 'आज काई मुनिराज क्यों नहीं पघारे यहां 'अथवा अतिथि को दान देने का क्या मेरा सीभाग्य नहीं है। इस विचार के आते ही उनके अन्तर में एक कसक होने लगी।

तभी उन्हें प्राकाश में गतिशोल प्रभा-पुज दिखायों पड़ा। भरत आरुवर्यंचिकत हांकर उधर देखते लगे। धीरे-धीरे उस प्रभा-पुज ने आकार प्रहण्ण करना प्रारम्भ किया। फिर वह पुज दो भागी में विभवन हो गया। जब तक भरन किसी निवच्य पर सहुँचे, दो रोज-पुँज आकाश ने नोचे ब्रांत हुँगे भरत के समीप उतरे ने वे दो चारण ऋढिधारी मुनि थे। भरत उन्हें देखतर अध्यक्ष मार्गिद्धत हुए। दारोर और आरसा के भेदिबजानी दो योगिराज आज पथारे है, यह सोचकर भरत का रोम-राम हर्ष में मुत्य करने लगा। उन्होंने पूजा को थालो और जलपूर्ण कलवा उठाया और मुनिराजों के सामने जाकर 'भो मुनिययं! अप तिर्द्धत स्वार प्रकार घटदोच्चारण करके मुनियों को ठहराया, फिर आट इत्यों में उन्हें दर्शनाञ्चाल देते हुँगे भाव गुद्धि में जल-धारा दी। तदनतन उनकी तीन प्रदक्षिणा देकर गुज-वरणों में साप्टांग नमस्कार किया। फिर खड़े होकर भरत ने कहा—मन गुद्धि, वचन गुद्धि काय गुद्धि आहार जल गुद्ध है, प्रभू मेरे घर पद्धारिये। इस प्रकार कहते पर मुनिराज भरत के पीछे, पीछे, पीछे, आहार मुद्रा में देवीपथयूवक भूमि को दसते हुए थीरे थोरे चने। भरत मन में माचने जा रहे थे कि इन कृटिल और लम्बे मार्ग पर चलते में इन योगियों को मेरे कारण कितना करहे हो हो है। है।

भरत मृतियों को लेकर अपने महल में पहुँचे। वहां सब रातिया भी आ गयी। वे जलपूर्ण कला, दर्पण और आरनी लिये हुये थी। उन्होंने मृतियों की आरती उतार कर प्रणाम किया। वे सब मिलकर ममल गान करने लगी। भरत ने मृतियों को उच्चातिकान पर बैठाया, उनके चरणों का प्रक्षालन करके अच्छेट द्रव्यों से पूजन की। फिर नवधा भनित्यूवंक उनको आहार दिया। रातियों भरत को भश्य पदार्थ देती जाती थी और भरत मृतियों के हाथों में एक एक प्रात रखते जाते थे। उन ऋद्विधारी मृतियों के हाथों में जाकर नीरस भोजन भी सरस बन जाता था। किन्तु आरम-विहारों मृतियों की आसित आहार में नहीं थी। राजा भरत ने अपनी भिक्त में मृतियों को तृत्व किया। तृत्व होने पर मृतियों ने तीचे बैठ कर मुल-शुद्धिपूर्वक हाथ-शुद्धि की और कुछ देर ध्यान किया। दोनों ने ध्यान पूर्ण होने पर भरत को आसीर्वाद दिया।

तभी राजमहल के प्रांगण में रत्न और स्वर्ण की वर्षा हुई। झाकाश में देवों ने वाद्य-ध्विन के साथ जय-जयकार किया। फिर मुनिराज वहीं से विहार कर गये। भरत उनके कमण्डलु निये कुछ दूर तक मुनियों को पहुंचाने गये। उनके बार-बार कहने पर इच्छा न रहते हुए भी भरत वापिस आये और तब उन्होंने भोजन किया। प्रांगण में जो रत्न और न्वर्ण राशि पड़ी थी, वह निर्धनों में बंटवा दी।

सम्राट भरत के जीवन का यह दैनिक कार्यक्रम था।

महाराज भरत की सभी रानिया यौवनवती थी, मदवती थी, रसवती थी। उनके अग प्रत्यगो का लावण्य श्रद्दभुत था, माधुर्य नित नवीन था और सौन्दर्य अनिन्च था। उनके गदराये यौवन मे से रस भोग में भी विराग- चुता था। रतिको लज्जित करने वाली उनकी सुपमा थी। उन मोहनियो का मोहन-याग श्रच्छेय

वृत्ति था। देवांगनाये ग्रीर नाग-कत्याये उनको देवकर लज्जित हो जाये, ऐसा उनका रूप था। किन्तु भरत रूप ग्रीर रूपसियो के इस मेले मे जाकर कभी मोहान्य नही हुए। वे श्रात्मचेता थे, ग्रात्मजयी १०४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

थे। वे एक साथ सबका भोग भी करते थे, किन्तु भोग के समय भी उनकी भावना योग की रहती थी। वे भोग देह का करते और उनको रस बाता या देहातीत। इसका कारण या। भोग करते हुए भी वे बात्सानन्द को भूतते नहीं थे। कभी-कभी तो भोग करते समय जब उन्हें बातम-चित्तन की सुधि बा जाती थी तो वे भोग को भूतकर श्रात्मा ने की कभी-को तो ले थे। एक दिन पदमहियी सुभद्रा के महलो में चक्कतों पश्चारे। सुभद्रा ने उनकी अस्पर्यमा की। राजि-हों जाते थे। एक दिन पदमहियी सुभद्रा के महलो में चक्कतों पश्चारे। सुभद्रा ने उनकी अस्पर्यमा की। राजि-श्वार भी वही हुबा। भूवनमोहिनो अस्तिबसुन्दरी सुभद्रा ने अपने दित को मुक्त भाव के रस-दिन किन्तु जब रसानुभूति अपनी चरम सोमा पर पहुँची, भरत के अन्तमंत्र के किवाड खूल गये। वे चित्तन में बूब गये— अनन्त काल बीत गया शरीर और इन्द्रियों की तृष्य का प्रयत्न करते करते, किन्तु क्या कभी ये तृप्त हो सकी। नित नवीन शरीर मिले और इन्द्रिय-भोगों में ही सारा जीवन गला दिया। जीवन भर अतृष्ति से जुभता रहा किन्तु भोगों की प्यास कभी बुभी नहीं। कभी ब्रास्म-स का स्वाद नहीं निया। यदि एक बार भी आत्मानुभव हो जाता तो अनन्त जीवनों की प्रतृष्ति एक क्षण भर में मिट जाती। यो चित्तन करते करते वे आत्म-रस का पान करने मे वेसप हो गये। शरीर निद्वेष्टर हो गया। पद्रमहिती इस स्थिति का कारण न समक्त सकी।

कैसी अकल्पनीय परिणति थी भरत की। इसीलिए तो घर में रहते हुए भी भरत वैरागी कहलाते हैं। वस्तुत वे राजिष थे, विदेह थे। श्रीमद्भागवत में उन्हें भगवत्परायण माना है और उन्हें जड भरत बताया है। जड अर्थात सासारिक भोगों के प्रति अनासकत।

उनके पास भोग और बैभव का विशाल स्तृप था। यह जितना ऊचा था, उससे भी ऊंचा इनके प्रति उनका विराग था। राग के सभी साधन उन्हें उपलब्ध थे, उनका भोग भी ख़ब किया उन्होंने किन्तु भावना सदा इनसे मृक्ति की रही। इसलिए राग हारा और विराग की सदा जय हुई। अद्भृत व्यक्तित्व था उनका। अनुपम भी था। ऐसा व्यक्तित्व ससार में दुकरा कोई न हुआ, न होगा।



### २१ भरत का निष्पक्ष न्याय

भरत चक्रवर्ती सम्राट् थे। जब वे राज-िमहामन पर बैटते थे, उस समय वे केवल राजा थे। उनके समक्ष अनेक अभियोग उपिथत होते थे। उनके न्यान को प्रतास करने थे। उनके न्याय में कभी कोई सम्बन्ध आहे नहीं आता था, कोई सम्बन्ध उनके न्याय को प्रभावित नहीं कर सकता था। भने ही अभियोग उनके युवराज के ही विकट क्यों ने हो, किन्तु न्याय को जुला पर सामान्य जन और युवराज में कोई अम्तर नहीं आता था। एक बार अभियोगक्ती थे स्वय युवराज अकेकीति। अभियोग या चक्रवर्तों के प्रमुख सेनापित जयकुमार के विकट । राज दरबार स्तब्ध था कि देखे, न्याय किसके पक्ष में जाता है। अभियोग उपस्थित किया गया, सुनवाई हुईं। दोनों पक्षों ने अपना पक्ष उपस्थित किया। मझाट् ने पाया—दोग युवराज का है। उन्होंने मर्यादा का भगे किया है। जुवराज दोपी घोषित हुए और सबके समक्ष सम्राट् ने उनकी भर्मना की। न्याय को यह कहानी जितनी अद्भुत है, उत्तनी रोचक भी है। मुनिये उसे।

काशी नरेश अकस्पन की स्त्री सुप्रभाषी। उन दोनों के सुलोचना नाम की एक पुत्री षी जो सुलक्षणाधी भ्रीर सर्वगुण-मम्पन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह की चिन्ना हुई । तब राजा ने मत्रियों से परामर्श करके उमके स्वयम्बर का निश्चय किया। उन्होंने दूती द्वारा राजाओं को

सुलोचना स्वयम्बर इसको सूचना दी। इसके लिये नगर के बाहर सर्वताभद्र नामक विवाह सफडर की रचना की गई। निश्चित तिथि को अनेक देशों के राजा और राजकुमार अपनी सेनाओं के साथ वहाँ भरत का निष्पक्ष न्याय १०५

आये। राजा अकंपन ने उनकी अभ्यर्थना की, उनके निवास आदि की समृचित व्यवस्था की।

इस स्वयंवर में सम्मिलित होने अयवा भाग लेने के लिये चक्रवर्ती भरत के पुत्र युवराज अर्थकोति, चन्नवर्ती के सेनापित-रत्न राजकुमार जयकुमार, निम-विनिम के पुत्र सुनिम और मुलिनिम आदि अनेक भूमि-गोचिरी और विद्यापर राजा आये। गुभ लान के समय स्वयस्वर मण्डर में सभी समागन राजा और राजकुमार अपने पोभ्य आसनो पर बेट गए। कुमारी सुलीचना को भी स्नान कराकर और वस्त्राभूवणो उसल्ज कुमार अपने पोभ्य आसनो पर बेट गए। कुमारी सुलीचना सर्वप्रथम जिन्ददेव के मन्दिर में गई। वहां उसने मिल्तवृत्ते पूजन किया। पूजन समापत होने पर उसके पिता ने आशोबाद के रूप में शेवाक्षत उसके सिर पर रखे। तब सुलीचना महेन्द्रदत्त कचुकी के साथ विवाह-मण्डर में प्रविष्ट हुई। वह जब वहां पहुंची तो सभो राजा बढ़ी उत्युक्ता से उसे देखने लगे। उसकी रूपछटा देखकर सब विमृष्य होकर सोचने लग्ने—यह देवकन्या अवतरित हुई है अयवा स्वयं श्वी हो विनोद करने पहाँ प्यारी है। ऐशा मोहक रूप तो आज तक देखने में नही आया।

सभी उद्ग्रीव होकर बड़ो उन्कण्ठा से मन में कामना करने लगे—काश ! सोन्दर्य को यह खान मुक्ते प्राप्त हो जाय तो मानव-जन्म सफल हो जाय । सभी ब्राशान्वित थे, सभी को ब्रयने पुण्य पर विश्वास था। कचुकी कम कम से राजकुमार प्रत्याशियों का परिचय देना जाता था। कुमारी सुलोचना एक दृष्टिपात करके ब्रागे वढ जाती। वह जिस ब्रोर जाती, वही राजकुमार ब्राशा से मध्र सपने मजोने लगता, किन्त जब वह ब्रागे बढ जाती तो वे

दिवा-स्वप्न एक ग्राघात से टट जाते।

जब मुलोचना अर्ककीर्ति श्रादि राजकुमारों को छोडकर जयकुमार के सामने पहुँची तो कचुँकों ने जय-कुमार के गुण वर्णन करना प्रारम्भ किया—यह हिस्तनापुर नरेश सोमधभ का यशस्त्री पुत्र है। इसका रूप कामदेव को लिजिन करने बाला है। इसने उत्तर भरतक्षेत्र में मेंबकुमार नामक देवों को जीतकर बादलों को गर्जना को जीतने बाला मिहनाद किया था। उस समय निधियों के स्वामों महाराज भरत ने हिंपित होकर अपनी भुजाओं पर धारण किया जाने बाला बीरपट इसके बीधा था तथा प्रेम में इसका नाम मेंबेदबर रक्ष्या था।

कच्की जब यह विश्हावली बोल रहा था, उस समय वस्तुतः सुलोचना वह सब मुन नही रही थी। वह तो हृदय से अयकुमार के लिये आरम-ममर्थण कर चुकी थी और आसक्त भाव से उमे निहार रही थी। उघर जयकुमार सो मुग्ध भाव में उमे देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे में खोत्रे हुए थे। दोनों के शरीर कटकित हो रहे थे। जय-कुमार के सामने विद्वाल रही खड़ी हो। उसने कच्की के हाथों भे से रन्तमाला लेकर जयकुमार के सामने विद्वाल रित खड़ी हो। उसने कच्की के हाथों में से रन्तमाला लेकर जयकुमार के गले में डालदी। जब मुजीवना ने दोनों बाहे उठाकर बरमाला जयकुमार के गले में डाली, उस समय ऐसा लगता था, मातों विछुड़े हुए अपने पित कामरेव को पाकर अधीर रित ने दोनों सुजाये पसार कर आलिगन किया हो। शेष राजकुमारों की मुख की काल्ति उचट कर मानो जयकुमार के मक्किमल पर श्रा जमी।

तभी मगल वाद्यों की मधुर ध्विन से सारा मण्डप ग्रीर वन प्रान्त एकवारगी ही प्रतिध्विनित हो उठा। नाथ वड़ा के श्रविपति श्रक्तपन ग्रागे ग्राये भौर श्रपनी पुत्री को साथ में लेकर ग्रीर जयकुमार को श्रागे करके नगर की ग्रोर चले। साथ में बन्ध्-बान्धव ग्रीर ग्रनेक राजांथे। इस ग्रुग का यह प्रथम स्वयम्बर था श्रीर जयकुमार इस

मुहिम का प्रथक विजेताया।

किन्तु इस हर्षोत्सव मे असूयारसिको की भी कमी नहीं थी। युवराज अर्ककीर्ति का एक दुष्ट सेवक था। नाम था दुर्भर्षण। उसने जयकुमार को इस उपलब्धि को सहज भाव से प्रहण नहीं किया। वह देश से दाध होकर

अपने स्वानी के पास पहुँचा और बोला— देव । यह थोर अन्याय है। अभिमानी अकपन ने मुक्ताक का अन्याय आपको यहाँ बुलाकर आपका थोर अपमान किया है। अर्कन को तो अयकुमार के गने में दरमाला डलवाने की पहले से ही योजना थी। उसे तो केवल आपका अपमान करना था। कहीं तो आप पट्खाड भरत क्षेत्र के भावी अधिपति और कहीं आपका अकिवन सेवक जयकुमार। यदि आपने इसे सहत कर लिया दो आपका आतंक पृथ्वी पर से उठ जायगा और जयकुमार महाराज भरत के बाद में इस पृथ्वी का

गए ।

भोग करेगा। न्याय से संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु के भोग करने का श्रीवकार महामान्य चकवर्ती महाराज का है या फिर श्रापका। श्रापके रहते ससार के सर्वश्रेष्ठ कन्यारत्न का भोग श्रापका एक सेवक करे, इससे वडी श्रनीति ससार में कोई दसरी हो नहीं सकती।

सेवक की यह सलाह सुनकर युवराज धकंकीति को भी इस घटनाचक मे श्रपना धपमान और धनीति दिखाई देने लगी। वह कोध से लाल शास्त्र किये और नयुने फुलाता हुआ। गरज उठा—जिस सूखें ने मेरा श्रपमान किया है, उसने दिना जाने ही अपने काल को निमन्त्रण दिया है। इन श्रकपन और जयकुमार ने राज्यद्रोह किया है, उसका प्रतिकार आज युद्ध में ही होगा।

उसके कोघ की छाया में स्वयम्बर में निराश हुए अनेक राजा भी एंकत्रित हो गये।

उस समय अर्कनीति को मत्री ते बहुत सम्भाग्य-पहले आपके पितामह भगवान ऋषभदेव ने राज्य शासन करके एक मर्यादा स्थिर की थी। उसके परवात् आपके पिता महाराज भरत ने उस मर्यादा को दृढ़तापूर्वक रक्षा की। उसके परवात् को उस के परवादा की दृढ़तापूर्वक रक्षा की। उसके परवात् आप राज्य-शासन का भार संभावंगे। यदि आप ही उस मर्यादा का उल घन करेंगे पृथ्वी मर्यादाहीन हो जायगी आप न्याय के रक्षक है। स्वयम्बर में वर का निर्वाचन कन्या को इच्छा पर निर्भर है। उसने जिमे भी चुना, उसके प्रति अन्य लोगों को ईप्या नहीं करनी चाहिए, यही व्यायमार्ग है। यदि कोई इस मार्ग का उल्लंघन करता है तो आपको ते। त्याय-मार्ग को रक्षा करनी चाहिए। आपको स्वय उस व्याय-मार्ग का उल्लंघन करता है तथा वादिए। अपको स्वय उस व्याय-मार्ग का उल्लंघन करता है तथा वादिए। किर ये महाराज अपनत से क्षित्र में पूर्व है, महाराज भरत तो इनका सम्मान अपने पिता के समान करने है। और यह सोमवंदा भी नाश वस के समान ही है। आपके वस ते धर्मनीर्थ की प्रवृत्ति की तो सोमवंदा को भी दान-नीर्थ की प्रवृत्ति करने का गौरव प्राप्त है। आर किर महाराज भरत को दिखिक्य के अववसर पर सक्षार ने जकुमार की वीरता देखी ही है। यह तो गुस्ति निर्णत सहायक ही सिद्ध होगा। अपाकी त सुनकर चक्रवर्गी भी आप पर असन्तुष्ट होंगे। एक सुलावना हो तो ससार में कल्या-रन्त नहीं है। और से कल्या-रन्त नहीं है। और कल्या-रन्त नहीं है। आप कल्या हो हो में अने कल्या-रन्त नहीं है। और से कल्या-रन्त नहीं है। आप क्षा हो तो में अनेक कल्या-रन्त आपके लिये ला देंगा।

किन्तु दुराग्रह आर कोध में ग्रस्त ग्रकंकीनि ने किसी को एक नहीं मुनी और मेनापित को बुलाकर युद्ध की भेरी बजबा दी। भेरी का शब्द मुनते ही रय, हाथी और ग्रस्वमेना तथा पदाित नेना के असस्य मैनिक वहा एकंत्रित होने लगे। अर्ककीित गजास्ड होकर अनेक राजाओं और सेना से घिरा हुआ युद्ध के लिए चल दिया।

महाराज अकपन ने ज्यों ही यह समाचार सुना, वे सहसा इस अनवर्य ओर असभव बात पर विस्वास नहीं कर सके। इन्होंने मित्रयो नथा जयकुमार आदि से परामर्श करके एक चनुर दून अर्ककीति के पास दौडाया।

उसने जाकर युवराज को समकाया किन्तु वह असरकल होकर लाट आया। जयसुमार ने युवराज की पराजय चितित अकपन ने कहा—आप निश्चिन रहे और यही रहकर मुलोचना की रक्षा करे। मै अभी इस अनीतिमार्गी को बोध कर लाता हूं। फिर उन्होंने अपनी मेच घोषा भेरी वजाई। भेरी की आवाज मुनते ही उनके असर्थ सैनिक और उनके पक्ष के अनेक राजा लोग शस्त्रसिजत होकर एकत्रित हो गए। उन्होंने भी शत्रु सेना की और कुच कर दिया। इधर महाराज अकपन भी अपने पुत्रो और सैनिकों को साथ लेकर चल पढ़े। सोमबश और नाय वश के आधित राजाओं के अतिदिक्त पाच राजा भी अपनी देना के साथ जयकुमार से आ मिले। विद्याचर राजाओं में से आधे राजाओं के अतिदिक्त पाच राजा भी अपनी देना के साथ जयकुमार से आ मिले। विद्याचर राजाओं में से आधे राजा भी अन्याय का पक्ष छोडकर इस सेना में आकर मिल

दोनो झोर से सकर ब्यूह, गरुड ब्यूह आदि ब्यूहों की रचना की गई। युद्ध के बाजे तुमुन घोष के साथ बजने लगे। युद्ध प्रारम्भ हो गया। वाणो को वर्षा ने झाकाल दक गया। मनुष्य, हाथों, घोडे कट-कटकर भूमि पर गिरने लगे। तारी रणभूमि में जयकुमार हो दिलाई पड रहा या। उसके वाणो ने अकंकीर्त को सेना को निष्वेष्ट का विद्या । तब अकंकीर्त ने स्थाना हाथों झागे बढाया। जयकुमार सी विजयार्थ हाथों पर झाल्ड होकर आरो बढाया। तब अकंकीर्त ने स्थाना हाथों झागे बढाया। जयकुमार सी विजयार्थ हाथों पर झाल्ड होकर आरो बढा। तभी उसका एक मित्र देव साया और उसे नागपांत तथा झांचन्द नामक वाण दिया जो झांघेच या। जयकुमार ने झपते बख्यकाण्ड धनुष पर वह वाण चढाया और सन्धान कर दिया। उस एक ही वाण ने आकंकीर्ति सीर

भरत का निष्पक्ष न्याय १०७

उसके बाठो रक्षक विद्याघरों के रथ, सारयी तथा बनुष-वाण नष्ट कर दिये। श्रकंकीर्ति निरुपाय हो गया। जय-कुमार ने क्षण भर का बिलम्ब किये बिना श्रकंकीर्ति को पकड लिया और नागपाश से सम्पूर्ण विद्यावर राजाम्नो को बांध लिया।

युद्ध समाप्त हो गया। जयकुमार ने अकंकीति और वधं हुए राजाओं को महाराज अकपन के सुपुर्द कर दिया। हताहतों की समुचित व्यवस्था करके सबने वाराणसी नगरी में प्रवेश किया। वे सर्वप्रथम नित्यमनोहर नामक वैत्यालय में गये और जिनेद्र प्रभु के दर्शन किये, जिनकी अनुकम्पा से अनिष्ट की शान्ति हुई। फिर अपनी महारानी सुप्रभा के निकट कायोत्सर्थ से खड़ी हुई पुत्री सुलोचना के पास गये। उसने सकट निवारण तक चारो प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। महाराज अकपन ने उसे विजय का हर्ष-समाचार सुनाया तथा कहा— वेदी! नेरे पुण्ययोग से सब विघन टल गए है। अब तुम अपने महलों में जाओ। यह कहकर पुत्री को उसकी माता तथा आइयों के साथ राज्यवन में अज दिया।

महाराज अकपन ने मित्रयों से परामशं किया भ्रीर फिर विद्याधर राजाओं का सत्कार करके छोड़ दिया। फिर वे कुमार अर्ककीर्ति के पास पहुंचे भ्रीर उनको नाना प्रकार के मीठे वचनों से प्रसन्न किया। उन्होंने जयकुमार को भी बुलाकर दोनों में सन्धि करादी। फिर उन्होंने अपनी द्वितीय पुत्री अध्यमाला का विवाह अर्ककीर्ति के साथ बर्द वैभव के साथ कर दिया भ्रीर वड़े मान-सन्मान के साथ अर्ककीर्ति तथा अन्य राजाओं को विदा कर दिया।

तव उपर्युक्त देव ने जयकुमार के साथ सुलोचना का विवाह कर दिया ग्रीर उन्हें नाना प्रकार के श्रनर्घ्य उपहार दिये।

महाराज अकपन वड अनुभवी और दूर-वृध्टिये। उन्होंने परामर्श करके एक चतुर दूत को बहुमूल्य रहन आदि की भेट रेकर चक्रवर्ती के पाम भेजा। उसने चक्रवर्ती के दरवार में जाकर उनके चरणों में भेट चढाई, साप्टाग प्रणाम किया और महाराज अकपन एवं जयकमार की ओर से लघना प्रगट करने हुए इस

चत्रवर्ती का न्याय घटना का सारा दोप अपने ऊपर ने निया और अपनाघ का दण्ड देने की प्राप्तिना की। चत्रवर्ती ने दत्त को बीच मे ही रोककर उन दोनों की प्रशमा की। उन्होंने कहा – महाराज

श्रकपन तो मेरे पुज्य है। मैं यदि कोई अन्याय करूं तो उन्हें मुक्ते रोकते का अधिकार है। आरेर जयकुमार ! उसी की बदोलन मेरा यह चक्रवर्ती-पद है। अपराध श्रक्तकोति का है। उनने मेरी कोर्नि में कलक लगा दिया है। मैं उसे अवस्य दण्ड देंगा।

जयंतुमार कुछ दिनो तक बाराणसी मे हो रहा श्रीर मुलोचना के साथ उसने यथेच्छ भोग किया। एक दिन अपने मन्त्री का पत्र पाकर और उसका गूढ और समफ्कर अपने स्वपुर महाराज अक्रमन से जाने की अनुमित सांगी। महाराज ने विचार कर तथारतु कहा। और अनेक प्रकाल बहुमूत्य से देकर दोनों को सम्मान्त्र मांगी। महाराज ने विचार कर तथारतु कहा। और अनेक प्रवास वहुमूत्य से देकर दोनों को सम्मान्त्र मांगी। महाराज से वहुमूत्य से मुलोचना को लेका वहां में चल दिया। मार्ग में प्रकाल र स्वान पर सेना का पावाद पहां ने चल दिया। मार्ग में प्रकाल र स्वान पर सेना का पावाद पहां समक्षानुक्षाकर सुलाचना को छोड़ा और अपने भाइयों को उसका रक्षा में नियुक्त कर स्वय अयोध्या की और प्रस्थान किया। अयोध्या पहुँचने पर अनेक साथ पहुँचों ने उसका स्वागत किया। वह युवराज अर्ककीर्ति से वडे प्रमु से मिला। वह सीधा राजदरवार मे पहुँचा और महाराज भरत के समक्ष जाकर अपना प्रणिपात किया। महाराज भरत बोले—क्यो जयकुमार तुम बहु को क्यों नहीं लायें ? हम तो उसे देखने के लिये उत्सुक थं। तुमने हमे अपने दिवाह मे भी नहीं बुलाया। महाराज अव्यव ने भी हमे भुलाकर बन्धु-वान्धवों से हमें अनल कर दिया।

े इस प्रकार कहकर उन्होंने जयकुमार का समुचित झादर-सत्कार किया झौर बहू के लिये बहुसूल्य वस्त्रालकार प्रदान करके उसे विदा किया। जयकुमार भी हाथी पर झारूढ होकर झपनी प्रियासे मिलने चल दिया।

चक्रवर्ती ने युवराज को राज-सभा में ही बुलाकर उसके कृत्य की समुचित भर्त्सना की।

सेनापित जयकुमार हाथी पर ध्रारूढ़ होकर अपने शिविर की स्रोर जा रहे थे। भूल से उसने हाथी को गहरे जल में उतार दिया। हाथी अपनी सूंड ऊपर उठाकर गंगा में झागे बढ़ने लगा। सूंड का केवल सप्रभाग पानी में नहीं बूब पाया था, शेष सारा शरीर पानी में बूब हुझा था। वह ध्याचनक एक गढ़ढ़े णभोकार मन्त्र में पढ़ेंच गया। तभी एक मगर ने हाथी को जकह लिया। तर पर बढ़े हा। लोगों ने स्पर्ण को

जापभार पर

में पहुँच गया। तभी एक मगर ने हाथी को जकड़ लिया। तट पर खड़े हुए लोगों ने हाथी को इबते हुए देखा तो सभी घबड़ा उठे। मुलोचना के भाई हेमाङ्गद तथा अन्य अनेक व्यक्ति गगा में कूद पड़े। मुलोचना ने अपने पति पर आये हुए इस भयानक सकट को देखा तो उसने

उपसमें दूर होने तक आहार-जर्स का त्याम करके जिनेन्द्र प्रभु का स्मरण करना प्रारम्भ कर दिया और साहस करके अपनी सिखयों के साथ गमा में कूद पड़ी। तभी गमा देवी का आसन कम्पित हुआ। वह नोझ वहाँ उपस्थित हुई और मगर रूप धारिणों कालिका देवी को डांटकर उपसमें दूर किया। वह सबकों किनारे पर लाई। वहां तट पर उसने एक भव्य भवन का निर्माण किया तथा एक मणिजटित सिहासन पर मुलीचना को बैटाकर उसको पूजा की पूर्व जन्म में विन्ययश्री नामक एक राजकुमारी मुलीचना की सखी थी। एक दिन उसे साप ने काट लिया। मरते समय सुलीचना ने उसे णमोकार मन्त्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह सफर गमा नदी की अधिस्टानी देवी हुई।

जयकुमार सुलोचना के साथ प्रपने बन्ध-बान्धवो और सैनिको को लेकर हस्तिनापुर पहुँचा । वहाँ जनता ने अपने महाराज को बहुत दिनो के पश्चान ध्रपने बीच पाकर उनका हार्दिक स्वागत किया । महाराज जयकुमार ने

जयकुमार का दीक्षा ग्रहण पुक दिन शुभ दिन शुभ लग्न मे उत्सव किया। उसमे मुलोचना को पट्टमहियी का पट्टबस्य बोषकर सम्मानिन किया तथा हेमाजूद आदि की बहुमूल्य उपहार मेट कर विदा किया। तथा अपने भाइयो तथा अन्य लोगो को भी नाना प्रकार के उपहार प्रदान कर सन्तुस्ट किया।

जयकुमार और मुलीचना में कई भवों से प्रीति चली आ रही थीं और कई भवों से पिन-पत्नी के रूप में उत्पन्न होते आ रहें थे। एक दिन एक विद्याघर दम्पनि आकाश मार्ग से जा रहा था। उसे देखते हो जयकुमार का अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और वह 'हा प्रभावनी' कहकर मूचिन हो गया। इनने में कबूतरों का एक जोड़ा देखकर सुलीचना भी 'हा रांतवर' कहकर मझाहीन हो गई। दामियों के शीनलीपचार से दोना की मूखं भंग हुई। तभी उन दोनों को अवधिज्ञान प्राप्त हो गया। जयकुमार के पूछने पर मुलीचना ने अपने मूचिन होने का कारण बनाते हुए कबूतर-कबूतरी के पर्याय की कथा मुनाई। फिर प्रभावती और हिरण्यवर्मा के भव की कथा सनाई।

जयकुमार और मुलोचना में परस्यर में वडा प्रेम था। बहुत समय तक इन दोनों ने मांसारिक सुखों का भोग किया। एक दिन जयकुमार भगवान वृषगदेव के दर्शनों को गया भीर उनके उपदेश को सुनकर उसके मन में ससार से वैराग्य हो गया। उसने भ्राकर अपने पुत्र श्रुनतिवीर्य का राज्याभिषेक करके अपने भाइयों भीर चक्रवर्ती के पुत्रों के साथ भगवान के समीप दीक्षा धारण कर ली। वह चार ज्ञान का भारी, सम्पूर्ण श्रुत का जाता भ्रोर सात ऋदियों का स्वामी बना और भगवान का डकहत्तरवों गणधर बना। मुलोचना ने भी ब्राह्मों गणिनों के पास दीक्षा ले ली भ्रीर तप करके भ्रन्त में अच्युत स्वर्ग में अहमिन्द्र हुई।

### २२. भरत का निर्वाण

एक दिन चक्रवर्नी भरत ग्रपने कक्ष में खड़े हुए दर्पण में मुख देख रहे थे। तभी उन्हें ग्रपने केशों में एक सफेद वाल दीखा। उसे देखते ही उनके मन में शरीर ग्रीर भोगों की श्रसारता को देखकर निवेंद्र भर गया। उन्होंने तत्काल ग्रपने ज्येप्ट पुत्र शक्कीर्ति का राज्याभियेक किया और वन में जाकर सकल संयम धारण कर लिया। उन्हें उसी समय मन पर्ययज्ञान उपन्ना गया और उपके बाद ही केशनजान प्रपट हो गया।

पहले चक्रवर्ती भरत राजाओं द्वारा पूजित थे। ब्रब भगवान भरत इन्द्री और देवो द्वारा पूजित हो गये। भगवान भरत ने चिरकाल तक बिहार किया और अपने उपदेशों से असस्य प्राणियों का कल्याण किया। आयु का अन्त निकट जानकर वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे और वहाँ योग निरोध करके जन्म-जरा-मरण में मदा के लिए मुक्त हो गये। वे सिद्ध परमात्मा हो गये।

भगवान के वृषभसैन ध्रादि गणधर, भगवान के पुत्र तथा अन्य अनेक मुनि भी कर्मों का उच्छेद करके मुक्त हो गये।



## २३. भरत और भारत

हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। इससे पहले इस देश का नाम महाराज नाभिराज के नाम पर प्रज-नाभवर्ष कहलाना था। कही कही इसके स्थान पर प्रजनाभ खण्ड भी ग्राता है। जब ऋषभदेव भारत का प्राचीन के ज्येष्ट पुत्र भरत ने इस देश के छह खण्डों को जीतकर चकवर्ती पद धारण किया, तब नाम जन्त्रों कथने नाम पर इसका नाम भारतवर्ष कर दिखा।

जैन साहित्य भीर भारत—जैन साहित्य में इस सम्बन्ध में भ्रसदित्थ शब्दों में उल्लेख मिलते हैं। भगव-जिन साहित्य भीर भारत—जैन साहित्य में इस सम्बन्ध में भ्रसदित्थ शब्दों में उल्लेख मिलते हैं। भगव-जिजनमेनाचार्य ने 'श्रादिपुराण' पर्व १५ स्लोक १५६ में बताया है।

#### तन्नाम्ना भारतं वर्षमितिहासीज्जनास्पदम् । हिमाद्वेरासमुद्राच्च क्षेत्र चक्रभतामिदम् ॥

श्रर्थात् इतिहास के जानने वालो का कहना है कि जहां श्रनेक श्रायं पुरुष रहते है ऐसा यह हिमवान् पर्वत से लेकर समुद्र पर्यन्त का चक्रवितियों का क्षेत्र भरत के नाम के कारण भारतवर्ष रूप से प्रसिद्ध हुआ।। (यहीं श्लोक पुरुदेव चम्पु ९.३२ में भी इसी प्रकार मिलता है)।

इसी प्रकार एक स्थान पर उक्त आचार्य कहते हैं-

यन्ताम्ना भरतावित्वस्यमत् वटखण्ड भूषा मही ॥३७।२०३॥ ब्राचीत जिसके नाम से षटखण्डो से विभूषित पृथ्वो भरत भूमि नाम को प्राप्त हुई ।

धौर भी -

### ततोऽभिषच्य साम्राज्ये भरत सुनुमग्निमम्। भगवान भारत वर्षं तत्सनाथ व्यथादिवम्॥१७॥७६॥

ग्रथित् भगवान ऋषभनाथ ने श्रपने ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेके करके यह घोषणा की कि भरत से कासित देश भारतचर्य कहलाये।

इसी तथ्य को पद्मपुराण के कर्त्ता झाचार्य रविषेण ने कई स्थलो पर स्वीकार किया है। यथा—

श्ववभेष यशोबत्यां जातो भरतकीतितः। यस्य नाम्ना गतं स्थातिमेतद्वास्यं जगत्त्रये ॥२०११२४॥ वक्वर्वितिश्ययं तावत्त्राप्तो भरत मूपतिः। यस्य क्षेत्रमिवं नाम्ना जगत्त्रगटतां गतम ॥४।४६

स्रयात् भगवान ऋषभदेव को यशस्त्रती रानी से भरत नामक प्रथम वक्रवर्ती हुमा। इस चक्रवर्ती के नाम से ही यह क्षेत्र तीनों जगत में भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुमा।

भगवान ऋषभदेव का पुत्र राजा भरत चक्रवर्ती की लक्ष्मी को प्राप्त हुआ, था स्रौर उसी के नाम से यह क्षेत्र ससार में भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ।।

इसी प्रकार वसूदेव हिण्डि प्रथम खण्ड पु० १८६ मे बताया है कि-

'तत्य भरहो भरहेवास चूड़ामणि, तस्सेव नामेण इहं भारहवासं ति पब्वुच्वति । भारतवर्ष के चुड़ामणि भरत हुए । उन्हीं के नाम से यह भारतवर्ष कहलाता है ।

भारतवर्ष का नामकरण किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में जैन फ्रोर हिन्दू पुराण दोनो एकमत है। जिस प्रकार जैन पुराणो में स्पष्ट शब्दों में ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारन का नामकरण माना है, उसी प्रकार हिन्दू पुराणों में भी ऋषभदेव-पुत्र भरत से ही इस देश का नामकरण स्वीकार किया है। हिन्दू और जैन परस्पराक्षों । से इस सम्बन्धी ऐकमत्य से इस सम्बन्ध में सम्देह करने अथवा अन्यया करना करने का कोई अवकाश नही रहता। यहाँ हिन्दु प्राणों के कुछ उदरण देना हम आवश्यक समभते है, जिसने उन विषय पर स्पष्ट प्रकाश पड़ सुके।

े भ्रग्नि पुराण हिन्दुओं का प्राचीन ग्रन्थ है। कहते हैं, इसमे सभी विषयों और विद्याओं का समावेश है।

इसमे भरत और भारत के सम्बन्ध मे एक स्थान पर इस प्रकार उल्लेख मिलता है —

'जरामृत्युभयं नास्ति धर्माधर्मौ युगाविकम् । नाधर्मं मध्यमं तुल्या हिमाहेशाल् नाभितः ।। ऋषभो मरुदेव्यां च ऋषभाव भरतोऽभवत ।

ऋषमा मरदण्या च ऋषमाय् मरताऽनयत्। ऋषमोऽदात श्रीपुत्र शाल्यग्रामे हरिगतः।

भरताद् भारतं वर्ष भरतात् सुमितिस्त्वभूत् । ग्रध्याय १० इलोक १०-१२

उस हिमबत् प्रदेश में जरा और मृत्यु का भय नहीं था, धर्म और बधर्म भी नहीं थे। उनमें समभाव था। वहाँ नाभिराज से मरुदेवी मे ऋषभ का जन्म हुआ। ऋषभ में भरत हुए। ऋषभ ने राज्यश्री भरत को प्रदान कर सन्यास ले लिया। भरत में इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत के पुत्र का नाम मुमति था।

स्राग्नोध्रमुनोर्नाभिस्तु ऋषभोःभूत् सुतौ द्विजः। ऋषभाद् भरतो जल्ने बीरः पुत्रश्नताःहरः॥ सोऽभिष्वच्यवेभः पुत्र महा प्रावाज्यसास्थितः। तपस्तेषे महाभागः पुलहाश्रमसंश्रयः॥ हिसाब्हं दक्षिणं वर्षं भरताय पिता ददौ। तस्मात् भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महासमः॥

मार्कण्डेय पुराण ग्र० ५०, इलोक ३६-४२

आग्नीध के पुत्र नाभि से ऋषभ उत्पन्न हुए जो अपने भी भाइयों में अग्रज थे। ऋपभदेव ने पुत्र का राज्या भिषेक करके महाप्रव ज्या धारण कर ली। इस महाभाग ने पुजह आश्रम में रहकर तप किया।

ऋषभदेव ने भरत को हिमबत् नामक दक्षिण प्रदेश दिया था। उसी भरत महात्मा के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हमा।

> 'नाभिस्त्वजनयत्पुत्रं मरुदेव्यां महाद्युतिः । ऋषभं पार्यिवश्रेष्ठं सर्वसन्नस्य पूर्वजम् ॥५०॥

```
ऋषभाव् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः।
                                 सोऽभिषिञ्च्याय भरतं पुत्र प्रावाज्यमास्थितः ॥५१॥
                                 हिमाव्हयं दक्षिणं वर्षं, भरताय न्यवेदयत् ।
                                 तस्माद् भारत वर्ष तस्य नाम्ना विदुर्वुधाः ॥५२॥

    वायु महापुराण पूर्वार्ध झध्याय ३३

         (प्रायः सभी पूराणो में समान पाठ है। ग्रत सबके ग्रर्थ करने की ग्रावश्यकता नही है। ग्रर्थ सुस्पष्ट है।
                            'नाभिस्त्वजनयत्पुत्रं भरुदेव्यां महाद्युतिम् ॥५६॥
                            ऋषमं पाथिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम्।।
                            ऋषभाद्भरतो जज्ञे बोरः पुत्रशताग्रजः ॥६०॥
                            सोऽभिषिञ्च्यर्षभः पुत्र महाप्रात्राज्यमास्थितः।
                             हिमाव्हं दक्षिणं वर्ष तस्य नाम्ना विदुर्व्धाः ॥६१॥
                                                        नाम्ना ब्राह्माण्ड पुराण पूर्वार्ध, अनुषगपाद, श्रध्याय १४
         'नाभेमेरिदेव्यां पुत्रमजनयत् ऋषभनामानं तस्य भरतः पुत्रक्व ताववग्रजः । तस्य भरतस्य पिता ऋषभः
हेमाद्वेदेक्षिणं वर्षं महद् भारतं नाम शशास ।
                                                                                — वाराह पूराण, ग्रध्याय ७४
                                  'नाभेविसर्ग वक्ष्यामि हिमाकेस्मिन्निवोधत ।
                                  नाभिस्त्वजनयत्पूत्रं मरुदेव्यां महामतिः ॥१६॥
                                  ऋषभ पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूजितम् ।
                                  ऋषभाद् भरतो जज्ञे बीरः पुत्र शताग्रजः ॥२०॥
                                  सोऽभिषिच्याथ ऋषभो भरतं पुत्रवत्सलः ।
                                  ज्ञान-वैराग्यमाश्रित्य जित्वेन्द्रियमहोरगान ॥२१॥
                                  सर्वात्मनात्मन्यास्थाप्य परमात्मानमीइवरम्।
                                   नग्नो जटो निराहारोऽचीरो ध्वातगतो हि सः ॥२२॥
                                   निराशस्त्यक्तसन्देहः जैवमाप परं पदम् ॥
                                   हिमाद्रोदेक्षिणं वर्ष भरताय न्यवेदयत ॥२३॥
                                   तस्मात्तुभारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ।
                                                                                  - लिंग पुराण, ग्रध्याय ४७
                                 'हिमाब्हय तुर्ववर्षनाभेरासीन्महात्मन ।
                                 तस्यवंभोऽभवत्पुत्रो मेरुदेव्यां महाद्युतिः ॥२७॥
                                  ऋषभाद्भरतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः ।
                                  कृत्वा राज्यं स्वधमेंण तथेष्ट्वा विविधान्मलान ॥२८॥
                                  म्रभिषच्य सुतं बीरं भरत पृथिवीपतिः।
                                  तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रमं ययौ ॥२६॥
                                  ततःच भारत वर्षमेतल्लोकेषु गीयते ।
                                  भरताय यतः पित्रा दत्त प्रातिष्ठता बनम् ॥३२॥
                                  सुमतिर्भरतस्याभूत्पुत्रः परम धःमिकः।
                                                                       —विष्णुपुराण, द्वितीय ग्रंग, ग्रध्याय १
                               'नाभे' पुत्रक्षच ऋषभः ऋषभाद् भरतोऽभवत् ।
                               तस्य नाम्ना त्विहं वर्ष भारतं चेति कीत्यंते ।।५७।।

    स्कन्धपुराण, माहेब्बर खण्ड का कौमार खण्ड, ग्र० ३७
```

'श्रासीत् पुरा मुनि श्रेष्ठः भरतो नाम भूपितः। श्रावंभो यस्य नाम्नेदं भरतसण्डमुज्यते।।४।।

—नारद पुराण, पूर्व खण्ड, घ० ४६ 'येवां खखु महायोगी भरतो ज्येष्ठः अेष्ठगुण घासीधेनेदं वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति । —श्रीमद्भागवत् ५।४।४

'झजनाभं नामैतद्वर्षभारतमिति यत झारम्य व्यपदिशन्ति।

श्रीमद्भागवत ४।६।३

तस्य पुत्रश्च वृषभो वृषभाव् भरतोऽभवत् । तस्य नाम्नात्विवः वर्णं भारतं चेति कीत्यंते ॥

-शिवपुराण ३७।५७

इस प्रकार हम देखते है कि जैन और हिन्दू सभी पुराण ऋषभदेव के पुत्र भरत से अजनाभवर्ष अथवा हिमबत क्षेत्र का नाम भारतवर्ष पडा, इस बात मे एकमत है।

कुछ हिन्दू इतिहासकार इस सर्वमान्य तथ्य की उपेक्षा करके दौष्यन्ति भरत से भारतवर्ष के नामकरण का सम्बन्ध जोड़ने की वेस्टा करते हैं। वे केवल आग्रह्वश ही ऐसा करते हैं, उनके पास इसके लिये कोई पौराणिक या दूसरे प्रकार का साध्य नहीं है। इतिहास के तय्य अग्रहों से सिंद नहीं किये जा सकते। दुष्यन्त-पुत्र भरत के विरंत्र का वर्णन श्रीमद्भागवत नवम स्कन्ध में विस्तार से दिया गया है। उसमें बताया है कि 'भरत ने मसता के पुत्र वीर्षत्तमा मुन्ति को पुरोहित बनाकर गगातट पर गगासागर से लेकर गगोत्री पर्यन्त पवपन पवित्र अस्वमेध यज्ञ किये। अपना से किया प्रवास के विरंत्र में किया या है कि 'भरत ने मसता के पुत्र वीर्षत्तमा मुन्त को पुरोहित बनाकर गगातट पर गगासागर से लेकर गगोत्री पर्यन्त पवपन पवित्र अस्वमेध यज्ञ किये। अपना किया। भित्र के समस्त दिशाओं का एकछत्र शासन किया। भित्र में वे समार से उदाशीन हो। गये। इस सारे चरित्र में कही पर ऐसा एक भी शब्द नही श्राया, जिससे यह ध्वनित होता हो कि उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जो लोग इनने स्पष्ट साक्ष्यों के वाल्यत दुष्यन्त-पुत्र भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष वताने का साहस करते हैं, उन्हें एक बात का उत्तर देता होगा। इत्यन्त-पुत्र भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष वताने का साहस करते हैं, उन्हें एक बात का उत्तर देता होगा। इत्यन्त-पुत्र भरत से दम देश का नाम आपता जो उत्तर देश पूर्ण किया का माम व्याप्य और क्या ऋषभ-पुत्र भरत से मानवर्ष का नामकरण का मन्दन्य जोड़ने वाले ये सारे पुराण मिथ्या सिद्ध नही हो जायों ? किन्तु यह तो किसी को भी अभीष्ट न होगा। मत इस निर्ववाद क्या के स्वीकार करना ही होगा कि इस देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पढ़ा, न कि दृष्यन्त-पुत्र भरत के नाम पर।



## तृतीय परिच्छेद

#### भगवान अजितनाथ

तीर्थकर नामकर्म सातिषय पुण्य प्रकृति है। यह प्रकृति उसी महाभाग के वसती है, जिसने किसी पूर्व जन्म में दर्शन विशुद्धि श्रादि सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन किया हो, तदनुकूल अपना जीवन-व्यवहार बनाया हो और जिसके मन में सदाकाल यह भावना जागृत रहती हो—'ससार में दुख हो पूर्व भव दुख है। प्रत्येक प्राणी यहां दुखों से व्याकृत है। मैं इन प्राणियों का दुख किस प्रकार इन करूं, जिससे ये सुखी हो सके।' सम्पूर्ण प्राणियों के सुख की निरन्तर कामना करने वाले महामना मानव को तीर्थकर प्रकृति का वध होता है अर्थात् आगामी काल में तीर्थकर बनता है। द्वितीय तीर्थकर

ग्रजितनाथ ने भी पहले एक जन्म में इसी प्रकार की भावना की थी। उसकी कथा इस प्रकार है:—

वत्स देश में सुसीमा नाम की एक नगरी थी। वहाँ का नरेश विमलवाहन बड़ा तेजस्वी और गुणवान
था। उसमें उस्साह शक्ति, मत्रशक्ति भीर फलशक्ति थी। वह उस्साह सिद्धि, मत्रसिद्धि और फलसिद्धि से युक्त था।
वह पुत्र के समान अपनी प्रजा का पानन करता था। उसके पास भोगों के सभी साथन थे, किन्तु उसका मन कभी
गोगों में प्रामक्त नहीं होता था। वह सदा जीवन की वास्तविकता के बारे में विचार किया करता—जिस जीवन
के प्रति हमारी इतनी आसिका है, इतना स्रक्तिगर है, वह सीमित है। क्षण-प्रतिक्षण वह छीज रहा है और एक दिन

चाहिए ।

यह विचार कर उसने एक क्षण भी ब्ययं नष्ट करना उचित नहीं समक्षा और प्रपने पुत्र को राज्य-शासन सौषकर प्रतेक राजाओं के साथ उसने देगम्बरी दीक्षा घारण कर ली। उसने ग्यारह प्रगो का ज्ञान प्राप्त कर लिया, दर्शन-विद्युद्धि ग्रादि सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तवन किया। फलत उसे तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध हो गया। श्रायु के श्रन्त में पच परमेष्ठियों मे मन स्थिर कर समाधिमरण कर वह विजय नामक श्रमुत्तर विमान मे उत्पन्न हुमा।

वह समाप्त हो जायगा। इसलिए भोगो में इसका व्यय न करके ग्रात्म-कल्याण के लिये इसका उपयोग करना

भगवान के जन्म लेने से छह साह पूर्व से इन्द्र की श्राज्ञा से कुबेर ने साकेत नगरी के स्रिपारि इस्वाकु वधी श्रीर काश्यपगोत्री राजा जितशत्र के भवनों से रत्नवर्षा की। ज्येष्ट कृग्णा प्रमावस्था को महाराज जितशत्र की रानी विजयसेना के गर्भ में विस्मलवाहन का जीव स्वर्ग से सायु पूर्ण होने पर अवतरित भगवान स्राजितनाय हुमा। उस रात्रि के सन्तिम प्रहर मे महारानी ने सोलह शुभ स्वप्न देखे। स्वप्न दर्शन के

अभवान ग्राजतनाथ हुआ । उस शात क आन्तम अहर म महाराना न शालह शुभ स्वभ्न दक्षा स्वप्न दक्षा स्वप्न दक्षा स्वप्न दक्षा स्वप्त दक्षा स्वप्त स्वप्त स्वर्म के स्वरोग्यत होने पर का सम्बद्धायक परचान उन्होंने देखा कि मुख से एक स्वरोग्यत होने पर महारानी ने प्रपने पति के पास जाकर स्वप्नो की चर्चाकी प्रोगेर उनका फल जानना चाहा।

महाराज ने अपने अविधिज्ञान से जानकर हर्षपूर्वक बताया कि तुम्हारे गर्भ मे तीर्थकर अवतीर्ण हुए है। नौ माह पूर्ण होने पर मात्र शुक्ता दशमी के दिन प्रजेश योग मे तीर्थकर भगवान का जन्म हुआ। जन्म

भगवान का जन्म होते ही इन्द्रो और देवो ने धाकर भगवान का जन्म-कल्याणक मनाया धीर सुमेर पर्वत पर महोस्सव ले जाकर पाण्डुक शिला पर उनका जन्मभिषेक किया। उनका वर्ण तप्त स्वर्ण के समान या। मापका चिन्ह हाथी था।

जब भगवान को यौवन दशा प्राप्त हुई तो उनका झनेक सुन्दरी राजकन्याम्रो के साथ विवाह हो गया झौर वे ससार के भोग भोगने लगे। राजा जितशत्रु अब बृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर स्वय मुनि-दीक्षा लेने की इच्छा प्रगट की झौर राज्य-भार उन्हें सौपकर वन में जाकर दीक्षा लेली। अब भगवान झजितनाथ प्रजा का पालन करने लगे। प्रजा उनके न्याय और ब्यवहार के कारण उन्हे प्राणों से भी अधिक प्रम करती यी।

यद्यपि क्रजितनाथ भगवान राज्य कर रहे थे और स्त्रियों का भोग भी करते थे, किन्तु उनके मन में सदा विराग की ही भावना रहती थी। वे भोगों में कभी क्रासक्त नहीं हुए। वे अनासक्त वृत्ति से ही ससार के सब कार्य किया करते थे। एक दिन वे महल को छत पर वैठे हुए प्रकृति की शोगा देख रहे थे

भगवान का दीक्षा- कि उन्हें बादलों में एक क्षण को उल्का दिखाई पडी भ्रीर तक्षण वह विलीन हो गई। भगवान को इस चवल श्रीर अस्थिर उल्का को देखकर बोध हुआ —ससार के भोग और यह लक्ष्मी भी इसी प्रकार चचल श्रीर श्रस्थिर है। उन्होंने इन भोगों श्रीर इस विनश्वर लक्ष्मा

का त्याग करते का तत्काल मन मं सकत्य कर लिया। तभी लौकोन्तिक देवो ने ब्रह्म स्वर्ग से झाकर भगवान कं सकत्य की सराहना की। भगवान ने झपने पुत्र झजितसेन का राज्याभिषेक किया और दीक्षा लेने चल दिए। इन्हों और देवों ने उनका निष्क्रमण महोत्सव मनाया। भगवान ने माघ शुक्ता ६ को रोहिणी नक्षत्र का उदय रहते सहेतुक दन में सप्तर्थण वृक्ष के नीचे सायवाल के समय एक हजार राजाओं के साथ दीक्षा लेली। दीक्षा लेते ही उन्हें तत्क्ष्ता मन प्रदेश जात हो गया।

उन्होंने दूसरे दिन साकेत नगरी से ब्रह्मा नामक राजा के घर झाहार लिया। वे फिर बनो से जाकर घोर तप करने लगे। बारह वर्ष तपस्या करने के परुचात् उन्हें पीष शुक्ता एकादशी की सन्ध्या के समय रीहिणी नक्षत्र से स्वाचन को केवल को लोज जाका कि निर्माल केवलज्ञान प्राप्त हो गया। इन्हों स्रोर देवों ने स्वाकर केवलज्ञान ज्ञान की पुजा की। समबस्यण की रचना इर्ड स्वीर सम्यान ने पर्स-वरूप्यक्ति किया।

उनके परिकर में ६० गणधर, ३७४० पूर्वधारी, २१६०० शिक्षक, ६४०० अवधिज्ञानी, २०००० केवल भगवान का परिवार ज्ञानी, २०४०० विकिया ऋढिधारी, १२४५० मन पर्ययज्ञानी और १२४०० अनुत्तरवादी थे। कुल एक लाख मुनि, तीन लाख यीस हजार आयिकाये, तीन लाख श्रावक और पाच लाख श्रविकाये थी।

उन्होंने समस्त आर्थ क्षेत्र में तिहार किया। उनके उपदेशों को मुनकर असस्य प्राणियों ने आत्म-कस्याण भगवान का निर्वाण किया। अन्त में सम्प्रेदाचल पर पहुँचकर एक माह का योग-निरोध करके मसस्त अविधिट कस्याणक कर्मों का क्षय कर दिया और चैत्र शुक्ता पचमी को प्रात काल के समय भगवान को निर्वाण प्राप्त हो गया।

भगवान म्रजितनाथ भगवान ऋषभदेव के काफी समय पश्चात् उत्पन्न हुए थे। भगवान म्रजितनाथ को भगवान म्रजितनाथ जब केवलज्ञान उत्पन्त हुम्रा, नव नक भगवान ऋषभदेव का तीर्थ प्रचलित था। केवलज्ञान की का तीर्थ प्राप्ति के पश्चात् भगवान म्रजितनाथ का तीर्थ प्रवृत्त हुम्रा और वह तीसरे तीर्थकर सभवनाथ को केवलज्ञान प्राप्त होने तक चला। म्रापके समय मे दूसरा छढ हुम्रा।

यक्ष-यक्षणी-- आपका सेवक महायक्ष और सेविका रोहिणी यक्षिणी थी।

### सगर चक्रवर्ती

बत्स देश के पृथ्वी नगर का अधिपति जयसेन नामक राजा राज्य करता था। जयसेना उसकी रानी थी स्त्रीर रितपेण गव धृनियेण नामक उसके दो पुत्र थे। दोनो ही पुत्र पिना को प्राणो के समान प्रिय थे। दुर्भीग्यवश रितयेण

षट्खण्डका ग्राधिपति सगरचक्रवर्ती की मृत्यु हो गयी। इस असला आघान से जयसेन बहुत शोकाकुल हो गया। इस अवस्था में बह धर्म की और अधिक ध्यान देने लगा, जिमसे शोक का भाग कम होकर शास्ति मिल सके। एक दिन विचाग करने करने उसे ससार के इस भ्यानक रूप को देख कर वैराय्य हो गया और उसने धृतियंग नामक पुत्र को राज्य-भाग सोप कर अनेक राजायों और महाकन नामक अपने

साले के साथ यशोधर मुनिराज के पास सकल सबस धारण कर लिया अर्थात् वह मुनि बन गया। जयभेन और महारून ने धोर तप किया। अन्त मे समाधिसरण किया और वे दोनों अच्छुत नामक देव हुए। दोनों के नाम क्रमञ महाबल और मणिकेतु हुए। ग्वां मे भी दोनों मे बडी थ्रीति थी। उन दोनों देवों ने एक दिन प्रतिज्ञा की कि हम लोगों में जो पहले पृथ्वों पर अवनीण होकर मनुष्य बनेगा, उसे दूसरा देव समक्षाने जावेगा और

दीक्षालने की प्रेरणाकरेगा। सबाबल देव ग्रयनी

महाबल देव अपनी आयु पूर्ण होने पर अयोध्या नगरी के इश्वाकुवधी नरेश समुद्रविजय और रानी मुवाला के सगर नाम का पुत्र हुआ। एक दिन उसकी आयुधधाला में चक्र रना उत्पन्न हुआ। उमने चक्र रना की सहायता से भरत क्षेत्र के पट्खण्डों पर विजय प्राप्त की और वह चक्रवर्ती पद ने विभूषित हुआ। चक्रवर्ती भरत के समान ही उसकी विभीत थी। उसके महा प्रतापी साठ हजार पुत्र हुए।

एक समय सिद्धिवन मे चतुर्मेख नामक एक मुनिराज को केवलजान प्रगट हुया। उसके ज्ञान की पूजा करने के लिए इन्द्र घोर देव आये। सिणवेलु देव भी उनके साथ आया। वहाँ उने श्रवधिज्ञान से बात हुआ कि सिणकेतु द्वारा हिमारा सित्र महाबल यहां सगर नामक चकवतीं हुआ और भोगो से श्रासक है। वह अपने स**गर को समकाने** सित्र के पास आया। वह सगर से मिला और अपना पत्तिच्य देकर तथा दोनों से हुई का यत्न प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर उसे मुनि-दीक्षा लेने को प्रेरणा की। किन्तु सगर के ऊपर इसका

कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ समय पदचाल, मणिकेतु देव चारणऋद्विधारी मृनि का रूप घाण्ण करके सगर के चैत्यालय से आरकर २००४ ।। सगर ने मनिराज को देखकर उनकी पाद वन्दना की और उनके सकुमार रूप को देखकर पृष्ठा—'आरागे इस

ठहरा। सगर ने मृनिराज को देखकर उनकी पाद वन्दना की और उनके सुकुमार रूप को देखकर पूछा—'श्रापने इस ब्रह्मल यसे मुद्दों स्वादित होता है वह देव बोला-'ससार में दुख ही दूख है। यहां मदा इस्ट-वियोग और श्रानिस्ट-सयोग होते हो ते हैं। में उस निरूप पहुंचा हूं कि यह सब कमों के कारण है। में नप के द्वारा इन कमों का ही विनाझ करना चाहता हूं। चलकर्तों ने सुना किन्तु पुत्रों के मोह के कारण उसने देव के इस कथन की भी उपेक्षा कर दी। वह देव पुन निराज होकर वापिस चला गया।

किसी समय चक्रवर्ती राज्य सभा में सिहासन पर बिराजमान थे। तभी उसके साठ हजार पुत्र काये सौर पिता से कहते लगे 'हम लोग क्षांत्रय-पुत्र है। निठलें बेठना हमें प्रच्छा नहीं लगता। ब्राप हमें कोई कार्य दीजिये, अस्प्या भोजन भी नहीं करेंगे। चक्रवर्ती पुत्रों की बात मुनकर चिन्ता में पट गये। फिर विचार कर बाले 'पुत्रो' भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वेत पर रत्नमय चौबीस जिनालय बनवाये थे। तुम लोग उस पर्वेत के चारो भीर गगा

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास ≉१६

नदी की परिखा बनादो ।' पुत्र यह काम पाकर बडे प्रसन्त हुए और पिता की ब्राज्ञानुसार दण्डरत्न लेकर उसके द्वारा उन मन्दिरों के चारों झोर परिखा खोद दी।

मणिकेत देव अपने मित्र का हित-सपादन करने के सदभाव से पून. स्वर्ग से आया और जहाँ वे साठ हजार राजपुत्र परिला खोद रहे थे, वहाँ भयकर नाग का रूप घारण कर वह पहुँचा। उसकी विषमयी फ कार के

द्वारा सभी राजकमार भस्म हो गये।

इसके पश्चात मणिकेत ब्राह्मण का रूप धारण कर चक्रवर्ती के पास पहुंचा और बडे शोकपूरित स्वर में बोला-देव आपके शासन की छाया में रहते हुए हमें कोई दूख नहीं है। किन्तू श्रसमय मे ही यमराज मेरे एक मात्र पत्र को मुक्तसे छीन ने गया है। यदि स्राप उसे जीवित नहीं करेंगे तो मेरा भी मरण निश्चित समके।

चक्रवर्ती ने सान्त्वता देते हुए कहा -- विप्रवर्य । जो ससार मे आया है, यमराज उसे नही छोडता। तम यदि

यमराज को पराजित करना चाहते हो तो तुम घरवार का मोह छोड कर मुनि-दीक्षा ले लो।

तब देव मन मे प्रसन्न होता हुआ बोला-देव सत्य कहते है। यमराज को जीतने का एकमात्र उपाय है मिन-दीक्षा। किन्तू देव मेरी एक बात सून । आपके साठ हजार पुत्र कैलाश पर्वत पर परिखा खोदने गये थे, उन्हे यमराज हर ले गया। मब मापको भी यमराज को जीतने के लिए मनि-दीक्षा ने लेनी चाहिये।

बाह्मण के ये वचन सुनते ही चक्रवर्ती मुख्ति होकर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात उपचार से वे सचेत हुए और विचार करने लगे - धिक्कार है इस मोह को, जिसके कारण मै ग्रभी तक ससार का वास्तविक रूप नहीं समक्र पाया ।

उन्होने तत्काल भगिल देश के राजा सिहविकम की पुत्री विदर्भा के पुत्र भगीरथ को राज्य-भार सौप दिया और दृढ़ धर्मा केवली के समीप जाकर दीक्षा घारण कर ली। मणिकेतू देव ने कैलाश पर्वत सगर द्वारा पर जाकर उन राजकुमारो को सचेत किया और कहा-आपके पिता को किसी ने आपके मनि दीक्षा मरण का दस्सवाद सुना दिया था, जिसे सुनकर वे भगीरथ को राज्य देकर मूनि बन गये है।

बाह्मण वैषधारी देव के ये बचन सनकर उन राजकमारों को भी वैराग्य हो गया और वे भी मनि बन गये भौर तप करने लगे । फिर वह देव सगर मुनि के पास गया और उनसे सब वृत्तान्त सुनाकर क्षमा मागी ।

सगर तथा साठ हजार मुनियो ने घोर तप किया और सम्मेदगिर पर जाकर मुक्त हो गये। भगीरथ ने जब यह समाचार सूना तो उसे बड़ा वैराग्य हुआ। आर्थर उसने बरदल पुत्र को राज्य देकर सगर का कैलाश पर्वत पर शिवगृष्त मृनिराज से दीक्षा लें ली। निर्वाण

उन्होंने गगा-तट पर प्रतिमा योग धारण करके घोर तप किया। उनके तप की कीर्ति दिगृदिगन्तों में फैल तीर्थ के रूप में गंगा गयी। इन्द्र ने क्षीर सागर के जल से महामृति भगीरथ के चरणो का अभिषक किया। वह की प्रसिद्धि का पवित्र जल बह कर गंगा में जा मिला। तभी से गंगा नदी को पवित्र तीर्थ मानने की मान्यता लोक में प्रचलित हो गई। भगीरथ गंगा नदी के तट पर उत्कृष्ट तप कर वहीं से निर्वाण को प्राप्त हुए।

# चतुर्थ परिच्छेद

#### भगवान सम्भवनाथ

विदेह क्षेत्र मे सीता नदी के उत्तरी तट पर कच्छ नामक देश था। वहाँ का राजा विमलवाहन था। वह राज्य के विपूल भोगो के मध्य रहकर भी अनासक्त जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसने भोगो पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से राजपाट ग्रपने पुत्र विमलकीर्ति को सौपकर भगवान स्वयप्रभ तीर्थकर

के चरणो मे मुनि-दीक्षा ले ली । उन्होने ग्यारह ग्रगो का ज्ञान प्राप्त कर तीर्थंकर के चरण पूर्व भव मूल में सोलह कारण भावनाएँ भाई। इससे उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध कर लिया। ग्रायु के ग्रन्त मे सन्यास मरण करके प्रथम<sup>1</sup> ग्रैवेयक के सुदर्शन विमान मे ग्रहमिन्द्र देव हुए। वहाँ भी उनकी भावना भीर माचरण धर्ममय था भीर सदा धार्मिक चर्चा मे ही समय व्यतीत होता था। वहाँ का विपुल वैभव भीर भीग

की सामग्रीभी उन्हेलुभान सकी।

श्रावस्ती नगरी के श्राधपति दृढराज्य वडे प्रभावशाली नरेश थे। उनकी धर्म-प्राण महारानी का नाम सबेणा था। सुबेणा माता के गर्भ मे तीयें कर प्रभु अवतार लेने वाले है, इस बात की सूचना देने के लिये ही मानो गर्भावतरण से छह माह पूर्व से ही रत्नवृष्टि होना प्रारम्भ होगई। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के

गर्भकल्याणक

प्रात काल माता सुषेणा ने सोलह स्वप्न देखे। इन स्वप्नो के बाद में उन्होंने स्वप्न मे देखा कि एक विशालकाय हाथी उनके मुख मे प्रवेश कर रहा है। उन्होने पति देव से स्वप्नो की चर्चा

की । महाराज हर्षित होकर स्वप्न-फल बताते हुए बोर्ले—देवी ! त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान हमारे पुण्योदय से हमारे घर में जन्म लेने वाले है। महारानी को सुनकर वड़ा ग्रानन्द प्राप्त हुग्रा। उसी रात्रि को उपर्युक्त ग्रहमिन्द्र का जीव उनके गर्भ में आया।

नौ माह व्यतीत होने पर कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी े के दिन मृगशिरा नक्षत्र श्रौर सौम्य योग में मित-श्रुत-ग्रवधि ज्ञानघारी पुत्र का जन्म हुग्रा । इन्द्रो ग्रौर देवो ने भगवान का जन्म-महोत्सव मनाया, उन्हे सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीरसागर के जल से उनका ग्रभिषेक किया। फिर बाल प्रभुको श्रावस्ती के राज प्रासादो में लाकर सौधर्म इन्द्र ने उनका नाम 'सभव' रक्खा और वहाँ आनन्द नाटक

जन्म कल्याणक करके देवो के साथ स्वर्ग चला गया। ब्रापका घोडे का चिन्ह था।

कुमार सभव दिब्य सुखो का भोग करते थे । दिब्य वस्त्रालंकार घारण करते थे । युवावस्था मे पिता ने उनका राज्याभिषेक करके दीक्षा घारण कर ली । झब महाराज सभवकुमार प्रजा का पालन करने लगे । उनकी पत्नी भ्रत्यन्त सुन्दर भौर सुशील थी। उन्हे मनवाछित सुख प्राप्त थे।

१. इवेताम्बर मान्यतानुसार सप्तम ग्रैवेयक

२. तिलोयपण्णात्ती के प्रनुसार पिता का नाम जितारि प्रौर माता का नाम सुद्देना, व्वेताम्बर माल्यतानुसार पिता जितारि

भौर माताका नाम सेनादेवीथा। ३. उत्तर पुरस्ए। के बनुसार। तिनक्षेयपण्यासी के बनुसार मगसिर चुनसा १५। इवेताम्बर मान्यता के बनुसार मगसिर घुवला १४।

प्रभागक दिन ग्रपने प्रासाद को छत पर बैठे हुए थे । सुहादना मौसम था । शीतल पदन वह रहा था । भाकाश में मेघ आँखमिचीनी करते डोल रहे थे। तभी यकायक मेघन जाने, कहाँ विलीन होगये। भगवान के मन में विचार ब्राया-जीवन श्रीर वैभव, भोग श्रीर ससार के सम्पूर्ण पदार्थ इन चचल

निष्कमण कत्याणक बादलो के समान क्षणभग्र है। जीवन के ग्रमोल क्षण इन भोगों में ही बीते जा रहे है. अब मुक्ते आत्म-कल्याण करना है और इस जन्म-मरण के पाश को सदा के लिये काटना है।

तभी पाचवे स्वर्ग की बाठो दिशाक्रो में रहने वाले लौकान्तिक देव बाये और उन्होंने भगवान के वैराग्य

की सराहना की और भगवान की स्तृति करके लौट गर्ये।

भगवान ने ग्रपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा के लिये देवो द्वारा लाई हुई सिद्धार्थ पालकी मे प्रस्थान किया भीर नगर के बाहर सहेत्क वन मे शाल्मली वृक्ष के नीचे एक हजार राजाश्रो के साथ दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दीक्षा लेकर ध्यानारुढ हो गये। दूसरे दिन स्राहार के लिये वे श्रावस्ती नगरी मे पधारे ग्रीर मुरेन्द्रदत्त नामक राजा ने उन्हे पडगाह कर ग्राहार दिया। भगवान के प्रताप से देवों ने पचाइचर्य किये।

. **केवलज्ञान कल्याणक**—भगवान सभवनाथ चौदह वर्ष तक विभिन्न स्थानो पर विहार करके तप करते रहे। तदनन्तर वे दीक्षा वन में पहुचे और कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन मुगिशर नक्षत्र में चार घातिया कर्मी का नांश करके अनन्त चतुष्टय को प्राप्त हुए, चारो प्रकार के देवों ने ग्राकर भगवान का कैवल्य महोत्सव किया ग्रीर केवलज्ञान की पूजा की । भगवान की प्रथम दिव्य ध्विन समवसरण मे इसी दिन खिरी।

भगवान के मुख्य गणधर कानाम चारुपेण था। उनके गणधरो की कुल सख्या १०५ थी। उनके सघ मे २१४० पूर्वधारी, १२९३०० उपाध्याय, ८६०० अर्वाधज्ञानी, १४००० केवल ज्ञानी, १९८०० विकिया-ऋद्धिधारी, १२१५० मन पर्ययज्ञानी, १२००० वादी मूनि थे। इस प्रकार मूनिया की

भगवान का परिकर कल सल्या दो लाख थी, फ्रार्यिकाय तीन लाख बीस हजार थी। उनके अनुयायी श्रावका की सम्या तीन लाख तथा श्राविकाये पाच लाख थी। भगवान ने आर्य देशों में बिहार करके

धर्मकी देशना दी। अनेक जीवा ने उनका उपदेश म्नकर कत्याण किया।

निर्वाण महोत्सव-ग्राय का जब एक माह श्रवशिष्ट रह गया, तब भगवान ने एक हजार मुनियो के साथ सम्मेदशिखर पर प्रतिमायोग धारण कर लिया और चैत्र शुक्ला पष्ठी को सम्पूर्ण अवशिष्ट अधानिया कर्मो का नाश करके निर्वाण प्राप्त किया । मनुष्यो ग्रीर देवो ने वहां श्राकर भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया ।

यक्ष यक्षिणी - आपका श्रीमुख यक्ष और प्रज्ञप्ति यक्षिणी थी।

**आवस्ती**—यह उत्तर प्रदेश में बलरामपुर-बहराइच रोड के किनारे है। बलरामपुर से वस, टैबसी आँर

जीप भी मिलती है। अयोध्या में गोडा होते हुए यह ६६ मील है।

प्राचीन भारत में कोशल जनपद था। कोशल के दक्षिणी भाग की राजधानी अयोध्या थी और उत्तर कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी। महावीर के काल मे यहाँ का राजा प्रमेनजित था। जब महावीर बाईस वर्ष के थे, उस समय यहां भयकर बाढ ग्राई। ग्रचिरावती (ताप्ती) के किनारे ग्रनाथिपण्डद सेठ सुदत्त की ग्रठारह करोड मुद्राये गढी थी। बाढ मे वे सब वह गयी।

यहाँ जित्रात्र नरेश के पुत्र मगध्वज ने मिन-दीक्षा ली और यही पर उनका निर्वाण हमा। (हरिवश पूराण २८।२६)

सेठ नागदत्त ने स्त्री-चरित्र से खिन्न होकर मनि-बत घारण किये भीर यही से मुक्त हुए। (करकण्ड चरिउ)

इस प्रकार यह सिद्धक्षेत्र भी है।

यह उस समय व्यापारिक केन्द्र था और बड़ा समद्ध नगर कहलाता था। इसकी यह समृद्धि १२-१३ वीं शताब्दी तक ही रही। महसूद गजनवी भारत के श्रनेक नगरी को लुटता और जलाता हुआ जब गजनी लौट गया भगवान सम्भवनाथ ११६

तो वह प्रपने पीछे घपने भानजे सैयद सालार मसऊद गाजो को बहुत बड़ी सेना देकर अवध-विजय के लिये छोड़ गया। वह अवध को जीतता हुआ वहराइच तक पहुँच गया। उस समय श्रावस्ती का राजा सहलदेव अथवा सु- हृद्दुस्वज था। वह जैन था। जेन युद्ध में कभी पीछे नहीं हटे। सुहलदेव भी सेना सजाकर कीडियाला के मैदान में पहुँचा। गाजी और सुहलदेव का वहां डटकर मोची हुआ। इस युद्ध में सन् १०३४ में सैयद सालार और उसकी सारी फौज सुहलदेव के हाथों मारी गई। जैन राजा जितने अहिसक होते थे, उतने देशभक्त और बोर भी होते थे। किसी जैन राजा ने कभी देश के प्रति विश्वसम्भात किया हो अथवा युद्ध से सुह मोड़ कर भागा हो, ऐसा एक भी उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता।

कभी यह नगरी अत्यन्त समृद्ध थी। किन्तु आतताइयो ने या प्रकृति ने इसे खण्डहर के रूप मे परिवर्तित कर दिया। ये खण्डहर सहेट महेट नाम से मीलो में विखरे पडे है। यहाँ पुरातत्व विभाग की ओर से कई बार खुदाई हो चकी है। फलत यहां महत्त्वपूर्ण पुरातत्व सामग्री निकली है। इस सामग्री में जैन स्तृपो और

पुरातस्य मिन्दरों के अबबोष, मूर्तियां, ता अपत्र आदि भी निकले हैं। सहेट भाग में प्राय बौद्ध सामग्री मिली है और महेट भाग में प्राय. जैन सामग्री। यह सामग्री ईसा पूर्व बौथी बताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक की है। इमलिया दरवाजे के निकट भगवान सम्भवनाथ का जीर्ण शीण मन्दिर खडा है। यह अब सो भनाथ का मन्दिर कहलाता है, जो सभवनाथ का ही विकृत रूप है। खुदाई के समय यहाँ अनेक जैन मूर्तियां मिली थी। इनके अतिरिक्त चैत्यवृक्ष, शासन देवताओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी। ये सब प्राय ११-१२ वी बताब्दी को है। पुरा-तत्त्ववेताओं की मान्यता है कि यहाँ आसपास अठारह जैन मन्दिर थे, जिनके अववेषों पर अब भाडियां और पेड

उग ब्राये हैं। कुछ लोगों को मान्यता है कि चन्द्रप्रभ भगवान का जन्म स्थान यही पर था। यहीं बौद्धों के तीन नवीन मन्दिर बन चुके है ब्रौर वैशाखी पूर्णिमा को उनका मेला लगता है, जिसमें क्षनेक देशों के बौद्ध ब्राते हैं।

### पंचम परिच्छेद

### भगवान अभिनंदननाथ

जम्बद्धीप के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर मगलावली नाम का एक देश था। उसमें रत्न-

मच्या नामक तगर मे महाबल नाम का एक राजा था। वह कीर्ति, सरस्वती श्रीर लक्ष्मी तीनो का ही स्वामी था। एक दिन उसने श्रात्म-कल्याण की भावना से राजपाट अपने पुत्र धनपाल को सीपकर विमल-वाहन नामक मुनिराज के पास सयम धारण कर लिया। कुछ ही काल मे वह ग्यारह अगों पूर्व भव का पाठी हो गया। उसने सोलह कारण भावनाम्रो का निरन्तर चिन्तन करते हुए उनको ग्रापने जीवन मे मूर्त रूप दिया। ग्रात उसे तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बन्ध हो गया। ग्रायु के ग्रन्त में उसने समाधिमरण किया और विजय नामक पहले अनुत्तर विमान में अहमिन्द्र हुआ। श्रयोध्या नगरी का इक्ष्वाकु वशी काश्यपगोत्री स्वयवर नामक एक राजा था। उसकी पटरानी का नाम सिद्धार्था था। भगवान के गर्भावतरण से छह माह पूर्व से देवो ने रत्न-वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया। वैशास शुक्ला षष्ठी को पुनर्वसु नक्षत्र मे महारानी को सोलह स्वप्न दिखाई दिए। स्वप्नो के पश्चात् उसने ग्रपने मख मे प्रवेश करता हुन्ना हाथी देखा । उसी समय विजय विमान से वह अहमिन्द्र ग्रपनी गर्भावतरण द्याय पूर्ण करके उसके गर्भ में घाया। पति से स्वप्नो का फल सुनकर महारानी घ्रत्यन्त सन्तुष्ट हुई। नौ माह पूर्ण होने पर माघ शुक्ला द्वादशी को अदिति योग मे माता ने पुत्र उत्पन्न किया । इन्द्रो और देवो ने झाकर सुमेरु पर्वत पर ने जाकर एक हजार झाठ कलशो से उनका अभिषेक किया। इन्द्राणी ने वाल प्रभ का श्रु गार किया। उनकी भवनमोहिनी छवि को हजार नेत्र बनाकर सौधर्मेन्द्र देखता रहा धौर जन्म कल्याणक भक्ति मे विह्वल होकर उसने ताडव नृत्य किया। फिर वहाँ से लौटकर देव भगवान को अयोध्या लाये । इन्द्र ने बाल प्रभु को माता-पिता को सौपकर ग्रानन्द मनाया और बालक का नाम 'अभिनन्दननाथ' रखकर सब देवों के साथ वह स्वर्ग को वापिस चला गया। उनका जन्म लाछन बन्दर था। यौवन प्राप्त होने पर उनका विवाह पिता ने सुन्दर राजकन्याम्रो के साथ कर दिया भीर उनका राज्या-भिषेक करके मूनि-दीक्षा लेली। महाराज ग्रभिनन्दन नाथ राज्य-कार्य करने लगे। एक दिन वे ग्राकाश में मेघो की शोभा देख रहे थे। मेघो में गन्धर्व नगर का श्राकार बना हमा दीख पड़ा। थोडी देर में वह म्राकार नष्ट हो गया। मेघ भी विलीन हो गये। प्रकृति की इस चचलता का प्रभाव भगवान दीक्षा कल्याणक के मन पर पड़ा। वे चिन्तन में डूब गये-ससार के भोगों की यही दशा है। ये शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। इनमे सुख नही, सुख की कल्पना मात्र हैं। आत्मा का सुख ही शास्वत है, वही वोस्तविक है। मुफ्ते

तभी लीकान्तिक देवो ने झाकर भगवान की पूजा की भीर उनके सकत्य की सराहना की। देवो ने भगवान का निष्क्रमण कल्याणक मनाया। भगवान हस्तवित्रा नामक पालकी में विराजमान होकर नगर के बाहर श्रग्न उद्यान में पथारे। वहाँ उन्होंने माथ शुक्ता द्वारकी के दिन धपने जन्म-नक्षत्र के समय एक हजार राजाओं के साख झाल्ख्रकी बस के नीचे जिन-दीक्षा धारण कर तो भीर ब्यान लगाकर बैठ गये। दूसरे दिन वे पारणा के निमिक्त

उसी शाश्वत के लिये प्रयत्न करना है।

भगवान प्रभिनन्दननाथ १२१

श्रयोध्या नगरी मे पधारे । वहाँ इन्द्रदत्त ने श्राहार-दान देकर पुण्योपार्जन किया । देवो ने पचाश्चर्य किये ।

भगवान ने अठारह वर्ष तक मौन रहकर विभिन्न स्थानों में विहार किया। वे नाना प्रकार के तप करते रहें। एक दिन भगवान दीक्षा-वन में असन वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर घ्यानास्ट हो गये। तभी पीष शुक्ला चतुर्दशी के दिन साम कर्तुरशी के दिन शाम के समय पुनर्वसु नक्षत्र में उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। तभी देवों केवलज्ञान कस्याणक और इन्हों ने आकर उनकी पूजा की। समवसरण की रचना हुई। उसमें गनकरी में बैठकर

भगवान की दिव्य देशना प्रगट हुई।

भगवान का परिकर—भगवान के परिकर में वच्छनाभि श्रादि १०३ गणधर थे। २४०० पूर्वभारी, २३००४० शिक्षक, ६८०० श्रवधिज्ञानी, १६००० केवलज्ञानी, १६००० विकियाकृद्धिश्रारी, ११६५० मन पर्यय-ज्ञानी भीर १९००० प्रयावक श्रीर ५०००० श्राविकार्यथी।

दीर्घकाल तक भगवान ने समस्त देशों में विदार करके उपदेश दिया और ध्रमस्य जीवो का कल्याण किया। जब ध्रापु में एक माह शेष ग्हागा, तब वे सम्मेदशिखर पर पधारे। वे एक माह तक निर्वाण कल्याणक ध्यानास्ड रहे। ध्रन्त मे उन्होंने बैगाल शुक्ला पष्ठी के दिन प्रात काल के समय पुनर्वंपु नक्षत्र में ग्रनेक मुचियों के साथ मोक्ष (प्राप्त किया। इन्द्रों और देवों ने माकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की पजा की।

भगवान समयनाथ का तीर्थ भगवान म्रीभनन्दननाथ की केवलज्ञान-प्राप्ति तक रहा। जब भगवान म्रीभनन्दननाथ की प्रथम दिव्य ध्वनि लिरी, तबसे उनका तीर्थ प्रवृत्त हुमा । तीर्थकर का धर्म-चक-प्रवर्तन ही तीर्थ प्रवर्तन कहलाता है।

यक्ष-यक्षिणी---भगवान के सेवक यक्ष का नाम यक्षेत्रवर श्रीर यक्षिणी का नाम वज्रत्रपृंखला था।

# भगवान सुमतिनाथ

धातकी खण्ड द्वीप में पूर्व मेर पर्वत से पूर्व की स्रोर स्थित विदेह क्षेत्र में सीतानदी के उत्तर तट पर पुष्कलावती नामक एक देश था। उसमें पुण्डरीकिणी नाम की एक नगरी थी, जिसमें रितयेण नाम का राजा राज्य करता था। उसने खुव धन अधिक किया और खूव धमें करता था। एक दिन उसने विचार पूर्वभव किया—सर्थ और काम से तो सुख भिल नहीं सकता। सुख नेवल धमें से ही प्राप्त हो सकता

है। अत उसने अपने पुत्र अतिरख को राज्य सीपकर मुनि-दीक्षा लेली और भगवान अभि-नन्दन के वरण मूल में उसने ग्यारह प्रमो का ज्ञान प्राप्त किया तथा सीलह कारण भावनाओं का निरस्तर चिन्तन और व्यवहार करने से तीर्थकर प्रकृति का वन्ध किया। आयु के अन्त में समाधिमरण करके वैजयन्त विमान में वह अहमिन्द्र बना।

द्वयोध्या नगरी के राजा का नाम मेघरथे था। वह भगवान ऋषभदेव के वश और गोत्र का था। उसकी पटरानी मगला थी। भगवान के गर्भावतार में छह माह पहले से उनके प्रासाद में रत्नवर्षी हुई जो पन्द्रह माह नक होती रही। एक दिन गनी ने श्रावण शुक्ला हितीया को मघा नक्षत्र में रात्रि के प्रतिनम्प्रहर

गर्भ कस्याणक में सीलहं स्वय्न देखें। तदनन्तर उन्होंने अपने मुख में एक विशालकाय हाथी प्रवेश करने हुए देखा। महाराज ने महारानी के मुख में स्वयनों की बात सुनकर हर्गपूर्वक कहा—देखि। तुम्हारी कुक्षि में तीर्थकर प्रभुने अवतार लिया है। स्वयन का फल सुनकर महारानी को वडी प्रयन्तना हुई। वह अहिमन्द्र ही उनके गर्भ में आया था।

नौ माह पूर्ण होने पर चैत्र शुक्ता एकादशी को मधा नक्षत्र मे महारानी मगला ने तीन ज्ञान के धारी त्रिभु-वनपति को जन्म दिया। चारी निकाय के देव और इन्द्र वहाँ आये। उन्होंने भगवान के दर्शन करके अपना जन्म सफल माना। वे बालक प्रभु को ऐरायत हाथी पर विराजमान करके मुमेर पर्वत पर ने गये। बहाँ उन्होंने पाण्डुक शिला पर विराजमान करके क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक किया। इन्द्र ने भगवान की भिन्त करके उनका नाम मुमतिनाथ रखा। वक्रवाक पक्षी इनका

चिन्हथा।

भगवान धीरे-धीरे दूज के चन्द्रमा की भांति वढने लगे। वे रूप मे कामदेव को लिज्जत करते थे। इस प्रकार कमश वे यौवन ग्रवस्था को प्राप्त हुए। पिना मेघरथ ने ग्रात्मकल्याण के लिये ग्रपने त्रिलोक के गुरु पुत्र को राज्य देकर मुनि-दीक्षा ने ली। भगवान ने न्यायपूर्वक राज्य चलाया। म्रनेक स्त्रियों के साथ सासारिक भीग भोगे। वे इन्द्र द्वारा भेज गये ग्राया वसन ग्रादि का भोग करते थे। इस प्रकार राज्य भोग करते हुए बहुत समय वीत गया।

एक दिन भगवान बैठे हुए चिन्तन में लीन थे । उन्होंने ग्रपने पूर्व जन्मों का स्मरण किया—मै पूर्वजन्म में

१. तिलोयपण्गती के अनुसार मेवप्रभ नाम या।

पंच अनुतार विमानों में से दूसरे वैजयन्त विमान में अहमिन्द्र या। मैने वहाँ सभी प्रकार की सुख सामग्री का भोग किया किन्तु मेरे दु खो का अन्त नही आया और यह मनुष्य भव पाकर और तीन ज्ञान का बीक्षा-कल्याणक धारी होने पर भी मैं इन्द्रिय-भोगों में फसा रहा। फिर साधारण जन इन्द्रियों के भोगों को ही सर्वेस्व मान वैठता है तो इसमें आक्ष्ययं क्या है। मुक्ते अदितकर इन्द्रिय-भोगों को छोडकर

श्चात्म-हित करना चाहिए।

भगवान के मन मे वैराग्य भावना को जानकर सारस्वत ग्रादि ग्राठ प्रकार के लौकान्तिक देवों ने भगवान के विचारों की सराहता की। देवों ने उन्हें पालकी में बैठाकर नगर के बाहर सहेतुक वन में सूहेंचाया। वहाँ भगवान ने एक हजार राजाग्रों के साथ सयम धारण कर लिया। सयम के प्रभाव से उन्हें उसी समय मन पर्ययद्वान हो गया। दूसरे दिन वे चर्या के लिए सीमनस नामक नगर में गये। वहां पदम राजा ने पड़गाह कर भगवान को श्राहार दिया।

केबलजान करवाणक—भगवान बीस वर्ष तक मीन रहकर तपस्या करते रहे। तदनत्तर उसी सहेतुक बन मे प्रियगु वृक्ष के नीचे उन्होंने दो दिन का उपवास लेकर योग-निरोध किया। फलत चैत्र शुक्ता एकादशी के दिन सन्ध्या समय भगवान को केवलजान प्राप्त हम्रा। देवों ने साकर भगवान के ज्ञान कल्याणक की पूजा की।

भगवान का परिवार—भगवान के असर आदि ११६ गणधर थे। इनके अतिरिक्त २४०० पूर्वधारी, २५४५१० शिक्षक, ११००० अवधिजानी, १३००० केवलजानी, ८४०० विकिया ऋद्विधारी, १०४०० सनः पर्यस्कानी, १०४४० वादी थे। इस प्रकार कुल मुनियो की सन्ध्या ३२०००० था। अनन्तमनी आदि ३३०००० अविकाये थी। ३००००० थावक और ४००००० थाविकाये उनकी भन्न थी।

मीक्ष कल्याणक—भगवान ने विभिन्न देशों में विहार करके और उपदेश देकर अनेक जीवों का कल्याण किया। जब उनकी आयु एक माह शेप रह गई, तब वे सम्मेदगिरि पर पहुँचे। उन्होंने विहार करना और उपदेश देना बन्द कर दिया और एक हजार मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया। और चैत्र युक्ता एकारवों को मधा नक्षत्र में शाम के समय निवाण प्राप्त किया। इन्हों और देशों मोकार उनके निवाण करवाणक की पूजा की। यक्ष-प्रक्रिणी—भगवान समतिनाथ के यक का नाम तबर और यहिणी का नाम प्रप्यत्ना था।।

## सप्तम परिच्छेद

#### भगवान पद्मप्रभ

धातकी खण्ड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्स देश था। उसमें सुसीमा नामक एक नगर था। उसके अधिपति महाराज अपराजित थे। उनके राज्य मे प्रजा खुब सूखी और समृद्ध थी। उन्होने बहुत

समय तक सासारिक भोग भोगे। एक दिन उनके मन मे विचार बाया कि ससार मे समस्त पर्याय क्षणभगूर है। सूख पर्यायो द्वारा भोगे जाते है। पर्याय नष्ट होने पर वह मूख भी नष्ट हो पुर्व भव जाता है। ब्रत संसार के सम्पूर्ण सुख क्षणभगूर है। यह विचार कर उन्होंने ब्रपने पुत्र मुमित्र को राज्य देकर पिहितास्रव जिनेन्द्र के पास जाकर जिन-दीक्षा लेली। उनके चरणो में उन्होंने ग्यारह अगो का अध्यक्षत्र किया, और षोडश कारण भावनाओं का चिन्तन करके तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध कर लिया। आयु के अन्त मे समाधिमरण करके ऊर्ध्वग्रैवेयक के प्रीतिकर विमान में झहमिन्द्र हए।

कौशाम्बी नगरी मे इक्ष्वाकुवशी काश्यप भोची घरण नामक राजा राज्य करते थे । उनकी महारानी का नाम सुसीमा था। जब उपर्यक्त श्रहमिन्द्र का जीव उनके गर्भ में झाने वाला था, तब उसके पूण्य प्रभाव से गर्भावतरण से छह माह पूर्व से देवों ने महाराज घरण के नगर मे रत्न-वृष्टि करना झारम्भ किया जो भगवान के जन्म लेने तक बराबर होती रही। माघ कृष्णा पष्ठी के दिन ब्राह्म मृहर्त मे, जब चित्रा गर्भावतरण नक्षत्र ग्रीर चन्द्रमा का योग हो रहा था, महारानी ने सोलह स्वप्न देखकर मुख मे एक हाथी

को प्रवेश करते देखा। पनि से स्वप्नो काफल जानकर वह बडी हर्षित हुई।

गर्भ-काल पूरा होने पर कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन त्वप्ट्र योग में लाल कमल की कलिका के समान कान्ति वाले पुत्र को महारानी सुसीमा ने जन्म दिया। पुत्र असाधारण था, लोकोत्तर कान्ति थी, उसका श्रद्भुत प्रभाव था। इस पृत्र के उत्पन्न होते ही क्षणभर के लिये तीनो लोको के जीवो को जन्म कल्याणक मुखे का अनुभव हुआ। उसी समय सौधर्म इन्द्र अन्य इन्द्रो और देवों के साथ आया और वाल भगवान को लेकर समेरु पर्वत पर पहुँचा । वहा क्षीरसागर के जल से उनका अभिषेक किया श्रीर उनका नाम पद्मप्रभ रक्ला । फिर वापिस लाकर माता को सौपकर श्रानन्दमग्न होकर नत्य किया । इनका चिन्ह कमल था।

जब उनकी ग्रायु का चतुर्थाश व्यतीत हो गया, तब उन्हे राज्य-शामन प्राप्त हुन्ना। उनके राज्य मे कोई दुखी नहीं था। कोई दरिद्र नहीं था। सब निर्भय और निश्चिन्त थे। सभी लोग सम्पन्न थे।

एक दिन उनके हाथी की मृत्यु हो गई। घटना साधारण थी, किन्तु इस घटना की उनके मन पर जो प्रतिक्रिया हुई, वह भिन्न थी। उन्होने अविभिज्ञान से हाथी के पिछले भव पर विचार किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। किन्तु इस जन्म-मरण की

दीक्षा-कल्याणक शृखला का अन्त क्यो नहीं होता ? प्रत्येक जीव सूख चाहता है। किन्तु मृत्यु के पश्चात् जन्म न हो, इसका प्रयत्न विरल ही करते है। जो मृत्यु को जीत लेते है, उनका पुन जन्म नही होता । मैं श्रव मृत्युजय बनने का प्रयत्न करूँगा और श्रनादिकाल की इस जन्म-मरण की श्रुखला का उच्छेद करूँगा ।

वे ये विचार कर ही रहे थे, तभी लौकान्तिक देवो ने आकर भगवान की स्तृति की, उनके सकल्प की

भगवान पद्मप्रभ

सराहना की तथा निवेदन किया-प्रभो ! ससार के प्राणी खज्ञान और मोह में भटक रहे हैं। अब खापकी तीर्थ-प्रवृत्ति का समय था पहुँचा है। आप उन जीवों को मार्ग दिखलाइये।

भगवान निवृत्ति नामक पालकी में भारूढ़ होकर पभौसा गिरि के मनोहर वन में पहुँचे श्रौर वहां बेला का नियम लेकर कार्तिक कृष्णा त्रयोदधी को सन्ध्या समय चित्रा नक्षत्र में दोक्षा लेलो। उनके साथ में एक हजार राजाश्रो ने भी मृति-दोक्षा लेली। भगवान को सयम ग्रहण करते ही मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया।

दूसरे दिन भगवान वर्षमान नगर में चर्या के लिये पहुँचे । वहाँ राजा सोमदत्त ने उन्हें ब्राहार-दान देकर क्रक्षय पुण्य उपाजित किया । देवों ने भगवान के ब्राहार-दान के उपलक्ष्य मे प्वारक्यें किये ।

भगवान छह माह तक मौन धारण करके विविध प्रकार के तप करते रहे।

केवलकान करुयाणक — उन्होने चैत्र शुक्ला पूर्णमासी के दिन ग्रपराण्ह मे चित्रा नक्षत्र में शिरीष वृक्ष के नीचे चार घातिया कर्मों का क्षय कर दिया। तभी उन्हें कंवलज्ञान उत्पन्न हो गया। इन्द्रों और देवों ने श्राकर भगवान की पूजा की। कुबेर ने समबसरण की रचना की। भगवान ने पभौसा गिरि पर प्रथम उपदेश देकर तीर्थ-प्रवर्तन किया।

उनके सघ मे बज्जवामर आदि ११० गणघर थे। इनके आतिरिक्त २३०० पूर्वधारी, २६६००० झिक्षक, भगवान का संघ १०००० अवधिज्ञानी, १२००० केवलज्ञानी, १६५०० विकिया ऋद्विधारी, १०३०० मन.पर्यय ज्ञानी, तथा ६६०० श्रेष्ठ वार्वथे। इस प्रकार कुल २२०००० मुनि उनके सघ मेथे। मुनियो के प्रतिरिक्त रात्रिथी प्रादि ४२०००० प्रजिकाये थी। उनके आवको की संस्था २००००० तथा श्राविकाओं की संस्था १००००० थी।

भगवान बहुत समय तक विहार करके जीवों को सन्मार्ग का उपदेश देकर उन्हें सन्मार्ग से लगाते रहे। जब निर्वाण कल्याणक आयु में एक माह शेष रह गया, तब भगवान सम्मेद शिखर पहुँचे धीर उन्होंने योग-निरोध कर प्रतिमा योग धारण कर लिया। अन्त में फान्जुन कृष्णा चतुर्यों की सध्या को चित्रा नक्षत्र में जन्म-मरण की परम्परा मर्वदा के निए नष्ट कर दी धीर वे ससार से मुक्त हो गये। उनके साथ एक हजार मुनि भी मुक्ति पथारे। देवों और इन्हों ने ख्राकर निर्वाण महोस्तव मनाया।

यक्ष-यक्षिणी—भगवान पदमप्रभ के यक्ष का नाम कसम और यक्षिणी का नाम मनोवेगा है।

कौशास्त्री नगरी का वर्तमान नाम कोसम है। कोसम नामक दो गाव पास पाम है—कोसम इनाम और कौशास्त्री कोसम खिराज। इस गाव का एक नाम कौशास्त्री गढ भी है। यहाँ एक पुराना किला यमुना के तट पर बना हुआ है जो प्राय धराशायी होकर खण्डहर बन चुका है। किन्तु कही-कही पर स्रभी तक दीवाल स्रीर बुर्ज बने हुए है। इसके स्रवशेष लगभग चार मील में बिखरे हुए है।

कोसम डलाहाबाद से लगभग डकतीस मील दूर है। इलाहाबाद से यहां के लिए प्रकिलसराय होती हुई वस जाती है । वस कोमम के रैस्ट हाउस तक जाती है । वहां से मन्दिर कच्चे मार्ग से लगभग डंड मील है । रैस्ट हाउस के पास एक प्राचीन कुग्रा है जिसका सम्बन्ध ग्रर्जुत के पौत्र परीक्षित और प्रमिद्ध वैद्य धन्वन्तरि से जोड़ा जाता है ।

कौशाम्बी का मन्दिर छोटा ही है। इसमें दो गर्भगृह है, जिनमें दो सर्वतोश्रद्धिका प्रतिमायं तथा भगवान पद्मप्रभु के चरण चिन्ह विराजमान है। मन्दिर के बाहर धर्मशाला बनी हुई है। मन्दिर के चारो मोर प्राचीन नगर के मबरोष विकरे पडे है। मन्दिर के पीछे एक पाषाण-स्तम्भ है, जिसे स्रशोक निर्मित कहा जाता है।

यहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की ओर से कई वर्ष तक खुदाई हुई थी, जिससे बहुमूच्य पुरातत्व सामग्री मिली है। चार अव्लिष्टत जेन मृतियां भी मिली है। यहां मृष्मृतियां और मनके बहुत बडी सक्या से मिले है। यह सब सामग्री प्रयाग सग्रहालय में मुरक्षित है। खुदाई के फलस्क्यर आजीवक सम्प्रदाय का विहार भी निकला है। कहा जाता है, इससे गोझातक के मनुयायी पाच हजार साथू रहते थे।

कौशास्त्री भारत की प्राचीन नगरियों में मानी जाती है तथा यह वत्स देश की राजधानी थी। यहाँ प्रनेक पौराणिक श्रौर ऐतिहासिक घटनाये हुई है। भगवान नेमिनाथ ने जब जरत्कुमार के हाथों से नारायण इच्छा की मृत्यु श्रौर द्वैपायन ऋषि के शाप से द्वारका के अस्म होने की भविष्यवाणी की तो दुनिवार भवितव्य को टालने के लिये

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

जरत्कुमार और द्वैपायन ऋषि दोनों ही द्वारका से दूर चले गये। एक बार बलभद्र बलराम और नारायण क्रष्ण अमण करते हुए इसी वन में भाये। यहाँ माकर नारायण को प्यास लगी। बलमद्र जल की तलाश में दूर चले गये, नारायण को मीद क्षा गर्द में एक वृक्ष के नीचे सो गये। भील का वेष बनाये हुए जरत्कुमार धूमने हुए, उघर जाता का निकला। उसने नारायण के चमकते हुए अगुठे को दूर से हिरण की आख ममभा। उसने उसको लक्ष्य करें बाण सधान किया। वाण नारायण के चमकते हुए अगुठे को दूर से हिरण की आख ममभा। उसने उसको लक्ष्य कर को बाण सधान किया। वाण नारायण के लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गर्द। जब बलभद्र जल लेकर वहां आये तो उन्हे अपने प्रिय अनुज की यह दशा देखकर भारी सन्ताप हुमा। वे प्रेम में इतने अधीर हो गये कि वे छह माह तक मृत खारीर को कन्छे से लगाये शोक सतप्त होकर खूमते रहे। अन्त में मागीतृंगी पर जाकर देव द्वारा समभाने पर उस देव का संस्कार किया और वही दीक्षा लेकर तप करने लगे।

भगवान महावीर के काल में वैशाली गणतन्त्र के प्रधिपति चेटक की छोटी पुत्री चन्दनवाला धपहृत होकर यहाँ विकने धाई धौर वात्सल्यवश एक धर्मात्मा सेठ ने उसे खरीद लिया। जब सेठ व्यापार के कार्य से बाहर गये हुए थे, तब सेठानी ने सापत्य के भूठे सदेह में पडकर चन्दना को जजीरो से बांध दिया, उसके बाल काट दिये धौर खाने को सूप में वाकले दे दिये। तभी भगवान महावीर प्राहार के निमत्त उधर पधारे धौर चन्दना ने भक्तिबंद वे ही वाकले भगवान को झाहार में दिये। तीर्थकर के पुष्प प्रभाव से चन्दना के बन्धन कट गये। देवताओं ने रत्त-वर्षा की। भगवान झाहार लेकर चले गये। कुछ समय पश्चात् चन्दना ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ने ली धौर उनके आर्थिका संघ की मुख्य गणिनी वनी।

इसी काल में कौशास्त्री पर उदयन शासन कर रहा था, जो खर्जुन की ग्राटारहवी पीढी मे कहलाता है। उदयन के कई विवाह हुए। उज्जयिनी नरेश चण्डप्रखोत की पुत्री बासवदत्ता के साथ उसका प्रेम-विवाह हुथा, जिसको लेकर सस्कृत भाषा में ग्रानेक काव्यो की रचना हुई है। उदयन जितना बीर था, उतना कला-मर्मज्ञ भी था। वह धपनी मजुषीषा बीणा पर जब उगली चलाता था तो उसकी ध्वीन पर पशु-पक्षी तक खिचे चले ग्राते थे। वह महाबीर अगवान का भक्त था और ग्रन्त में जैन विधि से उसने सन्यास मरण किया।

उसके काल में कौशास्त्री धन धान्य से ग्रत्यन्त समृद्ध था ग्रीर व्यापारिक केन्द्र था। जल ग्रीर स्थल मार्गों द्वारा इसका व्यापार सुदूर देशों से होता था। इतिहासकार इस काल की कौशास्त्री को भारत का माचेस्टर कहते हैं।

' काल ने इस समद्ध नगरी को एक दिन खण्डहर बना दिया।

पभीसा का दूसरा नाम प्रभासिगिरि भी था। प्राचीन काल मे यह कौशाम्बी नगरी का वन था। इमी मे भगवान पद्मप्रभू ने दीका ली थी और इसी वन मे उन्हें केवल-ज्ञान हुआ। था। यह जमुना प्रभीसा के किनारे अवस्थित है। यह एक छोटी भी पहाडी है। यह कोमान्वी मे जमुना के रास्ते छह मील दर है। यह एको के लिये कोसम मे नाव मिलती है।

प्राचीन काल में यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। यहाँ प्राचीन जैन मन्दिर पहाडी के ऊपर था। कहते है, उसके सामने एक मान स्तम्भ भीथा। वही भट्टारक लिलाकीति की गढ़ी थी। पहाडी की तलहटी में कई दिगम्बर जैन मन्दिर थे। कहते हैं, सबत् १८२४ में बिजली पिर जाने से मन्दिर आदि को काफी क्षति हुई थी। फिर भट्टारक वाले स्थान पर सबत् १८८१ में पच कत्यायक प्रतिष्ठापूर्वक पदमप्रभ की प्रतिमा विराजमान की गई। इस सम्बन्ध में जो शिलालेख मिलता है, उसका आधाय निम्म प्रकार है—

संबत् १८८९ मिती मार्गशीर्ष शुक्ता प्रप्टमी शुक्रवार को भट्टारक श्री जगतकीति उनके पट्टायर भट्टारक श्री लिलितकीति जी उनके श्राम्नाय मे गोयल गोत्री प्रयाग नगरवासी साधु श्री रावजीमल के लघुआता फेरमल उनके पुत्र साधु श्री माणिकचन्द्र उनके पुत्र साखु श्री हीरामल ने कोशाम्बी नगर के बाहर प्रभास पर्वत पर जो पद्मप्रभ भगवान का दीक्षा कल्याणक क्षेत्र है, जिन विम्ब प्रतिष्ठा कराई—श्रीयं ज बहाहर के राज्य मे ।

किन्तु इसके बाद फिर यहाँ एक भयानक दुर्घटना होगई। वीर संवत् २४५७ भाद्रपद कृष्णा ६ को रात्रि में इस मन्दिर पर पहाड़ के तीन वजनी टुकड़े गिर पड़े। इससे मन्दिर ग्रीर मानस्तम्भ दोनो नष्ट हो गये ग्रीर जो भगवान पद्मप्रभ १२७

भवन यहाँ पर थे, वे भी नष्ट हो गये। किन्तू इसे एक चमत्कार ही कहना चाहिए कि प्रतिमाये सुरक्षित रही।

भ्रव पहाड पर एक कमरे में प्रतिमाये विराजमान है तथा पहाड़ की तलहटी में एक कम्पाउण्ड के भीतर धर्मशाला (जीर्ण शीर्ण दशा मे) तथा कुग्रा है। धर्मशाला के ऊपर एक छोटा मन्दिर है, जिसमें प्राचीन प्रतिमाये है। धर्मशाला के एक कमरे में इधर उधर खेती आदि में मिली कुछ प्राचीन खण्डित श्रखण्डित प्रतिमाये रक्खों हुई है।

पहाड के ऊपर-मन्दिर से काफी ऊचाई पर, एक बिला मे चार खहुगासन प्रतिमाये उकेरी हुई है जो सिद्ध-प्रतिमा कही जाती है। दाई ओर ऊपर को देखने पर ृएक गुफा दिखाई पड़ती है। प्राचीन काल में यह गुफा दिगम्दर जैन साधुओं के ध्यान और तपस्या के काम मे झाती थो। इस गुफा मे शिलालेख भी उपलब्ध हुए हैं। इसके झतिरिक्त यहाँ झायागपट्ट भी मिला था जो अभिलिखित है। अभिलेख के अनुसार राजा शिविश्व के १२ वे सबत् मे शिवनन्दि की स्वी शिष्या स्थविरा बलदासा के कहने से शिवपालित ने झईन्तो की पूजा के लिए यह झायागपट्ट भे

गुफा के बाहर जो लेख पढ़ा गया है, उसका ग्राशय यह है

्रकास्यपी अर्हन्तो के सबत्सर १० में झाषाढसेन ने यह गुफा चनवाई, यह गोपाली और वैहिदरी का पुत्र था व गोपाली के पुत्र बहसतिमित्र राजा का मामा था । यह काक्यप गोत्र महाबीर स्वामी का था ।

गुफा के भीतर भी एक अभिलेख है, जिसका भाव इस प्रकार है-

श्रीहच्छत्रा के राजा शौनकायन के पुत्र वगपाल, उसकी रानी त्रिवेणी, उसके पुत्र भागवत, उसकी स्त्री वैहिदरी, उसके पुत्र भाषाढसेन ने बनवाई।

उपर्युक्त आषाढसेन ई० सन् के प्रारम्भ मे उत्तर पाचाल का राजाथा। उक्त लेख मे आयाढसेन की बदसतिमित्र (बहस्पतिमित्र) का मामा बतलाया है।

यहाँ शुँग काल में स्थापत्य और मूर्तिकला की वडी उन्नति हुई थी। जिन शुगकालीन शासको के सिक्के इस प्रदेश में मिले हैं, उनके नाम श्रीनिमित्र, भानुमित्र, भद्रधोष, जेठीमत्र, भूमिमित्र श्रादि है।

हु गो के बाद यहां मघवशीय स्थानीय शासको का ब्रधिकार रहा । इन राजाब्रो के लेख ब्रीर सिक्के यहाँ बडी सख्या मे उपलब्ध हुए है ।

शु गवश की प्रधान शाखा का झन्त ई० पू० १०० के लगभग हो गया । किन्तु उसकी झन्य कई शाखाये शासन करती रही । उनके केन्द्र थे ब्रहिच्छत्रा, विदिशा, सब्दा, ब्रयोध्या और पभौसा ।

मथुरा मे अनेक मित्रवशीय राजाओं के सिक्के मिले हैं, जैसे गोमित्र, ब्रह्ममित्र, द्दमित्र, सूर्यमित्र, विष्णमित्र ।

### श्रष्टम परिच्छेद

### भगवान सपाववनाथ

घातकी खण्ड द्वीप में सीता नदी के उत्तर तट पर सुकच्छ नाम का देश था। उसके क्षेमपुर नगर में नित्दिषेण नामक राजा राज्य करता था। वह बडा नीतिनिपुण, प्रतापी और न्यायवान राजा था। जब भीग भीगते हुए उने बहुत समय बीत गया तो एक दिन वह भीगों से विरक्त हो गया। उसते अपने पुत्र पूर्व भव वनपति को राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित करके क्षनेक राजाओं के साथ प्रहन्नत्वन मृति से दीक्षा ले ली। फिर न्यारह ग्रग का घारी होकर दर्शन विश्वद्धि ग्रादि सोलह मावनाओं हारा तीर्थक्कर नाम कर्म का बन्ध किया और आगु के अस्त में सन्यास मरण कर मध्यम थे वेयक के सुभद्र विमान

में महिमन्द्र हुमा। काशी देश में वाराणसी नामक एक नगरी थी। उसमें सुप्रतिष्ठ महाराज राज्य करते थे। वे इक्ष्वा-कृवशी थे। उनकी महारानी पृथ्वीषेणा थी। उनके म्रागन में देवों ने गर्मावतरण से पूर्व छह माह तक रत्नवर्षी

की। महारानी ने भाद्रपद शुक्ला बच्छी को विशाखा नक्षत्र में रात्रि के ग्रन्तिम प्रहर में गर्भ कस्याणक सोलह शुभ स्वप्त देखे। उसके बाद उन्होंने मुख में एक हाथी को प्रवेश करते हुए देखा। उसी समय वह श्रहमिन्द्र श्रपनी ग्राशु पूर्ण कर महारानी के गर्भ में श्राया। पित के मुख से स्वप्नो कि जल जानकर रानी बडी हर्षित हुई। देवों ने गर्भावस्था के पूरेसमय उनके श्रागन में रत्न वृष्टि की और भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया।

ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन झिनिमित्र नामक शुभयोग में महारानी ने तीनों लोकों के गुरु महान् पुत्र की जन्म दिया। इन्हों और देवों ने सुमेर पर्वत के शिखर पर उनका जन्माभिषेक किया, जन्म कस्याचक सबने मगवान के चरणों में अपने मस्तक मुकाये और उनका नाम सीधर्मेन्द्र ने 'मुगास्व' रक्ला। उनका चिन्ह स्वस्तिक या। शरीर का वर्ण हरित या।

जब कुमार काल ब्यतीत हो गया तो पिता ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। इन्द्र उनके मनोरजन के लिये नाना प्रकार के उपाय करता था। उन्हें सभी प्रकार का सुख प्राप्त था। सुख के साधन तो सभी थे, किन्तु तीर्थकरों को प्राठ वर्ष की आयु में देशसयम हो जाता है। इमलिए भगवान की वृत्ति सयमित थी। उनके तीन ज्ञान थे।

्ष दिन भगवान को ऋतु-परिवर्तन देखकर मन में विचार उठा-ससार की यही दशा है। सब क्षण-स्थायी है। राज्यलक्ष्मी भी इसी प्रकार एक दिन नष्ट हो जाने वाली है। मैं ब्रव तक ब्यर्थ ही इनके मोह में अटका रहा। मैंने खात्म-कल्याण में ब्यर्थ ही विलम्ब किया। लोकान्तिक देवो ने ब्राकर दीक्षा-कल्याणक भगवान की स्तुति की। भगवान अपने पुत्र को राज्य सौपकर देवो द्वारा उठाई हुई मनो-भगत नामक पालको में चढ़ कर सहेतुक वन में जा पहुँचे बौर वहां ज्येष्ठ शुक्सा द्वादशी की सन्ध्या समय विद्याला नक्षत्र में वेला का नियम लेकर एक हजार राजाबों के साथ सयम प्रहण कर लिया। उसी समय उन्हें मन-पर्यवज्ञान उत्पन्न हो गया। भगवान सपादर्वनाय

359

दूसरे दिन चर्या के लिए वे सोमथेट नगर मे पहुँचे । वहाँ महेन्द्रदत्त राजा ने ग्राहार देकर महान पुष्प-लाभ किया ।

भगवान नौ वर्ष तक तप करते रहे। तदनन्तर उमी सहेनुक वन मे दो दिन के उपवास का नियम लेकर शिरीष वृक्ष के नीचे ध्यानाष्ट्रव हो गये श्रीर फाल्गुन शुक्ता सत्तमी को विद्याला नक्षत्र के**बलज्ञान कल्याणक** में उन्हे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। देवो श्रीद इन्द्रों ने श्राकर भगवान के केवलज्ञान की पुजा की। वहीं पर समवसरण में भगवान की प्रथम देशना हुई।

पुत्रा को। वहा पर समयसरण म भगवान का प्रथम दशना हुइ।
उनके बल स्नादि ६५ गणधर. मीनार्या स्नादि ३३०४०० स्नांककाये, २०३० पूर्वज्ञान के घारी, २४४६२०
शिक्षक, ६००० स्रविज्ञानी, ११०० केवलज्ञानी, १५३०० विकिया ऋदि के घारक, ६१४०
भगवान का परिकर मन पर्यस्तान के घारी और ८६०० वादी थे। कुल २०००० श्रावक और ५०००००
व्यक्तियाये थी।

भगवान बहुत काल तक पृथिवी पर बिहार करके भध्य जीवो को कल्याण-मार्गका उपदेश देते रहे। जब उनकी आयु में एक माह शेप रह गया, तब वे सम्मेद झिखर पर पहुँचे। उन्होंने प्रतिमा-निर्वाण कल्याणक योग धारण कर लिया और फाल्गुन कृष्णा सप्तमी को विशाखा नक्षत्र में एक हजार मुनियो

के साथ निर्वाण प्राप्त किया । देवों ने भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया ।

यक्ष-मिक्षणी— भगवान के सेवक यक्ष का नाम परनन्दी ग्रीर यक्षिणी का नाम काली है।

सथुरा के ककाली टीले पर एक स्तूप के ध्वसावयंप प्राप्त हुए है। ग्रावार्थ जिनप्रभन्नेरि ने इस स्तूप
के सम्बन्ध में 'विविध तीर्थकर्प' में लिल्या है कि इस स्तूप को कुबर देवी ने सुपादर्वनाथ काल में सोने का

वनाया था ग्रीर उस पर सुपादर्वनाथ को मूनि स्वाधित को थी। फिर पादर्वनाथ के काल

सुपादर्वनाथ कालीन में रूप इंटो से डक दिया। ग्राठवी शनाव्दी में बणभट्ट सूरि ने इसका जीर्णीदार किया था।

स्तूप किन्तु सोसदेव सूरि ने 'यशस्तिलक चर्प ६१९०-१८ में एव हरिरोण कथाकोप में बच्च

कुमार की क्या के ग्रन्गर्गत इस स्तूप को वज्जुनगर के निर्मत विद्यार्थ द्वारा निर्मत

बताया है। श्राचार्थ सोमदेव ने तो उस स्तूप के दर्गन भी किये थे ग्रीर उमे 'देवनिर्मित विल्या है। इस स्तूप का
जीर्णीदार साह टोडर ने भी किया था, इस प्रकार की सचना कवि राजमन्त ने 'जम्बनामी' चरित्र' में दी है।

उन्होंने भी इस स्तृप के दर्शन किये थे । उस समय वहां पोच सौ चौदह स्तृप थे । कृषाणकाल का (सन् ७६) का एक ब्रायागपट्ट मिला है, उसमें भी इस स्तृप को देव निर्मित लिखा है ।

सर विसेष्ट स्मिथ ने इसे भारत की जात डमारतो में सर्वे प्राचीन लिखा है। इस साध्य से यह प्रगट होता है कि ईस्वी भन् से हजारो वर्ष पूर्व भगवान सुपार्थ्वनाथ की मान्यता जनता

मे प्रचलित हो चुकी थी और जनता उन्हें अपना आराध्य देव मानती थी । मुपाइवेनाथ इध्वाकृषणी थे । किन्तु उनकी मूर्तियां के ऊपर सर्प-फण-सण्डल मिलता है । पाइवेनाथ की सर्पफणावलीयक्त मृतियों संस्पाइवेनाथ की सृतियों में भिन्नता प्रकट करने के लिये सुपाइवेनाथ के ऊपर पच

प्रणावलाबुक्त वृतास्त्र वार्ता के क्षेत्र पाइवेनाथ के ऊपर सात फणावली। किसी किसी सूर्ति मे सुपाइवेनाथ की जार नी और ग्यारह फणावली भी मिलनी है। कुछ मूर्तियां सहल फणावली मूर्तियां स्तर फणावली वाली भी उपलब्ध होती है। पाइवेनाथ के अपर सर्प-फण-मण्डल का तो एक तर्कस्थान स्तर-फण-मण्डल का लाला भी उपलब्ध होती है। पाइवेनाथ के अपर सर्प-फण-मण्डल का लाला हो है। वह है समाम देव हारा उपसां करने पर धरणेन्द्र हारा भगवान के अपर सर्प-फण का छत्र लगाना। इसके स्नितिंग्य उनका चित्र भी सर्प है। किन्तु सुपाइवेनाथ के अपर

सर्प-फण-मण्डल किस कारण से बनाया जाता है, इसका कारण खोजने की ब्रावश्यकता है। दिशम्बर शास्त्रों में इस बात का कोई युक्तियुक्त कारण हमारे देखने में नहीं ब्राया। हो, देवेताच्यर परम्परामान्य श्राचार्य हेमचन्द्र द्वारा विराचित 'त्रिषिट शलाका पुरुष चरित में लिखा है कि जब भगवान मुपार्य को केवलजान हो गया श्रीर जब इन्द्र द्वारा बिरचित समबसरण में वे सिहासन पर बिराजे, तब इन्द्र ने उनके मस्तक पर सर्प-फण का छत्र लगाया ैं या। ग्राचार्यने इस प्रकार करने का कोई कारण तो नहीं दिया। सभव है, इन्द्र ने जो छत्र लगाया था, उसका अध्यकार सर्य-फण-मण्डल जैसा रहाहों।

इस सम्बन्ध में हमारी विनम्न मान्यता है कि सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ दोनों ही बाराणसी में उत्पन्त हुए थे। पार्श्वनाथ का प्रभाव अपने काल में पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अध्यधिक था। यही कारण है कि उनकी मूर्तियां अन्य तीर्थकरों की अपेक्षा अधिक मिलती है। उनके इस प्रभाव के कारण और दोनों का नाम प्राय- समान होने के कारण पार्श्वनाथ-मूर्तियों की अनुकृति पर सुपार्श्वनाथ की भी मूर्तियों बनने लगी और उनके ऊपर भी सर्य-फण बनाये जाने लगे। इसके सिवाय दूसरा कोई युक्तियुक्त उत्तर बन नहीं सकता।

भगवान सुपार्दनाथ की लोक-प्रसिद्धि के कार्रण स्वस्तिक का मगल चिन्ह भी लोकविश्रुत हो गया। अतः स्वस्तिक का लोक-प्रचलन इतिहासातीत काल से रहा है। मोहन जो दडो, लायल, रोपड़ ग्रादि के प्राचीनतम

पुरानस्व में कई मुद्राधों में स्वस्तिक श्रक्तित पाया गया है। एक मुद्रा मोहन जो दडों में ऐसी स्वस्तिक भी उपलब्ध हुई है, जिसमे स्वस्तिक श्रक्तित है श्रीर उसके आगे एक हाथी नतमस्तक खडा है। भारतीय पुरातस्ववेत्ता श्रभी तक इस प्रतीक का रहस्थोदघाटन करने में श्रसमयं रहे हैं।

किन्तु जैन प्रतोक-योजना के छात्र को इसके समाधान में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। प्रतीकात्मक रूप से स्वस्तिक सुपारवेनाथ का जिल्ह है श्रीर हाथी उनके यक्ष मातग' के वाहन का द्योतक है। सुपारवेनाथ की द्योतक एक मुद्रा श्रीर मिली है। एक विरावत योगो पदमासन मुद्रा में विराजमान है। उसके दोनो श्रोर दो सर्प वने हुए हैं और दो स्थमित भीवत मे बीजा-बादन कर रहे हैं। निरुचय ही यह योगी सपारवेनाथ है श्रीर सर्प उनके जिल्ह हैं।

खण्डिगिर-उदयगिरि की रानी गुफा में स्विस्तिक का चिन्ह है। यह गुफा ईसा पूर्व प्रथमे शताब्दी की है। एक गुफा में सर्प का चिन्ह अिकत है। मथुरा के ककाली टीला से प्राप्त कुषाणकालीन आयागपट्ट में भी स्विस्तिक या नन्धावतें बना हुआ है। कीशाम्बी, राजगृह, आवस्ती आदि में ऐसे शिलापट्ट मिले है, जिन पर स्विस्तिक और सर्प बने हुए है। जैन मन्दिरों से सर्वत्र स्वस्तिक मगल चिन्ह के रूप में सदा से प्रयुक्त होता आया है। जैनों की पूजा-विधि में स्वस्तिक एक आवश्यक अग है। विधान, प्रतिष्ठा, मगल कार्यों आदि में स्वस्तिक की आनिवार्यता को स्वीकार किया गया है।

स्वस्तिक मे बडा रहस्य निहित है। यह चतुर्गति रूप ससार का द्योतक है। इसके ऊपर तीन विन्दु रत्न-

त्रय के और अर्ध चन्द्र रत्नत्रय द्वारा प्राप्त मुक्ति (सिद्धशिला) का प्रतीक है।

धीर धीरेस्वस्तिक को स्याति से प्रभावित होकर ससार की सभी सभ्यताओं स्रीर श्रधिकाश धर्मों ने इसे अपना लिया।

काशी देश में वाराणसी नगरी थी। काशी जनपद की यह राजधानी थी। यहाँ के वर्तमान भदैनी घाट को भगवान सुपादवंनाथ का जन्म-स्थान माना जाता है। स्यादवाद विद्यालय के ऊपर

वाराणसी मनिया हुआ है। कहते हैं, भगवान का जन्म-कल्याणक यही हुझा था। कुछ लोग मानते हैं कि छेदीलाल जो का जैन मन्दिर—जो इस मन्दिर के निकट है— भगवान का वास्तविक जन्म-स्थान है। यहाँ भगवान के प्राचीन चरण-चिन्ह भी है।

काशी में झनेक पौराणिक और ऐतिहासिक घटनायं हुई है। कर्म युग के प्रारम्भ मे महाराज झकपन यहां के राजा थे। उन्होंने झपनी पुत्री सुलोचना का स्वयंवर यही किया था। यह कर्मभूमि का प्रथम स्वयंवर था।

भगवान पार्श्वनाय का जन्म यही हुमा या भ्रीर उन्होंने यही पर कमठे तपस्त्री के श्रविवेकपूर्ण तप की निस्सारता बताते हुए जलते हुए सर्प-युगल को णमोकार मत्र मुनाया था, जिसके प्रभाव से वे नागकुमार जाति के इन्द्र-इन्द्राणी धरणेन्द्र और पद्मावती बने थे और यही भगवान पार्श्वनाथ का उपदेश मुनकर श्रवसेन श्रीर वामा देवी ने दीक्षा लो थी।

१ मेरुविजय गरिएकृत चतुर्विशति जिन-स्तुति

कुछ विद्वानों का अभिमत है कि स्वामी समन्तभद्र भस्मक व्याघि के काल में यहां के शिवालय में रहे थे और जब उनके छद्म रूप का रहस्य फूट गया, तब राजा के द्वारा वाध्य किये जाने पर उन्होंने शिविपण्डी के समक्ष जिनन्ददेव की प्रतिमा की कल्पना करके न्वयम्भू स्तोत्र का पाठ करना आरम्भ किया और जब वे चन्द्रप्रभ की स्तुति करने लगे, तभी शिविण्डी फटकर उमके बीच में से भगवान चन्द्रप्रभ की दिध्य मूर्ति प्रगट हुई। उन्होंने उसे नमस्कार किया। इस घटना को मस्यता बताने वाला फटे महादेव का मन्दिर अब तक विद्यमान है। कुछ वर्ष पूर्व तक इस मन्दिर का नाम समन्तभ्रदेवन मर्दिन था। यह पहले बहुत वड़ा मदिर था। किन्तु जब यहाँ से सडक निकली, तब सडक मार्ग में बाधक इसका बहुत सा भाग निरा दिया गयाथा।

इस प्रकार यहाँ अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाये घटित हुई है।

भगवान मुपार्थ्वनाथ के नाग चिन्ह का प्रभाव यहाँ ब्यापक रूप से पड़ा क्रीर जनता नाग-पूजा करने लगी। यहाँ यक्ष-पूजा का भी बहुत प्रचलन रहा है। लगता है, इन दोनो पूजाओं। का सम्बन्ध काशी में नाग पुजा मुपार्थ्वनाथ से था।

पुरातस्य — यहाँ राजघाट से उत्खनन मे महस्वपूर्ण पुरातस्य सामग्री मिली है, जिसमे कुपाण और गुप्त युग की अनेक जैन मृतिया भी है जो यहां के भारत कला भवन मे सुरक्षित है।

## नवम परिच्छेद

#### भगवान चन्द्रप्रभ

भगवान चन्द्रप्रभ का जीव एक जन्म में श्रीपुर के राजा श्रीपेण झौर रानी श्रीकान्ता का पुत्र श्रीवर्मा हुआ। एक दिन उल्कापात देखकर उसे भोगो से विरक्ति हो गई झौर उसने श्रीप्रभ जिनेन्द्र के निकट मुनि-दीक्षा वे ली।

श्रायु पूरी होने पर प्रथम स्वर्ग मे देव हुआ। उस देव का जीव श्रायु समाप्त होने पर धातकी पूर्व भव लण्ड की अयोध्या के राजा आजितज्ञय और अजितसेना का प्रजितसेन नामक पुत्र हुआ। उसने दिन्दिजय करके उपायुध्याला में चकरन उत्पन्त हुआ। उसने दिन्दिजय करके

चकवर्ती पद प्राप्त किया। यद्यपि पुण्योदय से भोग की सम्पूर्ण सामग्री उसके निकट थी किन्तु उनकी भोगों में नित्क भी आसित नहीं थी। वह वडा त्यायरायण और धर्मनिष्ठ था। रोग उसे राजिप कहते थे। पुष्य कर्ग के उदय से उसे चौदह रत्न और नौ निषियां प्राप्त थी। भाजन भोजन, शस्या, सेना. सवारी, प्रास्त, निष्य रत्न, नगर और नोट्य दन दर्शावेष भोगों का भोग करना था। एक दिन चक्कती ने अरित्स नामक मुनि को आहार-दान किया। फलस्वक रतन्त्र रत्न दर्शावेष भोगों का भोग करना था। एक दिन चक्कती ने अरित्स नामक मुनि को आहार-दान किया। फलस्वक रतन्त्र राजिन के स्वाप्त करने गया और उनका उपवेष मुनकर बहुत में राजाओं के साथ सयम बारण कर निया। अर्जन संसम्भिमरण करके वह सालहब स्वर्थ में अपनित्र देशा

आपु पूर्ण होने पर अच्युनेस्द्र धानकी खण्ड के रत्नसचयपुर के नरेश कनकप्रभ और उसकी रानी कनक माला का पद्मनाभ नामक पुत्र हुआ। योवन अवस्था मे राज्य प्राप्त कर मुख्यूवंक रहते लगा। फर एक दिन उमे वैराग्य हो गया और दीक्षा ले ली। वह मुनि अवस्था मे चारा आराधनाआ का आराधन करने लगा। उनन प्यारह अयो का पारगामी वन कर सोलह नारण भावनाओं का जितन किया और तीर्थकर नाम कर्म का वन्ध किया। वह नाना प्रकार के तथी हारा कर्मों का क्षय करना रहा। अस्त मे स्माधिमरण करके वह बैजयन्त नामक अनुत्तर विमान मे अहमिन्द्र हुआ। तेनीस सागर की बायु उसने प्राप्त की।

भरतक्षेत्र में चन्द्रपुर नामक नगर के अधिपति इक्ष्वाकुवशी कारयप गौत्री महासेन राजा थे। उनकी रानी का नाम लक्ष्मणा था। उनके प्रासाद के प्रागण में छह माह तक देवांने रत्न-वर्षों की। श्री हो बादि देवियों महारानी

की सेवा करती थी। देवोपनीत वस्त्र, माला, लेप तथा शब्द मुखों का भोग करती थी। **गर्भ कल्याणक** उन्होंने चैत्र कृष्णा पत्रमी को पिछली रात्रि में सोलह स्वप्त देखे। प्रात काल होने पूर

उन्होंने वस्त्राभरण धारण किये और सिहासन पर आसीन अपने पित के निकट जाकर उन्होंने उनसे अपने स्वानों की चर्चा की । महाराज ने अविधज्ञान से स्वानों का फल जानकर रानी से कहा—देवी ' तुम्हारे गर्म में तीर्थकर अभु पधारे हे । फल सुनकर रानी अस्यन्त हॉग्त हुई । देवों ने गर्भ के नो माह तक रन्न-वर्षा की । श्री, हीं, पृति, कोति बुद्धि और लक्ष्मी देवियाँ उनकी कान्ति, लब्जा धैयं, कोति, बुद्धि और सीभाग्य सम्पन्ति को सदा बढ़ानी रहती थी तथा माता का मनीरजन नाना प्रकार ने किया करनी थी ।

गर्भ-काल व्यतीत होने पर रानी ने पौप कृष्णा एकादशी को शक्र योग मे देवपूजित, झलौकिक प्रभा के धारक पुत्र को जन्म दिया । उसी समय इन्द्र ब्यौर देव झाये। सीधमैन्द्र ने झपनी शवी के द्वारा बाल प्रभू को मगाकर, सुमेक पर्यत पर लेजाकर झीरसागर के जल से उनका ऋभिषेक किया। उन्हे दिख्य दस्त्रानकारों से जन्म-केल्याणक विभूषित किया, तीन लोक के राज्य की कण्डी बाधी और उनकी रूप छटा को हुजार नेत्र बना भगवान चन्द्रप्रभ १३३

कर विमुग्ध भाव से उन्हें निहारता रहा। उनके उत्पन्न होते ही कुबलय समूह विकसित हो गयाथा। झत. इन्द्र ने उनका नाम 'चन्द्रप्रभ रक्खा। फिर इन्द्र ने भगवान के समक्ष झानन्द नामक भक्तिपूर्ण नाटक छोर नृत्य किया। फिर लाकर उन्हें माता-पिता को सीपकर कुबेर को झाजा दी—तुम भोगोपभोग की योग्य वस्तुओं के ढारा भगवान की सेवा करो' और फिर वह देवों के साथ स्वर्ग को चला गया। भगवान का लाखन चन्द्रमा है।

भगवान ज्यो-ज्यो बढने लगे, उनका रूप, कान्ति, लावण्य सभी कुछ बढने लगे, वे प्रियदर्शन थे। लोग उनके दर्शनी के लिए ब्याकूल रहते थे और दर्शन मिलने पर उन्हें अपूर्व तन्ति अनुभव होती थी।

मार अवस्था बीतने पर उनके पिता ने राज्याभिषक कर दिया। उनकी स्त्रियां उनकी आज्ञानुवर्ती थी, समस्त राजा उनके बशवर्ती थे और भत्यगण, पुरजन और परिजन उनके सकतानुवर्ती थे।

साम्राज्य-सम्पदा का भोग करने हुए जब उन्हें काफी समय हो गया, तब एक दिन वे अपने प्रृगार-कोटक में दर्पण में अपना मुख देख रहे थे। उन्हें अपने स्फरणा हुई—एक दिन या जब यह मुख मध्र कान्ति से उमगता था।

वे कीमार्य के दिन थे। उन दिनों कितना भोलापन था इसके ऊपर। कीमार्य बीता, किशोरा-

भगवान की स्वयं वस्था आई, कान्ति और स्रोज फूटे पड़ते थे। यौवन आया तो ससार के भोगो की ओर स्कूर्त प्रेरणा आकर्षण सग में लाया। अब आयु निरन्तर छोजती जा रही है। आयु का चतुर्थ पाद आ गया है, तीन पाद बीत चुके है। आयु का इतना लम्बा काल मैने केवल सासारिकता में हो खो दिये।

अपना हिन नहीं किया। अब तक मैंने ससार को मम्पदा का भोग किया, किन्तु अब मुक्ते आदिमक सम्पदा का भोग करना है। ससार का यह रूप, यह सम्पदा क्षणिक है, अस्थिर है। किन्तु आत्मा का रूप अलौकिक है, आत्मा की सपदा अनन्त अक्षय है। में अब इसी का पुरुषार्थ जगाऊंगा।

इस प्रकार जब चन्द्रप्रभ अपने श्रात्मा को जागृत कर रहे थे, तभी लीकान्तिक देव आये और भगवान की स्तुति करते हुए उनके विचारों की सराहना की । भगवान अपने पुत्र वरचन्द्र को राज्य-भार सीप कर देवो द्वारा

लाई हुई विमला नामक पालको से नगर के बाहर सर्वर्तक बन में पथारे। वहां उन्होंने दो दिन दीक्षा कल्याणक के उपवास का नियम लेकर पाप कृष्णा एकादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र में एक हजार राजाओं के साथ जैनेन्द्री दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पथयजान उत्पन्न ही गया।

दो दिन बाद वे निलन नामक नगर में ब्राहार के निमित्त पंधारे । वहां सोमदत्त राजा ने उन्हें नवधा भक्तिपूर्वक ब्राहार-दान दिया । इससे प्रभावित होकर देवों ने रन्तवरिट ब्रादि पंचारचर्य किये ।

भगवान भुनिजनोचित पच महाबत, पच सिर्मात, पचित्रय निग्रह, दशधर्म आदि में सावधान रहते हुए कर्म शत्रुक्षों से युद्ध करने में सलग्न रहने लगे । उन्हें घातिया कर्मों को निर्मूल करने में तीन माह लग गये । अन्त में दीक्षा बन में नाग वृक्ष के नीच वेला का नियम लेकर प्रभ ध्यानलीन हो गये और फाल्गन कृष्णा

केवलज्ञान कल्याणक सप्तमी को मायकाल अनुराधा तक्षत्र में वे अध करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप तीन परिणामों के सयोग से क्षपक अणी पर आरोहण करके प्रथम शुक्ल ध्यान के वल से

मोहनीय कर्म का नाश करने से सफल हो गये। फिर बारहव गुणस्थान के अन्त से दितीय शुक्त ध्यान के प्रभाव से शेष तीन घातिया कर्मों का भी क्षय कर दिया। जीव के उपयोग गुण का घात करने वाल घातिया कर्मों का नाश होते ही वे सयोग केवली हो गये। उनकी आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य से सम्पन्न हो गई। उन्हें परमावगाद सम्यग्दर्शन, यथास्यात चारित्र, क्षायिक ज्ञान आदि पाच लिष्ययों की उपलब्धि हो गई।

ध्रेय वे सर्वज्ञ, रुवंदर्की बन गए । इन्द्रो और देवो ने आकर भगवान के केवलज्ञान की पूजा की । उन्होंने समवसरण की रचना की स्त्रीर उसमे भगवान की प्रथम दिव्यर्ध्वान विरी । भगवान के धर्म-चक्र का प्रवर्तन हुआ।

उनके दत्त झादि तिरानवे गणधर थे। दो हजार पूर्वधारी थे। झाठ हजार स्रविधज्ञानी, दो लाल चार सौ शिक्षक, दस हजार केवलज्ञानी, चौदह हजार विकिया ऋदिधारी, झाठ हजार मन पर्ययज्ञानी और चार हजार भगवान का परिचार छह सौ वादी थे। इस प्रकार सब मुनियो की सख्या ढाई लाख थी। वरुणा झादि तीन लाख श्रस्सी हजार श्रर्जिकाये थी । तीन लाख श्रावक श्रीर पाच लाख श्रविकायें थी ।

भगवान चन्द्रप्रभ समस्त देशों में विहार करते हुए सम्मेद शिक्षर पर पहुँचे और वहाँ एक हजार मुनियों के साथ एक माह तक प्रतिमा योग धारण करके श्रारूड हो गये। श्रन्त में फान्युन कृष्णा सन्तमी के दिन ज्येष्टा नक्षत्र मोक्ष कल्याणक में सायकाल के समय योग-निरोध कर समस्त प्रधातिया कर्मों का नाश करके परम पद निर्वाण को प्रान्त हुए। उसी समय देवों ने ग्राकर भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया।

भगवान चन्द्रप्रभ की जन्मनगरी चन्द्रपुरी है जो वाराणासी से झांगे कादीपुर स्टेशन से ५ किलोमीटर दूर गंगा के तट पर झवस्थित है। टैक्सी झीं मोटर के द्वारा वाराणासी से गोरखपुर रोड पर २४ किलोमीटर है। मुख्य चन्द्रपुरी सडक से २ किलोमीटर कच्चा मार्ग है। यह सिहपुरी (सारनाथ) से १७ किलोमीटर है। इस गंगव का वर्तमान नाम चन्द्रावती है।

यहीं दिगम्बर जैनो का जो प्राचीन मन्दिर था, उस पर स्वेताम्बरो ने ग्राधिकार कर निया था। तब धारा निवासी लाला प्रमुदास ने गगा के किनारे मन् १९१३ में नदीन मन्दिर का निर्माण कराया तथा मूर्तियो की पच कल्याणक प्रतिष्ठा वा॰ देवजुमार जी ने कराई। मन्दिर मे भगवान चन्द्रप्रभ की स्वेत वर्ण १४ इच अवगाहना वाली प्रतिमा विराजमान है। इसके आगे पादवेनाथ की स्याम वर्ण प्रतिमा विराजमान है। मन्दिर दूसरी मंजिल पर है। मन्दिर के चारो और धर्मशाला बनी हुई है।

यहाँ चैत्र कृष्णा पचमी को वार्षिक मेला भरता है।

## दशम परिच्छेद

### भगवान पुष्पदन्त

पुष्करार्ध हीप, पूर्व विदेह क्षेत्र, सीना नदी, उसके उत्तरी तट पर पुष्कलावती देश था। उसमें पुण्डरीकिणी नगरी थी। वहाँ का राजा महागद्म था। वह बडा पराक्रमी था। उसने शत्रुदल को अपने वदा में कर लिया था। जनता पर उसका इतना प्रभाव था कि वह जो नद्दं परम्परा डालता था, जनता में वह रिवाज पूर्व भव बन जाती थी। जनता उसके गुणी पर मुग्च थी। वह बडा पुष्पास्मा था। उसे कमी किसी

बस्तु का घ्रभाव नहीं खटकता था।
एक दिन वनपाल ने आकर राजा को समाचार दिया कि वन मे महान् विभूतिसम्पन्न भूतिहृत नामक जिनराज विराजमान है। समाचार सुनते ही वह पुरजनो-वरिजनों के साथ वन मे गया। वहाँ जाकर उसने जिनराज की बन्दना की, पूजा की और जाकर भ्रपने रथान पर बैठ गया। उनका कल्यापकारी उपदेश सुनकर राजा को ससार के वास्त्रविक स्वरूप का जान हो गया। सन्यज्ञान होने पर क्या कोई ससार के भोगों भीर ममता के बन्धनों मे बना रह सकता है। उसने तत्काल अपने पुत्र घनद को राज्य-भार सीप दिया और अपने राजाओं के साथ बहु मुनि बन गया। त्रमश वह द्वादशाग का बेला हो गया और वह सोलह कारण भावनाओं का चिन्तन करने लगा जिससे उसे तीर्थक नाम कर्म का बन्ध हो गया। अन्त मे उसने समाधिमरण ले लिया। आयु पूर्ण होने पर बहु

भरत क्षेत्र में काकन्दी नगरी के प्रधिपति महाराज सुग्रीव थे जो इक्ष्वाकु वसी कारयप गोत्री थे। उनकी पटरानी का नाम जयरामा था। भगवान जब गर्भ में कारे, उससे छह माह पूर्व से गर्भकाल के नौ माह पर्यन्त देवों ने रत्नवृद्धि की। एक दिन महारानी सौ रही थी। उस दिन फाल्युन कृष्णा नौमी श्रीर मूल सभ कत्याणक नक्षत्र था। बाह्य सुहुत का समय था। उस समय महारानी ने सोलह शुभ स्वयन्त देवो जा महारानी जागी तो उन्होंने अपने पति से उनस्वयनों का फल पृष्टा—महाराज ने श्रविधानाम से स्वय्नों का फल महारानी से कहा । महारानी फल सुनकर अत्यन्त प्रसन्त हुई। उस शुभ मुहुत में प्राणत स्वयं का

बह इन्द्र झायु पूर्ण होने पर महारानी के गर्भ मे झवनरित हुझा। नी माह पूर्ण होने पर महारानी ने मार्गद्यार्थ शुक्ता प्रतिपदा के दिन जैत्रयोग में एक लोकोत्तर पुत्र को जन्म कल्याणक जन्म दिया। उसी समय चारो प्रकार के देवो झौर इन्द्रों ने झाकर बाल भगवान को सुमेरे पर्वत पर ते जाकर क्षीरसागर के जल से उनका झिभयेक किया और उनका सब देवो ने मितकर जन्म कल्याणक महोत्सव बडे समारोह के साथ मनाया। इन्द्र ने कुन्द के पूर्ण के समा काति

वाले उस बालक का नाम पुष्पदन्त रक्खा। उनका लाछन मगर था।

बालक पुष्पदत्ता जन्म काल से ही मित, श्रुत और प्रविध्वान का धारक था। वह प्रपत्ती बाल-क्रीडाओ निकक्समा करुयाणक से सब मनुष्यों को प्रसन्न करता था। उसके बस्त्राभूषण, भोजन-पान सभी कुछ देवोपनीत थे। उसके बालसाथी देव थे।

जब बालक कुमार ध्रवस्था पार करके यौवन को प्राप्त हुआ, पिता ने ध्रपना राजपाट उसे सौंप दिया ध्रोर वे मुनि दीक्षा लेकर बात्म-कल्याण के लिये बनो में चले गये। राज्य-शासन करते हुए महाराज पुष्पदन्त ने संसार ंके सभी सुखो का ब्रनुभव किया। भगवान तो ब्रसीम पुण्य के स्वामी थे ही, किन्तु जो स्त्रियां भगवान को सुख देती थी, वे भी ब्रसाघारण पृण्याधिकारिणी थी।

एक दिन भगवान बैठे हुए प्रकृति के सौन्दर्य का रस पान कर रहेथे, तभी ब्रकस्मात् उल्कापात हुआ। ।
ससार में रहकर भी जो ससार में पृथक् थे, उनके लिए यह साधारण लगने वालो घटना ही प्रेरक सिद्ध हुई। वे
उल्कापात देखकर विवारमन हो गये। वे विवार करने लगे—यह उल्का नहीं है, अपितु मेरे ब्रनादिकाल के महा
मोह रूपी अन्धकार को दूर करने वाली दीपिका है। इससे उन्हे वोधि प्राप्त हुई बीर उन्हे यह दृढ ब्रात्म प्रतीति
हुई—मेरा ब्रात्मा ही मेरा है, यह राज्य, स्त्री-पुत्र ब्राद्धि सभी पर है, कर्मकृत सयोग मात्र है। अब मुफ्ते ब्रात्म के
लिये ही निज का पुरुषार्थ जगाना है।

तभी लौकान्तिक देवो ने श्राकर भगवान की पूजा की और उनके विचारों को सराहना की। भगवान भी श्रपने पुत्र सुमति का राज्याभिषेक करके सूर्यप्रभा पालकी में बैठकर नगर के बाहर उद्यान में पहुंचे। वहां बेला का नियम लेकर एक हजार राजाओं के साथ दीक्षित हो गये। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्ययक्षान उत्पन्त हो गया।

इन्द्रो और देवो ने भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाया।

दूसरे दिन वे ब्राहार के लिये शैलपुर नगर में पहुंचे। वहाँ पुष्पमित्र राजा ने उन्हें ब्राहार देकर ब्रसीम

पुण्य का उपार्जन किया। देवों ने वहा पचाश्चर्य किये।

केवल ज्ञान कल्याणक — भगवान निरन्तर तपस्या करते रहे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते हुए चार वर्ष व्यतित हो गये। तब वे कार्तिक शुक्ता द्वितीया के दिन सायकाल के समय मूल नक्षत्र मे दो दिन का उपवास किर नाग वृक्ष के नीचे बैठ गये और उसी दीक्षा बन मे घातिया कर्मों को निर्मूल करके ग्रनन्त चनुष्टय को प्रान्त किया।

इन्द्रों ने आकर भगवान के केवलज्ञान की पूजा की आरे समवसरण की रचना की। उस दिन सर्व पदार्थी

का निरूपण करने वाली भगवान की दिव्य ध्वनि प्रगट हुई।

भगवान का संघ — भगवान पुण्यदन्त के सात कृद्धियों के धारक विधर्भ ग्रादि ग्रहामी गणधर थे। १५०० अत्तेक्वली, १४५०० शिक्षक, ८४०० ग्रविश्वानी, ७००० केवनजानी, १३००० विश्वा कृद्धि के धारक, ७५०० सम्पर्ययज्ञानी ग्रीर ६६०० वादी मृति थे। इस प्रकार कुल मृतियों की सन्या २००००० थी। इनके ग्रातिस्क भोषायों ग्रादि ३८०००० ग्राधिकाय, २०००० श्रावक ग्रीर ५००००० श्राविकाये थी।

निर्बाण कत्याणक — भगवान ने समस्त आर्य देशों में बिहार करके सद्धर्म का उपदेश दिया, जिससे असस्य प्राणियों ने ब्रात्स-हित किया। ब्रन्त में वे सम्मेदशिवर पहुंचे और योग-निरोध करके भाद्रपद शुक्ता प्रत्यमी के दिन मूल नक्षत्र में सायकाल के समय एक हजार मुनियों के साथ मोक्ष को प्राप्त हो गये। देव और इन्द्र आये और उनका निर्वाण करवाणक मनाकर अपने-अपने स्थान को चले गये।

श्रपर नाम-भगवान पूष्पदन्त का दूसरा नाम सूविधिनाथ भी है।

यक्ष-यक्षिणी—भगवान पुप्पदन्त के सेवक यक्ष का नाम श्रजित यक्ष अर्ौर सेविकायक्षिणीकानाम महा-कालीथा।

इन्ही के समय मे रुद्र नामक तीसरा रुद्र हुआ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के देविष्या जिले में खुबन्दू नामक एक करवा है। यह सड़क मार्ग से देविरिया-सलेमपुर सड़क से एक मील है। मार्ग कच्चा है। पश्चिम से आने वालों को देविरया और पूर्व से आर्ने वालों को सलेमपुर

े उतरना चाहिए। दोनो ही स्थानो से यह १४-१४ कि० मी०है। यहाँ पुराने भवनो के काकन्दी भनावतेष लगभग एक मील में विवारे पडे हैं। यहाँ प्राचीन तालाव है और तीस टीले है। यहाँ पर प्राचीन काल में काकन्दी थी। काकन्दी का नाम बदलते बदलते किप्किन्धापुर श्रीर फिर खखन्द हो गया।

इस नगर मे पुष्पदन्त भगवान का जन्म हुआ था।

यही पर काकन्दी नरेश अभयघोष हुए थे। उन्होंने एक कछुए की टाग तलवार से काट दो थी। कछुए का वह जीव उनके घर में ही पुत्र के रूप में उत्पन्त हुआ। अभयघोष नरेश यथासमय पुत्र को राज्य देकर मुनि बन गये। एक वार मुनि अभयघोष विहार करते हुए काकन्दी आये और नगर के वाहर उद्यान मे ध्यान लगाकर खडे हो गये। उनका पुत्र चण्डवेग पूसता हुआ उद्यर में निकला। पूर्व जन्म के बैर के कारण चण्डवेग ने मुनि अभयघोष को देखते ही उत्तर पर उपमणे करना आरम्भ कर दिया। उमने नीक्ष्ण धार वाले हथियार से उनके अग काटना आरम्भ कर दिया। जब अन्तिम अमा कर रहा था, तमी मुनिराज को केवलज्ञान हो गया और वहीं में निर्वाण आरम किया। इस प्रकार यह स्थान सिद्ध क्षेत्र भी है।

यहाँ के टीलों को लोग 'देंडरा' कहते हैं। टेडरा का ग्रंथ है देवालय। यहां भारत सरकार की ब्रोर से जो खुदाई हुई थो, उसके फलस्वरूप यहां तीर्थकर भूनियां, चैत्य वृक्ष और स्तूपों के भग्न भाग निकले थे। यहाँ खदाई में ईटो का एक फर्ग भी मिला था, जिंग पुरातन्ववेताओं ने जैन मन्दिर माना है।

यहाँ के मन्दिर में भगवान नेमिनाथ को ब्यामवर्ण वाली सवा दो फुट को पद्मासन प्रतिमा सूलनायक है। इसके अनिरिक्त भगवान पुण्यत्न, भगवान पाव्यनाथ को प्रतिमाय है। एक चौबीमी है। अस्विका देवों की एक पाषाण प्रतिमा भूगर्भ में निकली हुई यहां रक्खी है। नेमिनाथ और अस्विका की मूर्तियो गुप्त काल या उससे भी पर्व की है।

ककुभप्राम--प्राजकल इसका नाम 'कहाऊ' है। यही भगवान पुष्पदन्न की दीक्षा ग्रीर केवलज्ञान कल्याणक हुग्राथा। यह काकन्दी में १६ कि॰ मों∘ है। प्राचीन काल में यह काकन्दी का बाहरी उद्यान या वन था।

यहां भी चारो स्रोर भग्नावशेष विखरे पडे है । यहा एक टूटे मकान मे पांच फुट ऊँची सिलंटी वर्ण की एक तीर्थंकर प्रतिमा रक्वी हुई है । यह बीच मे खण्डित है । प्रामीण लोग तेल पागो मे इसका स्रभिषंक करते है ।

टम कमरे के सामने एक और एमी ही प्रतिमा चब्तरे पर पड़ी हुई है। यह काफी बोर्ण है। इसका मुख तक घिस गया है।

इतने कुछ द्यागे एक मानस्तम्भ खडा है। यह २४ फुट ऊर्जा है। इसमे एक ग्रोर भगवान पाश्वेनाथ की सबा दो फुटी खड्गासन प्रतिमा उन्कीर्ण है। स्तम्भ के ऊपरो भाग मे पॉच तीर्थकर प्रतिमाय विराजनान है। ग्रामीण लोग पार्थ्वनाथ की पूजा दही-सिन्दूर से करने हैं ग्रार इस स्तम्भ को 'भीममेन की लाट' कहते हैं।

स्तम्भ पन् ब्राह्मी तिपि में बारह पैक्तियों का एक लेख खुदा हुआ है। उसके अनुसार उस स्तम्भ का निर्माण एव प्रतिराठा मद्र नामक एक ब्राह्मण ने गुप्त सवत् १४१ (ई० सन् ४६०) में सम्राट् समुद्रगुप्त के काल में कराई थी। यह ज्ञात मान स्तम्भों में सबसे प्राचीन है।

# एकादश परिच्छेद

#### भगवान शीतलनाथ

पुष्करवर द्वीर के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्स नामक देश था । उसके सुसीमा नगर में पद्मगुल्म नामक राजा राज्य करता था । वह साम, दाम, दण्ड ब्रोर भेद का ज्ञाता था । सहाय, साधनोपाय, देश विभाग, काल विभाग ब्रोर विनिषात प्रतोकार इन पाच ब्रागों से यूक्त मन्धि-विग्रह का सम्यक्

पूर्व भव विनियोग करने वाला था। उसने अपने बुद्धि-कौशल से स्वासी, मत्री, कोट, कोप, सित्र, देश और सेना का खुब प्रभाव-विस्तार किया था। वह देव, बुद्धि आर पुरुषार्थ द्वारा लक्ष्मी की

निरन्तर बृद्धि करता रहता था। बसन्ते ऋतु के आगमन होने पर वह प्रतिदिन अपनी रानियों के सग विविध कीडाय किया करता था। जब बसन्त ऋतु समाप्त हो गई तो उसे समार को इस क्षणसगुरना से बैरायर हो गया प्रोर नन्दन नामक अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौपकर आगन्द नामक मुनिराज के पास जाकर उसने जैनेदवरों दीक्षा धारण कर ली। उसने निरन्तर तरस्वर्ण करते हुए ग्याज्य अपने का अध्ययन किया आगेर पोटन कारण भावनाओं का जिन्तन करते हुए नीर्थकर नाम को बन्ध कर लिया। वह चारा आग्धनाओं का आग्धन करना हुआ आधु के अन्त से समाधिसरण बारण करके आगण नामक पन्द्रस्थे स्वर्ण का इन्द्र बना।

भरत क्षेत्र में मलय नामक देश था। उसमें भद्रपुर नगर के स्वामी दक्ष्वाकु कुल के भूगण राजा दृढरथ राज्य करते थे। उनकी प्राणवस्लमा का नाम महारानी मुनन्दा था। कुवेर की झाला में यक्ष देव। न भगवान के गर्भावतरण से छह मास पहले से महाराज दृढरथ के प्रासाद में रत्न-वर्षा करना प्रारम्भ

गर्भ कल्याणक कर दिया। एक दिन महारानी सुनन्दा ने रात्रि के ब्रन्तिम प्रहर में सोलह स्वान देवे ब्रोर उसके बाद एक विशालकाय हाथी को मुख्ये प्रवेश करते हुए देखा। उसी समय चैत्र कृष्णा

अप्टर्मा के दिन पूर्वापाडा नक्षत्र में वह आरणेंद्र का जीव रानों के गर्भ में अवतीर्ण हुआ। प्रात काल होने पर महारानों ने महाराज के पास जाकर अपने स्वप्नों की चर्चा की। महाराज न ज्ञान से

प्राप्त काल होने पर महाराजा न महाराज के पास आकर अपने रचना की जब को । महाराज न जान स जानकर उनके फल बनाते हुए कहा—देवि में नुमहारे गर्भ में प्रियोजीनाथ तीर्थकर देव झवर्नारत हुए है। मुनकर महारानी झरयस्त प्रसन्त हुटे। देवी ने झाकर गर्भकल्याणक की पूजा की।

जनम कत्याणक - गर्भ-काल पूर्ण होने पर माध कृष्णा द्वादशी के दिन विदवयोग में महारानी ने पुत्र-प्रसव किया। उसी समय वारों जाति के देव और इन्द्र आकर बड़े समारोह के साथ वाल भगवान को मुमेन पर्वन पर ले गर्थ। वहाँ उन्होंने क्षीरसागर के जल से भगवान का अभिषेक किया। मोधर्म इन्द्र ने भगवान की भीक से विह्वल होकर ताण्डव नृत्य किया और वालक का नाम शीतलनाथ रक्ष्या। उनका लाखन श्रीवृक्ष था।

दीक्षां करूयाणक — बालक शीतलनाथ दूज के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगे। जब किशोरबय पार कर वे यौवन ध्रवस्था को प्राप्त हुए, उनके पिता ने उन्हें राज्याभिषेक करके राज्य सीप दिया ध्रीर स्वय मुनि बन गये। भगवान राज्य पाकर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। प्रजा उनके मुशासन से इतनी सन्तुष्ट यो कि वे प्रजा के हृदय-सम्राट्ट कहलाते थे।

एक दिन वे वन-विहार के लिए गये। वे जब वन मे पहुँचे, उस समय कोहरा छाया हुन्ना था। किन्तु सूर्यो-

भगवान शीतलनाथ १३६

दय होते ही कोहरे का पता भी न चला। सर्वसाधारण के लिए घटना साधारण थी, किन्तु आत्मदृष्टा शीतलनाथ के लिये यही साधारण घटना असाधारण बन गई। वे चिन्तन में डूब गये —कोहरा नष्ट हो गया, यह सारा ससार ही नाशवान है। अब मुक्ते दुल, दुली और दुल का निभित्त इन तीनो का यथार्थ बोध हो गया। मोह के निमित्त से मैं समफता रहा — मैं सुली है, इन्द्रिय-सुल हो वास्तविक मुख है और यह सुख पुण्योदय से मुक्ते फिर भी मिलेगा। आत. अब मफ्रें इस मोह का हो नाश करना है।

अगवान ऐसा विचार कर रहेथे, तभी लौकान्तिक देवो ने ग्रांकर भगवान की वन्दना की श्रीर उनके विचारों की सराहता की। भगवान ने तत्काल अपने पुत्र को राज्य-भार सीप दिया और शुक्रप्रभा नाम की पालकी पर सवार होकर नगर के बाहर सहेनुक वन में पहुँचे। वहां उन्होंने माघ कृष्णा हादशों के दिन सायकाल के समय पूर्वापाढा नक्षत्र में दो उपवास का नियम लेकर एक हजार राजाओं के साथ सयम धारण कर विकास

दीक्षा लेते ही भगवान को मन पर्ययज्ञान प्रगट हो गया। दो दिन के पश्चान् चर्या के लिए वे अरिष्ट नगर मे पहुँच। वहाँ पुनर्वमु राजा ने नवधा भक्तिपूर्वक भगवान को आहार-दान देने का सीभाग्य प्राप्त किया। देवो ने रत्नवर्षा स्रादि पचाश्चर्य किये। भगवान स्राहार करके विहार कर गये। वे घोर

केवलज्ञान कत्याणक तपस्या करने लगे। इस प्रकार छद्मस्य प्रवस्था के तीन वर्ष तक उन्होंने नानाविध तप किये। तदनन्तर वे एक दिन बेल के वृक्ष के नीचे दो दिन का उपवास करके ध्यानलीन हो गये। तभी पीप करणा चतुर्दशी के दिन पूर्वापाड नक्षत्र में सायकाल के समय भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हो गया।

तभा पाय क्राणा चतुरशाक ।दन प्रवाशक नदात्र म सायकाल का समय भगवान का कवलजान प्राप्त हा गया। इसी समय देवा ने ब्राक्त प्रभावान के बात करूयाणक की पूजा की तथा समस्रसरण की ज्वाना को। उसमे देव, मनुष्य ब्रोर निर्वचों के गमक्ष भगवान की कल्याणी दिव्यध्वनि खिनी। यह भगवान का प्रथम धर्म-चक-प्रवर्तन था।

भगवान का संघ—भगवान के संघ से अनगार आदि ८१ गणघर थे। १४०० पूत्रधारी, ५६२०० शिक्षक, ७२०० अविध्वानी, ७००० केवली, १२००० वित्रियास्ट्राह्मियारी मृति, ७५०० सन पर्यवज्ञानी थे। इस प्रकार उनके मृतियों की कुल मस्या एक लाख थी। धरणा आदि ३८०००० आधिकायेथी। दो लाख श्रादक आर्थर तीन लाख श्रावकार्यथी।

निर्वाण कल्याणक— वे चिरकाल तक अनेक देशों में विहार करके भव्य जीवों का कल्याण का मार्ग बताते रहे। अन्त में वे सम्मेदिशिवर जा पहुँचे और वहां एक माह का योग-निरोध करके उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया आरोर आदिवन गुक्ला अप्टमी को सायकाल के समय पूर्वापादा नक्षत्र में समस्त कमों का नाश करके एक हजार मुनियों के माथ मोध प्राप्त किया। देवों ने आया उनके निर्वाण कत्याणक की पूत्रा की।

्रे**यक्ष यक्षिणी**—भगवान शीतलनाथ के रोवक यक्ष का नाम ब्रह्म यक्ष क्रीर मेविका मानवी यक्षिणी थी।

भगवान जीतलनाथ के समय विश्वानल नाम का चौथा रुद्र हम्रा था।

भगवान शीनलनाथ का जन्म भद्रिकापुरी या भहिलपुर में हुआ था और उन्होंने अपनी जन्म-नगरी के बाह्य उद्यान में दीक्षा ग्रहण की थी तथा दीक्षा-बन में ही उन्हें केवलज्ञान हुआ। किन्तु भद्रिकापुरी कहाँ है, इन बात को जैन समाज प्राय भन चकी है। कई बिद्धान श्रज्ञानवस भेलमा (मध्य प्रदेश) को शोतल-

भ० शीतलनाथ की जन्म-भूमि-भद्रिकापुरी

नाथ भगवान की जस्म-भूमि मानते है। किन्तु भगवान घीनन्ताथ की जस्म-नगरी भद्रिकापुरी वर्तमान में विहार प्रान्त में हजारीबाग जिले में है और वर्तमान में उस नगर का नाम भोदल गाव है। इसी प्रकार उनका दीक्षा-वन एवं केवलज्ञान कन्याणक स्थान कोल्हुमा पर्वन है। यह स्थान हजारीबाग जिले की चनरा नहसील में है। यहाँ जाने के लिये प्राण्ड ट्रुक रोड पर

डोभी से या चतरा से सड़क जाती है। चतरा के लिये हजारीबाग से श्रीर प्राप्ड ट्रक रोड पर स्थित चोपारन से सड़के जाती है। इनके श्रांतरिक्त गया से शेरघाटी, हटरगज और हटवारिया होकर भी मार्ग है। यह हण्टरगज से टक्किज-पहिचम में छह मील है। भोदलगाव कोल्हुया पहाड़ से पाच-छह मील है।

जैन घमं का प्राचीन इतिहास

सन् १८६६ में प्रसिद्ध पुरातत्ववेता श्री नन्दवाल हे ने यहाँ का निरीक्षण करके इस पर्वत को मकुल पर्वत माना था, जहाँ भ० बुद्ध ने अपना छठवी चानुर्माध किया था तथा इस मन्दिर पर स्थित मन्दिरों और मूर्तियों की बौद्ध लिखा था। किन्तु सन् १८०१ में डा० एम० ए० स्टन ने एक लेख लिखकर यह सिद्ध किया था कि सहा के सारे मोन्दर और मृर्तियों वस्तुत जेन है और यह पर्वत जैन तीर्थक रशीतलनाथ की पवित्र जन्म-भूमि है। तभी से यह स्थान प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ। यही नहीं, इसके आस-पास में सतगया, कुन्दिबना, बलरामपुर, औरम, दारिका, छर्रा, डलमा, कतरासगढ, पवनपुर, पाकवीर, तेलकुषी आदि मे अनेक प्राचीन जैन मूर्तियाँ उपलब्ध होती है। भोदलगाव के निकट तो श्रावक गाव और श्रावक पहाड भी है। इस सबसे यह सहज ही अनुमान होता है कि यह स्थान कभी जैन धर्म का महान् केन्द्र था और इसके निकट का सारा प्रदेश जैन धर्मनियाथी था।

कोल्हुआ पहाड पर जाने के दो मार्ग है—पिश्चम की ओर से हटबारिया होकर तथा पूर्व की ओर से घाटी में होकर। हटबारिया की ओर से चढ़ने पर लगभग एक किलोमीटर चलने पर भगवान पार्श्वनाथ की पीने दो फुट अवगाहना वाली एक प्रतिमा मिलती है। हिन्दू जनता इसे 'हारपाल' कहती है। इससे दो कि० मी० आगे चलने पर एक भन्न कोट मिलता है। फिर एक तालाब ३००४ ७०० गज का मिलता है। सरकार की ओर से इसकी खुदाई कराई गई थी। फलत एक सहस्कट चैत्यालय मिला। इसमें खाई इच वाली पचास प्रतिमाय है। सरोबर के किनारे अनेक खण्डन अवण्डित जेन प्रतिमाय और जैन मन्दिरों के अवशेष विखरे पड़े है।

कोट द्वार के दक्षिण पूर्व की घ्रोर कुलेब्बरी देवी का मन्दिर है, जो मूलत जैन मन्दिर था। मन्दिर के दक्षिण की द्वार एक गुका मे पादर्वनाथ प्रतिमा है जो प्राय एक गज ऊँची है। इसके निकट दूसरी गुका मे एक पद्मा-सन तीर्थकर-मति है।

सरोबर के उत्तर में एक छोटा-सा प्राचीन जैन मन्दिर है, जिसके ऊपर पाच शिखर है। इने सबें मेटिल-मेण्ट के नकते में पार्वनाथ मन्दिर माना है। मन्दिर के बाहर जो चबूतरा है, उसे पार्वनाथ चबूतरा निल्वा है। स्रागे जाकर स्राकाश लोचन कुट है। उस पर स्राट इच लोच परण वने हुए है। इससे कुछ स्रागे एक गुफा में एक फुट स्रव-पाहना वाली दस प्रतिमाय एक चट्टान में उकेरी हुई है। इससे झागे एक चट्टान में पाच पर्यासन और पाच खड़गा-सन प्रतिमाय उन्हीं है। भूल से लोग इन्हें पाच पाण्डवें स्त्रीर स्वावनार की प्रतिमाय कहने लगे है।

भोदलगाव छोटा-सागाव है। अनुसन्धान किया जाय तो यहाँ भी जैन मन्दिर स्रोर मूर्तिया मिल सकती है।

भगवान शीतलनाथ के तीर्थ का अन्तिम चरण था। उस समय वक्ता, श्रोता और धर्माचरण करने बाले व्यक्तियों का अभाव हो गया। उस समय भादेलपुर में मलय देश का राजा मेघरथ था। एक दिन राजा ने राज्य-सभा में प्रश्न किया—सबसे अधिक फल देने वाला दान कीन सा है ? उसके उत्तर मे

न राज्यस्ताना भाग ना अध्यासन भाग का त्या न वाला दान कान ता है : इस्स उत्तर स मिच्यादान का स्त्यकीति नामक मश्री, जो दान के तत्व को जानने वाला था—कहा—आवार्यों ने नीन इतिहास दान सर्वश्रेष्ठ बनाये है—जास्त्रदान, ग्रामयदान ग्रीर श्रम्नदान । श्रन्नदान की ग्रपेक्षा ग्रमथ-

दान शेष्ठ है भीर अभयदान की अपेक्षा शास्त्रदान उत्तम है। आप्न द्वारा कहा हुआ और पूर्वापर अविगोधो एव प्रत्यक्ष-परोक्ष से वाधित न होने वाजा शास्त्र हो सच्चा शास्त्र कहलाता है। ऐसे शास्त्र का व्यास्थान करने से सारा के दु खो में त्रस्त व्यक्तियों का कत्याण हो हो अत् शास्त्र-दान ही सर्वात्तम फल देने वाला है। इस दान के द्वाग हो हेय और उपादेय तत्व का योध होता है। किन्तु राजा को यह रुचिकर प्रतीत नही हुआ। अपनी कर्जुपित भावनाधों के कारण वह कुछ और ही दान देना चाहता था।

उसी नगर मे भूतिशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह खोटे शास्त्र बनाकर राजा को प्रसन्त किया करता था। उसके मरने पर उसका पुत्र मुण्डशालायन भी यही काम करता रहा। वह भी उस समय राज्य-सभा मे बैठा हुआ था। वह बोला---'महाराज' ये सब दान तो साधुओ और दिद्धों के लिये है। किन्तु महत्त्वकाश्ची राजाओं के लिये तो शाप और अनुष्ठक करने की शक्ति से सम्पन्न ब्राह्मणों के लिये सुवर्ण, भूमि ग्राटि का दान क्रनन्त भगवान शीतलनाय १४१

काल तक यश देने वाला है।' यह कहकर उसने घ्रपने बनाये हुए शास्त्र को खोलकर उसे सबको सुना दिया। राजा उसकी बातों से बडा प्रसन्न हुन्ना भौर उसने मुण्डलायन को पृथ्वी श्रौर मुवर्ण का दान देकर सम्मानित किया।

इसके बाद उत्साहित होकर मुण्डलायन ने दस प्रकार के दानो का विधान किया (१) कन्यादान (२) मुवर्णदान (३) हस्तिदान (४) अध्वदान (४) गोदान (६) दासीदान (७) तिलदान (८) रखदान (६) भूमिदान और (१०) गृहदान। तबसे पूर्वाचार्यों द्वारा प्रणीत दानों के स्थान पर इन दानों की परम्परा चल पडी।



# द्वादश परिच्छेद

## भगवान श्रेयान्सनाथ

पुष्करार्ध द्वीप में पूर्व विदेह क्षेत्र स्थित मुकच्छ देश के क्षमपुर नगर मे निलनप्रभ नामक राजा राज्य करता था। वह न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता था। वह धर्म, सर्थ श्रीर काम तीनो पुरुषार्थों का सन्तुलित रूप से उपयोग करता था। एक दिन वनपाल ने हर्ष-समाचार मुनाया कि सहस्राध्र वन मे अनन्त

पूर्व भव जिनेन्द्र पधारे है। यह समाचार सुनकर वह सपने परिजन सौर पुरजनों से युक्त उस वन में पहुँचा। वहाँ उसने जिनेन्द्रदेव की पूजा की, स्तृति की और फिर वह सपने योग्य आसन पर बैठ गया। तब जिनेन्द्रदेव का धर्मापदेश हुझा। उपदेश सुनकर उसे एक प्रकाश मिला। वह विचार करने लगा- सैने मोहुवल, फ्रनादिकाल के सम्कारववा यह परिग्रह एकत्रिन किया है। इसका त्याग किये विना कत्याण सभव नहीं है। तब समय नष्ट करने से बया लाभ है। यह सोचकर उसने अपने पुत्र सुपुत्र का राज्याभिगेक कर दिया और अनेक राजाओं के साथ उसने समस प्रहण कर निया। उसने कठिन तप का आचरण किया. य्यारह स्राो का अध्ययन किया, पोडश कारण भावनाओं का समन चिन्तन किया। फनन उसे नीर्थंकर प्रकृति का बन्ध हो गया। स्नाब के सन्त में ममाधिमरण करके वह सच्छत तो नामक सीलहवे देवों का इन्द्र बना।

भरत क्षेत्र में सिहपुर नगर के ग्रथिपति महाराज विष्णु नामक राजा थे, जो इध्वाकुवशी थे। उनकी महारानी का नाम नन्दा था। देवों ने पर्भावतरण में छह साह पूर्व से परहह माह तक रत्नवप्ती की। एक दिन महारानी ने ज्येरट कृष्णा पट्टी के दिन श्रवण नक्षत्रकर योग में प्रात काल के नगस गौलह स्वप्त **गर्भावतरण** देवे ग्रीर ग्रयने मुख्य में गक हाथी को प्रवेश करने हुए देखा। उसी समय ग्रन्थुनेन्द्र का जीव

गभावतरण दल आरे अपने मुख माण्य हाथी का प्रवा करने हुए देखा। उसा समय अच्छुनः का जीव अपनी आयु पूरी करके महारानी नन्दा के गभे मे अवतरिन हुआ। प्रात काल उठने पर महारानी ने अपने पिन के पास जाकर उन्हें अपने टेवे हुए स्वप्न मुनाथे और उनका फल पूछा। महाराज ने स्वप्न सुनकर वडा हुएं प्रपट किया और स्वप्नों का फल बनाया कि तुम्हारेगर्भ में नीर्थकर ने अवतार लिया है। इन्द्रों और देवों ने आकर नीर्थकर के गर्भ कल्याणक का महोत्सव किया।

देवियाँ माना की सेवा करती थी। वे उनका मनोरजन करने से लेकर स्नान झादि सब काम करती थी। माना को गर्भ का काल कव ब्यतीत हो गया, यह पना ही नहीं चला और फागून कृष्णा एकादशी के दिन विष्णयोग

में तीन ज्ञान के धारक तीन लोंक के प्रभू को जन्म दियां। पुत्र का जन्म होते ही तीनों लोंको कि जीन करियाजक के जीवों का मन हुएँ से भर गया। रोगियों के रोग शान्त हो गये। शोक वार्त शोक रहित हो गये। तभी चारो ज्ञानि के देव अपने इन्हों के साथ विदिश्य वाहनों पर आये। चारो और देव दुन्दूमि बजा रहे थे, देवानायं नृत्य कर रही थी, गम्धे मध्युर गान कर रहे थे। सारे लोंक से हुएँ ब्याप्त था। इन्हाणी द्वारा लाये हुए बालक को सीधर्मेन्द्र ने गोद में लेकर सहस्र नेत्र बनाकर उस बाल-प्रभू के दर्शन किये और ऐरावत हाथी पर बैठाकर देवों के साथ मुमेठ पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ देवों ने शीरसागर के जन से परिपूर्ण एक हुजार कलवों से भगवान का अभिवेक किया। इन्हाणी ने उन्हें वन्नभूपणों से अतकृत किया। सीधर्मेन्द्र ने उनकी लोकोत्तर छवि देवते हुए उनका नाम श्रीमन्स रब्बा। उनका विन्ह गेडा था।

धीरे धीरे श्रेयान्स कुमार बढ़ने लगे। जब उनका कुमार काल ब्यतीत हो गया ग्रीर उन्होंने यीवन में पदार्पण किया, पिता ने अपना राज्य पुत्र को सोप दिया। श्रव श्रेयान्सनाय ने राज्य-भार दीक्षा कल्याणक सभाल लिया। उन्हें पूर्व पुण्य से सब प्रकार के भोग प्राप्त थे। प्रजा उनक पुण्य-प्रभाव ग्रीर सुशासन से खूब सन्तुष्ट था ग्रीर निरन्तर समृद्धि की ग्रीर बढ़ रही थी। उनका शासन

कल्याणकारी था।

एक दिन वसन्त ऋतुकापरिवर्तन देखकर उनकं मन में विचार प्रस्कृटित हुआः —काल बडा बलवान है, ऐसा कहा जाता है। किन्तुकाल भी छिन ६० में छीज रहा है। जब काल ही अस्वियर है, तब ससार में स्थिर क्या है ? केवल गुढ़ रबरूप आरमा के गुण ही घविनस्वर है। जब तक शुद्ध आरसम्बस्प की प्राप्ति न ही जाय, तब तक निष्ठिचता नहीं हो सकता.

भगवान यह विचार कर रहे थे, तभी सारस्वत ब्रादि लोकान्तिक देवां ने ब्राकर उनकी स्तुति को ब्रीर उनके बैराग्य की सराहना की।

भगवान ने अपने पुत्र श्रेयस्कर को राज्य सौष दिया और देवो द्वारा उठाई गई विमलप्रभा नामक पालकी में आहर होकर नगर के वाह्य प्रमल में स्थित मनोहर उद्यान में पहुँच। वहा पहुँच कर दो दिन के निये आहार का त्याग कर कालनुन कुष्णा एकादसों को प्रांत काल के मेमय श्रवणा कर कालनुन कुष्णा एकादसों को प्रांत काल के मेमय श्रवणा कर कालनुन कुष्णा एकादसों को प्रांत काल के मेमय श्रवणा कर किया। उसी समय उन्हें मन प्रयंज्ञान प्रगट हो गया।

उन्होने पारणाके लिये सिद्धार्थनगर मे प्रथश किया। वहाँ नन्द राजाने भगवान को मक्तिपूर्वक द्याहार

दिया । देवो ने पचाइचर्य किये ।

भगवान श्रेयान्सनाथ नं तप करने हुए दो वर्ष विभिन्न स्थानो पर बिहार करने हुए विताये। वे फिर बिहार करने हुए अपने दीक्षा-बन मे पधारे। वहाँ दो दिन के उपवास का नियम लेकर वे तुम्बुर वृक्ष के नीचे ध्याना-

रूढ हो गये । वही पर उन्हें माघ कृष्णा ग्रमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र में सायकाल के समय

**केवलज्ञान कल्याणक** केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । देवा झोर इन्द्रा ने आकर केवलज्ञान कल्याणक उत्पन्न मनाया । इन्द्र की आज्ञा से कुवेर ने समयसरण को रचना को । उसमे देव, मनुष्य और निर्यचो के पुण्य योग से भगवान की प्रथम दिव्यध्वनि खिरी । इस प्रकार उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्गन किया ।

भगवान के कुन्धु ब्रादि सतत्तर गणवर थे। १३०० प्रवधर, ४८२०० शिक्षक, ६००० मवधिक्रानी, ६५०० केवलज्ञानी, ११००० विकियाकृद्धिधारी, ६००० मन पर्ययक्षानी ब्रोर ५००० वादी

६५०० कवलज्ञाना, १५००० । बाक्रियाकाद्वारा, २००० मन पथयकाना आर २००० वादा भगवान का परिवार मुनि थे। इस प्रकार कुल मिलाकर ८८००० मुनि थे। इनके अतिरिक्त धारणा आदि १२०००० अजिलासे थी। २०००० आजक और १००००० आविकास थी।

केबलजान के पश्चान् भगवान विभिन्न देशों में बिहार करके भव्य जोवों को उपदेश देते रहे। जब आयु निर्वाण कल्याणक कर्म का अन्त होने में एक माह लेप रह गया, तब वे सम्मेदशिवर पहुँचे। वहाँ एक माह तक योग निरोध कर एक हजार मुनियों के साथ श्रावण शुक्ता पूर्णमानी के दिन सायकाल के समय घनिष्ठा नक्षत्र में अर्थातिया कर्मा का क्षय करके मुक्त हो गये।

देवो ने बाकर धमधाम से उनका निर्वाण कल्याणक मनाया।

यक्ष-यक्षिणी—भगवान श्रेयान्सनाथ के सेवक यक्ष का नाम यक्षेत्रवर क्रोर सेविकायक्षिणी का नाम गौरीया।

भगवान श्रेयान्सनाथ का जन्म सिहपुरी मे हुमा था। यह स्थान वाराणमी से सडक मार्ग द्वारा छह किलो सिंहपुरी मीटर है। वाराणसाँ से टेक्सी और वस वरावर मिलती है। ट्रेन न जाना हो तो सारनाथ स्टेशन उतरना वाहिए। वहां से जैन मन्दिर तीन फर्लाग है। ग्राजकल यह स्थान सारनाथ कहलाता है। यहां श्रेयान्सनाथ के गर्म, जन्म, दीक्षा श्रीर केवलजान ये चार कल्याणक हुए थ।

यहाँ एक शिखरवन्द दिगम्बर जैन मन्दिर हैं। मन्दिर में भगवान श्रेयान्सनाथ की ढाई फुट श्रवगाहना

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

वाली स्थाम वर्ण मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है। इसकी प्रतिष्ठा सम्वत् १८८१ में मार्गशीयं खुक्ला पष्ठी शुक्रवार को पभौसा पर्वत पर हुई थी। यह भेल्पुरा के मन्दिर से झाकर यहाँ विराजमान की गई थी। इस प्रतिमा के झागे भगवान श्रेयान्सनाथ की एक क्वेत वर्ण तथा भगवान पाक्वेनाथ की स्थामवर्ण प्रतिमा विराजमान है। वेदी के पुष्ठ भाग मे एक झत्मारों में एक शिलाफलक में नन्दीस्वर चैत्यालय है, जिसमे ६० प्रतिमाये बनी हुई है। यह भूगर्म से मिली थी।

मन्दिर के ब्रागे सरकार की ब्रोर से घास का लान ब्रौर पृष्प-वाटिका बनी हुई है। यही पर ब्राशोक द्वारा निर्मित्त स्त्यूप बना हुमा है जो १०३ फुट ऊँचा है। स्त्यूप के ठीक सामने सिहद्वार बना हुमा है। द्वार बड़ा कला-पूर्ण है। दोनो स्तम्भो के शीर्ष पर सिहचनुष्क बना हुमा है। सिहों के नीच घमंचक ब्रौर दाई-बाई ब्रोर बेल ब्रौर घोडे की मूनियाँ श्रकित है। इसी स्तम्भ की सिहत्रयों को भारत सरकार ने राजचिन्ह के रूप में मान्यता प्रदान की है ब्रौर घर्म-चक को राज्य-ध्वज पर श्रकिन किया गया है। यह बौद्ध तीर्थ माना जाना है, जहाँ बुद्ध ने घर्म-चक प्रवर्तन किया था।

कुछ विद्वानो की मान्यता है कि यह स्तूप भगवान श्रेयान्सनाथ की स्मृति मे सम्राट् झशोक के पौत्र सम्राट् सम्प्रति ने बनवाया था । सारनाथ नाम भी श्रेयान्सनाथ से बिगड कर बना है ।



### त्रिपृष्ठ नारायण

राजगृह नगर के ग्रोधपति विश्वभूति स्रोर उसको पत्नी जैनी के एक ही पुत्र था, जिसका नाम विश्वनन्दी निदान बन्ध था । विश्वभूति का एक भाई था विशासभूति । उसकी स्त्री का नाम लक्ष्मणा था । उनके पुत्र का नाम विशासनन्द था । वह निपट मूर्ल था ।

एक दिन शरद ऋतु के भेघ का नाश देखकर विश्वभूति नरेश को वैराग्य हो गया। उसने अपने छोटे भाई विशासभूति को राज्य दे दिया और युवराज पद अपने पुत्र विश्वनन्दी को देकर मृति-दीक्षा ले ली। विशासभूति राज्य-शासन चलाने लगा।

उस नगर के बाहर नन्दन उद्यान या, जो लताओ, गुल्मो और पुष्पो से परिपूर्ण था। विश्वननन्दी को यह उद्यान बहुन पसन्द था। एक दिन बहु अपनी हित्रयों के साथ उस स्थान में बिहार कर रहा था। विशासनन्द ने उसे देखा और द्वेषवश वह उस उद्यान पर अधिकार करने का उपाय सोचने लगा। तभी वह अपने पिना विशासभूति के पास पहुँचकर बोला—'यह नन्दन उद्यान में चाहना हूँ। इसे आप मुफ्ते देवीजिये, अन्यया में राज्य छोडकर अन्यत्र चला जाऊंगा। विशासभूति बोला—'यह क्या बडी बान है। वह उद्यान नुम्हे दे दूँगा।'

राजा ने युवराज विश्वनत्दी को बुलाया और कहने लगा— पुत्र ! मैं समीपवर्ती राजाओ पर आक्रमण करके उनके उपद्रव शान्त करने जा रहा हूँ। तब तक राज्य का भार तुम ग्रहण करो।' विश्वनत्दी यह मुनकर बोला— 'पुज्यनःद'। स्राप यही पर निश्चिन्त रहे। मैं जाकर श्रन्थ काल में उन राजाओं को पराजित करके सीझ लीट स्रार्जगा।'

विद्यवनन्दी चाचा की ब्राझा से सेना सजाकर चल दिया। तभी विशाखभूति ने नन्दन उद्यान अपने पुत्र विद्यान्ति विद्यान्ति की इस घटना का पता तत्काल चल गया। उमे चाचा के इस छल को देखकर वहां कोच आया। वह फोरल लोट ब्राया और उद्यान पर अधिकार करने वाले विशाखनन्द को मारने को उद्यत हो गया। विशाखनन्द भयभीत होकर कैये के वृक्ष पर चढ़ गया। विद्याचन्दी ने कांध में उम वृक्ष को जब सोने उत्याद होला और उसी में विशाखनन्द को मारने को अस्तर । विशाखनन्द वहां से भागकर एक पाषाण-स्तम्भ के पीछे जा छाला और उसी में विशाखनन्द को मारने को अस्तरा। विशाखनन्द वहां से भागकर एक पाषाण-स्तम्भ के पीछे जा छिना। विद्यवनन्दी पीछा करना हुआ वही जा पहुँचा और मृष्टिका प्रहार से उम स्तम्भ को ही तोड दिया। विशाखनन्द वहां से भागा। तब विद्यवनन्दी को उस पर दया आ गई औ। उम अभय देते हुए वह उद्यान असे उसी दिवाखनन्द वहां से भागा। तब विद्यवनन्दी को उस पर दया आ गई औ। उस अभय देते हुए वह उद्यान उसे ही दिवाखनन्द वहां से भागा। तब विद्यवनन्दी को उस पर द्वाख के विद्यान किन्तु मन में ऐसी चिन्तना भर गई के वह तत्काल वहां से चलकर माभूत मृति के पास पहुँचा क्षीर उसी सुनि-दीक्षा ले ली। इस घटना से विद्यावभूति को भी बड़ा पश्चाम हुआ, उसे अपनी भूल पर दुःख हुआ और उसी सुनि-दीक्षा ले ली। इस घटना से विद्यावभूति को भी बड़ा परचा गया। विद्यार करने व्याव ने स्वयर हुआ और उसी मी राजपाट छोड़ कर स्वयम धारण कर लिया।

 के उनका मरण हो गया । वे मरण कर महाशुक विमान में देव हुए । विशाक्षभूति मुनि भी मर कर इसी स्वर्ग में देव हुए ।

त्रिपुष्ठ नारायण के रूप में—सुरम्य देश के पोटनपुर नगर के नरेश प्रजापित की दो रानियां थी— जयावती और मृगावती। विशास सूति का जीव स्वगंसे स्रायुपूरी करके जयावती का पुत्र विजय हुआ और विश्व-नन्दी का जीव मगावती के त्रिपुष्ठ नामक पुत्र हुआ।

विजयार्ष पर्वत की उत्तर श्रेणी के बलकापुर नगर में मयूरग्रीव नाम का विद्याधरों का राजा रहता था। उसकी रानी का नाम नीलाजना था। विद्यासनन्द का जीव विभिन्न योनियों में भटकना हुआ उस विद्याधर

नरेश के अध्वयीव नाम का पत्र हआ।।

विजयार्थ पर्वत को दक्षिण श्रेणी मे रथन्पुर चन्नवाल नामक एक प्रसिद्ध नगर था। उचलनजटी नामक विद्याघर उस नगर का स्वामी था। उसकी रानी का नाम थायुवेगा था। उनके स्नकंकीति नामक पुत्र स्नीर स्वय-प्रभा नामक पुत्री थी। स्वयप्रभा स्नायन्त सुन्दरी थी। यौवन मे पदार्पण करते ही उसका सौन्दर्य सम्पूर्ण कलाओं मे सुशोभित हो उठा। उसे देखकर उचलनजटी विचार करने लगा कि भी पुत्री के उपयुक्त कीन पात्र है। उसने निमित्त शास्त्र में कुशल पुरोहित मे इस सम्बन्ध मे परामर्थ किया। पुरोहित वे बाल स्व सुभ लक्षणों से सम्यन्त कन्या प्रधान नार्यण पोरस्त्र में प्रमाण की पद्रमहिती बनेगी। प्रथम नारायण पोरसपुर में उत्पन्त हो चका है।

ज्वलनजर्टों ने नत्काल नीतिकुशल इन्द्र नामक मन्त्री को बुलाया और उसे पत्र तथा भेट देकर पोदनपुर को भेजा। मन्त्री रच में म्रास्ट होकर पोदनपुर पहुँचा। वहाँ जात हुआ कि पोदनपुर नरेश पुरवकरण्डक नामक वन में में वन-विहार के लिये गये हुए है। वह उस वन में पहुँचा और राजा के समक्ष जाकर मन्त्री ने उन्हे प्रणाम किया तथा उनके चरणों में भेट रस्तकर पत्र समित्र निया। राजा ने पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र में जो लिखा था, उसका स्राध्य यह बा—विद्याधरों का स्वामी, महाराज निम के वश रूपी स्नाक्ता का सूर्य में ज्वलनजटी रखनपुर में पोदनपुर नगर के स्वामी, भगवान वृष्मदेव के पुत्र वाहुवली के वशावतस महाराज प्रजापित को सिर में नमस्कार करके हुकल प्रकर के कमन्तर निवेदन करना हूं कि हमारा और स्नापका वैवाहिक सम्बन्ध सित प्राचीन काल में चला आ रहा है। मेरी पुत्री स्वप्रभा जो सोन्दर्य स्रीर गुणों में लक्ष्मी सद्श है, स्नापके प्रतापि पुत्र तिपृष्ट की स्वाधित वेन, मेरी यह हारिक इच्छा है।

महाराज प्रजापति पत्र पढ कर बहुत प्रमत्न हुए। उन्होंने कहा—भाई जबलनजटी को जो इाट है, वह मुभ्रे भी इष्ट है। यह कहकर उन्होंने बडे आदर के साथ मन्त्री को विदा किया। मन्त्री ने यह हुएँ-समाचार अपने स्वामी को दिया। ज्वलनजटी अपने पुत्र अकंकोति के साथ स्वयप्रभा को लेकर पोदनपुर आया और बडे वैभव के साथ अपनी पुत्री का विवाह त्रिपृष्ठ के साथ कर दिया। इसके अतिरिक्त उमने त्रिपृष्ठ के लिए सिहवाहिनी और गुरुखाहिनी नामक दो विवाए भी प्रदान की।

जब अध्वयीव को अपने चरो द्वारा इस विवाह के समाचार जात हुए तो वह ईर्प्या और क्रोध से अड़क उठा। वह अनेक विद्याधर राजाओं, रणकुराल सैनिकों और अध्य-अध्यो से मिठजत होकर रध्यावर्त नामक पर्यंत पर आ पहुँचा। अध्यय्यो के अभियान की बान मुनकर राजकुमार विपृष्ट भी सेना को सिज्जत कर युद्ध के आ पर आ पहुँचा। अध्यय्यो से मित्र के सिप्या कर युद्ध हुआ। अध्यय्यो के विपृष्ट जा भिड़ा। दोनों से भयानक युद्ध हुआ। अन्त से त्रिपृष्ट ने अध्यय्योव को बुरी तरह पराजित कर दिया। किन्तु अध्यय्योव पराजय स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं था। उनने कृद्ध होकर त्रिपृष्ट के अपर भयानक चक चला दिया। सारी सेना आतक के सारे सिहर उठी। किन्तु बह चक त्रिपृष्ट को प्रदक्षिण देकर उसकी दाहिनी भुजा पर ठहर गया। त्रिपृष्ट ने चक लेकर शत्रु के अपर फेका। उसने जाते ही शत्र को गर्दन थड़ से अवस्य कर दी।

त्रिपृष्ट अर्धेचको अर्थात् नारायण बनकर भरत क्षेत्र के तीन खण्डो का अधीष्टवर बन गया । प्रतिनारायण अद्वप्रीव पर विजय प्राप्त कर नारायण त्रिपृष्ट अपने भाई विजय के साथ विजयार्थ पर्वत पर गया । वहाँ उसने दक्षिण ग्रीर उत्तर दोनो श्रेणियो के राजाग्रो को एकत्रित करके ज्वलनजटी को दोनों श्रेणियों का सम्राट् बना दिया । विजय श्रीर त्रिपुट्ट दोनो प्रथम बलभद्र श्रीर नारायण थे। विजय का द्यारी राख के समान स्वेत तथा त्रिपुट्ट का दारीर इन्द्रनील मणि के समान नील था। वे दोनो सोलह हजार मुकुटबढ़ राजाश्रो, विद्याधरो एव ब्यातर देवों के श्रीधपति थे। त्रिपुट्ट के देवरक्षित धनुष, दाख, चक, दण्ड, श्रसि, शक्ति श्रीर गदा थे सात रत्न थे। उसकी सोलह हजार रानियां थी तथा वलभद्र के श्राट हजार स्त्रियों थी। उनके चार रत्न थे—हल, मूसल, गदा सीर भागा। त्रिपुट्ट नारायण चिर काल तक भोग भोगकर प्रत्योखक श्रारम्भ और परिग्रह के कारण मरकर सातवे नरक मे गया। विजय ने भाई के वियोग से दु किन होकर सुवर्णकुम्भ नामक मुनिराज के पास सयम धारण कर लिया। वह योर तपस्या करके केवली हुआ। श्रन्त में निर्वाण प्राप्त किया।

(त्रिपृष्ठ का यह जीव ही ग्रागे जाकर चौवीसवाँ तीर्थकर महावीर बना।)

# त्रयोदश परिच्छेद

### भगवान वासुपूज्य

पुष्करार्धं द्वीप के पूर्व मेरु की झोर सीना नदी के दक्षिण तट पर बत्सकावती नाम का देश था। उसके रत्नपुर नगर कास्वामी पदमोत्तर नाम का राजा था। उस राजा की कीर्ति चारो दिशाझो मे ब्याप्त थी। वह झनेक गुणो का पुज झौर प्रजा-बत्सल था। एक दिन मनोहर पर्वत पर युगन्धर जिनराज पदारे।

पूर्व भव राजा को उनके आपनान का समाचार मिलते ही वह उनके दर्शनो के निण् पहुँचा। उसने भारत पूर्व भव राजा को उनके आपनान का समाचार मिलते ही वह उनके दर्शनो के निण् पहुँचा। उसने भारत पूर्व के जिनराज की बन्दना और स्तुति की। भगवान का उपदेश मुनकर उसका मन बैराय्य के रंग मे रंग गया। उसे ससार नि सार अनुभव होने लगा। उसने तभी आकर अपने पुत्र धनमित्र को राज्य सीप दिया और अनेक राजाओं के साथ जिनदेव से मुनि-दीक्षा ले ती। उसने जिनराज के चरणों में ग्यारह अगो का अध्ययन किया, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं का निरनतर चिन्तन किया। फलत उसे तीर्थं कर नाम कर्म का बन्ध हो गया। अन्त में सन्यास मरण करके वह महाशुक विसान में डब्द बना।

चम्पा नगरी ग्रग देश की राजधानी थी। वहाँ के ग्रधिपति महाराज वसुपुज्य थे जो इस्वाकु वशी कास्यप नोत्री थे। उनकी पत्नी का नाम जयावती था। गर्मकत्वाणक से छह काह पूर्व से देवा ने उनके यहां रत्नवर्षा करता प्रारम्भ किया। रानी ने ग्रापाढ कृष्णा पष्ठी के दिन चौबीसवे शतमिष्या नक्षत्र में गत्रि के सभे कस्याणक अस्तिस प्रहर में सोलह स्वप्त देवे। उन्होंने प्रात काल होने पर पति संग्वप्तो की च्यी ग्रीत उनका फल पूछा। पतिदेव ने उनका फल वर्णन किया, मुनकर रानी बडी हॉयन हुई।

उमी दिन महाशुकेद का जीव ब्रायु पूरी करके उनके गर्भ मे अवतरित हुया। देवो ने ब्राकर भगवान का गर्भ कल्या-णक महोस्सव किया।

नीवे माह के पूरे होने पर फाल्गुन कृष्णा चनुर्देशी के दिन वारूण योग में सब प्राणियों का हिन करने वाले पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र असाधारण था, उसका जन्म-महोस्तव भी असाधारण हम से मनाया गया। चारो जाति के देव और इन्द्र चन्पापुरी में आये। सीधमन्द्र शची द्वारा सीर गृह सं लाये हुए वालक को ऐरावा जग पर आख्त करके सब देवों के साथ मुमेर पर्वन पर पहुँचे। बहाँ उन्होंने कोर-मागर के जल से प्रमुका जन्माभिषेक किया। शची ने प्रमुका भूगार किया। फिर बालक को

लंकर चपापुरी लौटे। बालक को माता को सौपा और इन्द्र ने बालक का नाम बासुपूज्य रक्खा। इनका शरीर लाल कमल के समान लाल था। पैर मे भेने का चिन्ह था।

कमल के समान लाल था। पैर मे भैने का जिन्ह था।

भगवान के पुण्य-प्रभाव से माता-पिता तथा प्रजा के धन-धान्य, सुख-एैश्वर्य सभी प्रकार की वृद्धि होने

नगी। बाल भगवान गुणो को खान थे। जब भगवान यौजन श्रवस्था को प्राप्त हुए, तब उन्होंने विवाह के बन्धन से

वधना स्वीकार नहीं किया श्रीर वे ग्राजन्म ब्रह्मचारी रहे। एक दिन वे एकान्त से बैठे जिन्तन

दीक्षा कल्याणक से लीन थे, तभी श्रवधिज्ञान से उन्होंने अपने पिछले जन्म का ज्ञान किया। उनके गत जन्म में

जो नाना घटनायं घटित हुई थी, उन्हें जानकर मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि यहां सब चक्ल
है, नाशवान है। जो है, सब राग रूप है, दुख रूप है। फिर ऐसे सक्षार से मोह जोडकर लाभ क्या ? जिसका विछोह

ग्रनिवार्य है, उससे ममत्व का नाता क्यो ?

भगवान वासुपूज्य १६५

भगवान इस प्रकार के चिन्तन मे लीन थे, तभी लौकान्तिक देव वहाँ ग्राये और उन्होंने भगवान की स्तुति करके उनके विचारो की प्रशसा की। देवों ने दीक्षा कल्याणक के समय होने वाला प्रभिषेक किया, विविध वस्त्रा-भूषण पहनाये। भगवान देवों द्वारा लाई हुई पालकी पर आक्ष्य होकर मन्दारगिरि के वन में पहुँचे ग्रीर एक दिन के उपवास को नियम लेकर फागुन कुष्णा चतुर्दशी को सायकाल के समय विश्वाक्षा नक्षत्र में सामायिक चारित्र धारण कर छह सी छहत्तर राजाओं के साथ दीक्षा लेली। दीक्षा लेते ही उनकी परिणाम-विशुद्धि के कारण तत्काल मन-पर्यक्षण उत्पन्न हो गया।

वे पारणों के लिए जब नगर में पधारे तो सुन्दर नरेश ने उन्हें झाहार-दान देकर पुण्य-बन्ध किया और पचाब्चर्यका सम्मान प्राप्त किया।

भगवान तप करने लगे । छद्मस्थ झबस्था का एक वर्ष वीतने पर वे विहार करते हुए दीक्षा-वन मे प्रधारे । वहाँ उन्होने कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास का नियम लिया और माघ शुल्ला द्वितीया के दिन सायकाल के समय विशाला नक्षत्र मे चार घातिया कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त किया । वे सर्वज्ञ-सर्वटर्झी

केवलज्ञान कल्याणक वन गये। इन्द्रो श्रीर देवों ने श्राकर उनकी पूजा की। इन्द्र को प्राज्ञा से कुवेर ने समयसरण की रचना की। उससे श्रीमण्डण के बीच गन्यकुटी में श्रशोक वृक्ष के नीचे कमलासन पर विराजमान होकर मगवान की दिव्य ध्वीन खिरी। इस प्रकार उन्होंने मन्दारगिरि पर धर्म-चक-प्रवर्तन करके धर्म

की विच्छिन्न कडी को पन जोडा।

चम्पापूरी

भगवान का संघ — उनके धर्म ब्रादि छियासरु गणधर थे। उनके सच मे १२०० पूर्वधर, ३६२०० शिक्षक, १४०० व्यविध ज्ञानी, ६००० कंवल ज्ञानी, १०००० विक्रिया कृद्धियारी, ६००० मन पर्ययज्ञानी ब्रोर ४२०० बादी थे। इस प्रकार कुल मुनियो की संख्या ७२००० थी। इनके ब्रातिरिक्त सेना ब्रादि १०६००० ब्रायिकायेथी। २००००० शावक ब्रीर ४००००० श्राविकायेथी।

निर्वाण कस्याणक—भगवान ने समस्त आर्थ क्षेत्रों में विहार करके धर्म-वर्षा की और विहार करते हुए चम्पापुरी में एक हजार वर्ष तक रहे। जब आयु में एक मास जेष रह गया, तब योग निरोध कर रजनमालिका नदी के तट रिव्यत मन्दारिगिर के मनोहरोद्यान में पत्थकासन में स्थित हुए तथा भाइपर गुक्त चतुर्देशी के दिन साथ काल कर समय विशाला नक्षत्र में चौरानवे मुनियों के साथ मुक्ति को प्राप्त हुए। देवों ने आकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की पत्रा की।

यक-यक्षिणी--- उनके सेवक यक्ष का नाम कूमार और यक्षिणी का नाम गान्धारी है।

भगवान वासुपूज्य के गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण ये पाचो कल्याणक चम्पानगरी मे हुए थे। चम्पा के ब्रतिरिक्त श्रन्य कोई ऐसी नगरी नही है, जिसको किसी नीर्थकर के पाचो कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो । इस दिग्ट से चम्पा की विजेष स्थित है । निर्वाण काण्ड, निर्वाण भक्ति, निलोय-

पण्णित तथा सभी पुराण ग्रन्थों में चम्पा को बासुपूज्य भगवान की निर्वाण-भूमि माना है।

केवल उत्तर पुराणकार ने पर्व ४६ इलोक ४१-४३ में मन्दार पर्वत को वासुपूज्य भगवान की निर्वाण-स्थली लिखा है। किन्तु इससे चम्पा को उनको निर्वाण-भूमि मानने में कोई प्रसगिति अथवा विरोध नहीं अग्रता। चम्पापुरी उन दिनो काफी विस्तृत थी। पुराणों में उल्लेख है कि चम्पा का विस्तार अडनालीस कोस में था। मन्दारिगिरि तत्कालीन चम्पा का वाह्या उद्यान था और वह चम्पा में ही सम्मिलत था।

वर्तमान में मान्यता है कि चम्पा नाले में वासुपूज्य स्वामी के गर्भ और जन्म कल्याणक हुए थे, मन्दार-गिर पर दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक हुए तथा चम्पापूर से भगवान का निर्वाण हुआ।

१ यह उत्तर पुरासा के अनुसार है। तिलोधपस्पत्ति के अनुसार भगवान वासुपूज्य का निर्वास फान्युन क्र'सा पवसी, अपराष्ट्र काल, अध्विनी नक्षत्र मे ६०१ मुनियों के साथ चन्यापर में हमा।

यह नगरी ग्रग देश की राजधानी थी। ऋषभदेव भगवान ने जिन १२ जनपदों की रचना की थी, उनमें ग्रंग भी था। महावीर-काल में जिन छह महानगरियों की चर्चा ग्राती है, उनमे चम्पा भी एक नगरी थी। हजारों वर्षों तक इक्ष्वाकु वशी ही इसके बासक होते ग्हे।

यहाँ अनेको धार्मिक घटनाये हुई थी। यहाँ अनेक मुनि मोक्ष पधारे। यहाँ अनेक महापुरुष हुए।

— सिथिला नरेश पदारथ मुधर्मे गणधर के दर्शनों को गये। उनका उपदेश सुनकर श्रावक के बार्ट ब्रत धारण किये। उन्होंने गणधर भगवान से पूछा- "क्या ससार में कोई ऐसा भी ब्यक्ति है जो घ्राणके समान उपदेश दे सके।" गणधर बोले— हा, है। वे है भगवान वासुएल्य जो ससार के गुरु है, त्रिजोंक पूज्य है। वे दस समय वस्पा के उद्यान में विराजमान है। 'राजा ने सुना तो वे तत्काल तीर्थंकर प्रभृत्व दर्शन करने चल दिये। मार्ग में गुरुतबर ने समाचार दिया कि झजातशत्र की सेना झात्रमण के लिए झा रही है। पद्मरथ ने सेनापति की झाजा दी—सेना सज्जित करो, किन्तु झत्र पक्ष का रक्त बहाये विना विजय प्राप्त करनी है। युद्ध हुसा, शत्रु पक्ष का एक भी सैनिक हताहत नहीं हुसा और विजय पद्मरथ की हुई। उन्होंने ऐसे शस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे झत्रु बेहोश हो जाय, किन्तु मरे नहीं

पद्मरथ फिर चलने को तैयार हुए, किन्तु तभी मिथिला नगरी में अयानक म्राग लग गई। इस म्राग में राजमहल भी जल गया, किन्तु राजा के मन में विकलता नाममात्र को भी न थी। भित्रयों ने प्रप्तकृत बताकर उन्हे रोकेना चाहा, चिन्तु दृढीन्डची पद्मरथ ने कहा—वाधाओं को जीतता ही बीरो का काम है। भीर वह वीर तीर्थकर प्रभू के दर्शनों को चल पड़ा। राह में देखा— कुछ कुष्ठ रोगी पीड़ा से कराह रहे है। राजा के मन में करणा जागी भीर वे उनकी सेवा में जुट गये, उनके घाव साफ किये, मरहम पट्टी की। एक कोढी ने उनके उत्तर वमन कर दिया, किन्तु उन्हें तिनक भी क्षीम या ग्लानि नहीं आई, बल्ति वे प्रपनी मुधि भूलकर उस स्रसहाय की सेवा करने लगे।

आगे बढ़े तो एक स्थान पर बिन देते हुए किसी को देखा। उसे प्रेम से समकाया। तभी विश्वानल श्रीर धन्वन्तिर देव आये और राजा की प्रशसा करते हुए बोले—'राजन्! तुम घन्य हो। हमने हो तुम्हारी परीक्षा के तिष् ये सब नाटक किये थे। किन्तु आप सम्यवस्व में खरे उतरे।' फिर वे दोनों देव राजा को एक श्रद्भुत भेरी श्रीर ब्याधिव्हर हार देकर चले गये।

राजा भेरी बजाते हुए चम्पा के उद्यान में पहुँचे ग्रीर वहां वासूगुज्य स्वामी की वन्द्रना करके उनकी स्नृति की। भगवान का उपदेश हुमा। उपदेश सुनकर पद्मरथ को वैराग्य हो गया। उन्होंने वही भगवान के चरणा मे दीक्षा ले ती। उन्होंने ऐसी साधना की कि उन्हें मन पर्ययक्षान हो गया। वे भगवान के गणधर बन गये ग्रीर भगवान के ही साथ निर्वाण प्राप्त किया।

— चन्पा नरेश सम्बा की पुत्री रोहिणी अत्यन्त सुन्दरी थी। सौन्दर्य मे वह मानो रित ही थी। उसका स्वयवर हुआ। उसने हस्तिनापुर नरेश बीतशोक के मुदर्शन पुत्र अशोक के गले मे वरमाला डाल दी। दोनो ब्रानन्द- पूर्वक रहने लगे। पिता के वाद ब्रशोक राजा बना। एक बार दोनो भगवान वासुपूर्व के दर्शनो के लिए चम्पापुरो गये। भगवान ज उपदेश मुकत्वर दोनों ने दीक्षा ले ली। मुनि ब्रशोक भगवान के गणधर बने ब्रोर अन्त मे मोक्ष पद्यारे। सीहणी अच्छत स्वर्ग मे देव हुई।

—सेठ सुदर्शन यही उत्पन्न हुए थे और उन्हे पाटलिपुत्र में निर्वाण प्राप्त हम्रा।

—चम्पानगर में घर्मघोष नामक एक श्रेष्टी थे, वे मुर्ति हो गये। वे मासोपवासी थे। वे पारणा के निमित्त नगर को झा रहे थे, किन्तु मार्ग में घास होने के कारण गंगा-तट पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गये। वे ध्यान में मन्त हो गये। तभी उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वहीं से मुक्त हुए।

- राजा कर्ण यही के राजा थे, जिनकी दानवीरता की अनेक कथाये प्रचलित हैं।

सोमा सती, सती अनन्तमती, कोटिभट श्रीपाल झादि पुराणप्रसिद्ध महापुरुषो का जन्म इसी नगरी में

यहाँ भगवान महावीर, सुधर्म फ्रीर केवली जम्बूस्वामी भी पधारे थे । जब केवली सुधर्मा स्वामी यहाँ पधारे थे, तब यहाँ का शासक क्रजातशत्र, जो श्रेणिक विस्वसार का पुत्र था, नगे पाव उनके दर्शनो के लिये गया था । क्रजातशत्रु ने राजगृही से हटाकर चम्पा को क्रपनी राजधानी बनाया था ।

— यहां युधिष्टिर स० २५४६ (ई० पू० ४४१) में जयपुर के सरदार संघवी श्रीदत्त स्त्रीर उसकी पत्नी संघविन सुरजयी ने वानुपूर्व्य भगवान का एक मंदिर वनवाया था। यह स्रनुश्र्ति है कि नाथनगर में जो दिगम्बर जैन मन्दिर है वह वही पूर्वोक्त मन्दिर है।

यहाँ एक मन्दिर सेठ घनच्यामदास सरावगी द्वारा सबत् २००० मे बनवाया गया। इसमे विराजमान प्रतिमाधों पर लेख नही है। लाछन है। जनशृति है कि ये प्रतिमाये ६० पू० ४४१ में निर्मित मन्दिर की है। किन्तु यह भी धारणा है कि पहले ये प्रतिमाये चन्पा नाले के मन्दिर में विराजमान थी। भूकस्प आने से मन्दिर घराशायों हो गया, किन्तु प्रतिमाये नुरक्षित रही। वे प्रतिमाये यहाँ लाकर विराजमान कर दो गई। इनमे चार प्रतिमाये क्ष्यभदेव भगवान की है जिनके सिर पर विभिन्न गैलों की जटाये या जटाजूट है और एक प्रतिमा महाबीर भगवान की है। ये प्रतिमाये अत्यत्त प्राचीन है। सभव है, कुपाण काल की हो। किन्तु इसमे सदेह नही है कि ये प्रतिमाये जिस मन्दिर की थी, वह मन्दिर चम्पाप्री का सबसे प्राचीन और मुल मन्दिर था।

नाथनगर के वर्तमान मन्दिर में पूर्व और दक्षिण को और दो मानस्तम्भ वने हुए है। इनमें ऊपर जाने के लिये सीडियों भी थी, किन्तु अब बन्द कर दी गई है। पहले यहां चारो दिशाओं में मानस्तम्भ वने हुए थे किन्तु दो शताब्दी पूर्व भूकम्प में दो मानस्तम्भ गिर गये। अविशिष्ट दोनों मानस्तम्भों का भी जीर्णाद्वार किया गया है। पूर्व वालं मानस्तम्भ के नीचे में एक मुरुग जाती थी जो १८० मील लम्बी थी और वह सम्मेदशिखर की चन्द्रप्रभ टोक पर निकलती थी। किन्तु भक्षम् में जमीन धसक जाने से वह स्वत बन्द हो गई।

सरकारी कागजानो के अनुसार यह मन्दिर ६०० वर्ष प्राचीन है। नाथनगर से चम्पानाला लगभग एक मोल है। इस नाले के किनारे एक दिगम्बर जैन मन्दिर है। इसमें वासुपूज्य स्वामी की एक अन्य प्रतिमा और चरणयुगल अकित है। यही स्थान प्राचीन चम्पा कहलाता है।

मन्दारिगरि — मन्दारिगरि भागलपुर से ३१ मील है। रेल और वस द्वारा जा सकते है। दि० जैन घर्म-काला बोसी स्टेशन के सामने बनी हुई है। यहाँ से क्षेत्र दो मील दर पड़ता है।

मन्दारगिरि पर चम्पापुर का मनोहर उद्यान था। यह चम्पापुर के बाह्य श्रचल मे था। इसी वन मे भगवान वामुपुष्य ने दीक्षा ली तथा यही पर उन्हें केवलज्ञान हुआ। इस प्रकार यहाँ भगवान के दो कल्याणक हुए थे।

ैं धर्मशाला से एक फलींग चलन पर बी० स० २८६१ में निर्मित सेठ तलकचन्द्र कस्तूरचन्द्र जी वारामती वालों का मन्दिर हैं। वहीं से लगभग डेड मील चलने पर तालाव मिलता है, जिसे पापहारिणी कहते हैं। सकर सक्तान्ति में यहाँ बैटणव लोगों का मेला भग्ता है। सब लोग स्नान करके पहाड पर वासुपूज्य स्वामी के दर्शन करने जाते हैं।

तालाव से झागे चलने पर कई कुण्ड मिनते है। पहाड की चढाई एक मील से कुछ स्रधिक है। पहाड़ी के ऊपर बडा दिगम्बर जैन मिल्दर है। मन्दिर की दीवाल सार्ट तीन हाथ चीडी है। वेदी पर भगवान के चरण-चिन्ह चने हुए है। मन्दिर के ऊपर डबल शिल्दर है। बडे मन्दिर के निकट छोटा शिलदरवर दिगम्बर जैन मन्दिर है। इसमे तीन प्राचीन चरण-युगल बने हुए है। इस मन्दिर से झागे एक शिला के नीचे चरण बने हुए है।

हिन्दू जनता में यह विश्वास प्रचलित है कि इसी मन्दरायल के चारों ब्रोर वार्सुक नाग को लपेट कर उससे समुद्र मन्यन किया गयाथा। पहाड के चारों ब्रोर वार्सुक नाग की रगड के चिन्ह भी बड़े कौशल से बना दिये गये हैं। किन्तु हिन्दू पुराणो—जैसे बाराह पुराण झ० १४३, वामन पुराण झ० ४४, महाभारत झनुशासन पर्व १६ झीर वन पर्व झ० १६२-१६४ के देखने से स्पष्ट झात होता है कि वह मन्दराचल हिमालय में वदरिकाश्रम (बद्रीनाथ) के उत्तर मे था। किन्तु पता नहीं, हिन्दू जनता में भागलपुर जिले के इस मन्दारगिरि को मन्दराचल मानने की गलत बारणा कबसे चल पड़ी।

# द्विपृष्ठ नारायण, तारक प्रतिनारायण

भरत क्षेत्र में कनकपुर का नरेश सुषेण था। उसके राजदरबार में गुणमजरी नामक एक नर्तकी थी जो ग्रह्मत्वन्त रूपवती ग्रीर नृत्यकला में पारगत थी। उसकी स्थाति दूर-दूर तक थी। कई राजा भी उसे चाहते थे। मलय देश के विन्ध्य नगर के राजा विन्ध्यक्षक्ति ने तो उसे प्राप्त करने के लिए रत्न ग्रादि उपहार

पूर्वजन्म में निवान देकर एक दूत को राजा के पास भेजा। दूत ने जाकर राजा से अपने आने का प्रयोजन प्रगट

किया—'महाराज। आपके यहां जो नर्तकीं रन्त है, उसे महाराज विन्ध्यक्षक्ति देखना चाहते हैं। उसे मेरे साथ भेज दीजिये। उसे मैं वापस लाकर आपको सीप दूंगा।' सुषेण दूत के ये बचन सुनकर बड़ा कुढ़ हुआ और दूत का अपमान कर उसे निकाल दिया। दूत ने सारा समाचार अपने स्वामी में कह दिया। विन्ध्यवक्ति सुनकर कीधत हो गया और मित्रयों से परामर्श करके सेना लेकर गुढ़ के लिये चल दिया। दोनो राजाओं से घोर गुढ़ हुआ। उससे सुषेण पराजित हुआ। विन्ध्यक्षिक ने बलात् नर्तकों को छीन लिया। सुपेण अपनी पराजय से बड़ा खिन्म हुआ। उससे मुक्त जिनेन्द्र के पास जाकर मुनिन्दीक्षा नेली। उसने घोर तप किया और शत्रु में बदला लेने का निदान वस्थ करके नन्यासमरण द्वारा प्राणत स्वर्ग में देव हुआ।

महापुर नगर के नरेश बाधुरथ ने चिरकाल तक राजक्मी का भोग किया, फिर उसने सुबन जिनेन्द्र के पास मृति-दीक्षा लेली। ब्रन्त मे समाधिमरण कर वह उसी प्राणत स्वर्ण मे इन्द्र बना।

द्वारावती नगरी के राजा ब्रह्म की रानी सुभद्रा के गर्भ में प्राणत स्वर्ग का इन्द्र आया। पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम अवजस्तोक रक्ष्या गया। उसका वर्ण कृन्द पूष्प के समान कान्ति वाला था। राजा ब्रह्म की दमरी

रानी उपा के गर्भ मे प्राणत स्वर्ग का वह देव झाया। पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम डिप्रुट नारायण और रवला गया। उसके शरीर का वर्ण इन्द्रनील मणि के समान कान्ति वाला था। दोनो भाडयो

प्रतिनारायण मे अगाध प्रेम था। दोनो राजकुमार आनन्दपूर्वक कीडा करते थे।

राजा विन्ध्यशक्ति समार मे विभिन्न योगिया में परिश्रमण करता हुआ। भोगवर्धन नगर के राजा श्रीधर की महारानों से तारक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह योबनसम्पन्न हुआ। तो उसके शस्त्रागार मे देवो द्वारा रिक्षत सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ। चक्र पाकर तारक को बड़ा हुए हुआ। उसने चनुर्शिणो सेना सजाई और विचिच्च ये के निए निकला। अपनी शक्ति और चक्र के बल से उसने कुछ ही समय मे आये भरत खण्ड को जीत निला। अपनी सामक्ष्य में उसके नाम से ही लोग आतिकत हो जाते थे। प्रकृति से वह उस था। वह कृष्ण वर्ण का था।

उधर अचल ग्रीर डिपुग्ठ दोनो भाइयो का प्रभाव निरन्सर बढता जा रहा था। तारक को उनका यह प्रभाव सहन नहीं हुगा। उसने दोनो भाइयो का निग्रह करने के लिए उपाय सोवा ग्रीर एक दूत को उनके पास भेजा। दूत अधिकार भरे स्वर में दोनो भाइयो से बोला—सम्पूर्ण शत्रुओ का मान भग करने वाले चक्रवर्ती तारक मुझा के ब्रादेश दिया है कि तुम्हारे पास जो भीमकाय गम्बहस्ती है, उसे फीरन मेरी सेना मे भेज दो, ग्रन्यया सुम्हाराज ने आदिश दिया है कि तुम्हारे पास जो भीमकाय गम्बहस्ती है, उसे फीरन मेरी सेना मे भेज दो, ग्रन्यया सुम्हारा कर काट लिया जाएगा और हाथी को मगा लिया जायगा।

दूत के ऐसे उद्धत और गर्बयुक्त वचन सुनकर धीर गम्भीर प्रचल बलभद्र बोले—'हाथी क्या, हम नुम्हारे तारक महाराज को बहुत सी भेट देना चाहते हैं। वे प्राप्ती सेना सहित आदे । वे चाहरें कीर वे जीवन से ऊब गये हों तो उनको जीवन के फमटो से सदा के लिये छुटकारा दे देगे।' दूत ने जाकर यह बात नमक मिर्च लगाकर महराज तारक से कह दी। दूत द्वारा उन राजकुमारो के प्रपमाजजनक उत्तर को सुनकर तारक क्रियमानक्य मित्रयो से परामयों किए विना क्रोध में फूँकारता हुआ प्रपत्ती सेना लेकर उन राजकुमारो को दण्ड देने के लिये चल दिया और जाकर द्वारावनी नगरी को घेर लिया। किन्तु प्रतिकाय बलशाली अचल बलभद्र ने प्रपत्ने पौरुष से शतु-सेना को रोक दिया और नारायण द्विपुष्ट ने भयकर देन से सा सुत्र पर प्राक्तमण किया। तारक क्रीर द्विपुष्ट का भयानक युद्ध हुआ। किन्तु अभिमानी तारक इस युक्त को पराजित नहीं कर कका। तब अरयन को प्रितृष्ट का भयानक युद्ध हुआ। किन्तु अभिमानी तारक इस युक्त को पराजित नहीं कर कका। तब अरयन को प्रतिकृत्य हुए के उत्तर फंका। किन्तु सारी सेना यह देखकर विस्मयविषुष्य रह गई कि वह त्रक नारायण द्विपुष्ट की प्रदक्षिणा देकर उसकी भूजा पर स्थिर हो गया। द्विपुष्ट ने उसी चक्र को तारक के उत्तर चला दिया। तारक का तिर गर्दन से करकर अलग हो गया। उसी समय द्विपुष्ट सात उत्तम रत्नो और तीन लण्ड पृथ्वी का स्वामी हो गया। वह नारायण मान लिया और तम विने वलभद्र सर्वीकार किया। प्रत्न का स्वामी हो गया। वह नारायण मान लिया और प्रत्न को समय विने वलभद्र सर्वीकार किया। प्रत्न का स्वल चार रत्नो का स्वामी हो गया। वहना नारायण मान लिया और काल को सबने बलभद्र सर्वीका। फिर वे बाखुपुज्य स्वामी की वरनता को गये। तब उन्होंने प्रपत्न नगर में जनता के हर्गोल्लास के वीच प्रवेश किया।

चिरकाल तक दोनों भाइयों ने राज्य का सुल भोगा। द्विपूष्ट के मस्ते पर बडे भाई झचल को भारी शोक हुआ। वह वासुपूज्य स्वामी के चरणों में पहुँचा और उसने मुनि-ब्रत धारण कर लिया। घोर तम कर मुनि झचल को केवलज्ञान प्राप्त हो गया। आयु के झन्त में अधातिया कर्मों का क्षय करके उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

# चतुर्दश परिच्छेद

# ्भगवान विमलनाथ

धातकीखण्ड द्वीप में मेरु पर्वत से पश्चिम की श्रोर सीता नदी के दक्षिण तट पर रम्यकावती नामक एक देश था। उसके महानगर में पदमेंसेन नामक राजा राज्य करता था। नीति शास्त्र में स्वदेश श्रीर परदेश से विभाग

किये गये है। उनके अर्थका निश्चय करने मे वह अनुपम था। प्रजान्याय काकभी उलंघन पूर्वभव नहीं करती थी और राजाप्रजाका उलंघन नहीं करताथा। धर्म, अर्थऔर काम ये त्रिवर्ग राजाका उलंघन नहीं करते थे और त्रिवर्गपरस्पर एक दूसरे को उलंघन नहीं करते थे।

एक दिन राजा पर्ममेन बन में गया। वहां सर्वपुष्त केवनी विराजमान थे। राजा ने उनके दर्शन किये और उनका कत्याणकारी उपदेश मुना। इससे उसके मन में ससार से विराग हो गया। उसने अपने पुत्र पर्मनाभ की राज्य सीप दिया और मुनि-दीक्षा नेकर तम करने लगा। उसने ग्यारह मात्रों को अध्ययन करके उन पर दृढ प्रत्यय किया। एवं सोलह कारण भावनाओं का निरतर चिन्तन करने में उमें तीर्थंकर महित का बन्ध हो गया। अस्त समय में चार आराधनाओं का आराधन करके सहस्रार स्वगं में इन्द्र पद प्राप्त किया।

भरत क्षेत्र में काम्पिल्य नगर के स्वामी कृतवर्मा राज्य करते थे जी ऋष्यभदेव भगवान के वराज थे, इक्ष्वाकु वशीथे। जयस्यामा उनकी पटरानी थी। सहस्रार स्वर्ग का वह इन्द्र जब ब्रायु पूर्ण करके महारानी के गर्भ में स्नाने वाला था, उससे छह माह पूर्व से भगवान के स्वागत में इन्द्र की ब्राजा से कुंदर ने

सभे कल्याणक काम्पिल्य नगर और राजप्रासाद मे रलन-वर्षा प्रारम्भ कर दी। महारानी एक रात को सुख-निद्रा का अनुभव कर रही थी, तभी उन्होंने रात्रि के स्रतिस प्रहर से सीलह स्वान देवे स्रीर बाद, में मुखकमल में प्रवेश करता हुसा एक हाथी देवा। यह उथेट कुएला दशमी का दिन था और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था, जब सहस्रार स्वर्ग के उस इन्द्र के जीव ने माना के गभ में प्रवेश किया।

प्रात काल उटकर महारानी पनिदेव के पास पहुंची और उनसे रात्रि से देखे हुए स्वष्नों की चर्चा करके उनका फल जानना चाहा। महाराज ने विचार कर कहा-देवी नुम्हार गर्भ से त्रिलाकीनाथ तीर्थकर प्रभ ब्रद्धनीत्रस्थ

हुए है। रानी स्वप्नो के फल मुनकर अत्यस्त प्रमस्त हुई। देवो और इन्द्रो ने आकर भगवान के गर्भ कर्र्याणक की पूजा की तथा वे माता-पिता और भगवान को नमस्कार करके वापिस चले गये।

एक दिन कम्पिला के उद्यान में एक दम्पनि ठहरें। लम्बा मार्ग तय करके स्राये थे। पति-पत्नी दोनों थेके हुए थे। लेटने ही गहरी नीद स्ना गई। प्रांत काल होने पर पति की नीद खुली। उसने स्नांब खालकर देखा तो उसके स्नारचर्य की सीमा नहीं रहों, उसके निकट दो स्त्रियां थी। दानों का रूप-रग, बस्त्र

महारानी जयस्थामा आभूषण सभी कुछ एक से थे। पनि अपनी वास्तविक पत्नी को पहचानना चाहता था, किन्तु का स्थास पहचानने का कोई उपाय नही था। वह एकपत्नी ब्रती था। पर-स्त्री के समर्ग से अपनी रक्षा

चाहेना था। किन्तु एक ही रग रूप की दो स्त्रियों में से ग्रंपनी पत्नी को वह पहचाने कैसे ? श्राखिर उसने राजा से न्याय कराने का निरुचय किया।

पथिक दोनो स्त्रियो को लेकर राजदरबार मे पहुँचा । महाराज मुक्कतवर्मा सिहासन पर विराजमान थे । उनके वाम पार्स्व में उनकी प्राणवल्लभा जयश्यामा बैठो हुई थी । महारानी के मुख पर अलैकिक कान्ति थी । दरबार भगवान विभलनाय १७१

लगा हुआ था। पिथक ने महाराज को सविनय प्रणिपात करते हुए निवेदन किया— 'महाराज ' ख्राप न्यायाव-तार है। लोक में आपके निष्पक्ष न्याय की ख्यांति फैल रही है। मुक्ते भी न्याय प्रदान करे।' महाराज ने पूछा-आयुष्मन् । तुम्हें क्या कष्ट है ? पिथक हाथ जोडकर बोला-प्रमु ' मैं परदेशी हूँ। मैं कल रात को किम्पला के बाह्य उद्यान के मठ में ठहरा था। साथ में मेरी पन्ती थी। किन्तु प्रात काल उठने पर पत्नी जैंसी हैं। राज्य वाली एक स्रोर स्त्री को देव कर मैं निस्त्रय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी बास्तविक पत्नी कोन सी है। राज्य मेरा न्याय कीजिये स्रोर मेरी पन्ती मुक्ते दिला दीजिये। पर-त्त्री मेरे लिये भिगति स्रोर सुता के समान है।

राजा ने दोनों हित्रयों को देखा। दोनों में तिल मात्र भी अन्तर नहीं था। दरवायियों ने भी देखा। सभी हैरान थे। राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। महारानी जयस्यामा ने महाराज की मन स्थिति को भाप लिया। वे बोली-श्वायंपुत्र ! यदि आप अनुमित दे तो मैं इन दोनों न्त्रियों का न्याय कर दूं। महाराज सहयं वोले- 'देवों ! न्याय करके अवस्य मेरी सहायता कियों। 'रानों ने क्षणभर में परिन्थित भाष ली। वे समभ गई कि इनमे एक देवी है अथवा विद्यायरों है, जो बहुरूपिणी विद्या जानती है। उमने अपने विद्या-बल से यह समान रूप बना लिया है। यह निस्वय होते हो वे बोली-अपने स्थान पर हो खडी रह कर तुम दोनों मे से जो सिहासन को छूलेगी, बही इस यवक की पत्नी मान लो जायां।

असली पत्नी इस फैसले से भयभीन हो गयी। निराशा के कारण उसके नेत्रों में आसू छलछला आये। किन्तु मायानिती' उमने विना विलम्ब किये अपना हाथ बढाया और राजसिहासन का स्पर्श कर लिया। महारानी ने निर्णय दिया—युवक' नुम्हारी पत्नी नुम्हारे निकट खडी है। सिहासन का स्पर्श करनेवाली मायाविनी हैं। मायाविनी सुनकर बडी लिजित हुई। उपस्थित जनो ने महारानी के इस नीर-क्षीर-स्याय की तुमुन हुएँ के साथ सराहना की।

जन्म-कल्याणक — जबसे भगवान गर्भ मे आये थे, परिवार और जनता मे हर्ष की वृद्धि हो रही थी। तो माह पूर्ण होने पर माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन अहिर्दुष्न योग मे रानी जयश्यामा ने तोन ज्ञान के धारी, तीन लोक के त्यामी भगवान को जन्म दिया। देवो और ब्हादों ने आकर भगवान को मुमेश पर्वत पर लेजाकर उनका जन्माभिषेक किया। इन्द्र ने उनका नाम विमलनाथ रक्खा। उनके दारीर की कान्ति स्वर्ण के समान थी। उनके पैर मे मुझर का चिन्न था।

भगवान का कुमार काल व्यतीत होने पर उनका विवाह हुआ और राज्याभिषेक हुआ। उनके सुशामन से जनता की सुख-समृद्धि में निरन्तर अभिवृद्धि होती रही। एवं दिन भगवान विमलनाथ हेमन्त ऋतु में प्रकृति की शोभा का श्रानन्द ले रहे थे। चारों और वर्फ पड़ रही थी। किन्तू तभी देखा कि सूर्य के

हीक्सा-कल्याणक ताप् से बर्फ पिघलने लगे। बात साधारण थी। किन्तु प्रभुके मन मे इस घटना की प्रतिक्रिया

दूसरे ही रूप में हुईं। वे विचार करने लगे-बर्फ जमी हुईं थी, अब वह पिघल रही है। यह क्षणभगुर है। सभी कुछ क्षणभगुर है। इन्द्रिय-भोग भी क्षणभगुर है और मै मोहवग अब तक इनमें उलक्का हुआ। हां। मुक्के तो स्थाई मुख्याना है। इन्द्रिय-मुख का त्याग करके ही वह मिल सकेगा।

भगवान इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तभी लोकान्तिक देवों ने प्राकर उनका स्तवन किया ग्रीर उनके विचारों की सराहना की। देवों ने प्राकर भगवान के दीक्षा कल्याणक के समय होने वाल ग्रीसपेक का उत्सव किया। फिर देवों द्वारा घिरे हुए भगवान देवदाता नाम की पालकी में आहड होकर सहेतुक बन में गये श्रीर वहाँ दो दिन के उपवास का नियम लेकर मात्र शुक्ता चतुर्थी के दिन सायकाल के समय ख्रेत्वीस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मे एक हुलार राजाओं के साथ दीक्षा लेली। भगवान को उसी समय सन प्यंयजान उत्तरन होगया।

भगवान झाहार के निमित्त नन्दनपुर नगर में पहुँचे। वहाँ राजा कनकप्रभ ने उन्हें झाहार-दान देकर पचाइचर्य प्राप्त किये। भगवान झाहार के परचात् विहार कर गये। वे घोर नपस्या करने लगे। इस प्रकार तस्या करते हुए जब तीन वर्ष बीत गये, तब वे ब्रपने दीक्षा-बन में दो दिन के उपवास का नियम लेकर

केवलज्ञान कत्याणक एक जामुन के वृक्ष के नीचे ध्यानमन्न हो गये। तभी उन्हें साथ गुक्ला पष्ठी के दिन साय-काल के समय प्रपत्ने दीक्षा-प्रहण के नक्षत्र में चार घातिया कर्मों का नाश करके केवलज्ञान प्राप्त हो गया । तभी इन्द्र भीर देव आये । देवी ने अब्ट प्रातिहार्यो का वैभव प्रगट किया । समवसरण की रचना की । भगवान गन्धकुटी मे कमलासन पर विराजमान हुए । उसी समय उनकी दिव्य ध्वीन खिरी । यही उनका धर्म-चत्र-प्रवर्तन कहलाया ।

भगवान का परिकर—भगवान के मध्दर धादि पचपन गणधर थे। ११०० पूर्वधारी, ३६५३० शिक्षक, ४⊏०० ध्रविधजानी, १५०० केवलज्ञानी, ६००० विकिया ऋदिधारी, १५०० मन पर्ययज्ञानी, ३६०० वादी थे। इस प्रकार उनके सम् में कुल मुनि ६⊏००० थे। पद्मा आदि १०३००० आजिकायेथी। २००००० श्रावक और ४००००० आविकायेथी।

निर्वाण कल्याणक — भगवान ने ब्रायंक्षंत्रों में विहार करके धर्म का उपदेश दिया। जब एक माह की ब्रायु अविद्यार थी, तब वे सम्मेदिशिवर पहुँचे श्रीर एक माह का योग-निरोध किया। ब्राठ हजार छह सौ मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण किया। उन्होंने ब्रापाढ कृष्णा अय्टमी के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रांत काल के समय मोक्ष प्राप्त किया। तभी सीधर्म झादि उन्हों और देवों ने झाकर भगवान का अन्त्येष्टि सम्कार किया और भगवान की स्तृति को।

उसी समय मे भगवान की यह निर्वाण-तिथि-स्रापाढ कृष्णा स्रध्टमी लोक मे कालाय्टमी के नाम मे पूज्य हो गई।

यक्ष-यक्षिणी-भगचान का सन्मुख यक्ष ग्रोर वैरोटनी यक्षिणी है।

किपला—भगवान विमलनाथ की जन्म-नगरी किप्पला उत्तर प्रदेश के फर्कबाबाद जिले में कायमगज नहसील में एक छोटा-सा गाव है। यह उत्तर रेलवे की झछनेरा-कानपुर शाखा के कायमगज ल्टेशन में पाच मील दूर है। सदक पत्रकी है। स्टेशन पर तांगे और वस्ती में वसे मिलती है।

इस नगरी में भगवान विमलनाथ के गर्भ, जन्म, दीक्षा धीर केवलज्ञान ये चार कर्याणक हुए थे। जब सीधमंद्र ने सुपेक पर्वत पर भगवान के चरण-नल में गुकर-चिह्न को देखा ना उनका चिह्न गुकर घोषित कर दिया। क्रहिंद्रिय लोगों ने इस चिह्न के कारण कम्पिला को गुकर क्षेत्र घोषित' कर दिया। भगवान की प्रथम कल्पाणी वाणी इसी स्थान पर प्राप्ट हर्देथी।

ग्राद्य तीर्थकर ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महाबीर तथा ग्रन्य तीर्थकरो का समवसरण यहा ग्राया था।

कम्पिला भारत की प्राचीन मारकु निक नगरी थी। भगवान ऋषभदेव ने जिन ४२ जनपदों की रचना की बी, उनमे एक पाचाल नाम का जनपद भी था, उसी पाचाल जनपद के दो भाग हो गये थे — स्राहिच्छत्र और किस्पिना। स्राहिच्छत्र उत्तर पाचाल की राजधानी थी और किस्पिना दक्षिण पाचाल की। महाभारत काल में उत्तर खाला के आसक होण थे और दक्षिण पाचाल के शासक हु पद थे। यही पर पाण्डु-पुत्र अर्जुन ने लक्ष्य-बेध कर हु पद भाग होणदों के साथ विवाह किया था।

इम कम्पिला या काम्पिल्य के निकट पिप्पलगाव मे रन्तप्रभ राजा ने एक विशाल सरोवर श्रीर जिन्मस्टिर का निर्माण कराया था। श्राज कल वह पिप्पलगाव कम्पिला से १६-१७ मील दूरी पर श्रलोगज तहसील मे है।

श्रीमद्भागवत में विष्णु भगवान के २२ श्रवतारों का वर्णने मिलता है। उसमें द्वितीय श्रवतार का नाम बराह्यवतार अववा गुकरावनार वताया गया है। हिन्दू जनता उस क्षेत्र का, जहाँ यज पुरुष अर्थात् विष्णु भगवान ने अववार निजय था, शुकर क्षेत्र मानती है। गुकर को पहचान श्रावकल मोरों में की जाती है। यह स्थान कामाज (जिला एटा) में ६ मोल है। विविध तीर्थकरण के श्रवतार जनता ने विमननाथ के सुकर विवाह के कारण कम्पिला को शुकर क्षेत्र मान निया था। किन्तु आजकल मोरों को शुकर क्षेत्र माना जाता है। ऐसा लगता है, विमननाथ के शुकर कि ति पाण के गुकरावतार में एकस्पता है। हिन्दू पुराणों में तथा श्रीमद्भागवत (तृतीय स्कच्च श्रध्याय चीदह) में शुकरावतार की कथा में बताया गया है कि जब पृथ्वी रसातल को चली गई, तब विष्णु भगवान ने उसके उद्धार के तिए शकरावतार निया।

जैन पुराण ग्रन्थों में विमलनाथ भगवान का चरित्र वर्णन करते हुए वनाया है कि उस समय पाप की वृद्धि हो गई थी। भगवान विमलनाथ ने पापी पुरुषों का उद्धार किया।

उक्त दोनो कथान्रो में गहराई से भाक कर देखे तो कोई अन्तर प्रतीत नही होगा । हिन्दू पुराणो में आन-कारिक गैली द्वारा कथन किया गया है। यदि अलङ्कार योजना को निकाल दिया जाय तो हिन्दू और जैन पुराणो के कथनो में एकस्पता ही मिनेगी और तब हमें इन निष्किप पर पहुँचने में कोई वाधा प्रतीत नहीं होगी कि कम्पिला ही वास्तव में शूकर क्षेत्र है, भगवान विमलनाय ही वस्तुत वराहावतार है और उन्होंने ही पाप-पक में डूबती हुई पृथ्वी अर्थात् पृथ्वी पर रहने वालो का उद्धार किया।

# धर्म बलमद्र, स्वयभू नारायण और मधु प्रतिनारायण

भरत क्षेत्र के पश्चिम विदेह में मित्रनन्दी नामक एक राजा राज्य करताथा। वह राजा बडा प्रतापीथा। उसने अपने बाहुबल द्वारा अनेक देश जीत लिए थे। उसने प्रजा अस्त्यन्त सन्तुष्ट थी। एक दिन सुबत नामक मुनिराज का उपदेश सुनकर राजा को बैराग्य हो गया। उसने मुनिन्द्रत धारण कर लिए। उसने घोर तपस्याकी। अन्त में समाधिमरण घारण कर 'ज्या। मरकर वह अनुत्तर विमान में अहमिन्द्र हुआ।

द्वारावती नगरी के राजा भद्र की रानो का नाम मुभद्रा था । वह श्रहमिन्द्र श्रायु पूर्ण करके सुभद्रा के गर्भ मे श्रवतरित हम्रा । उत्पन्न होने पर उसका नाम धर्म रक्खा गया ।

कुणाल देश में श्रावस्ती नगर था। वहां के राजा का नाम सुकेतुथा। कुसगित के कारण वह कुब्यसनों में लिग्त रहते लगा। वह अस्यस्त कामी था। दिन रात वह चुआ सेलता रहताथा। चुआ के कारण वह अपनी स्त्री और राज्य तक हार गया। जब उसका सब कुछ चला गया तो वह मन में अस्यन्त खिन्म होकर सुदर्शनाचार्य के पास पहुँचा। वहा उनका उपदेश सुनकर वह मुनि वन गया। किन्तु उत्तका मन निस्त नहीं हो सका। वह शोक के कारण आ हार का त्याग करके तथ करने लगा। उसने वहुत समय तक तथ किया। मृत्यु के समय उसने निदान किया कि इस तथ के द्वारा मुक्ते कला, गुण, चतुगई और वल प्राप्त हो। मरकर वह लान्तव स्वर्ग में देव हुआ। बहां से आ गु पूरी होने पर द्वारावती के राजा भद्र की दितीय पत्नी पृथ्वा रानी के स्वयभू नामक पुत्र हुआ। दोना भाइया में बड़ा

राजा मुकेतु से जुझा में बिल तामक राजा ने राज्य जीता था। वह मरकर, रत्नपुर नगर में राजा मधु हुझा। यह पूर्व जन्म करा सस्कार ही था कि राजा मधु के नाम में स्वयमु को विश्व थी। एक बार किसी राजा ने समाचार मधु के विश्व के हिए कोई उपहार भेजा, किन्तु महाराज रवयभू ने उने दूत को मारकर छीन लिया। नारद ने यह समाचार मधु को बता विया। इस अपमान जनक समाचार को मुनते ही मधु को बड़ा फीख आया। स्वयम्भू को रण्ड देने के अभिप्राय से मधु विश्वाल सेना लेकर द्वारावती की ओर बता दिया। उधर दोनो भाई युद्ध के लिए पहले में ही तैयार बेठे थे। दोनो पक्षों में भवकर युद्ध हुझा। मधु स्वयम्भू के युद्ध करने लगा। । मधु ने कुणित होकर स्वयम्भू के ऊपर यमराज के समान भयकर चक्र फंका। मधु अब तक भरत क्षेत्र के आधे भाग का स्वामी था। चक्र राचम्भू के उपर यमराज के समान भयकर चक्र फंका। मधु अब तक भरत को विक तो हो हुका था। चक्र नीवतित से स्वयम्भू की ओर आया और प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनी भूजा पर आकर टिक गया। राजा स्वयम्भू ने कुब्ध होकर उसी चक्र में मधु का सिर काट दिया। तब स्वयम्भू तीनों वण्डो का स्वामी वन गया। वलमद और नारायण दोनों कात मधु मधु स्व स्वयम्भ तीनों वण्डो का स्वामी वन गया। वलमद और नारायण दोनों आता आनद्ध दुक्त राज्य करने तो। आयु पूर्ण होने पर नारायण की मृत्यु हो गई। आतु-सोक में बलभद धर्म के हृदय को बड़ा अधात लगा। उसे सतार से हो वैदारण हो राया। वह अभवान विमलनाथ की शरण में पहुंचा और स्वयन के ली । अस ताराय हो बीर स्वयन के स्वयन हो स्वयन के लिए हो गया।

# पचदश परिच्छेद

#### भगवान ऋनन्तनाथ

धातकी खण्ड द्वीप के पूर्व मेरु से उत्तर की धोर ध्ररिष्ट नामक एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम पद्मरच था। उसने दीर्घकाल तक सासारिक भोग भोग। एक दिन वह स्वयप्रभ जिनेन्द्र के चरणों मे पहुँचा। वहीं उसने जिनेन्द्र प्रभुका उपदेश सुना। उसने नाम में चैराय की भावनाये उदित हुई, राज्य, पूर्व भव परिवार और शरीर के प्रति उसको झासक्ति जाती रही। उसने अपने पुत्र घनरच को बुलाकर राज्य सीप दिया धौर वह सूनि हो गया। उसने घोर तप किया, ग्यारह झुद्धों का

बुलाकर राज्य साप दिया झार वह मुन हागया। उसने घार तपाच्या, यारह झङ्का का झध्ययन किया झोर निरन्तर सोलह कारण भावनाझो का चिन्तन किया। फलन उसे तीर्थकर नामकर्मका बन्ध हो गया। झन्त मे सन्तेल्लना धारण करके शरीर छोडा झीर झच्युत स्वर्गके गुण्पोत्तर विमान मे इन्द्र पद प्राप्त किया।

श्रयोध्या में इक्ष्वाकुवशी काश्यप गोत्रीय राजा सिंहमेन राज्य करतेथे। उनकी महारानी का नाम जयस्यामा था। देवो ने उनके घर पर रत्नवृध्टिकी। एक दिन महारानी ने रात्रिके सन्तिम प्रहर में सोलह शुभ स्वप्न देवे। प्रांत होने पर उन्होंने प्रपने पति से उन स्वप्नों का फल पूछा। पिन ने विचार गर्भ कस्याणक कर उत्तर दिया—देवी ! तुम्हारे गर्भ में त्रिलोकपूज्य तीर्थकर प्रवतार लेगे। उस दिन कार्तिक

कृष्णा प्रतिपदा और रेवर्ती नक्षत्र था, जब अच्तुन स्वर्ग से इन्द्र का जीव अपनी आयु पूर्ण करके उनके गर्भ मे आया। उसी समय देवो ने गर्भ कत्याणक का अभिषेक करके वस्त्र, माला और आभूषणो से महाराज सिंहमेन और महारानी जयस्यामा की पूजा की।

जन्म करवाणक — गर्भ मुख से बढ़ने लगा। नौ माह ब्यनीत होने पर माता ने ज्येष्ट कृष्णा द्वादणी के दिन पूपा योग में पृथ्यशाली पुत्र उत्पन्न किया। उसी नमय इन्द्री और देवो ने आर्कर पुत्र का सुमेद पर्वत पर समिषेक करने जग करवाणक महोत्सव सनागा। इन्द्र ने पुत्र का नाम अनन्तनाथ पश्या। उनका रग देदीय्य-मान सुवर्ण के समान था। उनके पैर में मेही का चिन्ह था।

बानक कम से वृद्धि को प्राप्त हुमा। जब भगवान योवन प्रवस्था को प्राप्त हुये, तब पिता ने पुत्र का विवाह कर दिया और उमें राज्य-भार सीप दिया। राज्य करने हुए जब बहुत काल बीत गया, तब एक दिन उल्का-पात देखकर उन्हें समार में वैराग्य हो गया। वे मसार की प्रतिस्य दशा को देखकर विवास वोक्षा कल्याणक करने लगे-- इस प्रतिस्य ममार में स्थिर केवल प्रपन्त ग्राम-स्वरूप है। में प्रवत्क प्रनित्य के

पीछे भागता रहा, कभी श्रात्मस्वरूप की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं किया। वे ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी लौकान्तिक देव खाये। उन्होंने भगवान की वन्दना स्तृति की और उनके विचारों की सराहना की ।

भगवान ने झपने पुत्र झनन्तिजय को राज्य-भार सौष दिया और देवौपनीत नागरदस्त । पालकी में विराजमान होकर सहेतुक वन मे गर्थ । वहाँ त्रेला का नियम लेकर ज्येष्ट कृष्णा द्वादबी के दिन सायकाल के समय एक हजार राजाओं के साथ दीक्षित हो गर्थ । दोक्षा लेते ही उन्हें मनपर्ययज्ञान ज्यन्न हो गया, उन्होंने सामायिक सैयम घारण कर लिया और ध्यानतीन हो गर्थ । दो दिन पश्चान वे झाहार के लिये साकेतपुरी में प्याप्त । वहाँ धनन्त-चतुर्वेशी वत १७५

स्वर्ण के समान कान्ति वाले विशाख नामक राजा ने भगवान को म्राहार देकर मसीम पुण्य उपार्जन किया। देवो ने पचारचर्य करके उसकी सराहना की। म्राहार लेकर भगवान विहार कर गये।

केवसज्ञान कल्याणक—मापने दो वर्ष तक तपश्चरण किया, तब म्रापको प्रश्वत्य वृक्ष के नीचे उसी सहेतुक वन मे चैत्र कृष्णा म्रमाबस्या को सायकाल के समय रेवती नक्षत्र मे सकल ज्ञेय-ज्ञायक केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी समय देवो ने ज्ञान कल्याणक को पूजा को। इन्द्र को म्राज्ञा से कुवेर ने समवसरण को रचना को। उसमे सिहासन पर विराजमान होकर भगवान को दिव्य ध्वनि विवारी घोर सगवान ने धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया।

भगवान का संघ — भगवान के सघ से जय ख्रादि १० गणधर ये। १००० पूर्वधारी, ३२०० वादी, ३६५०० शिक्षक, ४३०० खर्वधारी, १००० केवलज्ञानी, ६००० विक्रिया ऋद्विधारी, १००० सन पर्ययज्ञानी, इस प्रकार कुल ६६००० मुनि उनकी पूजा करते थे। सर्वधो ख्रादि १०६००० आर्थिकाये थी। २००००० आवक स्प्रीर ४००००० आविकाये थी।

निर्वाण कत्याणक—अगवान अनल्तनाथ ने बहुत समय तक विभिन्न देशों में बिहार करके भव्य जीवों को अपने उपदेश द्वारा सन्मार्ग पर लगाया। अन्त में सम्मेद शिवद पर जाकर उन्होंने बिहार करना छोड़ दिया और एक माह का योग-निरोध कर छह हजार एक सो मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया तथा चैत्र कुष्णा अमावस्या के दिन रात्रि के प्रथम भाग में निर्वाण प्राप्त किया। देवों ने आकर भगवान का अन्तिम सस्कार किया और प्रवा की।

यक्ष-यक्षिणी-भगवान अनन्तनाथ के मेवक यक्ष का नाम पाताल और यक्षिणी का नाम अनन्तमती था।

# अनन्त चतुर्दशी वत

सोमशर्मा नामक एक बाह्मण था। वह रोगी, श्रवाहिल और दिरिही था। वह देश-विदेश में फिरा, किन्तु जहां जाता, सब जनह उसे फरकार ही मिनती थी। कोई उसका श्रादर नहीं करता था भोर न उसे कोई धन हो देता था। एक दिन भगवान प्रमत्नाय का समस्यरण देखकर और वहां राजा, रक, देव श्रीर मनुष्यों को लेखकर वह भी समस्यरण में चला गया। वहां उसने भगवान का श्रद्ध न वैभव देखा। उन्द्र भगवान के जरूर वकर होण रहे थे। वृक्षों पर पट् कृतुश्चों के फल-कृत लहलहा रहे थे। रोग और हिन्न, सर्प-नेवला, बिल्ती-बुड़ा जैसे जाति-विरोधी जीव बड़े प्रेम से पास-पास बैठे हुए थे। देवों और मनुष्यों को अवार भोड लगो हुई थी। चारा और शान्ति और प्रेम का साम्राज्य था। समस्यरण को अद्भूत महिसा को देखकर सोमधर्मा साहस करके सामे वटा और भगवान को नमस्कार करके विनयपूर्वक बोला—भगवन् । में बड़ा भाग्यहीन, दीन, दिन्दा हूं, रोगो हु, तिरस्कृत हूं। कही पेट भग्ने लायक भीख भी नहीं मिलती। कोई ऐसा उपाय बनाइपे, जिससे मेरे कटट हर हो जाये।

उसकी प्रायंना सुनकर भगवान के मुख्य गणधर जय बोलं—भव्य । तुम भाद्रपद शुक्ता १४ को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहुन कर भगवान बनन्तनाय का चोदह कलओ से ग्रमिषंक करो, पूजन करो । उपवास रक्खो । रात्रि को भगवान का कीर्तन करो । इस प्रकार चोदह वर्ष तत्र उपवास प्राद्ध करो । जब चोदह वर्ष समाप्त हो जाये, तब मन्दिर में छत्र, चेंबर, सिहासन, कलाश ग्राद्धि चोदह वस्तुये चढाकर ग्रनन्त चतुर्दशी वत का उद्यापन करो । यदि उद्यापन को ग्राद्धिक स्वाद्ध प्राद्ध चोदह वस्तुये चढाकर ग्रनन्त चतुर्दशी वत का उद्यापन करो । यदि उद्यापन को ग्राद्ध स्वाद्ध स्वाद

सोमशर्माने गणधरदेव के कथनानुसार किया । मरकर वह चतुर्थस्वगंमे महाविभूतिवान् देव हुन्ना। म्रायुपूर्णहोने पर विजय नगर के सम्राट्मनोकुम्भ का पुत्र प्ररिजय हुन्ना। यह राजकुमार म्रस्यन्त रूपवान, गुणवान म्रोर बलवान या म्रोर यह विपुलाचल पर भगवान महावीर के दर्शनों के लिये भी गया था।

# सुप्रम बलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन प्रतिनारायण

भगवान अनन्तनाथ के समय मे चौथे बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण हुए।

पोदनपुर नरेश बमुषेण के पाच सौ रानियां थी। उनमें नन्दा पटरानी थी। महाराज उसके प्रति ग्रत्यस्त ग्रनुरक्त थे। मलय देश का स्वामी चण्डशासन् बमुषेण का मित्र था। वह प्रपने मित्र से मिलने के लिये पोदनपुर

श्राया। एक दिन नन्दा के ऊपर उसकी दृष्टि पड गई। उसे देखते ही वह नन्दा के ऊपर मोहित निदान-बन्ध हो गया और उसका अपहरण करके ले गया। वसुषेण चण्डशासन के मुकाबिले अपने आप को असमर्थ पाता था। अत वह मन मसोस कर रह गया, किन्तु वह नन्दा को न भूल सका।

तब उसे विवेक जागृत हुआ। वह श्रेय नामक गणधर के पास जाकर दीक्षित हो गया। उसने घोर तप किया और यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपस्या का कुछ फल है तो मैं ऐसा राजा वन् जिसकी आज्ञा का उल्लंघन कोई न कर सके। वह सन्यास मरण कर सहस्रार स्वगं मे महा विभूतिसम्पन्न देव हुआ।

जम्बू होप के पूर्व विदेह क्षेत्र में नन्दन नामक एक नगर था। उसका अधिपति महावल ग्रत्यन्त प्रतापी ग्रीर प्रजावत्सल राजा था। वह बड़ा दानी ग्रीर दीनवत्सल था। एक दिन उसे भोगों से ग्रश्रचि हो गई। उसने ग्रपने पुत्र को राज्य सौपकर प्रजापाल नामक अर्हन्न के समीप सयम धारण कर लिया ग्रीर तप करने लगा। ग्रन्न मे सन्यास धारण कर सरण को प्राप्त हुमा ग्रीर सहस्रार स्वर्गमे देव हुन्ना।

बलभद्र, नारायण, ग्रीर प्रतिनारायण—द्वारावती नगर के स्वामी राजा सोमप्रभ की रानी जयवन्ती कं गर्भ में सहस्रार स्वर्गसे महाबल का जीव आयु पूर्ण होने पर श्राया। उत्पन्न होने पर उसका नाम सुप्रभ रक्तवा गया। वह सर्वेप्रिय था। उसका वर्णगीर था।

उसी राजा की दूसरी रानी के गर्भ मे बसुषेण का जीव क्राया। उत्पन्न होने पर उसका नाम पुरुषोत्तम रक्खा गया। इसका वर्ण कृष्ण था।

दोनो भाइयो मे श्रत्यन्त स्नेह था । ज्योतिषियो ने बताया था कि ये दोनो भाई वलभद्र श्रीर नारायण है श्रीर ये भरत क्षेत्र के आधे भाग पर शासन करेंगे । सब राजा इनके ब्राज्ञानुवर्ती होगे ।

चण्डशासन का जीव विभिन्न योनियों में भटकता हुआ काशी देश की वाराणसी नगरी का स्वामी मधुमूदन नाम का राजा हुआ। वह प्रचण्ड नेज का धारक था, शत्रु इसके नाम में ही भयभीत हो जाते थे। एक वार नारद पृमते हुए वाराणसी में उसके दरबार में पहुँचे। मधुमूदन ने उनकी अभ्यर्थना की और बैठने के लिये उच्चासन दिया। दोनों में इधर-उधर की बातचीत होने लगी। प्रसागवश नारद ने मुप्रभ और पुरुषोत्तम के बैभव की चर्चा की साहत होने ही असहिल्णु मधुमूदन ईप्यों ने जल उठा। उसने अहकारपूर्वक उन दोनो राजकुमारों को आरदिश भेजा कि तुम लोग मेरे लिये हाथी, रत्न आदि कर-स्वरूप भेजी।

बहुत काल तक दोनों ने राज्य-मुख का ग्रनुभव किया। एक दिन छोटे भाई पुरुषोत्तम की मृत्यु हो गई। इस घटना से सुप्रभ ग्रति शोक सनग्त हो गये। वे एक बार सोमग्रभ जिनेन्द्र के दर्शनों को गये। उन्होंने बलभद्र को समभाया। फलत बलभद्र ने उन्हीं के चरणों में दीक्षा ले लीं। उन्होंने घोर तपस्या करके कर्मी का क्षय कर दिया श्रीर मोक्ष प्राप्त कर लिया।



# षोडस परिच्छेद

### भगवान धर्मनाथ

षातकी खण्ड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में बस्स नामक एक देश था। उसमें मुसीमा नामक एक नगर था। वहाँ राजा दशरथ राज्य करता था। उसके पास बुद्धि स्रीर बल था, भाग्य उसके पक्ष में था। इसलिये उसने तमाम शत्रुकों को अपने वश में कर लिया था। स्रत वह शान्तिपूर्वक राज्य करता था। एक बार

पूर्वभव वैदाल शुक्ता पूर्णिमा को सब लोग उत्सव मना रहेथे। तभी चन्द्रप्रहुण पडा। उसे देखकर राजा का मन भोगों से एकदम उदास हो गया। उसने अपने पुत्र महारख का राज्यासियेक करके सथम धारण कर लिया। उसने प्यारह अंगों का अध्ययन किया, सोलह कारण भावनाओं का सतत चिन्तन किया, जिससे उसे तीर्थकर प्रकृति का बन्ध होगया। अन्त में समाधिमरण करके वह सर्वार्थ सिद्धि विमान में अह-मिन्द्र हुआ। बहाँ उसने तेतीस सागर तक मुख का भोग किया।

रत्नपुर नगर के प्रिथिकारी महाराज भाज थे। वे कुरुवकी और काश्यपगोत्री थे। उनकी महारेबी का नाम मुत्रभाषा। देवों ने भगवान के गर्भावतार संख्ह माह पूर्व से रत्नवृष्टि आरम्भ की। महारानी ने वैशाख शुक्रवा प्रयोद्यो की रेबती नक्षत्र में प्रात काल के समय सोलह दवान देवे और एक विद्याल

शुक्ता त्रयादशा का रवता नक्षत्र म प्रांत कोल के समय सालह स्वप्त देश आरे एक विशोल सर्भ कल्याणक हाथी मुख्य में प्रवेश करते हुए देखा। प्रांत काल उठकर वे क्रयने पति के पास पहुँची। उन्होंने

ात में देखे हुए स्वप्न मुनाकर उनसे इन स्वप्नों का फल पूछा। महाराज ने अविधिज्ञानं से देखकर बताया—देवी ' तुम्हारे गर्भ में तीर्थकर सगबान आने वांन है। मुनकर महारानी को बडा हुएँ हुआ। तभी सर्वार्थ सिद्धिक का अहिंमन्द्र आयु पूर्ण होने पर महारानी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ। डन्द्रों ने आकर गर्भ कल्याणक का जन्मव किया।

जन्म कल्याणक — नौ माह व्यतीत होने पर माघ गुनला जयोदशी को पुष्प नक्षत्र में महारानी ने तीन ज्ञान का घारक पुत्र प्रतव किया। उसी समय इन्हों ख्रीर देवों ने ख्राकर सद्य जात वालक को सुमेर पर्वत पर के जाकर क्षीरसागर के जल से जन्माभिषंक किया थीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। इन्द्र ने वालक का नाम घमनाय रक्ता। उनके पेरे में बच्च का चिन्ह था।

जब भगवान योवन दशा में पहुचे, नव पिता ने उनका विवाह कर दिया थोर राज्याभियेक कर दिया। बहुत समय तक उन्होंने राज्य-मुख भोगा। एक दिन उल्कापात देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। उन्हें ब्रुव तक का जीवन भोगों में क्यतीत करने का बडा पदचात्ताप हुआ,। उन्होंने निदचय कर निया कि स्रव

दीक्षा कत्याणक क्षणभर भी इस अमृत्य जीवन को सासारिक भोगों में नष्ट ने करके आत्म कत्याण करूँगा। प्रमुका ऐसा निष्वय जानकर लीकानिक देव बही आये और भगवान की वन्दना करके प्रमुके के विचारों को सराहते हुए अपने स्थान को वापिस चले गये। भगवान ने अपने पुत्र मुधर्म को राज्य देकर नायदन निष्का निष्म चले प्रमुक्त के विचारों को सराहते हुए अपने स्थान को वापिस चले गये। भगवान ने अपने पुत्र के उपवास का नियम के कर माध

शुक्ता त्रयोदशी के दिन सायकाल के समय पुष्य नक्षत्र में एक हजार राजाश्रो के साथ दीक्षा लेली । दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे झाहार के लिये पाटलिपुत्र नामक नगरी में गये। वहाँ धन्ययेण नामक राजा ने उत्तम पात्र के लिये झाहार दान देकर पचाञ्चयं प्राप्त किये।

केवलज्ञान कत्याणक—भगवान ने एक वर्ष तक तपस्या की। फिर वे बिहार करते हुए दीक्षा वन में पघारे। वहाँ सप्तच्छद दक्ष के नीचे बेटकर फ्रीर दो दिन के उपवास का नियम लेकर योग धारण कर लिया और पौध घुनना पूर्णिमा के दिन सायकाल के समय पुष्य नक्षत्र में उन्हें लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञान प्रगट हुआ। देवों ने ग्राकर केवलज्ञान कल्याणक की पूजा की।

इन्द्र की स्राज्ञा से कुबेर ने समवसरण की रचना की । वहां गन्धकुटी में सिहासन पर विराजमान होकर भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी और इस तरह उन्होंने रतनपुरी में धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया ।

भगवान का परिकर — भगवान धर्मनाथ के सब मे ब्रॉरिस्टमेन ब्रादि ४३ गणघर थे। ११९ पूर्वघर, ४०७०० शिक्षक, ३६०३ अवधिवानी, ४५०० केवल्जानी, ७००० विकिया ऋविधारी, ४५०० मन पर्ययक्रानी क्षीर २६०० वारी थे। इस प्रकार उनके सब मे मुनियों को कुल सच्या ६४००० थी। मुक्ता ब्रादि ६२४०० ब्रायिकारी थी। २००००० श्रावक क्रीर ४००००० शाविकार्य थी।

निर्वाण करवाणक - भगवान विभिन्न स्नार्य देशों में विहार करके धर्मोपदेश हारा भव्य जोवों का कल्याण करते रहे। मन्त में वे विहार बन्द करके सम्मेद शिखर रहुँचे। वहीं एक माह का योग निरोध करके झाठ सो नी मुनियों के साथ ध्यानाव्ह हुए तथा ज्येट शुक्ला चनुर्यी के दिन गत्रि के सन्तिम भाग में गुज्य नक्षत्र में निर्वाण प्राप्त किया। उसी समय देवों झीर इन्द्रों ने झाकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की पुत्रा की।

यक्ष-यक्षिणी- भगवान धर्मनाथ के यक्ष का नाम किन्नर ग्रौर यक्षिणी का नाम परभुती था।

रतनपुरी— रतनपुरी कल्याणक क्षेत्र है। इस नगर मे भगवान घर्मनाथ के गर्भ, जरम, दीक्षा और केबल ज्ञान कल्याणक हुए थे। यह क्षेत्र जिला फैजाबाद मे अयोध्या से वारावकी वाली सडक पर १४ मील है। फैजाबाद से सिटी वस मिलती है। रोनाही के चौराहे पर उत्तरना चाहिए। सडक मे गाँव डेढ मील है। कच्चा मार्ग है। गाँव का नाम रोनाही है। सरयू नदी के तट पर दो दिगम्बर जैन मन्दिर है। एक मन्दिर मे मूर्तियाँ है। कहते है, यहां भगवान का जम्म कल्याणक हुम्रा था। दूसरे मन्दिर से चरण विराजमान है। कहा जाता है, यहां भगवान का गर्भ कल्याणक हुम्रा था।

# सुदर्शन बलभद्र, नारायण पुरुषिह और प्रतिनारायण मधुक्रीड़

राजगृह नगर में राजा मुमित्र राज्य करना था। वह बड़ा भारी मत्ल था। उसने बड़े-बड़े मत्लो को मल्ल-बुद्ध में पछाड़ दिया था। इसका उसे अभिमान भी था। लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। एक बार मत्ल-युद्ध विज्ञारद और बल में हाथी के समान राजसिंह नाम का राजा राजगृह आया। उसका पूर्वभव प्रभिन्नाय मुमित्र को मल्ल-युद्ध में पराजित करनाथा। दोनो राजाओं का अस्ताड़ में मल्ल-युद्ध

पूर्व भव ग्राभिप्राय मुमित्र को मल्ल-युद्ध में पराजित करनाथा। दोना राजाश्राका श्रक्ताड़ में मल्ल-युद्ध हुआ। इसमें मुमित्र पराजित हो गया। इसमें उसका मान भग हो गया। इसमें सुमित्र पराजित हो गया। इसमें उसका मान भग हो गया। उसे राज्य में रहिने हो गया। उसने लिही कि आदि कठिन तप किये, किन्तु उसके मन में अपने पराभव का सक्लेश बना रहा। श्रतः उसने मन में यह सक्ल्प किया कि यदि मेरे तप का कोई फल हो तो मुभे इतना बल श्रीर पराक्रम प्राप्त हो कि मैं अपने शब्दों को जीत सक्तुं।

ग्रन्त में समाधिमरण करके वह माहेन्द्र स्वर्ग में देव हमा।

जम्बूद्वीप में मेर पर्वत के पूर्व की झोर वीतशोकपुरी नामक नगरी थी। उसमें नरवृषभ नामक राजा राज्य करता था। उसने निर्विचन राज्य-मुख भोगा। झन्त में विरक्त होकर दमवर मुनिराज के पास दीक्षा ले ली। उसने कठोर तपस्या की झौर झायू पूर्ण होने पर वह सहस्रार स्वगं में देव हुआ।

अस्तरह्न, नारायण और प्रतिनारायण—स्वगपुर नगर मे इस्वाकुवशी राजा सिहसेन शासन करता था। उसकी बडी रानी विजया के गर्भ में सहस्रार स्वर्ग के उस देव का जीव प्रवतीण हुन्ना। उसका जन्म होने पर सुदर्शन नाम रक्का गया। छोटी रानी अम्बिका के गर्भ में माहेन्द्र स्वर्ग का देव झाया और उत्पन्न होने पर उसका नाम पुरुषित्त रक्का गया। दोनो कमश गौर और कृष्ण वर्ण के थे। दोनो मे स्वित रनेह था और दोनो अविभक्त राज्य का म्रानन्यपूर्वक भोग करते थे। उन्होंने अपने बाहुबल से मनेक शत्रुमों को पराजित किया था। इसने कुछ ही काल मे

हिस्तिनापुर तगर का स्वामी मधुकीड बडा प्रतापी और श्रीभमानी नरेश था। उसने कुछ ही काल मे भरत क्षेत्र के तीन लण्डो पर अपना श्राधिपत्य जमा लिया था। उसे मुदर्शन और पृष्ठाशिक्ष दोनो भाइयों का बढता हुआर प्रभाव और तेल सहन नहीं हुआ। उसने अपने प्रधान मन्त्री दण्डाभें को उनके पास भेजा और कर-दल्प अनेक अंष्ठ रत्न मागे। मुनकर दोनो भाई भरमत कुछ हो गये। उन्होंने भत्री को उत्तर दिया—उस मुखं से कह देना, हम

उसका कर यद्ध-स्थल मे चलकर चकावेगे।

जब मन्त्री से मधुकीड ने ये समाचार मुने तो सुनते ही उसकी झांखं कोघ के कारण रक्तवणं हो गई। वह विशाल सेना नेकर युद्ध के लिये चल दिया। दोनो भाई भी सेना सजाकर रणभूमि मे पहुँचे। दोनो सेनायं परस्पर भिक्ष गई। लाशों से मैदान पट गया। पुरुषिसह मधुकीड पर भप्या। मब दोनो बीरो का युद्ध होने लगा। दोनो एक सुसरे के सस्त्री और प्रहारों को काटते रहे। मधुकीड को अनुभव हुमा कि आज जिस दावु ने पाला पड़ा है, वह साधारण नहीं है। उसका वध करना ही अपनी सुरक्षा का एक मात्र उपाय है। ऐसा विचार कर भी अपने शास विचार कर भी उसके समीप पहुँच कर और प्रदक्षिणा देकर उसकी भुजा पर जा टिका। मधुकीड का पुण्य क्षीण हो चुका था। अस्त समय म उसी के चक्र ने उसे थोखा दिया। पुरुषिसह ने उसी चक्र को मधुकीड पर चला दिया, जिससे उसका किर करकर भूलु ठित हो गया। नारायण के हाथ प्रतिनारायण मारा गया। दोनों भाई तीन खण्ड पृथ्वी के झधीइवर विस्ता सम्य स्त्र समय तक राज्यलक्षी का भी मम्कार किया। उन्होंन बहुत समय तक राज्यलक्षी का भीग किया।

एक दिन नारायण की मृत्यु हो गई। अनुज के वियोग में बलभद्र को बड़ा शोक हुआ। उसे किसी प्रकार भी कही पर शान्ति नहीं मिली। तब वह भगवान धर्मनाथ की शरण में पहुंचा। उनका उपदेश मुनकर उसने दीक्षा ले ली और घोर तप करके उसने सम्पूर्ण कर्मों का नाश करके शक्षय पद मोक्ष प्राप्त किया।

ये पॉचवे बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण थे । ये तीनो भगवान धर्मनाथ के समय में हुए थे ।

### मघवा चक्रवर्ती

भगवान धर्मनाथ के तीर्थ में मधवा नामक तीसरा चक्रवर्ती हुन्ना।

पूर्व भव-चानुपूज्य भगवान के तीर्थ में नरपति नामक एक वडा राजा था। उसने अनेक शत्रुओं को जीत कर अपने राज्य की सीमाय बहुत विस्तृत कर ली। वह बहुत काल तक मूखपूर्वक राज्य करता रहा। जब उसे भोगों से अरुचि हो गई तो वह मुनि बनकर आस्म-कन्याण का पथिक बन गया। उसने घोर तप किया। अन्त में समाधि मरण करके मध्यम ग्रैबेयक में अहमिन्द्र हुआ। सम्मर्या नाम का पुत्र हुमा। जब उसने किशो वय पार करके योवन में पदार्पण किया, उसकी म्रायुपशाला में सकरल उरपन्न हुमा। उसकी सहायता से उसने भरत क्षेत्र के यह लण्डों की विजय की। वह सकतीं ब्रायुपशाला में सकरल उरपन्न हुमा। उसकी सहायता से उसने भरत क्षेत्र के यह लण्डों की विजय की। वह सकतीं बना। उसके पास नी निधियों थी। वह सौदह रत्नों का स्वामी था। उसके छियानवें हजार रानियों थी ग्रीर सकतीं के योग्य म्रातुल वैभव था। इतना म्रपरिमित वैभव होते हुए भी वह भोगों में म्रासक्त नहीं हुमा।

एक दिन नगर के बाह्य अंचल में स्थित मनोहर उद्यान में अभयषोय केवली पथारे। उनका आगमन सुनकर वकवतीं उनके दर्शनों के लिए गया। जाकर उनकी तीन प्रदक्षिणाय दी, बरना की और उनसे धर्म का स्वरूप समक्रा। उपदेश सुनकर वकवतीं के निर्माशन का सात्म करवाण की भावना जागृत हुई। उसने अपने पुत्र प्रियम्त्र को राज्य सीप कर सम्पूर्ण आरम्भ निर्माश का त्याग कर दिया और मोक्ष-प्रसाधक सकल चारित्र धारण कर लिया। जिस प्रकार उसने वाह्य शत्रुकों पर विजय प्राप्त की थी, इसी प्रकार उसने तपरूपी वक से आम्यात प्रमुक्त में पर विजय प्राप्त की और वार धातिया कर्मों का नाश करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी वन गया। जिस प्रकार चकवतीं दशा मे उनके पास नव निष्य थी, इसी प्रकार केवली दशा मे वे नी केवल विध्यों के धारफ वन गये। अब वे भव्य जीवों को कुल कर स्वाप्त स्वप

ये चकवर्ती भगवान धर्मनाथ ग्रीर भगवान शान्तिनाथ के ग्रन्तराल मे एव भगवान धर्मनाथ के तीर्थ मे हए थे।

# सनत्कुमार चक्रवर्ती

श्रयोध्या नगरी के श्रधिपति, सूर्यवदा शिरोमणि महाराज अनन्तवीय की रानी सहदेवी के गर्भ से सनत्कुमार नामक पुण्यशील पुत्र उत्पन्त हुआ। इसने योवन अवस्था प्राप्त होने पर भरत क्षेत्र के पट् खण्डो पर विजय प्राप्त करके चश्रवर्ती पद प्राप्त किया। वे चीये चश्रवर्ती थे। वे सम्यग्द्रीष्टयों में प्रधान थे। बत्तीस हजार राजा इनकी सेवा करते थे। देव और विद्याधर इनके सेवक थे। वे अतिकाय रूपमण्यन ये। उनके रूप की प्रगसा देव तक करते थे।

एक दिन सीधर्म इन्द्र की सभा से ईबान स्वयं से सगम नामक देव ब्राया और ब्राकर वह इन्द्र के समीप बैठ गया। जैसे सूर्योदय होने पर तारागण स्वान पड जाते हैं, इसी प्रकार उस देव के ब्राने पर झन्य देवों की कान्ति स्वान हो गई। उसे देखकर सभी देव ब्रायन्त विस्मित थे। कुछ देव ब्रयने कुनूहन को नहीं दवा सके ब्रीर इन्द्र से पूछने लगे— किस कारण से यह देव सूर्य के सामान तेजस्वी है? इन्द्र ने उत्तर दिया— पिछने जन्म में इसने ब्राचास्व वर्षमान तप किया था। उसी के फल से इसे ऐसा क्षप मिला है।

देवो ने इन्द्र से पुन प्रश्न किया—'क्याऐसारूप किसी ग्रौर काभी है ?'

इन्द्र बोला—हाँ, है। हस्तिनापुर में कुरुवश में उत्पन्न सनन्कुमार चत्रवर्तीका रूप और तेज इससे भी अधिक है।

इन्द्र की यह बात मुनकर विजय ग्रीर वैजयन्त नामक दो देव ब्राह्मण का रूप धारण करके कुतूहलवश

१- म्राचार्य मुस्पभद्रहत उत्तर पुरास के अनुसार । म्रास्थाना कथाकोप के प्रमुसार नगर का नाम बीतधोक, राजा का नाम मनन्तवीर्य भ्रीर रानी का नाम सीता । हरिषेसा कथाकोप के प्रमुसार हस्तिनापुर नरेश विश्वसम् की रानी सहदेवी । देवनाम्बर मान्यता भी यही है । केवल विश्वसन के स्थान पर भरवसेन नाम है ।

हस्तिनापुर पहुँचे ग्रीर प्रतिहार से चक्रवर्ती के रूप-दर्शन की ग्राज्ञा लेकर स्नान-गृह में पहुँचे जहाँ चक्रवर्ती तेल की मासित्रा करवा रहे थे। उनका श्रनिष्य रूप देखकर दोनों देव श्रत्यन्त विस्मित हो गये श्रीर बोले – राजन् ' तुम्हारे तेज, यौवन ग्रीर रूप की जैसी प्रशसा सीधमेंन्द्र ने की थी, यह उससे भी ग्रष्टिक है। हम तुम्हारा यह रूप देखने ही स्वर्गसे यहाँ प्रायं हैं।

चक्रवर्ती देवो द्वारा प्रशसा सुनकर बोले—देवो ! सभी तुमने क्या देखा है। स्नाप लोग कुछ देर ठहरे। जब मैं स्नान करके वस्त्राभूषण पहनकर स्नौर इत्र फुलेल, ताम्बूल स्नादि का सेवन करके तैयार हो जाऊँ, उस समय मेरी रूप माधरी देखना।

दोनों देव सुनकर कौतुक मन में सजोये प्रतीक्षा करने लगे। जब चक्रवर्ती स्नान, विलेषन झादि करके सिहासन पर विराजमान हो गये, तब उन्होंने दोनों देवो को बुलाया। देव अन्यन्त उन्कण्ठा लिए पहुँचे झौर चक्री के तेज झौर रूप को देखकर बड़े खिन्न हुए झौर बोले—राजन् । यह रूप, योवन, बल, तेज और वंभव इन्द्र धनुख के समान क्षणभगुर है। हमने वस्त्राक्तार रहित अवस्था से आपके रूप में जो सीन्यर्थ, गामुयंवर्ती देखा था, वह झब नही रहा। देवो का रूप जम्म से मृत्यु पर्यन्त एक-सा रहता है, किन्तु मनुष्यों का रूप योवन तक बढता है और योवन के पश्चात छीजने लगता है। इसलिए इस क्षाणक रूप का माह और अहकात छीजने लगता है। इसलिए इस क्षाणक रूप का मोह और अहकार व्यव्य है।

देवों की बात मुनकर उपस्थित सभी लोगों को बड़ा धारुवंग हुमा। तब कुछ सभ्य जन बोले— हमें तो महाराज के रूप में पहले से कुछ भी कभी नहीं दिखाई पड़ती। न जाते प्राप लोगों ने पहली सुन्दरता से क्यों कभी बताई है। 'सुनकर देवों ने सबको प्रतीति कराने के लिए जल से पूर्ण एक घड़ा मगवाया। उसे सबको दिखाया। फिर एक तुण द्वारा जल की एक वृद निकाल ली। फिर सबको घड़ा दिखाकर बोले— 'श्राप लोग बतलाइये, पहले घड़े में जैसे जल भरा था, श्रव भी वैमे ही भरा है। क्या इसमें नुम्हे कुछ विशेषता दिखाई पड़ती है ?' सबने एक स्वर से कहा— 'नहीं, कुछ विशेषता दिखाई नहीं पड़ती है तब देव कहते लगे— 'महाराज ' मरे हुए घड़े में से एक बूँद निकाली गई. तब भी इन्हें जल उतना ही दिखाई पड़ती है। इसी तन्ह हमने प्रापका जो रूप पहले देखा था, वह अब नहीं रहा। वह कभी हमें दिखाई पड़ती है, किन्तु इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ती।'

देव यो कह कर अपने स्वर्ग को चले गये, किन्तु चक्रवर्ती के अन्धेरे हृदय में एक प्रकाशमान ज्योति छोड़ गये। उनके मन में विचार-तरगे उठने लगी—ठीक ही तो कहते है ये देव। इस जगत में सब कुछ ही तो क्षणिक है, नाशवान है। मेरा यह शरीर भी तो नाशवान है, फिर इसके रूप का यह अहकार क्यों? मैंने अब तक इस शरीर

के लिए सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। मैं अब आत्मा के लिए करूंगा।

मने में वैराग्य जागा तो उन्होंने तत्काल अपने पुत्र का राजनिलक किया और चार्त्रिशुल्त मुनिराज के पास जाकर जिन-दीक्षा ले ली। वे आत्म कत्याण के मार्ग में निरन्तर वहते रहे। एक बार पष्ठीपवास के बाद वे आहार के लिए नगर में गये। वहाँ देवदत्त नामक राजा ने उन्हें आहार कराया। मुनि सन्तुकान ने आहार लेकर फिर पष्ठीपवास ले लिया। किन्तु वह आहार दनना प्रकृति-विकद था कि उसने शरीर में अनेक भयकर रोग उत्पन्त हो गये। यहां तक कि उनके शरीर में कुष्ठ हो गया। शरीर में दुगंत्व आने लगी। किन्तु मुनिराज का ध्यान एक क्षण के लिए कभी शरीर को और नहीं गया। उन्हें औषध ऋदि प्राप्त थी, किन्तु कभी रोग का प्रतीकार नहीं किया।

्क दिन पुन इन्द्र सीधमंसभामे धर्मप्रेमवश सनत्कुमार मुनिराज की प्रशसाकरते हुए कहने लगे— धन्य है सनत्कुमार मुनि, जिन्होने पट् खण्ड पृथ्वी का साम्राज्य तृण के समान असार जानकर त्याग दिया और तप का आराधन करने हुए पाच प्रकार के चारित्र का दढतापूर्वक पालन कर रहे है।

इन्द्र द्वारा यह प्रशमा सुनकर मदनवेतु नामक एक देव सनत्कुमार मुनिराज की परीक्षा लेने वैद्य का वेष धारण करके उस स्थान पर पहुँचा जहाँ मुनिराज नपस्या कर रहे थे। वहाँ झाकर वह जोर जोर से कहने लगा— मैं प्रसिद्ध वैद्य हूँ, मृत्युजय मेरा नाम है। प्रत्येक रोग की झौषधि मेरे पास है। कोई उपचार करा लो।

मुनिराज वोले—'तुम वैद्य हो, यह तो वड़ा श्रच्छा है। मुफ्ते वडा भयकर रोग है। क्या तुम उसका भी उपचार कर सकते हो ?' सनत्कुमार चक्रवर्ती

853

देव बोला---'श्रवस्य ही मैं श्रापके रोग का उपचार कर सकता हूँ। वह रोग श्रापके शरीर मे निरन्तर चूने वाला कोढ है।'

मुनिराज कहने लगे— 'यह रोग तो साधारण है। मुक्ते तो इससे भी भयकर रोग है। वह रोग है जन्म-मरण का। यदि तम उसका उपचार कर सकते हो तो कर दो।'

सुनकर वैद्य वेषधारी देव लिजित होकर बोला – 'मुनिनाय । इस रोग को तो आप ही नष्ट कर सकते है। तब मुनिराज मुस्कराकर कहने लगे — 'भाई । जब तुम इस रोग को नष्ट नही कर सकते तो फिर मुफ्ते तुम्हारी भावस्यकता नहीं है। घरीर की व्याधि तो स्पर्ण मात्र से ही दूर हो सकती है, उसके लिए वैद्य की क्या भावस्यकता है।' यो कह कर मुनिराज ने एक हाथ पर दूसरे हाथ को फरा तो वह स्वर्ण जैसा निर्मल बन गया।

ग्रावड्यकता है। 'यो कह कर मु।नराज न एक हाथ पर दूसर हाथ का फरा तो वह स्वर्ण जसा। नमल बन गया। मुनिराज की इस ग्रद्भुत शक्ति की देखकर अपने अपसली रूप को प्रगट कर देव हाथ जोड़कर बोला— 'देव ! सौधर्मेन्द्र ने श्रापकी जैसी प्रशसाकी थी, मैने श्रापको वैमा ही पाया।' ग्रीर वह नमस्कार करके ब्रयने स्थान को चलागया।

मुनिराज सनत्कुमार शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके बनन्त मुख के धाम सिद्धालय मे जा विराजे । सनत्कुमार चक्रवर्ती भी भगवान धर्मनाय के तीर्थ में ब्रीर धर्मनाथ एव शान्तिनाय के ब्रन्तराल मे हुए थे ।



### सप्तदश परिच्छेद

### भगवान शान्तिनाथ

पूर्व भव--- यहां भगवान शान्तिनाथ के पूर्व के नी भवो की कथा दी जा रही है।

भगवान महावीर का जीव जब त्रिपुट नामक प्रथम नारायण था, उस समय की यह कथा है। त्रिपुट ने स्थानी पुत्री ज्योतिसमा का विवाह रथनपुर के राजकुमार अमिततेज के साथ कर दिया और अमिततेज की बहन सुतारा त्रिपुट के पुत्र श्रीविजय के साथ विवाही गई। जब त्रिपुट नारायण का देहान हो गया और भाई के होक में बलमद्र विजय ने दीक्षा लेली, तब श्रीविजय पोदनपुर का राजा बना। एक दिन एक निमत्तज्ञानी ने झाकर कहा कि पोदनपुर के राजा के मस्तक पर झाज मे सातव दिन वज्र गिरोग। गुनकर सबको चिन्ता हुई। तब प्रत्रियों ने उपाय सोचा—निमित्तज्ञानी ने किसी राजा का नाम तो लिया नहीं। जो सिहासन पर बँठा होगा, उसी पर तो बच्च निरोग, यह विचार कर उन्होंने सिहासन पर एक यक्ष-प्रतिमा रख दी। ठीक सातव दिन यक्ष-पूर्ति पर भयकर वज्र निरोग, राजा वच गया। राजा सुनारा को लेकर वन-विहार के निये गया। वे दोनो वन मे बँठे हुए थे, नभी झाकाश मार्ग से वमरचवपुर का राजकुमार अदानिष्यं विवाध र उपर से निकला। उसने मुतारा को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। तब वह हिण्ण का कथ बनाकर आया और छल से श्रीविजय को दूर ले गया। किर वह श्रीविजय का रूप धारण करके झाया और सुतारा मे बोला—'प्रिये।' सूर्य अस्त हो रहा है, बलो लोट चल। मुतारा उसके साथ विवाध कर ने श्री ने चल दी। मार्ग मे आसिनियों में अथन हम भी उहिए पराट किया। तब मुतारा जोर-जोर से विलाध करने निया। तब मुतारा जोर-जोर से विलाध करने निया। विवाध करने सुतारा ने सी।

जब श्रीविजय वापिस आया और सुनारा वहाँ नहीं मिली तो वह अत्यन्त कातर हो उठा। तभी एक विद्याघर ने उसे मुनारा के अपहरण का समाचार दिया। मुनते ही वह सीधा रथन्षुष्ठ रहुँचा और अमिततेज से सब बाने बताई। अमिततेज सुनकर अत्यन्त कुछ हो उठा और सेना लेकर अश्वनिष्ठीय पर जा वढा। भयानक युछ हुआ। उसे से हारकर अपिनिधोर वहीं से भागा और नाभेयसीम पर्वत पर विजय तीर्थकर का समनवरण देखकर उससे जा घुसा। अमिततेज और श्रीविजय की उसका पीछा करने हुए समक्सरण में जा पहुँच। किन्तु बहाँ का यह अलीकिक प्रभाव या कि न अप्रतिचोष के सन से कोध के भाव रहें। तभी अश्वनिष्ठीय की माता आसुरीदेवीं ने मुनारा को लाकर उन दोगों को समर्पण किया और अपने पुत्र के अपराध की क्षता मागी।

सबने भगवान का उपदेश मुना श्रोरसबने यथायोग्य मुनिवन श्रायिकाके बन श्रथवाश्रावक के बन लिये।

ग्रमिततेज के प्रश्न करने पर भगवान ने सबके पूर्व भव बताने हुए कहा —तेरा जीव ग्रागे होने वाले नीवे भव मे पॉचवा चक्रवर्ती श्रीर मोलहर्वां तीर्थकर शान्तिनाथ होगा ।

सुनकर स्रमिततेज को वडा हर्ष हुआ। भगवान को नमस्कार कर वे लोग अपने-अपने स्थान को लौट गये। ब्रव उसकी प्रवृत्ति धर्म की स्रोर हो गई। वह निरन्तर दान, पूजा, ब्रत, उपवास करने लगा। यद्यपि उसे झनेक भगवान शान्तिनाथ १८५

विद्याये सिद्ध थी भौर वह विजयार्थ पर्वत की दोनो श्रेणियो का एकछत्र सम्राट्था, किन्तु धर्म-कार्यों मे कभी प्रमाद नहीं करता था। किन्तु एक दिन उसने भोगों का निदान बन्ध किया।

जब दोनों की ब्राप्तु एक मास लेग रह गई तो अपने-अपने पुत्रों को राज्य देकर वे नन्दन नामक मुनिराज के पास दीक्षा लेकर मुनि वन गये और अन्त में समाधिमरण करके तेरहवे स्वर्ग में अमित ऋदिशारी देव हुए।

सायु पूर्ण होने पर स्रमिततेज का जीव पूर्व विदेह क्षेत्र के बरसकावती देश के राजा स्तिमितसागर की रानी वसुन्धरा के गर्भ में प्रपराजित नामक पुत्र हुआ। स्रोर श्रीवजय का जीव उसी राजा को अनुमति नाम की रानी से अनत्ववीर्य नामक पुत्र हुआ। दोनों में परस्पर बडा प्रेम था। वे दोनों हो कमण बलबह स्रोर नारायण थे। जब वे यौवन श्रवस्था को प्राप्त हुए तो पिता ने उनका विवाह कर दिया और बडे भाई को राज्य-भार सौपकर छोटे भाई को युवराज पूर्व दे दिया। राज्य पाते हो उनका प्रभाव और तेज बढ़ने लगा।

उनकी राज्य-सभा मे बर्बरी और जिलानिका नामक दो सुन्दर नर्तकियां थी। नृत्यकला मे उनको प्रसिद्धि सम्पूर्ण देश मे ज्याप्त थी। एक दिन वे दोनो नर्तिकयों का नृत्य देखने मे मन्न थे, तभी नारद पक्षारे, किन्तु उनको रुधान सरद की और नही गया, ग्रत वे उनका उचित ग्रादर का और नही गया, ग्रत वे उनका उचित ग्रादर को और नही गया, ग्रत वे उनका उचित ग्रादर को निकल गये। वे सीर्थ विवस्तिद नगर के राजा दीमतारि के पास पहुँच। राजा ने उठकर उनकी अस्पर्यना की और बैठने के लिये उच्चासन दिया। इधर-उधर की बातचीत होने के ग्रनन्तर नारद ने उन नृत्यकारिणियों का जिल्ह क्षेत्र आपित कहा—महाराज। वे तो ऐसी रत्त है, जो केवल ग्रापकी सभा मे ही शोभा पासकती है। उनके कारण ग्रापकी सभा की सो हो। शोभा पासकती है। उनके कारण ग्रापकी सभा की भी हो। शोभा बढ़ी।

नारद तो चिनगारी छोडकर चले गये। दिमतारि का प्रभाव क्राघे देश पर था। वह प्रतिनारायण का ऐहवर्ष भोग रहा था। उसने दृत भेजकर दोनो भाइयो को आदेश दिया—तुम लोग श्रपनी नर्तकियो को दूत के साथ हमारे पास भेज दो।

राजा अपराजित ने दूत को सम्मानपूर्वक ठहराया और मित्रयों से परामशं किया। फनत वे दोनों भाई नर्तिक्यों का वेष धारण करके दूत के साथ दिमतारि को सभा में पहुँचे। वहाँ उन्होंने जो कलापूर्ण नृत्य दिखाया तो दिमतारि बोला— 'पुम हमारी पुत्री को नृत्यकला सिखला दो। 'उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया। वे राजपुत्री कनक धूर्य को नृत्यकला सिखले लगे। वहीं कनकश्री और अनन्त्रवीर्य का प्रेम हो गया। एक दिन दोनों भाई राजपुत्री कनक कर आपका भागों से चल दियं। जब अन्त पुरं के कचुकी ने यह दुसवाद महाराज दिमतारि को मुनाया तो वह अत्यन्त कृत्व होकर सेना लेकर युद्ध करने चल दिया। माग में ही दिमनारि का दोनों भाइयों के साथ भयानक युद्ध हुआ। अपराजित में ना के साथ युद्ध करने चला और अन्तत्वीर्य देमितारि के साथ। अनन्तवीर्य के प्रहारों से मस्त होकर दिमतारि के साथ। अनन्तवीर्य ने प्रहारों से मस्त होकर दिमतारि के उम पर चक फेका। किन्तु चक प्रदिक्षण देकर उसके कथा पर ठहर गया। तब अनन्तवीर्य ने उमी चक्क से दीमतारि का वध कर दिया। पच्चात् सर्भी विद्यावरों जीतकर अपराजित ने वलभद्र पर धारण किया और समन्तवीर्य ने नारायण पद। वे दोनों आनन्तपृत्वक बहुन काल तक राज्य-मृत्य का भीग करते रहे।

ग्रनन्तवीर्यंकी मृत्यु होने पर अपराजित बहुत शोक करता रहा। फिर पुत्र को राज्य सौपकर सम्पूर्णं आभ्यन्तर-बाह्य आरम्भ परिन्नह का त्याग कर सथम धारण कर लिया और समाधिसरण कर अच्युत स्वर्गका इन्द्र हक्या। अनन्तवीर्यंका जीव नरक और मनुष्यगित में जन्म लेकर अच्युत स्वर्गका प्रतीन्द्र हुआ।

श्रच्छुतेन्द्र ब्रायु पूर्ण होने पर पूर्व विदेह क्षेत्र के रत्नसचयपुर में राजा क्षेत्रकर की कनकचित्रा नाम की रानी से बच्चायुध नामक पुत्र हुआ। उसके उत्पत्न होने पर सभी का महान् हुर्ण हुआ। उसो ज्यो वह बडा होता गया, उसके गुणो का सीरभ और यहा चारो ब्रोर फैनने लगा। तरुण होने पर दिता ने उसको युवराज बना दिया। बच्च बच्चायुध राज्य-लक्ष्मी और लक्ष्मीमती नामक स्त्री का आनन्दपूर्वक भोग करने लगा। उन दोनो से प्रतीन्द्र का जीव सहस्रायुध नामक पुत्र हुआ।

बज्जायुष ब्रर्टोग सम्यादर्शन का निरतिचार पालन करता था। वह क्षायिक सम्यादृष्टि था। एक दिन ऐक्षान स्वर्गके इन्द्र ने धर्म-प्रेम के कारण बज्जायुष के सम्यादर्शन की निष्ठा की प्रशसा की। इस प्रशसा को विचित्र- चूल नामक देव सहन नहीं कर सका भीर वह वज्जायुध की परीक्षा करने चल दिया। झाकर उसने वज्जायुष से नाना भौति के प्रश्न किये, किन्तु बज्जायुध ने झात्म-श्रद्धा के साथ देव को उत्तर दिये। उससे वह न केवल निरुत्तर ही हो गया, बल्कि उसे भी सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया। उसने झपना वास्तविक रूप प्रगट कर राजा की पूजा की झीर झपने झाने का उद्देश्य प्रगट कर उनकी बहुत प्रशसा की।

बच्चायुध के पिताक्षेमकर तीर्थकर थे। उन्हे राज्य करते हुए बहुत समय बीत गया। तब वे बच्चायुध का राज्याभिषक करके दीक्षित हो गये और तपस्या करते हुये उन्हे केवलज्ञान प्रान्त हो गया। इन्द्र और देव उनके कान कल्याणक के उत्सव में स्राये भ्रीर उनकी पूजा की। वे चिरकाल तक विहार करके भव्य जीवों का कल्याण करते रहें।

एक बार बजायुध अपनी रानियों के साथ वन-विहार के लिये गये। वहां एक तालाब में वे रानियों के साथ जल-कीड़ा कर रहे थे, तभी किसी दुष्ट विद्याघर ने एक शिवा से सरोबर को ढक दिया सौर बजायुध को नागपाश से बीध लिया। किन्तु बजायुध दमने जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हाथ की हथेली में शिला पर प्रहार किया, जिससे उसके शत शत लिख हो गए। वे फिर रानियों के साथ प्रपत्ने नगर वापिस स्नाग्ये।

इसके कुछ काल बाद ही नौ निधियां और चौदह रत्न प्रगट हुए। उन्होने दिख्जिय के लिये श्रीभयान किया और कुछ ही समय में षट् खण्ड पृथ्वी को जीतकर वे चत्रवर्ती वन गए। वे चिरकाल तक भोग भोगते रहे। एक दिन उनके पौत्र मुनिराज कनकशान्ति को केवलज्ञान हो गया। उन्होंने तभी श्रपने पुत्र सहस्रापुध का राज्या-भियेक करके क्षेमकर भगवान के पास जाकर दीक्षा लेलो। दीक्षा लेकर वे सिद्धिगिर पर्वत पर एक वर्ष का प्रतिमा-योग का नियम लेकर ध्यानलीन हो गये। धीर-धीरे उनके चरणों के सहारे दीमको ने वमीटे बना लिये और उनमें स्तारों उन आई जो मुनिराज के शरीर पर चढ गई। दो समुरों ने उनके ऊपर उपद्रव करने का प्रयत्न किया किन्तु रम्भा और तिलोत्तमा नामक दो देवियों ने उन्हें भगा दिया। किर उन्होंने मृनिराज की जुजा की।

कुछ समय पश्चान् सहस्रायुष ने भी दीक्षा लेली और प्रतिमायोग का काल पूर्ण होने पर वे भी मुनिराज वज्रायुष के पास आ गये। दोनों ने वैभार पर्वत पर जाकर तपस्या की और सन्यासमरण कर वे दोनों ऊर्ध्व ग्रैवेयक के सोमनस विमान में शहिमद्र हुए।

पूर्व विदेह क्षत्र मे पुक्कावती देश था। उसमे पुण्डरीकिणी नगरी थी। उस नगरी के शासक धनरथ थे। वज्यायुध का जीव येवेयक मे आयु पूर्ण होने पर महाराज धनरथ की बड़ी रानी मनोहरा से मेधरथ नामक पुत्र पैदा हुआ और सहस्राधुध का जीव महाराज की सुरी रानी हुए से से दृढरथ नामक पुत्र हुआ। दोनो पुत्रों की उयो आयु बढ़ती गई, त्यों रेयो उनके गुणों में भी वृद्धि होती गई। जब वे पूर्ण गुवा हो गये, तब पिता ने दोनों के विवाह कर दिये। मेधरथ को जन्म से ही मर्वाधकान था और पिता नीर्धकर थे। एक दिन महाराज धनरय को ससार के मुखों से विरक्ति हों गई। तभी लीकान्तिक देशों ने म्राकर स्वर्णों से उनकी पूजा की और उनके विवारों की सराहना करके देव-लोक को चले गये। तब महाराज धनरथ ने मधरण का राज्याभिषेक करके स्वय समस खारण कर लिया। तपस्या करते हुए उन्हें केवलजान उत्पन्न हो गया। देशों ने आकर बड़े बैंभव के साथ उनकी पूजा की। भगवान धनरथ विभिन्न देशों में विहार करते हुए उन्हें केवलजान उत्पन्न हो गया। देशों ने आकर बड़े बैंभव के साथ उनकी पूजा की। भगवान धनरथ विभिन्न देशों में विहार करते हुए उन्हें केवलजान उत्पन्न हो गया। देशों ने आकर वर्ड बैंभव के साथ उनकी पूजा की। भगवान धनरथ विभिन्न देशों में विहार करते हुए उन्हें विश्वकात कर है। यह से से स्व

एक दिन मेघरथ अपनी रानियों के साथ देवरमण उद्यान में बिहार के लिये गये। वे वहां चन्द्रकात मणि की शिला पर वैठे विश्राम कर रहे थे। तभी उनके ऊपर से एक विद्याघर विमान में जा रहा था। किन्तु विमान रक गया। इसमें विद्याघर वडा कृषित हुआ। वह नीचे उतर कर आया। वह कोध के मारे उस शिलातल को उठाने के लिये प्रयत्न करने लगा। मेघरथ ने यह देखकर अपने पैर के अपूठे से उस शिला को दवा दिया। इससे विद्याघर बुरो तरह उसके नीचे दव गया और करण स्वर में चिल्लाने लगा। तव उसकी स्त्री आकर दीनतापूर्वक पति के प्रणो की भिक्षा मागने लगी। मेघरथ उसकी विनय से द्रवित हो गये और अपना पैर उठा लिया। तव उस विद्याघर राजा सिहरथ ने मेघरथ की पजा की।

एक दिन महाराज मेघरथ उपवास का नियम लेकर ब्राप्टान्हिक पूजा के पश्चात् उपदेश दे रहे थे। तभी

भगवान गान्तिनस्य १८७

एक भयाकान्त कबूतर उडता हुमा म्राया घोर उनकी गोद में बैठ गया। उसके पीछे एक गोघ म्राया मीर खडा होकर स्रोला—महाराज में क्षुधा से पीडित हूँ। यह कबूतर मेरा भक्ष्य है। यह मुफ्ते देदोजिये, म्रन्यया मेरी मृत्यु निश्चित है।

भेषरथ ने जान लिया कि गीध नहीं बोल रहा है, बिल्क यह उपोतिष्क देव बोल रहा है। गीध को बोलता देखकर दृढरथ को बड़ा श्रादक्यें हुसा। उसने पूछा— 'आर्य । यह गीध इस प्रकार की बोल रहा है ?' तब मेषरथ कहते लगे— वस्तु त कबूतर श्रोर गीध तो पक्षी हो है किन्तु गीध के उपर एक देव स्थिन है। वह लोल रहा है। यह एक उपोतिष्क देव है। वह एक दिन ऐशान स्वर्ग में गया था। वहाँ सभामद देव कह रहे थे कि इस समय पुत्रों पर में घर था। वहाँ सभामद देव कह रहे थे कि इस समय पुत्रों पर में घर था। वहाँ सभामद देव कह रहे थे कि इस समय पुत्रों पर में घर था। वहाँ सभामद देव कह रहे थे कि इस समय पुत्रों पर में घर था। वहाँ है। किन्तु जो मोश मार्ग में स्थिन है, वहाँ पात्र है, वहाँ दाता है। मांस देने योग्य पदार्थ नहीं है श्रोर मांस की इस करने वाला पात्र नहीं है श्रोर इसका देने वाला दाता नहीं है। इसिल्ये यह गोध दान का पात्र नहीं है श्रोर यह कवनर शरणागत है, इसिल्ये यह देने योग्य नहीं है।

मेघरथ की यह धर्मयुक्त बात मुनकर वह ज्योतिष्क देव प्रसन्त हुआ और प्रगट होकर मेघरथ की प्रशसा करके अपने स्थान की चला गया।

एक दिन मेघरच घटटान्हिका पर्व मे पूजा करके उपवास घारण कर रात्रि मे प्रतिनायोग मे ध्यानारूढ थे। तभी ऐद्यान स्वर्ग मे इन्द्र ने प्रशसा को—राजा मेघरच सस्ययदृष्टियों मे अग्रगण्य है। वह शुद्ध सस्ययदृष्टि है, घमंत्रीर है। इन्द्र द्वारा मेघरच को इस प्रकार प्रशसा मुनकर घतिरूप और मुरूपा नाम को दो देवियाँ उनको परीक्षा के लिये आई। उन्होंने नाना प्रकार के नृत्य, हावभाव, विलास आदि द्वारा मेघरच को विचलित करना चाहा, किन्तु असफल रही और उनकी स्वित कर चलो गई।

किसी दिन भगवान धनरथ नगर के बाहर मनोहर उद्यान में पघारे। मेघरथ उनके दर्शनों के निये गये। भगवान का उपदेश सुनकर उन्होंने सम्पूर्ण झारम्भ परिग्रह का त्याग करने का सकत्य किया और झाने छोटे भाई दृढरथ से बोले— में दोक्षा लेना बाहुता हूं, तुम राज्य सभाली। दृढरथ बोला—आप जिस कारण से राज्य का परि-त्याग करना चाहने हैं, में उसी कारण से इसे ग्रहण नहीं करना बाहता। राज्य को ग्रहण कर एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा तब उसे पहले ही ग्रहण करना झच्छा नहीं है। तब मेघरथ ने झपने पुत्र मेघमेन का राज्यभिषेक करके अपने छोटे भाई और सान हजार राजाओं के साथ भगवान घनरथ के पास दीक्षा ग्रहण कर ली।

वे कम से ग्यारह अग के वेत्ता हो गये और उन्होंने सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन किया, जिससे उन्हें सातिशय पुण्प वाली तीर्थकर प्रकृति का बन्ध हो गया। वे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारो आरा-धनाओं की निरन्तर विचुद्धि बढाते जा रहे थे। अन्त मे नमस्तिलक नामक पर्वत पर अपने छोटे भाई दृढरण के साथ एक माह तक प्रायोपगमन नामक समाधि धारण कर ली। अन्त मे शान्त भावों से शरीर छोड़कर धनुत्तर विमान मे अहािमद्ध हुए। दृढरण भी शहीमन्द्र बने।

### भगवान शान्तिनाथ

हस्तिनापुर नगरी में काश्यप गोत्री महाराज विश्वसेन राज्य करते थे। गान्यार नरेश राजा धर्जितजय की पुत्री एरा उनकी महारानी थी। उनकी सेवा इन्द्र द्वारा भेजी हुई श्री, हों, बृति आदि देवियों करती थी। भाद्रपर कृष्णा सप्तमी को भरणी नक्षत्र में राजि के चतुर्थ भाग में उन्होंने शुभ सोलह स्वप्न गर्भ कस्याणक देखे। स्वप्नो के बाद उन्होंने मुख में प्रवेश करता हुम्मा एक हाथी देखा। उसी समय सेघरण का

भीन प्रमुक्तर विमान से च्युत होकर महारानी के गर्म में भवतरित हुआ। प्रात.काल की भेरी

का शब्द सुनकर महारानी सप्या त्याग कर उठी। उन्होंने मगल स्नान करके बस्त्रानकार घारण किये और राज-सभा में पहुँची। महाराज ने उनकी अभ्यर्थना की और अपने बाम पार्च में सिहासन पर उन्हें स्थान दिया। महा-रानी ने रात को देखे हुए स्वप्नों का वर्णन करके महाराज से उन स्वप्नों का फल पूछा। अवधिज्ञान के घारक महाराज ने हंपंग्रेस स्वप्नों का एल बताया और कहा—देवों। तुम्हारे गर्भ में विश्वोद्धारक तीर्थकर देव का आगमन हुआ है। सुनकर महारानी को बडा हर्ग हुआ। उसी समय वारों निकाय के देव और इन्द्र बहाँ आये और गर्भावतार कल्याणक की पूजा की।

पन्द्रह माह तक देवो ने रत्नवृष्टि की । रानी के गर्भ मे वालक वड़े झस्युदय के साथ बढ़ने लगा । नौ माह पूरे होने पर ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशों के दिन याम्य याग मे प्रात काल के समय माता ने लोकोत्तर पुत्र को जन्म दिया । पूत्र इतना सुन्दर था, मानो साक्षात् कामदेव ही झवतरित हुझा हो । उसका ऐसा मोहन रूप

भा कि जो देखता, वह उसकी मोहनों में बधा रह जाता। वह जन्म से हो मित, श्रुन भ्रोर अवधि ज्ञान का धारी था। उस पुत्र को पुण्य वर्गणाओं के कारण उसके उत्पन्न होते हो चारो प्रकार की देव जाति में स्वतः हो प्रयेक देव-विमान और आवास में शब्दाना, भेरीनाद, सिहनाद और घण्टानाद होने लगा। उस ध्वति को मुनते ही प्रत्येक इन्द्र भीर देव ने जान निया कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। सबके हृदय भिक्त और उल्लास से उमाने लगे। सब देव और इन्द्र विविध वाहनों पर आग्रुक होकर वड़े आनन्द उत्पत्त के साथ हिस्तनापुर में भागे और इन्द्राणी ने माना की बगल में मायामय शिशु बनाकर मुला दिया तथा भगवान को अपने प्रक में उठा लिया। इन्द्राणी और देवियों के सन्तान नहीं होनी, अत वे नहीं जानती कि पुत्र-वास्तरूय क्या होता है। किन्तु त्रिलोकोनाथ को गोद में लेते ही इन्द्राणी के मन प्राण जिम अलीकिक पुत्रक में भर उठे, उससे उसके मन का अणु-अणु प्रभु-भिक्त में इव गया। वह उस दिव्य बालक को लिकर सम्पूर्ण वाह्य को भूल गई, वह यह भी भूल गई कि वह इन्द्राणी है। वह तो प्रभु की भिक्त में इतनी विभोर हो गई कि अपने भागको प्रभु कर हो देखने लगी। उस समय की उसकी मनोदशा का अकन क्या किसी लेखनी या नृश्विम से हो तकता है?

जब उसे प्रतीक्षारत देवों का ध्यान ग्राया, तब उसे चेत ग्राया। वह बाल प्रभु को लेकर चलों, किन्तु दृष्टि प्रभु को सीन्दर्य-वरलरी का ही रम-पान कर रही थी। वह चल रही है, क्या इसका उसे कुछ पता था 'जब संघर्में प्रदे उसके ग्रक से बालक को ले लिया, तब उसे लगा जैसे वह रीती हो गई है। किन्तु जो रसाच्छन्तता उसके मन को विमोहित किन्तु जो रसाच्छन्तता उसके मन को विमोहित किन्तु उसे विमोहित देवा बालक को अक में लेते ही इन्द्र को भी हो गई। रूप हो मानो प्राकार घारण करके बाल रूप मे ग्रा गया था। किन्तु इन्द्र विजवित नही हुगा। वह तो सहस्र नेत्र बनाकर उस रूप-मुखा को अपने सारे जड़ बेनन प्राणो से पीने लगा। मिक्त का भी एक नवा होता है। जब यह नदा ग्राता है तो वह सब कुछ भून जाना है। तब केवल वह रहता है ग्री उसका प्रभु रहता है। मक्त अपनी मिक्त से दोनों के ग्रन्त को मिटा डालता है। वहां द्वेध भाव समापत हो जाता है, प्रभेद भावना भर जाती है। इन्द्र भी तब ऐसी ही स्टेज पर पहुंच गया। मन मे हुमक समाये न समायों, वह निकलने को मार्ग ढूँढने लगी। राह मिली पदो मे। मन नाच रहा था, पैर नाजने लगे। जगरभ्र मुं जक में ग्रीर इन्द्र लोकातीत लोक मे, जहां इन्द्र नहीं, प्रभु नहीं, देव नहीं, लोक भी नहीं, जहां भावना भी ग्रतीत हो गई, जहां केवल शून्य है ग्रीर शुन्य में ग्राधार्टिज है केवल शुन्य सामा। मित्र रूप ग्रास्त।

इन्द्राणी और रन्द्र भाव लोक की इस कुंबारी धारा में कितने समय बहते रहे, यह समय की पकड से परे थी। लेकिन इस धारा में उनके कितनों कर्म-वर्गणाये वह गई, उसका ग्रन्त नहीं, उसकी सस्या भी नहीं।

तव सब देव चले। इन्द्र ने भगवान को ऐरावत हाथी पर अपने अक मे ले रखा था। इन्द्र सोच रहा था— क्या भगवान का स्थान यह है। नहीं, उनका स्थान यह नहीं, यह लोक भी नहीं, उनका स्थान तो इस लोक के अब्र भाग पर है। वहीं तो बनाना है अपना स्थान इन भगवान को। और मुझे ही क्या इन भगवानो का भार सदा लादे फिरना है। मुझे भी तो यह निस्सार वैभव, इन्द्र का तुच्छ पद और स्वर्गका कोलाहल स्याग कर मानव बनकर लोके शिखर कर पहुँचना है। वहीं तो है मेरा वास्तिकक स्थान! भगवान जान्तिनाध 858

देवों का जल्स समेर पर्वत पर जाकर रुका। कितने देव-देवियाँ थे इस शोभा यात्रा में, क्या उगलियों की सख्या में वे बाघे जा सकते थे। किन्तु सभी प्रभु की भक्ति मे डुबे हुए थे। सब अपनी भक्ति अपने ही ढग से प्रगट कर रहे थे। वह भक्ति सब बन्धनों से. लौकिक शिष्टाचारों से अतीत थी। लेकिन उसमें एक व्यवस्था थी. अन-शासन था और कलात्मकता थी। प्रभु को पाण्डुक पर्वत की रत्निशाला पर विराजमान किया और देव यन्त्र-चालित से समेरु से क्षीरसागर तक पत्तिबद्ध खडे हो गये। जलपूरित स्वर्ण कलश एक हाथ से दूसरे हाथों में पहुँ-चते गये और इन्द्र भगवान का अभिषेक करने लगे। यो प्रभु का एक हजार कलशों से अभिषेक हुआ । इन्द्राणी ने न्द्रवन के अनन्तर रत्नकवल से भगवान का शरीर पोछा, इन्द्र के भण्डार से लाये हुए वस्त्राभूषणों से उनका प्रागर किया। तब प्रभ की उस काल की मोहक छवि से इन्द्र फिर एक बार भूल गया अपनी सुध-बुध को। उसके पैर स्वत. ही थिरकने लगे, गन्धर्वों ने वाद्य सभाले, देवियों ने इन्द्र के नृत्य की सगत साधी। भक्ति के इस पुर से सब कछ भल गये। सबके मन शान्ति, दिव्य शान्ति मे भर गये। शान्ति का यह चमत्कारपूर्ण अनुभव था। सोधर्मेन्द्र ने नारा दिया—भगवान शान्तिनाथ की जय । सबने इस नारे को दूहराया । यही था वालक का नामकरण सस्कार । यही नाम फिर लोक-लोकान्तरों में विख्यात हो गया । बालक था त्रिलोकीनाथ, नामकरण करने वाला था स्वर्ग का इन्द्र और साक्षी था सम्पूर्ण देव समाज। नाम रक्खा गया था बालक के गुण के अनुसार।

देव समाज जिस उल्लास से बालक को लेगया था, उसी उल्लास से वापिस लौटा। आकर माता को इन्द्राणी ने उनकी अमूल्य घरोहर सौपी । इन्द्र ने पिता को सारे समाचार सुनाय । सुनकर माता-पिता बड़े हर्षित हुए। कैसी विडम्बना है द्निया वालो की। जो स्वय तीनो लोक का शुगार है, उसका श्रुगार रत्नाभूषणो से करने है और जो स्वय लोक का रक्षक है, उसकी रक्षा के लिये इन्द्र ने लोकपालो की नियुक्ति की । किन्सू सच बात तो यह है कि भगवान को न प्रागार की आवश्यकता है और न किसी रक्षक को। वह ता इन्द्राणों ओर इन्द्र की अवित्थी।

. चक्रवर्तीपद—भगवान शान्तिनाथ के शरीर की कान्ति स्वर्णके समान थी। उनके शरीर मे ध्वजा. तोरण, सूर्य, चन्द्र, शख और चक आदि शभ चिह्न थे।

महाराज विश्वसेन की दूसरी रानी यशस्वती के गर्म से दृढरथ का जीव अनुत्तर विमान मे अहमिन्द्र पद का भोग करके उत्पन्न हम्रा और उसका नाम चकाय्ध रक्खा गया।

वालक शान्तिनाथ ज्यो-ज्यो ब्रायु मे वढते जाते थे, त्यो-त्यो उनकी लक्ष्मी, सरस्वती और कीर्ति भी बढती जाती थी। जब वे यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, तब पिना ने मुन्दर, मुशील और गुणवती अनेक कन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया और पिता ने अपना राज्य सौप दिया। राज्य करते हुए जब शान्तिनाथ को कुछ समय हो गया, तब चक आदि चौदह रत्न और नौ निधियाँ प्रगट हुई। उन चौदह रत्नो मे से चक, छत्र, तलवार और दण्ड ये चार आयुधशाला मे उत्पन्न हुए थे। काकिणी, चर्म और चूडार्माण श्रीगृह मे प्रगट हुए थे। पुराहित, स्थपति. सेनापति और गृहपति हस्तिनापुर में मिले थे तथा कत्या, गर्ज और अश्व बिजयाध पर्वन पर प्राप्त हए थे। नी निधियाँ इन्द्रों ने नदी और सागर समागम पर लाकर दी थी। चक्र के बल पर और सेनापित के द्वारा उन्होंने भरत क्षेत्र के छहो खड़ो पर विजय प्राप्त कर सम्पूर्ण भरत मे चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की । चक्रवर्ती पद की समस्त विभृति उन्हे प्राप्त थी। बत्तीस हजार मुकुटवद्ध राजा उन्हें नमन करते थे। उनके अन्त पुर में छियानवे हजार रानियाँ थी। उन्हें दस प्रकार के भोग प्राप्त थे।

चकवर्ती पद का भोग करते हुए उन्हें बहुत काल वीत गया । एक दिन वे ग्रलकार गृह मे ग्रलकार धारण कर रहे थे, तभी उन्हें दर्गण में अपने दो प्रतिबिम्ब दिखाई पड़े। वे विचार करने लगे — यह क्या है। तभी उन्हें अपने पूर्वजन्म को बाते स्मरण हो आई । ससार का अस्थिर रूप देखकर उनके मन मे आत्म-

कल्याण की भावना जागृत हुई। तभी लौकान्तिक देवो ने स्नाकर भगवान को नमस्कार किया और उनके वैराग्य की सराहना करते हुए उनसे धर्म-तीर्थ के प्रवर्तन करने की प्रार्थना की।

भगवान ने नारायण नामक ग्रपने पुत्र को राज्य-पट्ट बाध कर राज्य उसे सौंप दिया। इन्द्र ने आकर उनका दीक्षा

भिषेक किया। फिर वे देवनिर्मित सर्वार्धिसिद्धि पालकी में बैठकर नगर के बाहर सहस्राम्न वन में पहुँचे। वहाँ शिला-तल पर उत्तर की स्रोर मुख करके पर्यकासन से बैठ गये। उसी समय ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन शाम के समय भरणी नक्षत्र में बेला का नियम लेकर सिद्ध भगवान को नमस्कार कर सम्पूर्ण परिष्ठह का त्याग किया, पंचमुद्धि लोच किया स्रोर निर्मन्य दिगम्बर मृद्धा धारण कर सामायिक चारित की विशुद्धता स्रोर मन पर्यय ज्ञान प्राप्त किया। इन्द्र ने उनके केशो को एक रत्नमण्या में रख कर क्षीरसागर में प्रवाहित कर दिया। उनके साथ चकायुष प्रादि एक हजार राजाश्रो ने भी सकल सयम धारण कर लिया। इन्द्र और देव ऐसे सयम की भावना करते हुए दीक्षा महोत्सव मनाकर स्रपोन स्थान को चले गयं।

परणा के लिये भगवान मन्दिरपुर नगर मे पहुँचे। वहाँ सुमित्र राजा ने भगवान को प्रासुक झाहार दिया। देवों ने इस उपलक्ष्य में प्रचाडचर्य किये।

केवलज्ञान कत्याणक — छद्मस्य श्रवस्था के सोलह वर्ष तक भगवान विभिन्न स्थानो पर रहकर घोर तप करते रहे और निरन्तर कर्मों का क्षय करते गये। फिर भगवान चकायुध आदि मुनियों के साथ सहस्राग्न वन मे पघारे और नन्यावत वृक्ष के नीचे वेला के उपवास का नियम नेकर ध्यानमन्न हो गये। उनका मुख पूर्व की श्लोर था। भगवान को पीष गुक्ला दशमी को भग्णी नक्षत्र में सायकाल के समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, माहनीय और सन्तराय कर्म नण्ट होने पर केवलज्ञान प्रगट हुआ। देव धीर इन्द्रों ने श्लाकर भगवान का ज्ञान क्ल्याणक मनाया और समयवरण की रचना की। भगवान ने उसी दिन दिव्या ध्वीर द्वारा धर्मचक्र-प्रवर्गन किया।

भगवान का स घ--भगवान के सच में चकायुध खादि छत्तीस गणधर थे। द०० पूर्वधर, ४१८०० शिक्षक, ३००० अविध्वानी, ४००० केवलज्ञानी, ६००० विदिया ऋद्विधारी, ४००० मन पर्ययज्ञानी, २४०० वादो थे। इस प्रकार कुल मुनियो की सन्या ६२००० थी। हरियेणा आदि ६०३०० ख्रायिका थी। सुरकीति आदि २००००० श्रावक और क्राईटासी ख्रादि ४००००० श्रावक और क्राईटासी ख्रादि ४००००० श्रावक और क्राईटासी ख्रादि ४०००००

निर्माण कल्याणक — भगवान बहुत समय तक विभिन्त देशों में विहार करके धर्म का प्रकाश ससार को देते रहे। जब एक माह की आयु गेप रह गई, तब वे सम्मेदशिखर पुर आये और विहार बन्द कर वहाँ योगितरोध करके विराजमान हो गये। उन्होंने अवशिष्ट वेदनीय, झायु, नाम और गोत्र कर्मों का भी क्षय कर दिया और ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन रात्रि के पूर्व भाग में भरणी नक्षत्र में नी हजार राजाओं के साथ निर्वाण प्राप्त किया। चार प्रकार के देव आये और निर्वाण कल्याणक की पुजा करके अपने-अपने स्थान को चले गये।

जन्म-चिन्ह - भगवान का चिन्ह हरिण था।

यक्ष-यक्षिणी - इनका गरुड यक्ष और महामानसी यक्षिणी थी।

हस्तिनापुर—भगवान की जन्म-नगरी हॉस्तनापुर विक्यात जैन तीर्थ है। यही पर मोलहवे तीर्थकर शान्तिनाय, सत्रहवे कृत्युनाथ और ग्रटारहवे भगवान ग्ररनाथ का जन्म हुआ था। यही इन तीर्थकरो के गर्भ, जन्म, दीक्षा ग्रीर केवलज्ञान ये चार कल्याणक हुए। ये तीनो तीर्थकर पाचवे, छटवे, सातव चक्रवर्ती भी थे।

क्षयोध्याकी तरह हस्तिनापुर की भी रचना देवो ने को थी। यहाँ ऋषभदेव, मल्लनाथ, पाइवैनाथ, महाबीर प्रार्दि कई तीर्थकरो का पदार्पण हुआ था। यहाँ पर भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा के बाद राजकुमार श्रेयांस से प्रथम आहार लिया था। जिस दिन भगवान ने आहार लिया था, वह पावन तिथि वैशाख शुक्ला तृतीया थी। भगवान के आहार के कारण यह तिथि भी पवित्र हो गई थ्रोर श्रक्षय तृतीया कहलाने लगी। राजकुमार श्रेयान्स का नाम दान-तीर्थ के प्रवर्तक के रूप मे प्रसिद्ध हो गया थ्रीर ससार मे दान देने की प्रथा का प्रारम्भ भी इसी घटना के कारण हुआ।

सती सुलोचना श्रेयान्स के वडे भाई राजा सोमप्रभ के पुत्र मेघेरवर जयकुमार की पत्नी थी, जिनके शील की चमस्कारपूर्ण घटनाये प्रसिद्ध हैं। सोमप्रभ से सोमवश या चन्द्रवश चला। जयकुमार प्रथम चक्रवर्ती भरत का प्रधान सेनापृति था।

चौथा चक्रवर्ती सनत्कुमार यही हुआ था। इस प्रकार लगातार चार चक्रवर्ती और तीन तीर्थकर यहां हुए।

भगवान शान्तिनाथ १६१

यही पर बिल ध्रादि मित्रयों ने सात दिन का राज्य पाकर प्रकपनाचार्य के साव के सात सी मुनियों की बिल देकर यज्ञ-विधान का ढोग रचा था। तब मुनि बिप्णुकुमार ने वामन ब्राह्मण का रूप घरकर बिल से तीन पम घरती की याचना की थी। बिल द्वारा सकल्प करने पर मुनिराज ने वित्रियाक्य द्वि से प्रपाना दारीर बढ़ाकर एक पग सुमेर पर्वत पर रचला। दूसरा पग मानुषीतर पर्वत पर रचला। अब तीसरे पग लायक भूमि की माग उन्होंने की। सारे लोक से धानक छा गया। बिल ध्रादि चारो मत्री भय के मारे कापने लगे। वे मुनि विष्णुकुमार के चरणों में पिरकर क्षमा मानों लगे। तत्काल मुनियों के चारों और लगाई हुई धाग बुआई गई। सब लोगों ने मुनियों को पूजा की ध्रीर साधर्मीवात्सन्य के नाते परस्पर में रक्षा सूत्र वाधा। तबसे इस घटना की स्मृति में रक्षा-बन्धन का महान पर्व प्रचलित हो गया जो श्रावण क्रक्ता पूजा की उल्लासप्रवैक मनाया जाती है।

यही पर पाण्डव श्रीर कौरव हुए थे श्रीर राज्य के लिए दोनो पक्षो मे महाभारत नामक प्रसिद्ध महायुद्ध हस्रा था।

एक बार दमदत्त नामक मुनि उद्यान मे विराजमान थे। कौरव उधर से निकले। मुनि को देखते ही वे उन पर पत्थर बरसाने लगे। योडी देर बाद पाण्डव ब्राये। उन्होने मुनिराज की चरण-वन्दना की ब्रोर पत्थर हटाये। मृनि तो ध्यानलीन थे। उन्हे उसी समय केवलज्ञान हो गया।

कवि बनारसीदास के 'प्रर्थकथानक' से ज्ञात होता है कि सन् १६०० में कविवर ने यहां की सकुटुम्ब यात्रा की थी। ग्रर्थकथानक' से यह भी ज्ञात होता है कि उस काल में भी यहाँ जैन यात्रो यात्रा के लिए बराबर ग्राते रहते थे।

वर्तमान मन्दिर का भी बड़ा रोचक इतिहास है। यहां पर सवन् १८५६ मे ज्येष्ठ वदी तेरस को मेला था। इसमें दिल्ली से राजा हरसुलराय, शाहपुर से लाला जयकुमारमल आदि समाजमान्य सज्जन आये थे। सभी लोग चाहते थे कि यहां जैन मन्दिर बनना लाहिये। प्राचीन मन्दिर न्हिर हर सुकर से थे। निमयों की हालत लस्ता थी। लोगों ने राजा हरसुलराय में मन्दिर-निर्माण की प्राचैना की। राजा साहब मुगल वादशाह शाह आलम के खताची थे और उनका बढ़ा प्रभाव था। राजा साहब ने मन्दिर बनाने की स्वीकृति देदी। लेकिन मन्दिर बनने में कठिनाई यह थी कि शाहपुर के गृजर जैन मन्दिर बनाने का विरोध करते थे। यह इलाका वहसूमें के गृजर नरेश नैनिमह के अधिकार में था। राजा नैनिसह के मित्र लाला जयकुमारमल भी बहाँ मौजूद थे। राजा साहब ने उनसे प्रेरणा की कि आप नैनिसह जी से कह कर काम करा दीजिय लाला जी ने अवसर टेक्कर नैनिमह से मन्दिर की चर्चा छेड़ दी। उसमें राजा साहब को भी जिक आया। नैनिमह जी राजा साहब से कई मामलों में आभार से दवे हुए थे। अत उन्होंने मजरी देवी और मन्दिर का शिलान्याम करने बी भी स्वौकृति देदी।

दूसरे ही दिन सैकड़ो लोगों की उपस्थित में राजा नंतिसह ने मन्दिर की नीव में पाच ईट मपने हाथ से रक्षी। राजा हरमुखराय के धन थे लाला जयकुमारमल की देख-रेख में मन्दिर का निर्माण हुया। जब मन्दिर का कार्य कुछ बाकी रह गया, तब राजा साहब ने जनता की उपस्थित में समाज के पत्त्रों में हाथ जोड़कर निवेदन किया—सरदारों जितनी मेरी शक्ति थी, उनना मैने कर दिया। मन्दिर आप मबका है। इसलिये इसमें सबको मदद करनी चाहिये। वहाँ एक घडा रख दियागया। सबने उसमें अपनी शक्ति के अनुसार दान डाला। लेकिन जो घन उससे सग्रह हुआ, वह बहुत कम था। राजा साहब का उद्देश्य इतना हो या कि मन्दिर पचायती रहे और वे अहकार में मस्त न हो जायें।

सवत् १८६३ मे राजा साहब ने कलशारोहण और वेदी प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न कराया । सवत् १८६७ मे लाला जयकुमारमल ने मन्दिर का विशाल द्वार बनवाया । मन्दिर के चारो ओर पाच विशाल धर्मशालाय है ।

सन् १८५७ में गदर के समय गूजरों ने इस मन्दिर को लूट लिया। वे लोग मूलनायक पार्वनाथ की प्रतिमाभी उठाले गये। बाद में फिर एक बार मन्दिर को लूटा। नया मन्दिर दिल्ली से भगवान शान्तिनाथ की

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

प्रतिमा ले जाकर मूल नायक के रूप में विराजमान कर दी गई। उसके कारण यह शान्तिनाथ का मन्दिर कहा जाने लगा।

इस मन्दिर के पीछे एक मन्दिर और है। मन्दिर से तीन मील की दूरी पर निश्यां बनी हुई हैं। ताणे भिलते है। रास्ता कच्चा है। सबसे पहले भगवान शान्तिनाथ की निशयां है। उसमें भगवान के चरण-चिन्ह हैं। फिर कुछ दूर जाने पर एक कम्पाउण्ड मे अरनाथ और कुन्धुनाथ की निशयां हैं। इन दोनों में भी चरण-चिन्ह बने हए है। इनसे आगे एक कम्पाउण्ड मे भगवान मिल्लिनाथ की टोक है।

# ऋष्टादश परिच्छेद

### भगवान कुन्धुनाथ

जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे सीता नदी के दक्षिणी तट पर वत्स नामक देश था। उसकी सुसीमा नगरी मे राजा सिहरथ राज्य करता था। उसने ब्रयने पराक्रम से समस्त अत्रुघों पर विजय प्राप्त कर ली थी भ्रीर निष्कण्टक राज्य कर रहा था। एक दिन उसने उल्कापात होते हुए देखा। उसे देखकर उसके

निष्कण्टक राज्य कर रहा था। एक दिन उसने उल्कोपात होते हुए देखा। उस देखकर उस**क** पूर्व भव मन मे ससार के भोगो की क्षणभंगुरना की क्षोर दृष्टि गई क्षीर उसने भोगो की निस्सार

समक्रत उन्हें छोड़ने का सकल्प कर लिया। वह रोजपाट, परिवार का त्यागकर मुनि यदि-वृषभ के समीप गया और उन्हें नमस्कार कर सम्पूर्ण आरम्भ-पिराह का त्याग कर दिया। उनके साथ प्रतेक राजाओं ने भी मुनि-दीक्षा ले ली। मुनि सिहरथ गुरु के समीप रहकर घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने स्पारह अवा का ज्ञान प्राप्त किया और सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिल्तन करने लगे। फलत उन्हें नीयेंब्रूट नामकर्ष की गुण्य प्रकृति का बन्ध हो गया। आयु के ग्रन्त मे समाधिमरण कर मर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमान मे ग्रहमिन्द्र हुए 1

हस्तिनापुर नगर के कोरववशी कारयपगोत्री श्री महाराज सूरभेन थे। उनकी महारानी का नाम श्रीकाता था। महारानी ने श्रावण कृष्णा दममों के दिन कृतिका नजत मे राजि के श्रीन्मम प्रहर मे जब सर्वार्थमिद्धि के उस श्रह्मिन्द्र की ब्रायु समाप्त होने वाली थी, सोलह सुभ स्वप्त देने और बाद में मुख्न मे प्रक् गर्भ कल्याणक करता हथा हाथों देखा। तभी श्रह्मिन्द्र का वह जीव महारानी के गर्भ मे स्वतीण हुसा।

प्रात कॉल वन्दीजनों के मगलगान में महारानों को नीद खुली। स्वप्नी के प्रभाव से महारानों के मन में बड़ा उल्लाम था। उन्होंने नित्य कार्य कर न्नान किया, मागलिक बस्त्राभूषण पहुँचे ग्रीद दासियों से परिच् िटित होकर राजसमा में पथारी। उन्होंने महाराज को यथायोग्य वित्य की। महाराज ने उन्हें बड़े आदरखिंद्व वाम पाइवें में स्थान दिया। महारानों ने महाराज में अपने स्वप्तों की चर्चा करके उनके फल पूछे। महाराज ने अविध्वान से आनकर उनका फल वताया। फल मुनकर महारानों का मन हुएं से भर गया। तमी देवों ने प्राकर महाराज सुरसेन श्रीर महागाले श्रोकाता का गुमें करवालक मचन्या श्रीकोष किया श्रीर पुत्रा की।

नी मास ब्यतीत होने पर वैशास शुक्ता प्रतिपदा के दिन आरंग्य योग में महारानो ने पुत्र प्रस्व किया। उस समय इन्द्र और देव आये और बालक को नेकर सुमेश पर्वत पर ने गये। वहां क्षीरसागर के जल से उस दिख्य बालक का अभिषेक किया, उसका दिख्य वस्तालंकारों से प्रशार किया। उसके उसकी है के उसका दिख्य कर साम प्रशास किया। उसके उसकी है के स्वार्ध के साम दिख्य है कि साम दिख्य कर किया है किया है

जन्म कल्याणक नाम कुन्युनाय रक्ष्वा। उसके चरण में बकरेका चिन्ह था, जिस पर इन्द्र को सबप्रथम दृष्टि पड़ी। इसलिये उस बालक का सार्केतिक चिन्ह वकरा माना गया। फिर इन्द्र भीर देव बालक को बापिस लाये और उसे माता-पिना को सोपकर आनन्दोत्सन किया। पिना ने भी नगरों में धूमधाम के साक बालक का जन्मोस्सव मनाया। देव लीग उत्सव मनाकर अपने अपने स्थान पर चले गये।

शान्तिनाथ तीर्थेक्कर के मोक्ष जाने के बाद जब आबा पत्य बोत गया, तव कुम्युनाथ भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी काल मे सिम्मिलित थी। उनकी आयु पचानवें हजार वर्ष थी। उनका शरीर पंत्रीक पत्रुष उन्तत था। सुवर्ण के समान उनके शरीर की कार्ति थी। जब तेईस हजार सात सी बीक्सा करुयाजक पत्रास वर्ष कुमारकाल के व्यतीत हो गए, तव पिता ने उनका राज्याभिषक और योग्य कन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया। राज्य करते हुए इतना ही काल ब्यतीत हो गया, तब उनकी आयुधशाक्षा में चक आदि शस्त्र तथा चकवर्ती पद के योग्य अन्य रत्न और सामग्री प्राप्त हुई। उन्होंने विशाल सेना लेकर भरत क्षेत्र के छह खण्डो पर विजय प्राप्त कर चकवर्ती पद प्राप्त किया। सारे भरत क्षेत्र के बत्तीस हजार मुकुटबढ़ राजा उनके झाजानुवर्ती थे। उन्हें समस्त सासारिक भोग उपलब्ध थे। भोग भोगते हुए और साम्राप्य लक्ष्मी का भोग करते हुए उन्हें तेईस हजार सात सौ पचास वर्ष बीत गये। वे तीर्थकर थे, चकवर्ती थे और कामदेव थे। उनका रूप, वैभव, और पुष्य असाधारण था। कोई ऐसा सासारिक मुख नही था, जो उन्हें समप्त था।

एक दिन वे वन विहार के लिये गये। मत्री उनके साथ थे। उन्होंने देखा — एक निर्मन्थ दिगम्बर मुनि आतापन योग से स्थित है। उन्होंने उनकी ओर सकेत करके मत्री से उनकी प्रशसा की — देखो मत्रोवर 'ये मुनि कितना घोर तप कर रहे हैं। मत्री ने नतमस्तक होकर मुनिराज की वन्दना की और प्रभु से पूछा — देव! इतना क्रांठिन तप करके इनको क्या फल मिलेगा? 'प्रभु बोले — ये मुनि कर्मों को नष्ट करके इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेगे। जो परिस्रह और आरम्भ का त्यांग करते है, व ही ससार के परिश्रमण से मुक्ति प्राप्त करते है। ससार-भ्रमण का कारण यह आरम्भ-परिस्रह ही है।'

बस्तुतः भगवान ने मत्री को जो कुछ कहा था, वह उपदेश मात्र नहीं था, अपितु भगवान के सतत चिन्तन को उस दिशा का सकेत था, जो सासारिक भीग भीगते हुए भी वे सासारिक भीगों की व्यथंता, ससार के सक्कर और आस्मा के निकास के सम्बन्ध में निरत्तत किया करते थे। वास्तव में वे भोगों ने कभी लिप्त नहीं हुए। वे भोगों का नहीं, भोग्य कमां का भोग कर रहे थे और चिन्तन द्वारा भीग-काल को अरुप कर रहे थे। एक दिन इस चिन्तन के कम में उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। इससे उन्हें आत्मज्ञान हो गया। चिन्तन के फलस्वरूप उन्हें भोगों से प्रश्चित हो गई और उन्होंने दीक्षा लेने का निश्चय किया। लोकान्तिक देवों ने आकर भगवान की वरना की और निवेदन किया—'धन्य है प्रभु आपने निश्चय को। अब आप धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन की जिया सकार के दुखी प्राणी आपकी और आशा भरी नियाहों से निहार रहे हैं।

भगवान ने अपने पुत्र को राज्य का भार सोप दिया। देवताओं ने शिविका लाकर उपस्थित की और प्रभु उस विजया पालकी में बैठकर नगर के बाहर सहेतुक वन मे पहुँच और वहाँ अपने जन्म-दिन —वैशाल शुक्ला प्रतिपदा के दिन क्विका नक्षत्र में साथकाल के समय बेला का नियम लेकर एक हजार राजाओं के साथ उन्होंने सम्पूर्ण पापी का परिस्याग करके दीका ग्रहण कर ली। उसी समय उन्हें मन पर्ययक्षान उत्पन्न हो गया। देवों ने भगवान का दीक्षा कल्याणक उत्सव मनाया।

दूसरे दिन विहार कर प्रभु हस्तिनापुर नगर मे प्रधारे। वहाँ राजा धर्ममित्र ने झाहार देकर प्रभु का पारणा कराया। देवों ने पचाश्चर्य किये।

विविध प्रकार के घोर तप करते हुए भगवान ने छदमस्य अवस्था के सोलह वर्ष बिताये । फिर विहार करते हुए वे दीक्षा-वन मे पद्यारे । वहाँ तिलक वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर विराजमान हो गये । वही चैत्र

शुक्ला तृतीया के दिन सार्यकाल के समय कृत्तिका नक्षत्र में मोह का नाश करके केवलज्ञान कैवलज्ञान प्राप्त किया। तभी हुएँ और भाव-भक्ति से युक्त देव और इन्द्र आये। कुबेर ते समदसरण की रचना की। उससे गन्धकुटी में अशोक बुक्ष के नीचे सिहासन पर विराजमान होकर भगवान ने धर्म का स्वरूप देवों, मनष्यों और तियुची को सनाकर धर्मनीय की स्थापना की और तीयुची कर

भगवान ने धर्म का स्वरूप देवो, मनुष्यो और तियंचों को सुनाकर धर्म-तीर्थ की स्थापना को और तीर्थकर पद की सार्थकता की।

भगवान का संघ—भगवान ने चतुर्विध सब की स्थापना की। उस सघ मे स्वयम्भू धादि पेतीस गणधर थे। ७०० मुनि पूर्व के ज्ञाता थे। ४३१४० शिक्षक, २४०० अवधिज्ञानधारी, ३२०० केवलज्ञानी, ४१०० विकिया ऋदि के धारक, ३३०० मन प्रयंथज्ञानी और २०४० सर्वश्रेष्ठ वादी थे। इस प्रकार ६०००० मूनि उनके सघ में थे।

भगवान कृत्युनाय १६५

भाविता प्रादि ६०३५० आर्यिकाये थी। ३००००० श्राविकाये थी और २००००० श्रावक ये। ग्रसस्यात देव-देवियां और सस्यात तिर्यंच थे।

परिनिर्माण—भगवान धर्मोपरेश करते हुए भनेक देशों मे धर्म विहार करते रहे। जब उनको भाष्र में एक मास शेष रह गया तौ भगवान सम्मेदशिखर पद्यारे। वहां उन्होंने एक हजार मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख शुक्ला प्रतिभद के दिन रात्रि के पूर्व भाग में कृत्तिका नक्षत्र का उदय रहते हुए समस्त कमी का नाश कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गये।

यक्ष-यक्षिणी-मापका सेवक गन्धर्व यक्ष और जया यक्षिणी थी।



## एकोनविंशति परिच्छेट

#### भगवान अरनाथ

जम्बद्धीप मे सीतानदी के उत्तर तट पर कच्छ नामक देश था। उसमे क्षेमपूर नगर था, जिसका श्रिधपित धनपति नामक राजा था । वह प्रजा का रक्षक था, प्रजा उसे हृदय से प्रेम करती थी । उसके राज्य में राजा और प्रजा सब लोग अपनी-अपनी वित्त के अनुसार त्रिवर्ग का सेवन करते थे, अत धर्म की परम्परा पुर्व भव निर्बाध रूप से चल रही थी। एक दिन राजा भगवान अर्हन्नन्दन तीर्थकर के दर्शनो के लिए

गया और उनका उपदेश स्नकर उसके मन मे आत्म-कल्याण की भावना जागृत हुई। उसने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और भगवान के निकट जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। वह भगवान के चरणों मे रहकर तप करने लगा तथा शीघ्र ही ग्यारह अ ग का पारगामी हो गया । वह निरन्तर सोलह कारण भावनाओं का चिन्तर करता था। फलत. उसे तीर्थंकर नामक सातिशय पुण्य प्रकृति का बन्ध हो गया। अन्त मे प्रायोपगमन मरण करके

जयन्त नामक अनुत्तर विमान मे श्रहमिन्द्र पद प्राप्त किया।

कुरुजागल देश के हस्तिनापुर नगर मे सोमवश के भूषण काश्यप गोत्री महाराज सुदर्शन राज्य करते थे। उनकी महारानी मित्रसेना थी। जब उस अहमिन्द्र की आयु में छह माह शेष थे, तभी से महाराज के महलों में रतन-वर्षा होने लगी। जब अहमिन्द्र की आयु समाप्त होने वाली थी, तभी महारानी ने फाल्गून शुक्ला तृतीया के दिन रैवती नक्षत्र मे रात्रिके अन्तिम प्रहर मे तीर्थकर जन्म के सुचक सोलह स्वप्न देखे तथा

गर्भावतरण

स्वप्नो के अन्त मे उसने मूख मे एक विशालकाय हाथी प्रवेश करते हुए देखा। तभी अहिमन्द्र का जीव स्वर्ग से चयकर महारानी के गर्भ मे आया। प्रात काल हान पर महारानी स्नानादि से निवृत्त होकर श्रुगार करके महाराज के निकट पहुँची और महाराज के वाम पाइवें में ग्रासन ग्रहण करके उन्होंने राप्त में देखे हुए अपने स्वप्नो की चर्चा उनसे की तथा उनसे स्वप्नों का फल पछा। महाराज ने अवधिज्ञान से विचार कर कहा—देवी । तुम्हारे गर्भ मे जगत का कत्याण करने वाले तीर्थंकर भगवान अवतरित हुए है । फल सूनकर माता

को अपार हर्ष हुआ। तभी देवो ने आकर भगवान के गर्भ कल्याणक का उरसव किया। नौ माह ब्यतीत होने पर महारानी मित्रसेना ने मगसिर शक्ला चतुर्दशी के दिन पृष्य नक्षत्र मे एक हजार

माठ लक्षणों से सुशोभित और तीन ज्ञान का घारी पुत्र उत्पन्न किया। उनके जन्म से तीना लोकों के जीवों को शान्ति का अनुभव हुआ था। उस असाधारण पण्य के स्वामी पत्र के जन्म लेते ही चारो प्रकार

के देव और इन्द्र अपनी-अपनी देवियो और इन्द्राणियों के साथ तीर्थकर बोलक का जन्म जन्म कल्याणक कल्याणक महोत्सव मनाने वहाँ आये । वे पत्र को समेरु पर्वत पर ले गये और वहाँ क्षीरसागर

के जल से परिपूर्ण स्वर्ण कलशो से उन्होंने बालक का अभिषेक करके महान उत्सव किया। उत्सव मनाकर वे लोग पुनः हस्तिनापुर आये । इद्राणी ने बालक को माता को सोपा । इन्द्र ने माता-पिता से देवो द्वारा मनाये गये उत्सव के समाचार सुनाये । सुनकर माता-पिता अत्यन्त हर्षित हुए । फिर उन्होने पत्र-जन्म का उत्सव मनाया । सौधमेन्द्र में बालक का नामकरण किया और उसका नाम अरनाथ रक्खा। बालक के एक हजार आठ लक्षणों में से पैर मे क्ते हुए मीन चिन्ह पर ग्रभिषेक के समय इन्द्र की दृष्टि सबसे पहले पड़ी थी। इसलिए अरनाथ का लाक्षणिक चिन्ह "मीम" ही माना गया। भगवान के शरीर का वर्ण सुवर्ण के समाने था।

भगवान भरनाथ १६७

भगवान कुन्युनाय के मोक्ष जाने के बाद जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पत्य का चतुर्ष भाग बीत गया, तब धरनाथ भगवान का जन्म हुधा था। उनकी ध्रायु भी इसी काल मे सम्मिलत थी। उनकी ध्रायु चौरासी हजार वर्ष की थी। तीस घनुष ऊँचा उनका शरीर था। कामदेव के समान उनका रूप था। ऐसा लगता था, मानो सौन्दर्य की समग्र सचित निर्घिस ही उनके शरीर की रचना हुई हो।

प्रभु धीरे-धीरे यौवन की घ्रोर वढ रहे थे। जब उनकी कुमार ध्रवस्था के इक्कोस हजार वर्ष बीत गये, तब पिता ने उन्हें राज्य सौप दिया। उनका विवाह ध्रनेक सुलक्षणा सुन्दर कन्याघ्रो के साथ कर दिया। वे इक्कीस हजार वर्ष तक मण्डलेश्वर राजा के रूप मे शासन करत रहे। तब उन्हे नौ निधियां ग्रौर चौदह रस्न

वप तक मण्डलस्पर राजाक रूप म साराम भरत रहातव उन्हमा। नावया आर चादहरतम् इक्षिम कल्याणकः मिले। उन्होने सम्पर्णभरत क्षेत्रको जीतकर चत्रवर्ती-पद प्राप्त किया। उन्हेचकवर्ती-पट

के योग्य सम्पूर्ण वैभव प्राप्त था। इस प्रकार भोग-भोगते हुए जब ब्रायु का तीसरा भाग बाकी रह गया ब्रार्थात जब स्ट्रार्ट्ट हुआर बर्ष की ब्रायु बाकी थी, तब उन्होंने एक दिन देखा — तारदक्ष्तु के बादल क्षाकाश में इघर-ज्यर तेर ते डोल रहे हैं। वे प्रकृति के इस सलीने रूप को निहार रहे थे कि देखते-देखते बादलो का नाम तक न रहा, वे ब्रक्समात् ही ब्रद्ध्य हो गये। इस दृष्य का भगवान के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इस दृश्य से उन्हें जीवन की वास्तविकता का ब्रन्टबॉध हुआ। उन्होंने तभी निक्चय कर लिया कि ब्रब इस जीवन का एक भी समूल्य क्षण भोगों में व्यय नहीं करना है, ब्रभी नो ब्रास्त-कत्याण करना है ब्रीर जीवन क्षण पल बनकर छोजता जा रहा है। तभी लीकान्तिक देवो ने ब्राक्त उनके सर्द्यवारों का समर्थन किया थीर जगरकत्याण के लिए तीय-प्रवान का समुरीध करके वे ब्रप्त ने क्षाक उनके सर्द्यवारों का समर्थन किया थीर जगरकत्याण के लिए तीय-प्रवान का सुरीध करके वे ब्रप्त ने की लीट गये। भगवान ने फिर जरा भी विलम्ब नही लगाया। उन्होंने प्रपत्त ने का सुरीध करके वे ब्रप्त ने की लीट गये। भगवान ने फिर जरा भी विलम्ब नही लगाया । उन्होंने प्रपत्त ने का प्रपत्त का ना स्पत्त के सुपत ने का त्र स्वत्त का निवस लेकर सम्प्र एक हजार राजधी के साथ दीक्षा ले ली। दीक्षा धारण करते ही वे बार झान के धारी हो गये। देवों ने भगवान का दीक्षा कत्याणक उत्तव सनाया।

भगवान पारणा के लिए चत्रपुर नगर मे पधारे। वहाँ राजा ध्रपराजित ने भगवान को प्रामुक धाहार देकर श्रक्षय पुष्य सचय किया। देवो ने पचादचर्य किये। श्राहार लेकर भगवान विहार कर गये श्रोर तपस्या करने स्रोतः।

भगवान नाना प्रकार के कठिन तप करते हुए बिहार करते हुए दक्षा वन मे पधारे और एक ग्राम्रवृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर पद्मासन मुद्रा में ध्यानाच्ढ हो गये। वे शुक्लध्यान द्वारा घातिया कर्मों का उन्सूलन करने लगे। वे श्रप्रमत्त दशा में श्राठवें, नीवें और दसवें गुणस्थान में पहुँचकर क्षपक श्रेणी में

केवलज्ञान कल्याणक धारोहण करके वारहवे गुणस्थान में पहुँचे। बारहवे गुणस्थान के प्रारम्भिक मात में उन्होंने मीहनीय कर्म का नाश कर दिया और उसके उपान्य समय में उन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण भी हो धन्तराय कर्म का नाश किया। इस प्रकार उन्हें कातिक गुक्ला द्वारशों के दिन रेवती नक्षत्र में सायकाल के समय अनत्त्वज्ञान, अनत्त्वरहांन, अनत्त सुख और अनत्त्व वीर्य नामक चार शायिक गुण प्रगट हुए। वे सर्वेक, सर्वदर्शी वन गये। तीर्थकर नाम कर्म के उदय से उन्हें अप्ट प्राप्ताहांचे की प्राप्ति हुई। देवों ने धाकर भगवान के केवलज्ञान कल्याणक की पूजा की और देवों द्वारा निर्मित सम्बन्धण सभा में देवों, मानवों और तिर्यचों को उन्होंने अपना प्रव्याणक की पूजा की भी सुनकर अनेक मनुष्यों को कल्यालक स्थापक किया, अनेक मनुष्यों और तिर्यचों ने श्रावक के वत प्रकृष किये, अनेक जोवों को सम्बन्दन की प्राप्ति हुई।

भगवान का परिकर — भगवान ने चतुर्विष्ठ संघ की पुनः स्थापना की। उनके सब में कुम्भायं धादि तीस गणधर थे, ६१० ग्यारह ग्रंग चौदह पूर्व के वेता थे, ३५८३५ सूक्ष्म बुद्धि के घारक शिक्षक थे, २८०० श्रव्धज्ञानी थे, २८०० केवलज्ञानी थे, ४३०० विकिया ऋदिषारी थे, २०४५ मनः प्रययज्ञानी थे, १६०० श्रेष्ठ वादी थे। इस श्रकार कुल मुनियों की सक्या १०००० थीं। यक्षिला झादि ६०००० ग्राजिकाये थी। १६०००० श्रावक भीर ३००००० शाविकाये थी। ग्रसस्यात देव ग्रीर सस्यात तिर्यंच उनके भवन थे। निर्वाण कत्याणक— भगवान बहुत समय तक अनेक देशो में विहार करते हुए धर्मोपदेश द्वारा अनेक जीवों का कत्याण करते रहे। जब उनकी झायु एक माह शेष रह गई, तब उन्होंने सम्मेद शिखर पर जाकर एक हजार मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया और योग निरोध करके चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पूर्व भाग में अधातिया कर्मों का नाश करके निर्वाण प्राप्त किया। उसी समय इन्द्रों ने फ्रांकर भगवान के निर्वाण कत्याणक की पूजा की और स्तृति की।

यक्ष-यक्षिणी-भगवान अरनाय का सेवक महेन्द्र यक्ष और सेविका विजया यक्षी थी।



# सुभौम चक्रवर्ती

भरत क्षेत्र में भूपाल नाम का एक राजा था। एक बार क्षत्रुओं ने राजा भूपाल के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में भूपाल हार गया। अपनी पराजय से वह इतना खिल्ल हुआ कि उसने ससार से विरक्त होकर सम्भूत नामक मुनिराज के समीप मुनि-दीक्षा ले ली घीर घोर तप करते पूर्व भव लगा। किन्तु उसके मन से पराजय की शत्य निकल नहीं सकी और उसने कथायवश यह निदान किया कि अगर मेरे तप का कुछ फल हो तो मैं आगामी भव में चक्रवर्ती बन्ने।

मिष्यात्वका उसने ऐसानिन्य विचार किया। वह तप करता रहा किन्तु उसका यह तप मिथ्या तप या। आयु के अन्त में वह समाधिमरण करके महाशुक्र स्वर्गमें ऋद्विधारी देव बना। वह सोलह सागर तक स्वर्गके सुखो का सानन्द भोगकरता रहा।

परसुराम को जन्म—कोशल देश की अयोध्या नगरी मे इक्ष्वाकुवशी राजा सहस्रबाहु राज्य करता था। उसकी महारानी का नाम चित्रमती था। चित्रमती कान्यकुब्ज नरेश पारत की पुत्री थी। रानी के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुलवीर रक्खा गया।

राजा सहस्त्रबाहु के काका शतबिन्दु की स्त्री का नाम श्रीमती था। श्रीमती राजा पारत की बहन थी। उनके जमदीना नामक एक पुत्र था। पुत्र उत्पन्न होने के कुछ समय बाद ही शीमती का देहान्त ही गया। जम-दीन जब बढा हुआ तो उसे मौं का अभाव खरकने लगा। बढ़ बढ़त दुवी रहने लगा। इसलिये विरक्त होकर बढ़ तापस बन गया और तप करने लगा। उसके सिर पर जटाओं का गुरुस बन गया और मुख दाढी मूंछ से भर गया।

दो देव, जिनमें एक सम्यावृष्टि था और दूसरा मिथ्यावृष्टि, तापस जनो की परीक्षा लेने के लिये चिड़ा-चिडिया का रूप बना कर आये। जमदीन ऋषि समाधि में लीन थे। अवसर देखकर चिड़ा-चिडिया ने ऋषि की दाढ़ी में ही बसेरा कर लिया। कुछ समय बाद चिड़ा बना हुआ सम्यावृष्टि देव चिड़िया से बोला— प्रिये । मैं दूसरे वन में जाता हूं। जब तक मैं वापिस न आऊँ, तब तक तुम यही पर रहना। चिडिया बोली— मुफे तेरा विद्वास नहीं है। यदि तुभे जाना है तो सोगच्च देजा। चिड़ा बोला— 'अच्छी बात है। लेकिन क्या सोगच्च दूँ।' चिडिया बोली— 'तू यह सीगच्च दे कि यदि मैं न आऊँ तो इस तापस को गति को प्राप्त होऊँ।'

ऋषि इस वार्तालाप को सुन कर अत्यन्त कृद्ध हो गये। उन्होंने चिडा-चिडिया को हाथों में पकड लिया और बोले—'घोर तप के फलस्वरूप मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने वाली है, तुमने उस लोक का तिरस्कार क्यों किया?' चिडा वोला—'हम सृद्ध प्राणी है, आप हम पर कोध न करे। किन्तु आपने क्या कभी यह विचार भी किया है कि हतनी चोर तपस्या के पश्चात् भी आपको अच्छी गति मिलने वाली नही है। 'अपुत्रस्य गतिनांस्ति' यह क्ष्या-चिक्य है अप्यान्त पुराप्ति में सिक्य है कि हतनी चोर तपस्या के पश्चात् भी सिलती। आप तो जन्म से ही ब्रह्मचयं ब्रत का पालन कर रहे हैं। आपको कोई सन्तान तो होगी नहीं, फिर आप सद्गति की आशा कैसे कर रहे हैं?

विडा के बचन सुनकर जमदिन ऋषि सोच में पड़ गये — 'निश्चय ही ये पक्षी ठीक कहते हैं। ये तो मेरे उपकारी हैं। मुझे दिवाह करके सत्तानीरपित करनी चाहिये। यह विचार कर उन्होंने पक्षियों को मुक्त कर दिया स्मीर वे कान्यकुल्ज नरेश पारत के यहाँ पहुँचे। पारत ने अपने भानजे के लक्षण देखे तो उसे सन्देह हुआ के स्मीर वे कान्यकुल्ज नरेश पारत के यहाँ पहुँचे। पारत ने अपने भानजे के लक्षण देखे तो उसे सन्देह हुआ — मेरे सी पुत्रियां है। उनमें से पुन्हें जो स्वीकार करे, उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूँगा। जमदिन कन्याग्रों के पास गया। किन्तु उसकी तपोदम्य भगवर प्राकृति को देखतर कन्याय या तो भाग गई या फिर भव के मारे सजाहीन हो गई। किन्तु एक छोटी कन्या कुनुहलवंश खड़ी देखती रही। जमदिन राजा की आजा से उसे नेकर चल दिये ब्रीर उसके साथ विवाह करके रहने लगे। उस कन्या का नाम रेणका था।

यथासमय उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए-इन्द्र भ्रीर स्वेतराम । दोनो ही सुलक्षण, रूपवान् भ्रीर वीर थे ।

एक दिन जमदिग्न के आश्रम में आरिजय नामक मुनि आये। वे रेणुका के बड़े भाई थे। रेणुका ने मुनि की वन्दना की। मुनि ने उसे उपदेश दिया, जिससे रेणुका ने सम्यग्दशंन घारण किया। मुनि ने चलते समय कामघेनु नामक विद्या और मत्रपुत फरशा दिया और वहाँ से चले गये।

कुछ दिन परचात् सपने पुत्र कृतवीर के साथ राजा सहस्रबाहु जमदिन के स्नाध्म मे झाया। जमदिन ने स्नाध्म से भोजन का सायह किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। जमदिन ने स्नाध्मातों को सुखादु भोजन कराया। भोजन करने कृतवोर ने अपनी मोसी रेणुका से पूछा— एसा सुस्वाद प्रदूरस व्यवन तो राजाम की भी दुर्जभ है। फिर बन मे रहने बाले साथ लोगों ने ऐसा दुर्जभ हो से प्राप्त की। रेणुका ने सरलता-वश कामधेनु विद्या की प्राप्ति का सब बात उसे बता दी। मुनकर कृतवीर बोला— ससार मे श्रेष्ठ वस्तु राजा की होती है। यह कहकर वह जबदंस्ती कामधेनु के कर जाने लगा। तब जमदीन क्या उसे रोका के लिये रास्ता रोक कर खड़े हो गये। कृतवीर ने कांध मे भरकर जमदीन को मार दिया और सपने नगर की भोर चला गया।

. पति की मत्यू से रेणका शोकाकूल होकर विलाप करने लगी।

परगुराम द्वारा सहस्त्रबाहु का सहार — जब दोनो पुत्र वन से कन्दमूल फल लेकर लीटे तो माता का कदन सुनकर वे बड़े दु खित हुए। पूछने पर उन्हें सारा बुनान्त जात हुआ। सब बात सुनकर उन्हें भयकर कोच आया। माता को सान्त्वना देकर फरशा लेकर दोनो भाई मुनिकुमारों को साथ लेकर वहां से चल दिवे और वे अयोध्या नगरी में पहुँचे। वहाँ उनका राजा के साथ भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में इन्द्र राम ने फरशे के प्रहार से सहस्रबाहु का वध कर दिया तथा वह सहस्रबाह की शेष सन्तानों को मारने में युद्ध गया।

चित्रमती महारानी के बड़<sup>क</sup> भाई शाण्डित्य तापस को पता चल गया कि इन्द्र राम, जिन्हे परशु के कारण लोग परशुराम कहने लगे थे, सहस्रवाहु के वश का उच्छेद करने के लिये दृढप्रतिज्ञ है। शाण्डित्य राजप्रासाद में पहुँचा और रानी चित्रमती को लेकर गुप्तमार्ग से निकल गया और वन मे सबन्ध मुनिराज के समीप छोड स्राया।

रानी चित्रमती उस समय गर्भवती थी। गर्भ-काल पूरा होने पर वन में उसने तेज से देदीप्यमान पुत्र को जन्म दिया। वह भूमि का ब्रास्लेषण करता हुब्रा उत्पन्त हुब्रा था। बालक महान पुण्यवान था। वन देवता उसकी

रक्षा करते झीर लालन-पालन करते थे। एक दिन रानी ने मुनिराज से बालक का मक्किय सुभीम का जन्म पूछा। अवधिज्ञानी मुनि बोले — पुत्री। तेरा यह पुत्र समस्त भरत क्षेत्र का म्राधिपति चक-वर्ती बनेगा। चक्रवर्ती होने की पहचान यह है कि यह सोलहवे वर्ष में जब कढ़ाई में उचक हुए भी में सिकते हुए गरम पुत्रो को निकाल कर खालेगा, तब समक्रना कि उसके चक्रवर्ती बनने का काल मा गया।

है। मुनि महाराज की यह भविष्यवाणी सुनकर माता को बढी सान्त्वना और शान्ति प्राप्त हुई।

सुभीम को बक्तवर्ती-पद की प्रास्ति—कुछ काल पश्चात् शाण्डिल्य तापस झाकर अपनी बहुन चित्रमती धीर सालक को झपने घर ले गया। चुकि बालक पृथ्वी का झालिगन करता हुआ उत्पन्न हुआ था, इसलिये उसका नाम सुभीम रक्का गया। बालक धीर-धीरे बड़न तगा। जब वह विद्या प्रहण करने योग्य हुआ तो उसे शास्त्रों और शक्तों की शिक्षा देने की ज्यस्था कर दी। इस प्रकार बालक ने कमशः सोलहुवें वर्ष में परार्पण किया। पिता के सहार से कृद हुए रेणुका-पुत्रों ने प्रतिज्ञा की कि हम इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर देगे धीर उन्होंने इक्कीस बार क्षत्रियों का समूल नाश किया। उन्होंने धपने हाथों से मारे हुए राजाओं के सिर काटकर खम्भों में सदका रखें थे। इस प्रकार दोनों भाई क्षत्रियों का विनाश करके राज्यतक्ष्मों का निविच्न भोग कर रहे थे। एक दिन निमित्तज्ञानी ने परशुराम से कहा-अपका शत्रु उत्पन्न हो गया है, इसका प्रतीकार कीजिये। शत्र के पहचानने का उपाय यह है कि धापने मारे हुए राजाओं के जो दांत इक्ट्ठे किये है, वे जिसके लिये भोजन रूप परिचात हो जायेंगे, समक्ष लीजिये, वहीं धापका शत्रु है।

निमित्तज्ञानी के बचन सुनकर परशुराम को बड़ी चिन्ता उत्पन्न हो गई। उन्होंने अविलम्ब भोजनशाला खुलवादी और घोषणा करवादी कि कोई भी व्यक्ति इस भोजनशाला में निःशुल्क भोजन कर सकता है। तथा कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि जो भोजन का इच्छुक आवे, उसे पात्र में रक्ले हुए दांत दिखा कर भोजन कराया जाय। इस प्रकार प्रति दिन अनेक लोग भोजन के लिये आने लगे।

एक दिन सुभीम ने अपनी माता से अपने पिता के बारे मे पूछा। माता ने वहे दूख के साथ असके पिना के साथ परजुराम ने जो व्यवहार किया था, वह विस्तारपूर्वक सुना दिया तथा यह भी बना दिया कि हम लोग अज्ञात-वास कर रहे हैं। सुनकर मुभीम ने अपने पिना की मृत्यु का प्रतिषोध लेने का सकल्प किया और तत्काल कुछ राज-कुमारों के साथ परिवाजक वेदा धारण करके अयोध्या की और चल दिया। अयोध्या मे उसके पहुँचने से पहले ही नगर में नाना प्रकार के अपशक्त कीर अमगल सुचक चिन्ह प्रगट होने लगे। नगर रक्षक देवना रुदन करने लगे, पृथ्वी काप उठी, दिन मे तारे दिखाई देने लगे। नगरवासी ही नहीं, परशुराम भी इन अमगल चिन्हों के कारण चिन्ला मे पड़ गये।

सुभौम भगवान घरनाथ के तीर्थ मे उत्पन्न हुम्रा था । वह घाठवाँ चक्रवर्ती था । उसकी घायु साठ हजार वर्ष की थी । उसकी घ्रवगाहना घ्रट्ठाईस घनुष थी । सुवर्ण के समान उसके शरीर की कान्ति थी ।

परणुराम की मृत्यु के बाद सेना ने युद्ध बन्द कर दिया। सुभौम ने सबको स्रभय दान दिया। तभी उनके शेष तैरह रत्न स्रौर नो निधियां प्रगट हो गई। वे छह खण्ड का स्राधिपत्य पाकर चक्रवर्ती बन गये स्रौर चिरकाल तक इस प्रकार के भ्रोग भोगते रहे। उनके पास चत्रवर्ती पद की सम्पूर्ण विभूति थी।

सुभौम का एक रसोइया था अमृत रसायन। एक दिन रसोईया ने चक्रवर्ती को रसायना नामक स्वादिष्ट कड़ी परोसी। किन्तु चक्रवर्ती यह नाम सुनते ही रसोइया से कुपित हो गया। उसके आदेश से रसोइया को कठोर दण्ड दिया गया, जिससे वह अधमरा हो गया। उसने भी कोध में निदान किया कि मैं इससे बदला लूँगा। वह मरकर अहत पुष्प के कारण ज्यांतिस्क देव बता। उसे अवधिकान से अपने पूर्वभव के वेर का स्मरण ही आया। वह बदला लेने की इच्छा से ख्यापारी का वेष घारण कर आया और वडे स्वादिष्ट फल सम्राट को भेट किये। इस प्रकार विभिन्न प्रतिदिन माता और राजा को वे ही फल भेट करता। राजा को वे फल वडे स्वादिष्ट लगते थे। एक दिन वह फल नहीं लाया। राजा ने इसका कारण पूछा तो उस देव ने उत्तर दिया— महाराज ! वे फल तो समाप्त हो गये। अब वे मिल भी नहीं सकते। जिस वन से मैं वे फल लाया था, उनकी रक्षा एक वनदेवी करती है। उसे प्रसन्न करके ही वे फल प्राप्त हो सकते है। यदि आपको वे फल प्रिय है तो आप मेरे साथ उस वन में चलिये और इच्छानुसार फल खाइये।

चक्रवर्ती ने उसके साथ चलना स्वीकार कर लिया। मित्रयों ने चक्रवर्ती को रोकना भी चाहा, किन्तु वह नहीं माना और उस छद्मवेधी देव के साथ जहाज द्वारा चल दिया। वास्तव मे चक्रवर्ती का पुण्य समाप्त हो गया था। महलों से निकलते ही चक्रवर्ती के चक्र ग्रादि रत्न भी चल गये। वह देव चक्रवर्ती के जहाज को गहरे समुद्र में ने गया। वहाँ उस देव ने पूर्वभव के रसोइया का रूप बनाकर चक्रवर्ती को ग्रपने प्रतिशोध की योजना बताई ग्रीर फिर चक्रवर्ती को भयकर पीडा देकर मार डाला। चक्रवर्ती भयकर रीष्ट भ्यान के कारण नरक मे गया।

सभौम चक्रवर्ती स्राठवाँ चक्रवर्ती था।

# पुण्डरीक नारायण, निशुम्भ प्रतिनारायण

पूर्व भव—भगवान ग्ररनाय के तीर्थ मे नन्दिषेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण ग्रीर निशुस्भ प्रतिनारायण हए । ये छठ नारायण, प्रतिनारायण थे ।

ुण्डरीक का जीव पहले तीसरे भव मे राजकुमार था। मुकेतु न।मक राजा से अपमानित होकर उसने अपने अपमान का बदला लेने का निदान बन्ध किया। अपने अपमान से दुखी होकर उसने दीक्षा ले ली। वह घोर तप करने लगा, किन्तु वह तपस्या करके भी मन से अपमान की शल्य दूर नहीं कर सका। वह मरकर पहले स्वयं मे देव हुआ।

भरत क्षेत्र मे चशपुर नामक नगर था। उस नगर का स्वामी इध्वाकुवशी राजा वरमेन था। उसकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। उस देव का जीव झायु के धन्त मे लक्ष्मीमती रानी के गर्म मे झाया झीर उत्पन्न होने पर उसका नाम पुण्डरीक रक्खा गया। इसी राजा की वैजयन्ती रानी से नन्दियेण नामक पुत्र हुआ। इन दोनों की झायु छप्पन हुजार वर्ष की थी, शरीर छब्बीस धनुष ऊँचा था। दोनों भाइयों मे स्वभावत-बडा प्रमुखा।

मुकेतु का जीव प्रतेक योतियों में भ्रमण करता हुया निशुम्भ नाम का राजा बना। वह महा श्रीभमानी श्रीर बड़ी कूर प्रकृति का था। सम्पूर्ण राजाओं को उसने बहा में कर तिया था और राजा लोग उसके नाम से हो कापते थे। उन दिनो राजकुमार पुण्डरीक क्षीर नित्यं प्रकृत के पात नित्यं से हो कापते थे। उन दिनो राजकुमार पुण्डरीक के साथ कर विया । ति को से कि से उनित्यं का प्रभाव निरन्त वह रहा था। इससे निशृम्भ पुण्डरीक का ध्रकारण शत्रु बन गया भीर उसे दण्ड देने के लिये उचित बहान की प्रतीक्षा में था। तभी एक घटना घटित हो गई। इन्द्रपुर के राजा उपेन्द्रमेन ने अपनी पुत्री पद्मावनी का विवाह पुण्डरोक के साथ कर दिया। नित्यं नो कोई वहाना चाहना था। उसने एक चतुर दूत पुण्डरीक के पास भेजा और उसमें पद्मावती को देने का झादेश दिया। दोनो भाइयों ने दूत का अपभान करके निकाल दिया। निशुम्भ ने जब यह मुना तो वह मारे कोध के भ्राग बबूला हो गया और विशाल सेना सजकर पुण्डरीक के साथ युद्ध करने चल दिया। दोनो भाइयों ने मार के भ्रागे नहीं ठहुर सकी। तब निशुम्भ स्वयं पुण्डरीक के साथ युद्ध हुया। निशुम्भ की सेनाये दोनो भाइयों की मार के भ्रागे नहीं ठहुर सकी। तब निशुम्भ स्वयं पुण्डरीक के साथ युद्ध करने भ्रागे भाग्री भित्राव्यं के युद्ध होने लगा। तब कोध मे

भरकर निशुम्भ ने पुण्डरीक के ऊपर देवाधिष्ठित चक्र फंका। किन्तु चक्र प्रदक्षिणा देकर पुण्डरीक की दाई भुजा पर आकर ठहर गया। तब पुण्डरीक ने चक्र लिया और उसे निशुम्भ के ऊपर चला दिया। निमिषमात्र में चक्र ने निशुम्भ का सिर उड़ा दिया।

उसो चक्र से पुण्डरीक ने अपने भाई निन्दिषण के साथ भरत क्षेत्र के तीनो खडो पर विजय प्राप्त की और नारायण कहलाया। नान्दिषण बलभद्र कहलाया। दोनो भाइयो ने प्रमपूर्वक चिरकाल तक प्राप्त हुई राज्यलक्ष्मी का भोग किया। पुण्डरीक अत्यन्त आरम्भ पारग्रह का धारक और रौद्र पारणामी था। उसने नरकायुका बन्ध किया और मरकर वह नरक में गया।

नन्दिषण को भ्रानु-वियोग का गहरा शोक हुमा। इससे उन्ह ससार से वैराग्य हो गया। उन्होंने शिवघोष नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा ल ला भ्रीर तपश्चरण करने लगे। उनके परिणामों में निर्मलता भ्रीर विशु-द्धता माती गई। उन्होंने कर्मा की मुल भ्रीर उत्तर प्रकृतियों का नाश करके परम पद मोक्ष प्राप्त किया।

बलभद्र नन्दियेण, नारायण पुण्डरोक स्नौर प्रतिनारायण निशुस्थ नारायण-प्रतिनारायण परम्परा मे छठेथे।



## विंश परिच्छेद

### भगवान मल्लिनाथ

मेरु पर्वत के प्रवं मे कच्छकावती नामक देश मे वीतशोक नगर था। वैश्रवण वहां का राजा था। एक दिन वह राजा वन का सौदर्य देखने एव वन-विहार के लिए गया। वन मे एक विशाल वटवक्ष था. जिसकी शाखाथ प्रशास्त्रायं विस्तत भूमिखण्ड के ऊपर फैली हुई थी। राजा ने उस बटबक्ष की विशासता की बडी प्रशसा की । राजा प्रशसा करता हथा आगे बढ गया । लौटते समय वह फिर उसी मार्ग पर्वभव से वापिस भाषा । किन्तु महान भारचय की वात थी कि उस विशाल वटवक्ष का कही पता भी न था। बल्कि उसके स्थान पर एक जला हुन्ना ठुंठ खडा था। इतने ही काल मे बज्ज गिरने से वह बटबक्ष जड तक जल गया था। उस दश्य को देखकर राजा विचार करने लगा—जब इतने विशाल, उन्नत और बहमूल्य बट वक्ष की ऐसी दशा हो गई है तो इस निर्मल मनुष्य-जीवन पर क्या विश्वास किया जा सकता है। उसे इस क्षणभगूर

जीवन से विराग हो गया। उसने अपने पत्र को राज्य-भार सीप दिया और श्रीनाग नामक मुनिराज के निकट प्रवारमा भारण कर ली। उसने नाना प्रकार के तथो द्वारा आत्मा को निर्मल किया, ग्यारह अगो का अध्ययन किया तथा निरन्तर सोलहकारण भावनात्रों का चिन्तन किया, जिससे तीर्थं कर नामकर्म का बन्ध किया। ग्रन्त में समाधि-मरण करके चौथे अपराजित नामक अनुनर विमान में अहमिन्द्र बना । मिथिला नगरी के अधिपति इद्वाक्वशी, काश्यप गोत्री महाराज कम्भ की महारानी का नाम प्रजावती था।

जब उस ब्रह्मिन्द्र की ब्रायु में छह माह शेष रह गये, तब देवों ने रत्नवृष्टि आदि द्वारा महाराज के नगर मे ब्रजित्य वंभव प्रगट किया। जब उस अहमिन्द्र की ग्राय समाप्त होने दाली थी, उस दिन चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को ग्रश्विनी नक्षत्र में रात्रि के ग्रन्तिम प्रहर में श्रभफल को सचित करने वाले गर्भ कल्याणक महारानी ने सोलह स्वप्न देखे । बन्दीजनो के मगल गान से महारानो की निद्रा भग हुई । वे शय्या त्यागकर उठी और नित्य कर्म से निवल होकर मांगलिक बस्त्रालकार धारण करके महाराज के पास पहुँची। महाराज से स्वप्नो का फल मूनकर वे वडी हर्षित हुई। ग्रहमिन्द्र का जीव महारानी के गर्भ मे अवतरित हुआ। देवों ने आकर भगवान के गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाया और माता-पिता की पूजा की तथा गर्भस्थ भगवान को

नमस्कार किया। माता गर्भ में भगवान को घारण करके ग्रन्यन्त सुशोभित हो रही थी। उनका सौन्दर्य, कान्ति और लावण्य दिनो-दिन बढता जा रहा था। गर्भ के कारण उन्हें कोई कष्ट या असुविधा का अनुभव नहीं होता था। इस प्रकार सूख से नौ मास बीतने पर महारानी प्रजावती ने मगिसर सूदी एकादशी को अधिवनी नक्षत्र मे पूर्णंचन्द्र के समान देदीप्यमान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह दिव्य बालक एक हजार माठ यभ लक्षणों से युक्त था, तीन ज्ञान का धारक था। उसी समय समस्त देव और इन्द्रों ने द्याकर बाल भगवान को ऐरावत हाथी पर विराजमान किया और सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीरसागर के पवित्र जल से उसका ग्रभिषेक किया । इन्द्राणी ने उसे वस्त्राभुषण पहनाये । सौधर्मेन्द्र ने बालक का नाम मल्लिनाथ रक्खा ।

भगवान सुवर्णवर्णके थे, उनका शरीर पच्चीस धनुष ऊँचाथा, पचपन हजार वर्णकी उनकी ब्रायुथी, दाहिने पैर में कतश का चिह्न था।

भगवान जब यौवन स्रवस्था को प्राप्त हुए, तब पिता ने उनके विवाह का झायोजन किया। विवाह के हुएँ में पुरजनों ने सारा नगर सजाया। सकंद पताकाओं और वन्दनमालाओं से नगर दुलहित की तरह सजाया गया। राजवर्धी और वीकस्थानों से स्वाप्त स्वा

राजपथी और वीथिकाओं में मुगन्धित जल का सिचन किया गया। किन्तु जिनके लिए यह सब दीक्षा कत्याणक आयोजन ही रहा था, वे इस सबसे निलिप्त थे। वे जीवन भर भोगो से उदासीन रहे। वह जीवनव्यापी साधना इन राग के क्षणों में भी चल रही थी। वे सोच रहे थे—बोतरागता का

माहात्म्य अवित्य है, राग में वह सुख कहीं है। तभी उन्हें जातिसमरण जान उत्पन्न हो गया और पूर्व जन्म में अपराजित विमान में भोगे हुए मुखों के बारे में सोचने लगे—जब स्वर्ग के वे भोग ही नहीं रहे तो इन नश्वर भोगों के सुख के लिए जीवन के अमून्य समय का अपब्यय काने में कोई बुद्धिमता नहीं है। इस प्रकार भोगों में विरक्त होकर उन्होंने सम्पूर्ण आरम्भ परिष्कृ के त्याग का सकत्य किया। तभी लोकान्तिक देवों ने आकर भगवान को नमस्कार कर उनके सकत्य की सराहना की तथा उनसे प्रार्थना की—'भगवन्! ससार के जीवों का कत्याण करने के लिए धर्मनीय के प्रवर्गन का अब काल आ पहुँचा है। भगवान दुखी प्राण्यों पर करुणा करे। 'इस प्रकार कह-कर वे देव अपने स्वर्ग में वाधिस को गये।

इन्द्रों और देवों ने झाकर भगवान का दीक्षा कल्याणक महाभिषेक किया। फिर भगवान जयन्त नामक देवोपनीत पालकी मे झाक्ट होकर देवेत वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने समस्त झारम्भ परिम्रह का त्याग करके सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और केश लुचन करके प्रविज्ञत हो गए। उनके साथ में नीन सी राजाओं ने भी सकल सयम घाएण कर लिया। उस दिन झगहन मुदों एका दी भी झांचित निक्षत था और सायकाल का समय था। यह सयोग को हो बात थी कि भगवान ने झपने जन्म दिन, सास, नक्षत्र और पक्ष को दीक्षा भी ग्रहण की थी। सयम के कारण भगवान की मन.पर्यय जान की भी प्राणि हो गई।

भगवान तीसरे दिन पारणा के लिये मिथिलापुरी में प्रविष्ट हुए । वहाँ नन्दिपेण नामक राजा ने भगवान को प्राप्तक माहार देकर म्रक्षय पृष्य का मचय किया । देवों ने पचाञ्चयं किये ।

केवसज्ञान करूपाणक—दीक्षा लेने के पश्चात् भगवान मिल्लनाथ छद्मस्य दद्या मे केवल छह दिन रहे। उन्होंने यह समय तपस्या मे विताया। किर वे दीक्षा वन मे पहुंचे ब्रोर दो दिन के उपवाम का नियम लेकर वे अशाक वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ हो गए। वही पर उन्हें पीय कृष्णा दितीया को पुनर्वमु नशप्त मे लोकालीक प्रकाशक केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। देवो ध्रीर इन्द्रों ने आकर भगवान के केवलज्ञान का उत्भव मनाया, रामवसरण की रचना की। उसमें बेककर भगवान ने दिव्यध्विन के द्वारा घर्म-चक-प्रवर्तन किया। अनेक मनुष्यो, देवो श्रीर तियंच्चों ने भगवान का उपदेश मुनकर सम्यग्दर्शन ग्रहण किया, अनेक मनुष्यो ध्रीर तियंचों ने मुनि ध्रीर धावकों के योग्य सबस घारण किया।

भगवान का संघ—भगवान के मुनि-मध में विशास खादि २० गणधर थे। इनके प्रतिरिक्त ५४० पूर्वधारी २६००० महाविद्वान् शिक्षक, २२०० खब्धजानी, २२०० केवलज्ञानी, १४०० वादी, २६०० विक्रिया ऋदिधारी, और १७४० मन पर्ययक्षानी थे। इस प्रकार उनके मुनियो की कुल सस्या ४०००० थी। वन्धृपंणा आदि ५४००० ध्राजकार्यथी। १००००० श्रावक धीर २००००० श्राविकायंथी। असस्यात देव और सस्यात तिर्यञ्च उनके भक्त थे

निर्माण करनाएक — भगवान प्रतेक देशों में विहार कर धपने उपदेश से भव्य जीवों का करनाण करते रहे। जब उनकी भाग्रु एक माह शेष रह गई, तब वे सम्मेदाचल पर पहुँचे। वहाँ पाच हजार मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया और फाल्गुन शुक्ला पचमी को भरणी नक्षत्र में सध्या के समय निर्वाण प्राप्त किया। देवों ने भाकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा की।

यक्ष-यक्षिणी-इनके सेवक कुबेर यक्ष और अपराजिता यक्षिणी थे।

भगवान मल्लिनाथ २०४

भगवान महिलनाथ की जन्म नगरी मिथिला—िमिथिला नगरी उन्नीसवे तीर्थंकर महिलनाथ और इक्कोसवे तीर्थंकर निमनाथ की जन्म नगरी है। यहाँ दोनो तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, दोक्षा धौर केवलज्ञान कल्याणक हुए थे। इसलिए यह भूमि तीर्थभूमि है।

यहाँ स्रनेक सास्कृतिक स्रौर पौराणिक घटनाये घटित हुई है।

—िमधिला नरेश पद्मरथ भगवान वासुपूज्य के गणधर सुधर्म का उपदेश मुनकर ससार से विरक्त हो गया । वह वासुपूज्य भगवान के चरणों में पहुँचा । वहाँ मुनि दीक्षा ले ली । मुनि पद्मरथ भगवान के गणधर वने । उन्हें सर्वाधज्ञान और मन पर्यय ज्ञान हो गया । परचात् उन्हें केवलज्ञान प्रगट हो गया और अन्त में वे मुक्त हो गए ।

—जब हस्तिन।पुर मे श्रकपनाचार्य के सम पर बिल आदि मित्रयों ने घोर उपसर्ग किया, उस समय मृति विष्णुकुमार के गुरु मिथिना में ही विराजमान थे। उन्होंने क्षुत्लक पुष्पदन्त को घरणीघर पर्वन पर मृति विष्णु कुमार के पास उपसर्ग निवारण के लिए भेजा। गुरु के आदेशानुसार मृति विष्णुकुमार ने हस्तिनापुर मे जाकर मृति सम का उपसर्गदूर किया।

— मिथिला का राजा निम मुनि बन गया। किन्तुतीन बार भ्रष्ट हुमा। फिर वह गुद्ध मन से मुनि-त्रत पालने लगा। एक बार एक गॉव में तीन अन्य मुनियो के साथ एक अबा के पास घ्यान लगाकर खड़ा या। कुम्हार आया और उसने अबा मे आग सुलगाई। आग घू-धू करके जल उठी। चारो मुनि उसी मे जल गये। वे शुद्ध भावो

से श्रेणी आरोहण करके मुक्त हो गए।

—इसी नगर में राजा जनक हुए । उनकी पुत्री सीता थी जो समार की मतियों मे घिरोमणि मानो जाती है । जनक नाम नही, वह तो एक पदवी थी । सीता के पिता का नाम सीरध्यज जनक था ।

इस वज का अन्त कराल नामक जनक राजा के काल मे हुआ। बौद्ध प्रयो और कीटिलीय प्रयंजास्त्र के अनुमार उमने एक आहाण कर्या के साथ बलात्कार किया था। इसमे प्रजा भड़क उठी। उसने राजा को मार इलान। उस समय इस राज्य मे सोलह हजार गांव लगते थे। इसके परचात वहाँ राजन समापत हो गया। जनता ने रवेच्छा मे गणतन्त्र को स्थापना की, जिमे विदेह गणतन्त्र को सप्ताय भा कहा जाना था। इस अवजी सख भी कहा जाना था कुछ काल के परचान वैशानी का तिच्छीव मध और मिथिला का बज्जी सघ पान्परिक सन्धि द्वारा मिल गये और दानों का सिम्मिलत सघ वज्जी सघ कहलाने लगा। तथा बज्जी सघ के अधिपति राजा चेटक को सयुक्त सख का अधिपति मान लिया। इस सघ की राजधानी मिथिला ने उठकर वैगाली मे आ गई। यह नया वैशाली गण अप्यन्त शिवाली वित्त गया। इन्ही राजा चेटक को पुत्रो जिशाली में भारत को लोकोत्तर विभूति भगवान महोन्दीर का जन्म हुआ। वैशाली गणम्य का धर्म जैन धर्म था। इस सघ का विनाश श्रेणिक विन्यसार के पुत्र अजातशत्र ने किया। श्राताश्च महोग्नी चेलना का पुत्र था। चेलना चेटक की मबसे छोटी पुत्री थी। इस प्रकार वैशाली अजात शत्र की ननमाल थी।

मिथिला क्षेत्र कहाँ था, ब्राज इसका कोई पना नहीं है। वर्तमान जनकपुर प्राचीन मिथिला की राजधानी का दुर्ग है। पुर्त्तिलया कोठी से ५ मील दूर पर सिमराब्रो नामक स्थान पर प्राचीन मिथिला नगरी के चिह्न ब्राव तक मिलते है। नन्दनगढ के टीले से चाँदी का एक सिक्का मिला था, जो ईसा से १००० वर्ष पूर्व का बताया जाता है। लगता है, मिथिला तीर्थ यही कही श्रास पाग में था।

यहाँ पहुँचने का मार्ग इस प्रकार है— सीतामडी से जनकपुर रोड स्टेशन रेल द्वारा। वहाँ से जनकपुर २४ मील बस द्वारा। सीतामढी या दरभगा से नैपाल सरकार की रेलवे के जयनगर स्टेशन जा सकते हैं। वहाँ से उक्त रेलवे द्वारा जनकपुर १८ मील है।

# पदम चक्रवर्ती

भगवान मिल्लनाथ के तीर्थ में पद्म नामक नौवा चकवर्ती हुआ। चकवर्ती पर्याय से पहले तीसरे भव की यह कथा है। सुकच्छ देख के श्रीपुर नगर मे प्रजापाल नामक एक राजा था। वह वहा वीर धीर त्यायी था। उसके प्राच्य में प्रजा वहे आनत्यपूर्वक रहती थी। एक बार उसकापात देखकर उसे जीवन से पृथंभव साथ प्रजाप में प्रजा वहे आपने पुत्र को राज्य सीप दिया और वह जिल्लापुरत भागवान के पास जाकर ब्रास्म-कल्याण की श्रीमलापा से सम्पूर्ण श्राम्यन्तर और बाह्य आरम्भ सौर प्रियह का त्याग कर प्रवित्त हो गया। आठ प्रकार की युद्धियों से उसका तथ देदीप्यमान हो रहा था।

श्चन्त में समाधि द्वारा मरण करके वह श्रच्युत स्वर्ग का इन्द्र बना। काशी देश की वाराणसी नगरी में इक्ष्वाकु वशी महापद्म नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी से पटम ब्रादि शम लक्षणों से सबोभित पदम नामक पुत्र हुआ। उसकी ब्रायु तीस हजार वर्ष की थी। उसका शरीर

बाईस भनुष उन्नत था। मुवर्ण के समान उसकी काल्ति थी। कुमार काल बीनने पर पिता
चक्रवर्ती पदम का ने उमे राज्य-भार सौप दिया। उसके प्रवल पुण्य के योग से उसकी आयुधशाला में चक्र रस्त
जन्म आदि शन्त्र उत्पन्न हुए। तब वह दिविजय के लिए निकला। उसने कुछ ही काल में सम्पूर्ण
भरत क्षेत्र के राजाओं को अपना माण्डलिक बनाकर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। साथ ही

उसको चौदह रत्न और नौ निधियो का लाभ हुआ । उसे दस प्रकार के भोग प्राप्त थे । समस्त सासारिक भोग उसे उपलब्ध थे, किन्तु वह इनमें कभी झासक्त नहीं हुआ । उसके दस पुत्रियों थी जो झत्यन्त सुन्दर और शोलवती थी । उसने उन पुत्रियों का विवाह सुकेतु विद्याधर के पुत्रों के साथ कर दिया ।

एंक बार चत्रवर्ती प्रकृति की शोभा निहार रहा था। आकाश मे यत्र तत्र बादल के टुकडे नदी मे तैरते हुए राजहसो के समान इधर उधर डोल रहे थे। योडे समय बाद आकाश निर्मल हो गया. बादल न जाने कहाँ अदृश्य हो गये। इस सहज घटना का चक्रवर्ती के मन पर एक मनीवैज्ञानिक प्रभाव पडा। उसका चिन्तन एक नई विशा की और मुक् गया—चादल का कोई शत्रु नहीं, फिर भी वह नष्ट हो गया। फिर जिनके सभी शत्रु है, ऐसी सम्पत्तियों में विवेकी मनुष्य की श्रद्धा नयों कर कियर रह सकती है। यह विचार कर चक्रवर्ती ने धनेक राजाओं सम्पत्तियों में विवेकी मनुष्य की श्रद्धा नयों कर कियर रह सकती है। यह विचार कर चक्रवर्ती ने धनेक राजाओं का साथ जिन-दीक्षा लेली और तप द्वारा समस्त आस्रव का निरोध करके तथा सचित कर्मों की निर्जर करके प्रतिया कर्मों का स्था कर दिया। वे नी केवल लब्धियों के स्वामी हो गये। धन्त में अघातिया कर्मों का नाश करके अजर, अमर, मुक्त हो गये।

# निन्दिमित्र बलभद्र, दत्त नारायण ऋौर बलीन्द्र प्रतिनारायण

पूर्वभव—भगवान मस्लिनाथ के तीर्य में सातवे बलभद्र नन्दिमित्र और नारायण दत्त हुए । इससे पूर्वातीसरे भव की यह कथा है—

ष्रयोध्यानगरी मे एक राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे। किन्तु पिताइन दोनो मे ही बहुत ग्रसन्तुष्ट था। इसिलए उसने प्रपने छोटे भाई को युवराज पद दे दिया। दोनो भाइयो को इससे बडा परिताप हुया। किन्तु उन्होने समक्ता कि पिता ने यह कार्य मत्री के द्वारा वरगलाने के कारण किया है, इसलिए वे मत्री पर कृषित हुए और प्रपना सारा कोध उसके ऊपर उतारा। तिरस्कृत होकर राज्य में रहना उन्होने उचित नहीं समका, प्रत उन्होने शिवगुष्त नामक मुनिराज के पास जाकर मुनि-दोक्षा ले ली। किन्तु छोटे भाई के मन से मत्री के प्रति द्वंष भाव नहीं निकल सका। उसने मत्रों से बदला लेने का निदान बन्ध किया।

ेदोनो भाई दुर्धर ताक्चरण करने लगे। आयुके अन्तमे समाधिमरण किया ग्रीर सौधर्मस्वर्गमे

देव हुए।

वाराणसी के राजा इथ्वाकुवशी भ्राग्निशिख थे। वे बडे धार्मिक विचारों के थे। उनकी दो रानियां थी— श्रपराजिता क्रोर केशवता । वे दोनो देव उन रानियों से कमशः निर्दामित्र क्रीर दत्त नामक पुत्र हुए। निर्दामित्र बडा था स्रीर दत्त छोटा। यद्यपि वे दोनों सौतेली माता के पुत्र थे किन्तु दानों में प्रगाढ स्नेह था।

बलभद्र, नारायण भौर प्रतिनारायण

था बार देन छोटा। यद्याप व दानां सोतला माता के पुत्र था के प्युत्ताना ने प्रशाह रेनहें था। उनकी ब्राग्नु बत्तीस हजार वर्ष की थी। उनका शरीर वाईन षत्रुप ऊँचा था। नर्न्दिम्ब स्वेत कुन्द के समान रक्ते वर्ण तथा दत्त इन्द्रनील मणि के समान नील वर्ण था। वचपन से ही दोनों वड़े तेजस्वी और साहसी थे। नन्दिमित्र स्वभाव से शान्त और दत्त उद्धत प्रकृति

काथा।

उपर्युक्त मत्री ससार अमण करता हुया विजयार्थ पर्वत के मन्दरपुर नगर के विद्याधरों का स्वामी विलीन्द्र हुन्ना। बलीन्द्र नाम से ही बलीन्द्र नहीं था, वास्तव मे ही वह बलीन्द्र था। सम्पूर्ण राजा उससे अयभीत रहते थे। एक दिन उससे अपना दूत दोनों भाइयों के पास भेजा और कहा—महाराज बलान्द्र ने आदेश दिया है कि तुम्हारे पास जां अपना प्रता दोनों भाइयों न दूत की बात सुनकर परिहास में कहा— अगर बलोन्द्र अपनी पृत्रयों को बिलाह हुमारे साथ कर दे तो हम उन्हें अपना गजराज दे देगे। बिना ऐसा किये तो हम नहीं दे सकरे। यह बात दूत ने जाकर जब बलीन्द्र से कहीं तो वह बड़ा कुपित हुन्ना। वह तो बास्तव में दोनों भाइयों के बढ़ते हुए प्रभाव से सर्शाकत था, इसिलए उन्हें मारन का काई बहाना ढूढ रहा था। अपने आदेश का उन्लघन होता देखकर वह सेना लेकर लड़ने के लिए तैयार हा गया।

तभी दक्षिण श्रेणों के मुरकान्तार नगर के स्वामी केंगरीविकम नामक विद्याघर राजा ने दोना कुमारों का सिहवाहिनी और गरुडवाहिना नामक दो विद्याय सम्मेदशिलर पर बुलाकर प्रदान को। यह राजा दत्त का माता केंशवती का बड़ा भाई था। इस राजा ने दोनों कुमारों को सब प्रकार का सहायता देने का भी वचन दिया।

दोनो ब्रोर की सेनायं ब्रामने-सामने ब्राक्त इट गई। दानों सेनाओं में लोमहर्षक युद्ध हुआ। बलीन्द्र का पुत्र शनविल निर्दिमित्र से जा भिड़ा। किन्तु निर्दिमित्र ने आनन-फानन में शतविल का वध कर दिया। पुत्र की मृत्यु देखकर वर्लोन्द्र नेत्रों से ब्राम्न ज्वाला वरसाना निर्दिमित्र की ब्रांत लगका। बलीन्द्र को बढ़ते देखकर दत्त ब्रागे आ गया। दोनों का उसमय जो भयानक युद्ध हुआ, वह श्रद्ध मृत्यु था। बलीन्द्र का अपने बल का वड़ा श्रीभमान था। आ यु में भी वह दत्त से बड़ा था। किन्तु दत्त के समक्ष उसका एक नहीं चल पा रही थी। तब भयकर कोष में भरकर वलीन्द्र ने श्रमोष चक दत्त के ऊपर फेका। देवाधिष्ठत चक्र प्रदक्षिण देकर दत्त की दाहिनी भुजापर प्राक्त ठहर गया। तब दत्त ने वहीं चक्र बलीन्द्र भय के अपर चला दिया। मृत्यु को ब्राने हुए देखकर बलीन्द्र भय के मारे घवड़ा गया। उसने प्रतिकार भी करना चाहा किन्तु चक्र के ब्रागे उसकी एक नहीं चली श्रीर उसका दिर श्रलग जा पड़ा।

प्रतिनारायण बलोन्द्र को मारकर बलभद्र निन्दिमित्र और नारायण दत्त ने शत्रु सेना मे अभय घोषणा कर दी। फिर बलभद्र, नारायण पुण्य से प्राप्त चक्र आदि को महायता से भरत क्षेत्र के तीन लण्डो पर बिजय प्राप्त कर अर्थचन्त्री बने। चिरकाल तक राज्य सुख भोगकर एक दिन अचानक नारायण की मृत्यु हो गई। भाई के शोक में निन्दिमित्र को वैराग्य हो गया। वे मुनि बनकर तप करने लगे। अन्त में केवली होकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।

## एकविंश परिच्छेद

## भगवान मुनिसुवतनाथ

भ्रंगदेश के चस्पापुर नगर में हरिवर्मा नामक एक राजा राज्य करते थे । एक दिन नगर के बाह्य उद्यान में भ्रनत्त्रजोर्म नामक निर्मन्य मुनिराज पधारे । उनका भ्रागमन सुनकर राजा भ्रपने परिजनो-पुरजनो के साथ पूजा की

सामग्री लेकर दशनों के लिए गये। वहाँ जाकर राजा ने मुनिराज की तीन प्रदक्षिणा दी, पूर्वभव तीन बार बन्दना की बीर उनकी पूजा की। फिर हाथ जोडकर विनयपूर्वक मुनिराज से धर्म

पूत्र अब तान बार जन्दना को आर उनको पूजा का। । फिर होय जाडकर ।वनप्यूदक मुनराज से घम के स्वकर सम्भात हो कि क्वा को कि साम के स्वकर सम्भात हो एक क्व्याण का मार्ग बताया। उपदेश सुनकर महाराज हरिवर्मा को आान्म-क्व्याण की अन्त प्रेरणा हुई। उन्होंने वडे पुत्र को राज्य सीम कर वाक्ष और आभ्यतर टोनो प्रकार के परिष्ठह का त्याग करके जैनेन्द्री टीक्षा ले ली। उन्होंने गुरु के चरणों मे रहकर ग्यारह प्रमो का अप्ययन किया और दर्शन विद्युद्धि आदि सोलह कारण भावनाओ का चिन्तन कर तीर्थकर नामकर्म का वन्ध कर लिया। इस प्रकार चिरकाल तक नाना प्रकार के नय करके आन्म-विद्युद्धि करते हुए अन्त से समाधिमरण करके प्राणत स्वर्ग के इन्द्र का पद प्राप्त किया।

जब उस इन्द्र की बायु छह माह शेष रह गई, तब राजगृह नगर के न्यामी हरियदा शिरोमणि कास्यपगोत्री महाराज मुम्बिक घर में छह माह तक रत्नवर्षा हुई। जब इन्द्र की बायु पूर्ण होने वाली थी, तब महाराज मुम्बिक की महारानी सोमा को शावण कृष्णा द्विनीया को श्रवण कृष्णा किया के श्रवण नक्षत्र में राजि के खरिलास प्रदर से

गर्भ कस्याणक तीर्थंकर प्रभु के गर्भवितरण के सूचक मोलह स्वयन दिखाई दिये। स्वयनों के अनन्तर उन्हें एक तेजस्वी गजराज मुख मे प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। उस इन्द्र का जीव तभी महा-रानी सोमा के गर्भ में प्रवतरित हुआ।

प्रात. काल होने पर स्तानादि से निवृत्त होकर महारानी हषित होती हुई महाराज के पास पहुँची और उन्हे रात्रि में देखे हुए स्वप्त कह सुनाये तथा उनसे इन स्वप्तो को फल पूछा । महाराज ने स्रविधज्ञान से फल जात-कर महारानी को बताया—देवी । पुस्तिर तीन जगत के स्वामी नीर्थकर प्रभु जम्म नगे । सुनकर महारानी को झपार हुए हुमा । तभी देवों ने झाकर माता का झिभयेक किया और सम्वान का गर्भकत्याणक मनाया । सीधमन्द्र देवियो को माता की सेवा में नियक्त करके देवों के साथ वाधिस चला गया ।

ययासमय तीर्थंकर प्रभुकाजन्म हुन्छा। चारो जाति के इन्द्र और देव, इन्द्राणी स्रौर देवियां झाई स्रोर भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर देवो ने उनका श्रभिषेक किया। सौधर्मेन्द्र ने उस समय

जन्म कस्थाणक वालक कानाम मृतिसुद्रतनाथ रसका। उनका जन्म चिन्ह कछ्माथा। भगवान की ब्राप्तु तीस हजार वर्षेथी। दारीर की ऊँचाई वीस घनुप की थी। उनके घारीर का वर्णसपूर के कष्ट के समान नील था। वे एक हजार ब्राप्त लक्षणों और तीन जानों से युवन थे।

जब कुमार काल के साढ़ सात हजार वर्ष व्यतीत हो गये, तब पिता ने उनका विवाह कर दिया तथा राज्याभिषेक करके राज्य-भार सौंप दिया। उन्होंने सुखपूर्वक साढ़ सात हजार वर्ष तक राज्य किया। एक दिन श्राकाश में घनघोर घटा छाई हुई थी। तभी उनकी गजशाला के समिपति ने यह समाचार होक्षा करुयाणक दिया कि प्रसिद्ध यागहरती ने आहार छोड़ दिया है। समाचार सुनकर भगवान चिन्तन में लोन हो गये। किन्तु उपस्थित सनासदों को इस समाचार से बड़ा कुतहरू हुआ। उन्होंने भगवान से इसका कारण जाना चाहा। भगवान बंने—पूर्वभव में यह हाथी तालपुर नगर का स्वामें नरपित नाम का राजा था। यह बड़ा अभिमानो था। यह पात्र-अग्रात्र का भेद नहीं जानता था। इसने किमिच्छक दान दिया। इस कदान के प्रभाव से इने त्रियंच योगि प्राप्त हुई और यह साथी बना।

जब भगवान सभामदो को हाथाँ का पूर्वभव सुना रहे थे, उस समय हाथी वहां खडा हुआ यह रन रहा था। सुनकर उसे जाति स्मरण ज्ञान हो। गया। उसने उसी समय सयमानयम धारण कर लिया धर्यात श्रावक के बत घारण कर लिए। भगवान के मन में भी समार से वैराग्य हो। गया। उसी समय लोकान्तिक देवां ने ब्राक्तर भगवान की वन्दना की धीर भगवान के विचारों को सराहना की। उन्होंने ध्रमते पुत्र युवराज विजय को राज्य सीप दिया। तभी देवो ने ब्राक्तर भगवान का दीक्षाभिषक किया। किर वे मनुष्यं धौर देवताओं से उठाई हुई अपराजिता नामक पालकी में बैठकर वियुक्त नामक उद्यान में पहुँचे। वहां दो दिन के उपवास का नियम लेकर वैद्याख कुष्णा दशमों के दिन श्रवण नवत्र में सायकाल के समय एक हजार राजाओं के साथ समस्त सावद्य से विरत होकर और सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग करके जिन-दीक्षा धारण करली। भगवान ने जो केशल्चन किया था, उन वालों को रत्य प्रमुर्ण परिग्रह का त्याग करके जिन-दीक्षा धारण करली। भगवान ने जो केशल्चन किया था, उन वालों को रत्य प्रमुर्ण परिग्रह का त्याग करके जिन-दीक्षा धारण करली। भगवान दीक्षा लेते ही स्पर्म और भाव-विद्युद्धि के प्रभाव से भगवान को मन पर्यय ज्ञान उत्पन्त हो गया। दीक्षा लेकर वे ध्यानमन्त होगये। उपवास समाप्त होने पर वे पारणा के लिए राजनृह नगर में पथारे और वहाँ वृष्यवस्त राजा ने परमाल्य भीजन से पारणा कराया। यद्यिप भगवान समाव से नृत्य थे, उन्हे आहार को कोई आवश्यकता नही थी। किन्तु जिनशासन से प्राचार को वृत्ति विभान नम सम्बन से मुल थे, उन्हे आहार को कोई आवश्यकता नही थी। किन्तु जिनशासन से प्राचार को वृत्ति विभान नम हो स्वान के मिण् ही उन्होंने आहार प्रहण किया था। आहार दान के प्रभाव से राजा वृष्यस्त टेकक प्रवानिकारी की प्राचार हो।

इस प्रकार तपञ्चरण करते हुए छद्मस्य ग्रवस्था के जब ग्यारह माह ब्यतीत हो गये, तव वे देशा-वन मे पर्टुचे और एक चम्पक वृक्ष के नीचे स्थित होकर दो दिन के उपवास का नियम लिया। ग्रुक्त ध्यान मे विराजमान भगवान को दीक्षा लेने के मास. पक्ष, नक्षत्र भीर तिथि मे भ्रषति वैशाल कृष्णा नवमी के दिन

केवल जान कल्याणक श्रवण नक्षत्र में सन्ध्या के समय घातिया कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सर्वंत-पर्वदर्शी हो गये। तभी इन्हों और देशे ने ग्राकर भगवान के केवलज्ञान कल्याणक का उत्पव किया और समयसरण की रचना की। उससे विराजमान होकर भगवान ने गणवरों, देवों, मनुष्यों और तर्यंश्वों को सागार और ग्रनगार धर्म का उपदेश दिया, जिसे सुनकर भनेकों ने सयम धारण किया, बहुतों ने श्रावक के वत प्रवृण किये और वहत से भव्य प्राणियों ने सम्यावदांन धारण किया, श्रवेकों ने सम्यावदांन में निर्मलता प्राप्त की।

भगवान के संघ में मल्लि ब्राटि ब्रठारह गणधर थे जो अपने घपने गणों की घम-रक्षा करने थे। ४०० द्वादशाग के वेत्ता, २१००० शिक्षक, १८०० सर्वधिजानो, १८०० केवलज्ञानी, २२०० विकिया ऋद्विधारी, १४०० मन पर्ययज्ञानी ब्रीर १२०० वादी मुनि थे। इस प्रकार सब मिलाकर ३०००० मुनिराज उनके

भगवान का चतुर्विध साथ थे। पुणवस्ता आदि ५०००० अजिकाये थो। १००००० शावक और ३००००० सध शाविकाये थी। उनके भक्त सस्यात तिर्यञ्च और असस्यात देव थे।

धर्म-देशना देते हुए भगवान मुनि-सघके साथ विभिन्न देशों में विहार करते रहे। जब उनकी ग्रापु एक मास शेष रह गई, तब वें सम्मेद शिवल पर पहुँचे और एक हजार मुनियों के साथ प्रतिमा योग घारण कर योग निरोध कर लिया और फाल्युन कृष्णा द्वादयों के दिन रात्रि के श्रन्तिम पहर में समस्त निर्वाण करयोणक

उसी समय देवो झौर इन्द्रो ने झाकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा की । सक-यक्षिणी—भगवान के सेवक वरुण यक्ष झौर बहरूपिणी यक्षिणी थे ।

### भगवान मृतिसुवतनाथ को जन्म-नगरी-राजगृही

जैनसमं मे राजगृही नगरी का एक विशिष्ट स्थान है। वह कल्याणक नगरी है, निर्वाण-भूमि है स्रोर भगवान सहावीर के धर्म-चक्र-प्रवर्तन की भूमि है। धर्म-भूमि होने के साथ-साथ वह युगो तक राजनीति का केन्द्र भी रही है स्रोर भारत के श्रीषकाश भाग पर उसने प्रभावशाली शासन भी किया है। इसलिये इस नगरी ने इतिहास में निर्णायक भूमिका स्थाव की है।

- इस नगरी में भगवान मुनिसूबतनाथ के गर्भ, जन्म, तप ग्रौर केवलज्ञान ये चार कल्याणक हुए थे ।
- इस नगर के पॉच पर्वतों में बैभार, ऋषिगिरि, विषुलिगिरि ब्रौर बलाहक ये चार पर्वत सिद्धक्षेत्र रहे हैं। यहाँ से ऋनेक मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है, जैसा कि ब्राचार्य पूज्यपाद ने संस्कृत निर्वाण भिक्त से बनाया है।
- राजपुर नरेश जीवन्धर कुमार भगवान महावीर से दीक्षा लेकर मृति हो गये। वे भगवान के साथ बिहार करते हुए विपुलाचल पर पधारे। जब पात्रा में भगवान महाबीर का निर्वाण हो गया, उसके कुछ काल पदचात मृति जीवन्धर कुमार भी विपुलाचल से मुक्त होगये।
  - भगवान महावीर के सभी गणधर विपुलाचल से ही मुक्त हए।
  - -- ग्रन्तिम केवली जम्बू स्वामी का निर्वाण भी विपूलाचल से ही हुआ, ऐसी भी मान्यता है।
- उज्जयिनी नरेश वृत्तिषेण (मुनि श्रवस्था का नाम काल सन्दोव), पाटलिपुत्र नरेश वैगास, विद्युच्चर, सन्दमादन श्रादि श्रनेक मनियों ने राजगह के इन्हीं पर्वतों से मक्ति प्राप्त की थी।
- -- भगवान महावीर को ऋजुकुला नदी के तट पर वैशाख शुक्ला दसमी को केवलज्ञान हम्रा था। देवा ने तत्काल समवसरण को रचना को । किन्तू गणधर न होने के कारण भगवान की दिब्ध ध्वति नहीं खिरा। तब इन्द्र वेष बदलकर इन्द्रभृति गौतम के पास पहुँचा स्रोर किसी उपाय से उन्हें भगवान के समवसरण में लगया। गोतम भगवान के चरणों में पहुँच कर अभिमान रहित होकर मूनि बन गये। तभी विष्लाचल पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को भगवान को प्रथम दिव्य ध्विन खिरो और धर्म-चक-प्रवर्तन हुआ। इस समय अन्तिम नीथकर महावीर का धर्म-ज्ञासन प्रवर्त रहा है. इसलिये उनके शासन के अनुयायियों के लिए न केवल इस प्रथम दिव्य ध्वति का ग्रापित बिपलाचल का भी विशेष महत्त्व है। इस बात से विपुलाचल का महत्त्व जैन शासन मे कितना हा गया, इसका मत्या द्धन करने के लिए यहाँ एक ही बात का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। पाराणिक साहित्य में किसी कथा के प्रारम्भ मे कहा जाता है—'विपुलाचल पर भगवान महावीर का समवसरण ग्राया हुआ था। मगध नरेश श्रीणक विम्बसार भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचे । उन्होंने भगवान की बन्दना की ग्रीर ग्रपन उचित स्थान पर बैठ गरे। फिर उन्होंने गौतम गणधर से जिज्ञासाँ की। तब गौतम गणधर बोले। इस प्रकार प्रत्येक प्रसग का प्रारम्भ होता है। गौतम गणधर से प्रश्न श्रकेले श्रीणक महाराज ने ही नहीं पूछे थे, ग्रौर भी अपनेक व्यक्तियों ने पूछे थे। उनसे केवल विपलाचल पर ही प्रश्न नहीं पूछे गये थे, अन्य स्थानों पर भी पूछ गये थे। किन्तू दिगम्बर परम्परा मे कथा कहने की एक अपनी गैली रही है और उस गैली में विपुलाचल को विशेष महत्ता दी गई है। सभवत इसका कारण यही रहा है कि इन्द्रभूति गौतम जैने प्रकाण्ड विद्वान का गर्व यही स्नाकर गुलित हम्रा, यही उन्होंने मूनि-दीक्षा ली श्रीर फिर यही भगवान की प्रथम घर्म-देशना हुई, जिससे घर्म का विच्छिन्न तीर्थ पून प्रवर्तित हुआ। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। किसी धर्म के इतिहास में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है।
- —मुनि सुकौशल झौर मुनि सिद्धार्थ (सुकौशल के पिता) को राजगृह के पर्वत मे पारणा के लिए नगर को जाते हुए मार्ग मे ब्यार्घी (सुकौशल की पूर्व भव मे माता जयावती) ने मार डाला। दोनो मुनि समता भाव से मरे झौर सर्वार्थसिद्धि विमान में झहमिन्द्र हुए।

राजगृह पर यद्यपि शताब्दियो तक हरिवंशी नरेशो का शासन रहा, किन्तु उसकी प्रसिद्धि सर्वप्रथम

जरासघ के काल में हई। वह बडा प्रतापी नरेश था। उसने बाहबल द्वारा भरतक्षेत्र के आधे मगघ साम्राज्य की भाग पर अधिकार कर लिया था। मथरा नरेश कस उसका दाँमाद और माण्डलिक राजा राजधानी के रूप में था। यह बड़ा ऋर ग्रीर ग्रहकारी था। श्रीकृष्ण ने उसे मारकर प्रजाको उसके ग्रन्याय-म्रत्याचारो से मक्त किया।

किन्तु उससे यादव लोग सम्राट् जरासन्घ के कोप के शिकार हुए। उसने सन्नह वार मथुरा के यादवो पर भाकमण किये। इन रोज-रोज के आक्रमणों से परेशान होकर और शक्ति सचित करने के लिए श्रीकृष्ण के नेतत्व मे यादवो ने मथरा. शौर्यपुर और वीर्यपुर को छोड़ दिया और पश्चिम में जाकर समृद्र के मध्य में द्वारका बसाकर रहने लगे।

कुछ समय पश्चात् कुरुक्षेत्र के मैदान में जरासन्ध और यादवो का निर्णायक युद्ध हुआ। उसमें श्रीकृष्ण ने जरासन्ध को मार दिया श्रीर वे अर्धचकी नारायण बने। नारायण श्रीकृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारका को ही रवखा। इससे राजगह-जो उस समय गिरिवज कहलाती था- का महत्व कम हो गया।

इसके परचान राजगृह का राजनितक महत्त्व शिशुनागवशा सम्राट श्रेणिक विम्वसार के काल मे बढा। श्रीणक ने राजगृह को ही अपनी राजधानी बनाया। उसका शासन-काल ई० पूर्व ६०१ से ४४२ माना जाता है। श्रेणिक के शासन-काल में मगध साम्राज्य उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था।

श्रीणक प्रारम्भ में मुरु बुद्ध का अनुयायी था. किन्त बाद में बहु भगवान महाबोर का अनुयायो बन गया ।

श्रीणक के पश्चात् अजातशत्रु राजगृही का शासक बन गया। उसने अपने वृद्ध पिता को कारागार में डालकर बलात शासन हथिया लिया। उसने अनेक राज्यों को जीतकर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। वैशाली श्रीर मन्ल गणसघो का विनाश उसी ने किया। उसके राज्य-काल के प्रारम्भ के वर्षों मे राजगृह मगय साम्राज्य की राजधानी रही। किन्तू बाद मे उसने चम्पा को ग्रपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद उसके पत्र उदायि ने पाटलिपुत्र नगर बसाकर उसे भ्रपनी राजधानी बनाया। इसके बाद राजगृह कभी अपने पूर्व गौरव को प्राप्त नहीं. कर सको।

श्राजकल राजगृह नगर एक साधारण कस्वा है। उसका महत्व तीर्थ के रूप मे है। जैन लोग राजगृह के विपुलाचल, रत्नागिरि, उदयगिरि, श्रवणगिरि और वैभारगिरि को भ्रपना तीर्थ मानत है। उन्हें पचपहाड़ी भी कहा जाता है। बौद्ध लोग गद्धकट पर्वत को अपना तीर्थ मानते हैं तथा सप्तपर्णी गुफा मे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ऐसा माना जाता है।

यहाँ सोनभण्डार गुफा, मनियारमठ, बिम्बसार बन्दीगृह, जरासन्ध का श्रसाडा भीर प्राचीन किले के श्ववशेष दर्शनीय है। यहाँ गर्म जल के स्रोत है, जिनका जल श्रत्यन्त स्वास्थ्यकर है।

> बलभद्र राम, नारायण लक्ष्मण ऋौर प्रतिनारायण रावण---

मलय देश में रत्नपूर नामक नगर था। उसमें प्रजापित राजा राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम गणकान्ता था। उनके चन्द्रचल नामक एक प्रत्र था। महाराज के मन्त्री के प्रत्र का नाम विजय था। चन्द्रचूल यूर्वभव में निदान वन्ध और चिजय दीनों में परस्पर में बैंडा प्रेम था। दौनों ही धस्यन्त लाडप्यार में पले थे इसिलये वे दीनों दुरावारी हो गये। उस नगर के सेठ कुबेर ने धपनी कुबेरदला पुत्री की वेश्वयण सेठ की गीतमा स्त्री से उत्पन्न कुमार श्रीदल्त के लिये देने का सकल्प किया। तभी किसी ने जाकर राजकुमार चन्द्रचुल से कुबेरदला के रूप सीन्दर्ग की प्रथास की। सुनते ही

चन्द्रचूल अपने साथी विजय को लेकर सेठ जुनैर के घर जा धमका ध्रीर कुनैरदत्ता का बलात् प्रपहरण करने का प्रयत्न करने लगा। यह अनर्थ देवकर वैदय लोग रोते चिल्लाते हुए महाराज के पास पहुँचे धीर उनसे जाकर फरियाद की। राजा को अपने पुत्र के इस अनाचार को देवकर वैदय कोच धाया। उन्होंने नगर शेवक को बुलाकर से राजकुमार का वथ करने की आजा दी। नगर-रक्षक कुछ सैनिको को लेकर राजकुमार को बन्दी बनाने गया धीर बन्दी बनाने गया धीर बन्दी बनाने के साम देवा के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उसे देवते ही राजा ने राजकुमार को बूली का चष्ड दे दिया। नगर रक्षक राजकुमार को गूली पर चढ़ाने के लिये ले चला। तभी प्रधान मन्त्री प्रमुख नागरिकों को आगे करके पहाराज के निकट आया धीर हाथ जोडकर निवेदन करने लगा—'देव'। राजकुमार को बार्य का बार्य का विवेद नहीं है। हम लोगों का प्रमाद रहा कि बाल्यकाल से इसकी धीर च्यान नहीं दिया। यह आपका एकमात्र बंदाघर धीर राज्य का भावी उत्तराधिकारी है। दण्ड का उद्देश्य तो ब्यक्ति का मुखार है। यदि राज्य के इस एकमात्र कुमार को आपने जूली देदी तो उसका सुधार तो होगा नहीं, आपका वश भी निर्मूल हो जावेगा। अत आप इस सुधारने का एक अवसर अवस्य सुवस्य दीजिये। किन्तु राजा ने उनकी एक नहीं सुनी। वे अपने निर्णय पर धटल रहे। तब प्रधान मन्त्री ने कहा—'देव को जैसी आजा।। किन्तु इसको में स्वय दण्ड दूँगा। राजा ने इस जाव की स्वीकृति देदी।

प्रधानामात्य अपने पुत्र विजय और राजकुमार चन्द्रच्ल को लेकर पर्वत पर पहुँचा ग्रोर राजकुमार को यहां पर्वत पर लाने का उद्देश्य भी बता दिया। राजकुमार वडी निर्भयता से मृत्यु दण्ड पाने के लिये तैयार हो गया। तभी मन्त्री को पता चला कि यहां तिकट ही महाबल नामक गणधर विराजमान है। मत्री दोनों को लेकर मुनि-राज के समीप पहुंचा, उनकी वन्दना की और उन दोनों का भविष्य पूछा। मुनिराज वॉलेंगे नों तो तासरे मन्त्र में समी पहुंचा अनता को प्रति वलभ होंगे। सुनकर मत्रा वडा प्रसन्त हुआ। उन दोनों कुमारों ने भी मृतिराज को उपदेश मृता तो उन्हें अपने कुम्यों पर भारी ग्लानि हुई और उन्होंने मृति-दीक्षा ले लीं।

मत्री ने महाराज के पास लौटकर पूरा बृत्तात्न सुना दिया और अन्ते में निवेदन किया- महाराज! वे दोनों सुधार के मार्ग पर लग गये हैं। उनके लिये दण्ड का उद्देश्य पूरा हो गया। राजा ने सब बान सुनकर मत्री की बड़ी प्रशास की। किन्तु इस घटना से उमे भी राज्य से विरोवत हो गई। यह अपने कुल के किभी याग्य पुत्र को राज्य सौप कर इन्ही गणधर महाराज के निकट पहुँचा। वहाँ दोनों नवदीक्षित कुमारों को मुन्ति अवस्था में देलकर उसने दोनों से क्षमा-याचना की। वे दोनों बोले-आपने हमारा वड़ा हित किया। यह सप्रम आपकी बदौलत ही हम लोगों ने प्रहुण किया है।

राजा ने भी अनेक व्यक्तियों के साथ सम्पूर्ण आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर सयम अगोकार कर लिया भ्रीर कठोर प्राभ्यन्तर वाह्य तथों का ग्राचरण कर कुछ काल में ही घातिया कर्मों का नाश कर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन गये भ्रीर अन्त में शेष श्रघातिया कर्मों का क्षय कर वे सिद्धालय में जा विराजे।

एक समय वे दोनो मुनिराज खड़गपुर नगर के बाहर प्रानापन योग धारण कर ध्यानाहरू थे। उस नगर के राजा सोमप्रभ की सुदर्शना और सीना नाम की दो रानियांथी, जिनके कमश सुप्रम और पुरुषोत्तम नामक पुत्र थे। सुप्रभ वनभद्र थे और पुरुषोत्तम नारायण थे। जिस समय वे दोनो मुनि ध्यान लगाये हुए खड़े थे, उस समय पुरुषोत्तम नारायण मध्सूदन प्रतिनारायण का वध करके बड़े बंभव के साथ नगर से प्रवेश कर रहा था। उसकी बिभूति को देखकर चन्द्रचूल मुनि ने अज्ञानवश वैसी ही बिभूति का निदान कर लिया। अन्त मे चारो प्रकार के माहार का स्थाग कर दोनो ने चारो आराधनाओं का सेवन किया। वे सरकर सनत्कुमार स्वर्ण से विजय और मणिचुल नामक देव हुए।

ये ही दोनो देव महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हुए जोकि लोक विश्रुत बलभद्र ग्रीर नारायण थे।

## द्वाविंश परिच्छेद

## जैन रामायण

कर्मभूमि के प्रारम्भ में ससार के भ्रादि महापुरुष, श्रादि ब्रह्मा, श्रादि तीर्थकर, श्रादिनाथ, श्राद्य भगवान ऋषभदेव हुए। उनके पिता का नाम नाभिराय था, जो चौदहवे कुलकर या मनु थे। माता का नाम मरुदेवी था। उनके सौ पुत्र श्रीर दो पुत्रियाँ थी। बडे पुत्र का नाम भरत था, जो भरत क्षेत्र के प्रथम चक्र-

इक्बाकु बंग, सूर्यवस, वर्ती सम्राट्ये। इन्हों के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरे पुत्र बाहुबली थे, चन्द्रवस जो प्रथम कामदेव थे। पुत्रियों के नाम ब्राह्मी और सुन्दरी थे। ब्राह्मी को भगवान ऋषभदेव

ने लिपि विद्या मिखाई थी। उसके नाम पर ही ब्रागे लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि पड गया।

भगवान ने अपनी दूसरी पुत्री सुन्दरी को स्रक विद्या सिखाई थी।

भगवान जब गृहस्थाश्रम छोडकर प्रश्नजित हो गये नो उन्होंने छह माह तक घोर तपन्या की । उसके परवान वे नगर मे झाहार के लिये निकंत । किन्तु उस समय लोग मुनिजनीचित झाहार की विधि नहीं जानते थे। अत भगवान सपने नियमानुसार आहार को निकंत और विधि के सुनिजन झाहार ना पकर वन मे लीट जाते । इस प्रकार छह माह बीत गये। तब विहार करते हुए भगवान हन्तिनापुर नगर मे पथारे। वहाँ के राजा सोमप्रभ के लघु आता अं यान्य को भगवान का दर्गन करते हुए भगवान हन्तिनापुर नगर मे पथारे। वहाँ के राजा सोमप्रभ के लघु आता अं यान्य को भगवान का दर्गन करते हुए भगवान हुम्तिनापुर नगर मे पथारे। वहाँ के राजा सोमप्रभ के लघु आता अं यान्य को भगवान को प्राहार में वही इस समय महल मे शुद्ध इक्ष्य र (गन्ने का स्मार पत्र के स्मार पहला में शुद्ध इक्ष्य रस (गन्ने का स्मार पत्र के स्मार प्रवास को भगवान को म्राहार में वही इक्ष्य रस दिया। राजा अंदान्य दान-तीर्थ के कर्ता और झाख प्रवनिक कहलाये।

यह घटना भगवान के मुर्ति-जीवन से सम्बन्धित प्रथम महत्त्वपूर्ण घटना थी। श्रतः भगवान का कुल इक्ष्वाकु वश कहलाया। इसी वदा को इतिहासकारों ने ककुत्त्थ वश भी कहा है क्योंकि भगवान ऋष्पभदेव का

ध्वज-चिन्हककुत्म्थ (बैल) था।

इसी बद्या से सूर्यवया निकला । चक्रवर्ती भरत के ज्येष्ट पुत्र अर्ककीर्ति थे । वे अत्यन्त तेजस्वी प्रोर प्रभाव-द्याली थे । उनके नाम पर ही सूर्यवद्य को उत्पन्ति हुई ग्रीर उनके वद्यजो को सूर्यवयी कहा जाने लगा । इस वद्य में ग्रानेक प्रतापी सम्राट हुए । राजकुमार थेयान्स के बड़े भ्राता सोमप्रभ से सोमवद्य ग्रयवा चन्द्रवद्य चला ।

इक्ष्वाकु वस मे म्रनेक राजा हुए। भगवान मृनिमुद्रतनाथ के तीर्थकाल मे विजय नाम का एक राजा हुन्ना। उसके वस मे सुन्दर, कीर्तिघर, मुकीद्दाल, हिन्ण्य, रुचिनभूष, नोदान सिहरय म्रादि राजा हुए। इसो वस मे हिरण्य कस्यप हुमा। उसके पुजस्थल, फिर ककुत्स्य, और उससे रघु हुमा। रघु झत्यन्त प्रतापी

रघुवंश सम्राट्या। उससे ही रघुवश चला।

राजा रच्च के ब्रनरण्ये नाम का पुत्रे हुयां। ब्रनरण्य की पटरानी पृथ्वोमतो यी। उनके दो पुत्र हुए—एक राजा दशरथ और का नाम था अनन्तरथ और दूसरे का नाम था दशरथ। ब्रनन्तरथ तो अपने पिता के साथ उनकी रानियाँ यथासमय सन्यास लेकर मुनि हो गया। ब्रत राज्याधिकार दशरथ को प्राप्त हुआ।

दशरथ ग्रत्यन्त तेजस्वी ग्रीर नीति परायण नरेश थे। उन्होने तीन राजकुमारियो के साथ विवाह किये-

२१४ र् जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

एक तो झपराजिता, जिसका दूसरा नाम कौशल्या था। यह दर्भपुर के राजा सुकोशल और उनकी रानी झमृतप्रभा की पुत्री थी। दूसरी सुमित्रा, जिसके माता-पिता पद्मपत्र नगर के राजा तिलकवन्धु और रानी मित्रा थी। तीसरी राजकुमारी का नाम सुप्रभा था जो रत्नपुर के राजा की पुत्री थी। इसी काल मे राजा जनक मिथिलापुर मे शासन कर रहे थे। वे हरिवशी थे। उनके पूर्वजो में जिजय, दक्ष, इलावर्धन, श्रीवर्धन, श्रोवृक्ष, सजयन्त, कुणिम, महारथ, पुलोमा आदि स्रनेक प्रतापी राजा हो चके थे।

एक बार राजा दशरण राजदरबार में बैठे हुए थे। तभी झाकाशमार्ग से नारद झाये। राजा ने उनकी स्थीचित झर्म्यथंना की और कुशल-संगल पूछने के बाद उनके झाने का कारण पूछा। तब नारद ने बताया कि मैं लका गया हुआ था। वहाँ का राजा महाबलवान राक्षसबती रावण है। उसकी सभा में एक बढ़ा दु खदामक समाचार सुना। किसी ज्योतियों ने रावण से यह कहा कि सीता के निमित्त से दशरण के पुत्री द्वारा पुत्रमुत्री मृत्यु होगी। यह सुनकर विभीषण ने रावण से कहा कि दशरथ और जनक के जवतक सन्नान होगी, उससे पहले ही मैं उन दौनो राजाओं को मार डाल्या। उसने झपने चर छद्मबेश में नुस्हे देखने भेजे थे। वे तुस्हे देख कर बापित चले गये हैं और तुस्हारे बारे में सारे समाचार विभीषण को दिये हैं। म्रत विभीषण नुम दोनो को मारने के लिए शीझ ही आने बाला है। म्यत तुस्हे अपनी रक्षा का समस्वन प्रवस्थ कर लेना चाहिए।

नारद ते यह समाचार मुनकर दशरथ अध्यन्त भयभीत हो गये। नारद वहीं से राजा जनक के पास गये और उन्हें भी ये समाचार मुनाये। दोनों ने अपने सन्त्रियों से परामर्श किया। मित्रयों ने कहा कि जब तक यह विचन टल नहीं जाता, आप प्रच्छन्त रूप में किसी दूसरे नगर में रहे। यह मुनकर दोनों राजा देशान्तर को चने गये और उनके स्थान पर दो नकती शरीर वनाये गये। उनमें लाख आदि का रस भरकर सिहासन पर बैठा दिया। विभीषण ने साकर उन नकती राजाग्रा को मार डाला। विभीषण प्रमन्त शेकर लका वायिन चना गया।

उघर दशरथ जनक के साथ अनेक देशों में अमण करतें हुए कौनुकमगल नगर में पहुँचे। उस नगर का राजा ग्रुभमित था। उसकी रानी का नाम पृथ्वीमही था। उसके दा पुत्र-कंक्य और दोण थे और एक रूपगुणवती कन्या थी, जिसका नाम केकामती (कैंकेयी) था। वह कन्या सगीत, शस्त्र और शास्त्र में आयर निपुण थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयवर रचा, जिसमें अनेत राजा भाग ने ग्राये। वहाँ दशरथ और जनक भी बैठ गये। राजकुमारी कैंकेयी वरमाला लेकर स्वयवर मण्डप में आई। द्वारपाली सब राजाओं का परिचय देती गई। जब कैंकेद दशरथ के सम्मूल पट्ची तो उसने दशरब के गले में वरमाला डाल दी।

#### नारद की उत्पत्ति

नारद, जो बड़ा कलहप्रिय कहलाना है, उसका जन्म किन विचित्र परिस्थितियों में हुआ, यह जानना बड़ा स्विकर है।

बह्मपत्रिय नाम का एक बाह्मए था। उसकी पत्नी कूर्मी थे। दोनो सन्यासी थे। जनन में एक मठ में रहते थे। एक बार
कूर्मी को गर्भ रह गया। वहां एक वार एक दिगम्बर मुनि पथारे। दोनो सन्यासी आकर बैठ गये। वे पुनि ने पूछा —यह गर्भिएती स्त्री कौन है ? बाह्मए। बोला—यह मेरी पत्नी है। मुनि बड़े फास्चर्य से बोलेन्त तो सन्यासी है। तुफेर की रखना उचित नहीं है।

बाह्य सुनिराज के उपदेश से मुनि बन गया। बाह्य सी को बडा हु ज हुआ कि इस अवस्था में वह दीक्षा नहीं ले सकती। किन्तु जब बातक उत्पन्न हुआ और १६ दिन का हो गया तो बाह्य सी उने एक सुरिक्ति स्थान पर रवकर चनी गई और त्यास्त्रिनी हो गई। बातक चुरवाप पडा था। सयोग की बात कि आकाश में आते हुए जुरुभक नासक एक देव ने बातक को देखा और द्वा-बधा उसे उठाकर से गया। उकक, सालन-पासन (क्या और शास्त्र) का अध्ययन करता।

जब बालक पीवन सम्पन्न हुआ तो उसने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर ली, शुन्तक के इत भी ले लिए। साथ ही जटाये रखती, मुकूट भी पहनने लगा। इस तरह वह न गृहत्य ही रहा, न मुनि ही। वह हास-विलास का प्रेमी था, अरथन्त बाचाल सा, कलह देवने का इम्ब्युक और सभीन का शीकीन था, वह बहाचारी था, गजपरानों में उसका बढ़ा सम्मान था। देवों ने उसका पालन किया था और देवों है मुाय उसकी क्रीडार्ट थी। इसलिए वह देवॉच कहलाता था।

राजा लोग एक झजातकुलद्योल व्यक्ति के गले में बरमाला पड़ी देखकर झत्यन्त कुद्ध हो गये भ्रोर लड़ने के लिए तैयार हो गये। तब राजा शुभमति उनसे लड़ने के लिए तैयार हुआ, किन्तु दशरथ ने उसे राक दिया भ्रोर सेना लेकर स्वय रणक्षेत्र में जा पहुँचा। राजा दशरथ के सारथी का दायित कैकेयों ने लिया। ककेयो रथसचालन में झत्यन निपुण थी। दानो थ्रोर से भयानक युद्ध हुआ। किन्तु दशरथ की रणचातुरी और कैकहै की रख-सचालन में झत्यन निपुण थी। दानो थ्रोर से भयानक युद्ध हुआ। किन्तु दशरथ की रणचातुरी और कैकहै की रख-सचालन की चातुरी के कारण विजयश्री दशरथ को मिली। राजा पराजित हो गये। दशरथ का कैकेयों के साथ समारोह-पूर्वक विवाह हो गया और वह अयोध्या लोट झाये तथा जनक मिथिला चले गये।

एक दिन दशरथ रानियों के बीच बैठे हुए कैंकेयी की प्रशसा करते हुए, बोले—प्रिये! नुमने जिस कौबल से रथ का सचालन किया था, उसी के कारण मेरी विजय सभव हो सकी थी। मैं नुमसे बहुत प्रसन्त हूँ। नुम कोई वर माणलो। कैंकेयी पहल तो अपनी लचुता बताती हुई टालती रही। किन्तु जब राजा ने वार-बार आग्रह किया तो बोली—'नाथ! मंग वर आग्र घरोहर के रूप में सुरक्षित रखले। जब मुक्ते आवश्यकता होगी, तब मैं माण लेगी।' राजा ने भी कह दिया—तथास्त ।

भरत क्षेत्र के मध्य मे विजयाँधं नामक एक विज्ञाल पर्वत था, जिसकी दो श्रेणियाँ थीं—उत्तर श्रेणी आर दक्षिण श्रेणी। इन दोनो श्रेणियों की राजधानी कमश अस्तकावती आर रथन्पुर थी। इन श्रेणिया मे विद्यावरों का

तिवास था। वे यद्यपि मनुष्य थे किन्तु वे विद्यात्रो की सिद्धि किया करते थे, (आ से आधुनिक राक्षस बजा क्रोर भाषा मे कह सकते हैं कि वे वैज्ञानिक प्रयोग किया करते थे। इसलिए उनके पास विमान थे वानर बंदा किन्तर ग्राहि। इन्हें जानीय ग्राभिमान था और ये भूमि पर रहते वालों को भूमिगोचरी कहते

थे तथा उन्हें हीनदृष्टि में देखते थे। यहाँ तक कि भूमिगोचरियों को अपना करवा देना अपना अपमान समक्षते थे। यद्यपि भूमिगोचरी राजाओं ने अपने बाहुबल के द्वारा विद्याधरों की कत्याओं के नाथ विवाह किया था, किन्तु फिर भी विद्याधरों में जातीय अभिमान बहुत काल तक बना रहा।

द्वितीय तीर्थकर भगवान ब्रजितनाथ के समय मेघवाहन नामक राजा को प्रमन्त होकर राक्षस जाति के देवों के इन्द्र भीम और सुभीम ने समुद्र के सध्य मे बंग हुए राक्षस द्वीप की राजधानी लका तथा पाताल लका का राज्य दिया या तथा अदभत कान्ति वाला रन्तहार दिया था। फलन राजा मेघवाहन अपने

राक्षस बंदा परिवार सहित राक्षस द्वीप मे जा बसा और वहाँ आनन्दपूर्वक राज्य करने लगा।

उसके वश में द्यागे चलकर एक महाप्रतापी राजा हुआ, जिसका नाम राक्षस था। उसके नाम पर उस वश का नाम राक्षम बश पड गया।

विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी के मेघपुर नगर के ब्रिधियित श्रीकण्ठ को लका नरेश कीर्तिगुभ ने, जो श्रीकठ का बहनोई था, शबुक्षों के उत्पान से यचाने के लिए बानर द्वीप दिया था। श्रीकठ ने वहाँ जाकर नगर बसाया ग्रीर

सुलपूर्वक रहने लगा। इस द्वीप में बातर बहुत थे। श्रीकण्ठतथा उसके नगरवासी उन बानर बंश बानरों से अपना लूब मनोरंजन किया करते थे तथा उनको पालते भी थे। उसी के वहा में अपने चलकर अमरभ्रभ राजा हुआ। उसने अपनी ध्वजा, मुकुट, छत्र, तोरण और द्वारों पर

आग पपका कार्यपत्ति । बानरों के चिन्ह खुदबा दिये । तबसे सारे नगरवासी बन्दरों को झादर की दृष्टि से देखने लगे । इसीलिए उनके बक्क का नाम बानर वका पढ़ गया ।

रक्षिस स्रीर बानर ब<sup>्</sup>क्षयों में परस्पर बड़ा प्रमभाव था। एक बार रथनूपुर के राजा झ्रशनिवेग से बानर नरेश श्रीर राक्षस नरेश सुकेश का युद्ध हुआ। । उस युद्ध में दोनों वश के राजा हार गये स्रीर **राक्षस कुल में रावण** युद्ध छोडकर भागे तथा पाताल लका में जाकर रहने लगे। श्रयानिवेग ने लका की गद्दी पर का जन्म निचित नामक राजा को बैठा दिया। कुछ काल पत्र्चात् बानर वशी किष्कत्य ने समुद्र के किनारे किष्कत्य नामक नगर क्याया और वहीं रहने लगा।

राक्षस वशी सुकेश के तीन पुत्र हुए - माली, सुमाली और माल्यवान । जब माली की अपने माता-पिता

से लंका की पराजय का समाचार मालूम हुआ तो उसने अत्यन्त कृद्ध होकर सेना लेकर लका पर आक्रमण कर दिया श्रीर निघति को मारकर पुन लका का राज्य प्राप्त कर लिया तथा राक्षसवशी पुन ग्रानन्द से लका मे रहने लगे।

उस समय रथपुँप नगर का राजा सहसार था। उसकी रानी मानममुन्दरी को गर्भ के समय इन्द्र जैसी कीडा करने की इच्छा होती थी। अत राजा रानी खूब कीडा किया करते थे। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम इन्द्र रक्खा। इन्द्र बडा बलवान था। युवा होने पर उसने अपने बंभव आदि इन्द्र जैसे ही बनाने गुरू किये। अपने महल का नाम वैजयन्त रक्खा। अपने हाथों का नाम ऐरावत, सभा का नाम मुधर्मा, नर्तकियों का नाम उर्वश्वी, तिलोत्तमा रक्खा। नागरिकों को देव सजा दी। मत्री का नाम वृहस्पति, सेनापित का नाम हिरण्यकेश रक्खा। लोकपालों की बारो दिशाओं में नियुवित की, जिनके नाम उसने सोम, वरुण, कुवेर और यम रक्खे। अपनी रानी का नाम शादी रक्खा। इसने विजयार्थ की दोनों श्रीणयों जीत ली।

एक बार लकापति माली विजयार्थ की दोनों श्रीणयों को जीतने के लिए विशाल सेना लेकर चला। उसके साथ में वानरवत्त्री राजा सूर्यरण और यकारज भी थे। इन्हें से उनका भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध से माली मारा गया और राक्षस सेना युद्ध से भाग गई। तब इन्द्र के लेकपाल सोम ने लका और किष्कित्या पर अधिकार कर निया। राक्षस और बानरवत्त्री पानाल लका से जाकर रहने लगे।

मुमाली के रत्नश्रव नामक पुत्र हुषा। उसका विवाह केकसी से हो गया। केकसी ने एक रात को तोन स्वप्त देखे—एक तो कोध से उद्धत सिंह देखा, दूसरा उगता हुआ नूर्य देखा और तासरा परिपूर्ण चन्द्रमा देखा। रानी ने झपने स्वप्नों का हाल पति से कहा। राजा ने विचार कर कहा—प्रियं। तुम्हारे तीन पुत्र होगे— एक तो महान योद्धा और पाप कर्म में समर्थ होगा तथा दो कुट्म्ब को सख देने वाले पृष्य पृरुष होगे।

जब रावण गर्भ मे क्याया तो रानी अहुनार में भर उठी। वह बात-बात मे सिहनी की तरह दहाड उठती थी। यथासमय रावण का जन्म हुआ। एक दिन वालक इन्द्र द्वारा प्रदत्त उस रत्नहार के पास पहुंच गया, जिसकी रक्षा हजार नागकुमार देव करते थे। उसने वह हार उठा लिया। सब लोग बालक की महान शक्ति पर बारुचर्य को हो। उस होर में नी रत्न लें। उसे देवा के नी मुख ब्रोर दिखाई देने लगे। तब सब लोगो ने प्यार मे बालक का नाम द्वानन रख दिया।

कुछ समय के पश्चात् केकसी के कुम्भकर्ण नामक दूसरा पुत्र हुन्ना । बाद मे पूर्ण चन्द्रमा के समान चन्द्रनखा

नामक पूत्री हुई स्रौर फिर विभीषण नाम का पुत्र हुआ।

एक दिन माता केकसी अपने पुत्रों के साथ महल की छत पर बैठी हुई थी। तभी आयकाश मे पुष्पक विमान जाता दिखाई दिया। उसे देखकर रावण ने माना से पूछा-मा । यह महा विभूति वाला कौन जा रहा है। तब माता बोली-पुत्र ! यह तेरी मीसी कौशिकी का पुत्र वेश्ववण (कृवेर) है। यह विजयार्थ के राजा इन्द्र का लोकपाल है। इन्द्र ने तेरे बाबा माली को मारक रलका छीन ली थी और इस कृवेर को वहां का लोकपाल बना दिया है। जब से लका गई है, तब से तेरे पिता और मुक्ते रात में नीद नहीं आती है। माता के बचन सुनकर रावण ने माता को धैर्य बघाया और कहा— मा । मै जल्दी ही विजयार्थ के विद्याघरों को हराकर लका पर अधिकार करूँगा। तु शोक और चिता छोड़ दे।

इसके पहचात् तीनो भाई वहाँ से भीम नामक वन मे जाकर घोर तपस्या करने लगे। कुछ हो समय मे रावण को एक हजार विद्याय सिद्ध हो गई, कुम्भकणं को पाच और विभीषण को चार विद्याय सिद्ध हो गई। इसके बाद रावण ने पुन तपस्या की भीर चन्द्रहास नामक तलवार प्राप्त हुई। विद्या-सिद्धि के समाचार जानकर सारे कुट्रम्बी वहाँ आ गये और बडा हुई मनाने सने।

एक दिन श्रमुरसगीतनगर का दैत्य नरेश मय श्रपनी पुत्री मन्दोदरी को लेकर वहाँ श्राया। उसके साथ मे मारीच श्रादि उसके मत्री भी थे। मन्दोदरी श्रत्यन्त सुन्दरी गुणवती कन्याथी। राजा मय ने श्रपनी उस कन्या का विवाह रावण के साथ धमधाम से कर दिया।

इसके बाद रावण में पद्म श्री, श्रशोकलता, विद्युत्प्रभा ग्रादि श्रनेक राजकन्याश्रो के साथ विवाह किये

जन रामायण २१७

मन्दोदरी उन सब रानियो मे मुख्य पटरानी रही। कुम्भकर्ण जिसका दूसरा नाम भानुकर्ण था-का विवाह तडिन्माला के साथ श्रीर विभीषण का विवाह राजीव सरसी नागक राजकन्या के साथ हो गया। यथासमय मन्दोदरी के दो पुत्र हए—इन्द्रजीत श्रीर भेषवाहन।

अब रावण की कुबेर से छेडखानी शुरू हो गर्छ। कुम्भकर्ण ने कुबेर की प्रजा लूट ली। कुबेर ने सुमाली के पास दूत भेज कर कहलवाया कि पहले तुम्हारा भाई मारा गया था। यदि तुमने अपने नातियों की उद्देण्डता को नहीं

रोका तो तुम सबका बध निश्चित है। यह सुनकर रावण ने दूत को फटकार कर और ध्रण रावण का इन्द्र के मानित कर निकाल दिया। दूत ने जाकर कुबेर को सारे समाचार बताये। आत कुद्ध होकर साथ युद्ध कुबेर ने अपनी सेना सजाकर रणभेरी बजा दी। रावण भी राक्ष मवशी और बानरवशी सेनाओं को लेकर जा डटा। मज नामक पर्वत पर दोनों मेनाओं का घीर युद्ध हुआ । इस युद्ध

में रावण ने कवेर पर बच्चदण्ड का प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित हो गया ग्रौर उसकी सेना भाग खडी हुई।

रावण ने कुवेर के पुष्पक विमान पर ग्रिधिकार कर लिया।

ब्रव रावण ने दक्षिण के राज्यों को जीतना प्रारम्भ किया। वह रुका नहीं, बढता ही गया। तभी समाचार मिला कि बानरवशी यक्षराज क्रोर सुर्येरण ने अपनी किएकृ नगरी लेने के उद्देश्य से वानर द्वीप लूट लिया। यह ममाचार मुनकर उन्द्र का प्रयक्षर लोकपाल यम उनसे युद्ध करने आया। उसने युद्ध में यक्षरज को बन्दी बना जिया ब्रीर सूर्यरज को मृष्टिन कर दिया है। सारी बानर सेना का यम ने निर्वेयनापूर्वक विश्वस करना प्रारम्भ कर दिया। बहुत से बानरवशी मारे गये क्षीर बहुत से बानर बन्दी बना लिये गये।

'यम ने प्रपने यहां नरक जैसी ब्यवस्था कर रक्ष्यी है। वहां वह बन्दी बानरों को निर्मम पीडा दे रहा है। अब ब्राप की ही शरण है।' यह सुनकर रावण सेना सहित किष्कुपुर पर्दुचा। वहाँ उसका यम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। यस पराजित होकर भाग गया और इन्द्र के पास रथनपुर जा पहुँचा। रावण ने बन्दी बानरों को मुक्त किया और यक्षरज को किष्कुपुर का राज्य दिया तथा सुयंरज को किष्कित्यापुर का राज्य दिया। अपना गया हुआ। राज्य पाकर बानरबंदी बहुत प्रसान्त हुए और मुखपूर्वक रहते लगे। रावण तब राक्षसविधयों को लेकर समुद्र तट पर पहुँचा और बड़े उल्लास और समारोह के साथ लका में प्रवेग किया।

इसी बीच एक घटना और हो गई। रावण लका से बाहर गया हुआ था। तभी अलकारपुर के राजा बारदूपण ने— जो मेध्रम का पुत्र था, लका से आकर रावण की बहुत मुन्दरी चन्द्रतखा को हर लिया। कुम्म कर्ण और विभीषण से जसका प्रतिरोध भी किया, किन्तु के उसे छुड़ा नहीं सके। खरदूषण बड़ा बताया का जब रावण लोटा और उसने यह समाचार सुना तो वह बड़ा कोधित हुआ और खरदूषण से युद्ध करने को तैयार हो गया। तब उसकी पटरानी मन्दोदरों ने उसे समक्षाया— कन्या तो पराये घर की होती है। खरदूषण ने चन्द्र- नखा का अपहरण कर लिया तो बया बात हो गई। अपहृत कन्या को एक तो कोई लगा नहीं। दूसरे खरदूषण योग्य पात्र है। वह चीदह हजार ियापरों का राजा है। अनेक विद्याय उसे सिद्ध है। वह समय पढ़ने पर आपकी सहायता भी कर सकता है। फिर पना नहीं, युद्ध में किसकी जीत हो। "इस प्रकार समक्षाने से रावण भी युद्ध से विरक्ष हो गया।

्रेष्ठ उसने इन्द्र को जीतने के लिये कूच किया। चक्रन्त उसके पास था, जिसकी रक्षा एक हजार देव करते थे। ग्रनेक राजा ग्रीर विशाल फीज उसके साथ थो। चलते चलते विन्ध्याचल पर नर्मदा के तट पर सेना ने पड़ाव डाला। प्रात काल नदी की बालू इकट्ठी करके उस पर जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करके रावण भिक्त के पूजा करने लगा जहां रावण पूजा कर रहा था, उससे उपर की ग्रोर नदी का जल बाधकर माहिष्मती का राजा सहस्रदिस ग्रुपनी स्त्रियों के साथ जलकी हा कर रहा था। जब की इा कर चुका तो उसने बांघ का पानी छोड़ दिया। पानी के पूर से रावण की पूजा में बड़ा विल्य पड़ा वह की घित हो कर बोला कि यह स्वागडबढ़ है। कुछ लोगो ने ग्रागे जाकर पता लगाया और ग्राकर रावण से निवेदन किया—'महाराज ! माहिष्म-ती नरेस सहस्ररिस भपनी रानियों के साथ जल-कीडा कर रहा था। उसने यह पानी छोड़ा है। यह सुनकर

रावण ने क्रोध मे भर कर उस पर आक्रमण करने का ब्रादेश दे दिया। सहस्रार्ठम भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनो ओर से युद्ध हुआ। अन्त मे रावण ने उसे क्रोशल से नागपाश से बांध लिया। जब यह बात सहस्ररिम के पिता बाहुरथ को—जो चारण ऋदिधारी तपस्वी मुनि थे—जात हुई तो उन्होंने रावण को समक्राया। फलतः रावण ने सहस्ररिम को सम्मानपूर्वक छोड दिया और उसके साथ बन्धुत्व भाव प्रगट किया। किन्तु सहस्ररिम अपनान से द्राखित होकर दिगम्बर मृनि वन गया।

तत्परचात् रावण श्रागे बढा । मार्ग मे उसने श्रनेक मन्दिरो का निर्माण कराया, पुराने मन्दिरो का जीर्णी-

द्धार कराया। मार्ग में जो राजा पड़े, उन्हे जीतता हुआ। उत्तर दिशा की स्रोर बढा।

रावण ग्रव इन्द्र के नगर की और बढ़ने लगा। किन्तु मार्ग में दुलंध्यपुर नगर ने उसका श्रवरोघ किया। इन्द्र ने विजयार्थ के मार्ग में रक्षा के लिए इस नगर मे नजकुवेर को नियुक्त कर रस्ता था। नजकुवेर ने नगर के चारो ग्रोर श्रमेख कोट बना रक्ष्वा था तथा उसके द्वारो का पता नहीं चलता था। गुत द्वार बनाये हुए थे। कोट पर किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। रावण यह देखकर अन्यन्त चिन्तित हो गया। किन्तु नलकुवेर की स्त्री रम्भा ने ही कामासक्त होकर कोट को विजय करने की विद्या रावण को बता दी और रावण ने उसे सहज ही जीव जिया।

जब इन्द्र को ज्ञात हुमा कि रावण अत्यन्त निकट मा गया तो वह देव सेना लेकर मोचें पर मा उटा। दोनो झोर से भयानक युद्ध हुआ। बीर प्राणो का मोह छोड़कर युद्ध करने लगे। इस युद्ध मे इन्द्र के पुत्र जयन्त ने राक्षसवणी मान्यवान के पुत्र अभावी को मार डाला। इन्द्र के लोकपालों को कुम्भकर्णाद वीरो ने नाय विचा विया। तब इन्द्र और रावण में अस्त्रास्त्रों और विद्याओं में भयानक युद्ध हुमा। दोनों ही बीर थे। दोनों ने एक दूसरे के शस्त्रास्त्र और विद्याओं में भयानक युद्ध हुमा। दोनों ही बीर थे। दोनों ने एक दूसरे के शस्त्रास्त्र और विद्यायों बेकार कर दिये। एक दिन युद्ध करते हुए रावण बड़ी फुर्ती से अपने अलोक्य-मण्डन हाथी से उछलकर इन्द्र के ऐरावत हाथी पर पहुंच गया और इन्द्र जब तक सन्हल, तब तक रावण ने उसे नागपाश में बाध लिया। देव सेना पराजित होकर भाग गई। रावण की जय-जयकार होने लगी। रावण ने मानी और श्रीमाली की मर्खु का बदला चका दिया।

रावण विजयार्घ की दोनों श्रेणियों को जीत कर मार्ग के सारे राजाओं को जीतता हुआ नका लीटा। वहाँ झाकर उसने इन्द्र, सोम, यम झादि को कारागार में डाल दिया। तब इन्द्र का पिता राजा सहस्नार प्रजा के अनुरोध को मानकर रावण के पास आया और इन्द्र को छोड़ देने का आग्रह किया। रावण ने सहस्नार का यथीचित सम्मान किया और लोकपालों से विनोद में हैंसते हुए बोला—इन्द्र जब मेरा दास बनकर गांव के गखों की रखवाली करेगा, तब मैं उसे छोड़ दूँगा। इसके झातिपक्त वायु मेरे यहाँ आग्रह किया। निमान स्मान किया श्री हो हो हो हो सा इसके झातिपक्त वायु मेरे यहाँ आग्रह दे, यम पानी भरे, कुवेर मेरे हार की रक्षा करें, आगि रमोई बनावे तथा देवगण घड़ों में पानी भरकर लका के वाजारों में छिड़काव करें तो मैं सबको छोड़ दूँगा, अन्यथा नहीं।

यह विनोद वडा सर्मभेदी था। लोकपाल मुनकर लज्जा से ब्रवनन मुल हो गये। तब रावण ने सबको सुक्त कर दिया और स्नान भोजन कराके इन्द्र से बोला—ग्राज से तुम सेरे चौथे भाई हो। तुम यहाँ लका में रहकर राज्य करो और मैं रयनपुर चला जाऊँगा। फिर सहस्रार से बोण—प्र्याप हमारे विना तुन्य है। इन्द्र मेरा चौथा भाई है। इसका इन्द्र पद और लोकपालो का पद यथापूर्व न्हेगा। दोनो श्रीणयो पर इसका ही अधिकार रहेगा। यदि यह बीर नो अपन से ही ही स्व

इन बचनों से सहस्रार अत्यन्त सन्तुष्ट हो इन्द्र आर्दि सहित वहां से चलकर रथनूपुर आये। किन्तु मान भंग के कारण इन्द्र और लोकपालो का मन ब्यथा से भर गया था। उनका मन किसी काम मेन लगता था। इन्द्र निरन्तर सस्त्रक स्वरूप और मर्पात्त की क्षणभगुरता के चिन्तन में डूबा रहता। अन्त में एक दिन वह पुत्र को राज्य-भारदेकर लोकपालों और अनेक राजाओं के साथ दिगम्बर मुनि बन गया और घोर तपस्या करके ससार से मुक्त हो गया। जैन रामायरा २१६

रावण को चकरत्न तो पहले ही प्राप्त हो चुका था। झब उसने दिग्बिजय करना प्रारम्भ किया। वह प्रभजन के वेग से चला। राजा लोग उपहार देकर उमका स्वागत करते और उसकी झाधीनता स्वीकार कर लेते थे। किन्तु जो उसकी झाधीनता स्वीकार कर लेते थे। किन्तु जो उसकी झाधीनता स्वीकार नहीं करते थे, उनको वह पराजित करके कठोर दण्ड देता था। इस अकार सठारह वर्ष में उसने भरत-क्षेत्र के तीनो खण्डो को जीत लिया और झर्यचकी बनकर वह लका में रहकर शासन करने लगा।

रावण के चरित्र का था। जब वह वहनिया। वह परस्त्री की मन में भी कभी बांछा नहीं करता रावण के चरित्र का था। जब वह इन्द्र को जीतने बला ग्रीर इन्द्र द्वारा नियुक्त राजा नजकुबर के नगर दुर्लच्यपुर एक उज्ज्वल पहुल्ला पहुँचा नो वहाँ मायामय कोट को नहीं जीत पाया। उसने ग्रानेक प्रयस्त किये, नाना उपाया क्ये। किन्तु नाम के ग्रानुक्य दुर्लघ्यपुर दुर्लघ्य ही रहा। इस प्रकार उमें बही पडें पडें छः माह हो गये। बहु बडा चिन्तानुर हा गया –यो कब तक यहाँ पडा रहा जा सकता है ग्रीर विना इमे जीते श्रागे भी

कैसे बढ़ा जा सकता है। पीछ लीटना रावण के स्वभाव के विरुद्ध था।

रावण की कीर्ति का मौर्म नलकुवेर की पटरानी रम्भा के कानों में भी पड़ा। वह प्रपने स्वयवर के समय से ही रावण में मनुरुत हों। किन्तु स्वयवर के समय रावण पहुँच नहीं पाया था, मन मजबूरन हम्भा ने नलकुवर के गले में बरमाला डाल दी थी। किन्तु भव रावण को अपने निकट प्राया जानकर उसका मुख्य भेष पुन. जाग उठा। उसने भपने मन की बात प्रपनी राखी और दांसी चित्रवा में कही बीर उपमें यह भी कह दिया कि सगर तूं मुक्ते जीवित देखना चाहनी है तो कोई उपाय कर, जिसमें में रावण से मिल सकूं। चित्रवा उसे भ्राश्वासन देकर गुप्त मांगें से रावण के कटक में पहुँची और रावण से मिलकर उसने भपनी स्वामिनों का अभिन्नाय निवेदन किया। यह वहां निव्य कर्म है । वित्रवा किया में प्रवा के किया में प्रवा के कटक में पहुँची और रावण से मिलकर उसने भपनी मांग मही करना। यह बड़ा निव्य कर्म है । वित्रवा निया और अपने लोती रावण के लखु आता विभीपण ने जो उसका मन्त्री भीषा, रावण को समकाया— 'श्राय' श्रापको थोड़ा अमत्य वोलकर भी इस समय दासी की बात स्वीकार कर लेनी चाहिये। इससे रम्भा आपको कोट की चावी दे रेगी। रावण ने वह अनुसने भाव से दासी को बुलाकर कह दिया— तु अपनी स्वामिनी से जाकर कह देना कि मैं उनसे अवश्व मिन्या। वित्रवा मिन्या। जिस में नगर में पहुँचूँगा, तब मिन्या।

दासी प्रसन्न होकर लोट गई श्रीर जाकर रम्भा को सब बाते बता दी । रम्भा श्रत्यन्त कामासक्त हो उठी श्रीर उसने शालिका नाम की विद्या रावण के पास भेज दी, जिसके द्वारा रावण नगर के भीतर पहुँच गया श्रीर

नल कुवेर को बन्दी बनालिया।

जब नलकुवेर को राजसभा मे रावण के समक्ष उपस्थित किया गया तो रावण ने रम्भा को भी बुलाया। रम्भा पुलकित होकर आधा। सबोरे रावण के निकट पहुंची तो रावण ने कहा— 'भाता!' उस अप्रत्याधित सबीधन पर रम्भा चीकी तो रावण बोला — नुसने मुर्फ विद्या दी है, अत. तुम मेरी गुरुआणो हो। और गुरुआणो माता के समान होती है। पर पुरुष की वामना करना महापाप है। तुम अपने पति नलकुवेर मे अनुरक्त रहो। तुमने मुफ्के विद्या दी है, अत मै तुग्हारे लिंग तुम्हारे पित को मुक्त करता हूँ।'यो कहकर उसने नलकुवेर को मुक्त कर दिया। रम्भा बड़ी लिज्जत हुई।

यह रावण के महान् चरित्र का एक उज्वल पक्ष है, जिसको लोगो ने समका नहीं या उपेक्षा की है। किष्किया नगर के वार रवशी राजा सूर्यरज ग्रीर उसकी रानी चन्द्रमालिनी के वाली नामक

बाली हारा पुत्र हुआः । वह महा वलवान, धार्मिक या । उसके कुछ समय पदवात् सुयीव नामक पुत्र रावण का पराभव और भीप्रभा नाम की कत्या उत्पन्न हुई । इसी प्रकार किष्कुपुर नगर के राजा यक्षरज स्रोर उसकी रानी हरिकान्ता के नल और नील नामक दो पुत्र हुए । सूर्यरज के पश्चात् वाली स्रपनी

रुत्री घ्रुवा के साथ राज्य शासन करने लगा । बाली सम्यन्द्रिट था । उसकी प्रतिज्ञा थी कि देव, गृरु ग्रीर शास्त्र के ग्रतिरिक्त किसी को नमस्कार नहीं

जैन धर्मका प्राचीन इतिहास

करूँगा। यह ग्रभिमान की बात नहीं थी, बल्कि यह तो उसके धर्म का एक धनिवार्य ध्रंगथा। ग्रत वह रावण के राज्य दरबार में नहीं जाता था। क्यों कि वहाँ जाने पर रावण को नमस्कार करना गडता, न करता तो ब्यर्थ में युद्ध होता। रावण ने समक्षा कि बाली मुक्त्ये विद्युख हो गया है। ग्रत. उसने वाली के पास दूत भेजा। दूत ने ग्राकर बाली से कहा—मेरे स्वामी रावण ने ग्राप्त कहलवाया है कि हमने तुम्हारे पिता सूर्यरज को यम से छुड़ाकर किष्किश्व का रावण विद्याया। तबसे हम दोनों में प्रेम चला आ रहा है। किन्तु तुम मुक्तसे विमुख हो गये हो। खतः तुम ग्राक्त सुक्ते नमस्कार करो और ग्रप्ती बहन श्रीप्रभा का विवाह मेरे साथ कर दो, जिससे हमारा प्रेम बना रहे, ग्रन्यथा तम युद्ध के लिए तैयार हो जाओं।

बाली में दून की बात स्वीकार नहीं को और युद्ध के लिए तैयार हो गया। किन्तु मत्रियों ने उसे समफाया
— 'महाराज! ब्यर्थ युद्ध करके क्यों हिसा का पाप मोल लेते ही झीर किर रावण वडा बलवान है। वह अर्घवकी है। उससे जीत पाना कठिन है। 'किन्तु वाली बोला—'मैं रावण को चुर-चूर कर सकता हूं। 'किर उसने सोचा— बास्तव में इस क्षणभंगूर राज्य के लिए युद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है। और यों सोचकर वह राजपाट छोडकर

दिगम्बर मृनि हो गया मौर बनो मे जाकर तपस्या करने लगा।

रावण को जब दूत ने आकर शब समाचार बनाये तो वह कुछ हो उठा और चतुरिगणी सेना सजाकर बाली का मानमर्दन करने किष्किषापुर आ पहुँचा। मुग्रीब ने—जो बाली के पश्चात् राजा हो गया था—रावण की अगवानी की और अपनी बहन श्रीप्रभा का विवाह रावण के साथ कर दिया तथा उसकी अनुमति से राज्य करने लगा।

एक बार रावण पुष्पक विमान में नित्यालोकपुर से लौटना हुआ लका जा रहा था कि उसका विमान एकाएक रुक गया। तब उसने मारीच से कहा—देखों तो, मेरा विमान किसने रोक लिया है। मारीच ने नीचे जा-कर देखा कि एक तपस्वी मुनिराज कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के प्रभाव से विमान रुक गया है। उसने यह बात रावल से जाकर कहीं। रावण मुनिराज के दर्वत करने गेच उतरा किन्तु वहां वाली मुनि को जसस्या करते हुए देखकर उसका पुराना कोध उमड पड़ा और बोला—'अरे मुनि 'तने प्रव भी वेर नहीं छोडा जो मेरा विमान रोक लिया है। मैं तुफे अभी इर नहीं छोडा जो मेरा विमान रोक लिया है। मैं तुफे अभी इर नहीं छोडा जो मेरा विमान रोक लिया है। मैं तुफे अभी इर कहें तेना हैं। ये कहकर वह विद्या के बल से पर्वत के नीच घुस गया और पर्वत को उठाने लगा। पर्वत पर रहने वाले पशु भयभीन होकर इधर-उधर भागने लगे। वृक्ष टूट-टूट कर गिरते लगे। देवपूजिन जिन मन्दिर हिल उठे। तब भुनिराज ने अवधिज्ञान से जाना कि यह कुकृत्य देशानन का है। उसके इस कृत्य से भरत चकवर्ती ढारा निमित विशाल मन्दिर भी नष्ट हो जायगे। मैं पुण्योपार्जन के कारणभूत इस मन्दिरों की रक्षा करूंगा।

यो सोचकर बाली मुनिराज ने पैर के अगूटे से पर्वत को दवाया। उसके भार से दशानन पिचने लगा। उसके सारे अप पीड़ा से सिकुड गये। वह भयानक पीड़ा के कारण इतना जोर से रोने लगा कि जगत में तबसे उसका ताम रावण विख्यात हो गया। उसके रोने का शब्द मुनकर उसकी रानियां आई और मुनिराज के चरणों में गिरकर पित की प्राणिभक्षा मागने लगी। तब मुनिराज ने दया करके अपना अगूटा ढीला कर दिया। देवो ने प्रचाइचर्य की वर्षा को। रावण को भी बुद्धि आ गई और वह बाली के चरणों में गिर कर स्तृति करने लगा और क्षमा मागने लगा।

इस काण्ड से लिजित होकर रावण निकट के चैत्यालय में गया और भगवान की पूजा करने लगा। वह भगवान की मिचत मे इतना बेसुघ हो गया कि अपनी भुजाओं से उसने ब्राते निकाली ख्रीर उन्हें वीणा की तरह बजाकर भगवान की स्तृति पढ़ने लगा। रानियां नृत्य करने लगी।

उसकी भक्ति में प्रभावित होकर नागकुर्मार देवों का इन्द्र धरणेन्द्र वहाँ ध्राया और बोला—'मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्त हुँ । तू कोई बर मांग।' रावण बोला—'नागेन्द्र!' भगवान की भक्ति से बढ़कर और क्याचीज तुम्हारे पास है जो की मार्गू।' किन्तु धरणेन्द्र ने कहा—'मेरे दर्शन निष्फल न हो ध्रत मैं तुम्हे यह सिक्ति देता हूँ। इससे देव और दानव तक पराजित हो जाते है।'यो कहकर उसने रावण को शक्ति घरना की। रावण एक महीने तक कैलाश पर्वत पर रहा। उसने अपने इत्याका वहां रहकर प्रायदिवत्त किया और फिर लका को औट गया। बाली मूनि ने कर्मों का नाश कर मूक्ति प्राप्त की।

ज्योतिपुर नरेश बह्मिशिल की पुत्री सुताराधी। बहुबडी रुपवती थी। उसकी याचना चकपुर के राज कुमार साहसगति स्रीर सुग्रीव दोनो ने की थी। किन्तू बिह्मिशिव ने साहसगति को स्रल्पाय जानकर अपनी पुत्री का विवाह सुग्रीव के साथ कर दिया। उसमे दो पुत्र उत्पन्न हुए-ग्रग ग्रांर ग्रगद। किन्तू साहसगति के मन से मुतारा निकल नही सकी । वह उसे प्राप्त करने की निरन्तर चेप्टा करता रहा । इसके लिए वह रूप-परिवर्तिनी शेमणी विद्याका साधन करने लगा।

एक बार रावण अपने परिवार के साथ सुप्तेरु पर्वत पर जिन मन्दिरों के दर्शनों के लिए गया हुआ। था। वहाँ से लीटते हुए विभक्त पर्वत पर उसने अपार भीड देखी। पूछने पर मारीच से ज्ञान हुआ कि पर्वत पर अनन्त-

रावण द्वारा वत-ग्रहण

वीर्यमुनि को स्राजही केवलज्ञान हम्राहै। यह सूनकर रावण बडें भक्ति भाव से विमान से उतरा ग्रीर केवली भगवान के दर्शन किये। भगवान का उपदेश सूतकर ग्रनेक लोगों ने नियम बत लिए। उस समय किसी ने रावण से भी कहा कि आप भी इस समय कुछ बन लीजिये। रावण बोला - भेरा मन सदा पापी रहना है अत मैं कोई ब्रत नहीं ले सकता। फिर भी मै

एक बन लेना चाहता है कि जो स्त्री मुफ्ते नहीं चाहगी, मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूँगा। यह कह कर उसने गुरु से यह बत ले लिया। कूम्भकणं और विभीषण ने गृहस्थ के ब्रत लिए।

विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी मे म्रादित्यपूर नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा प्रह्लाद और रानी केतुमती थी । उनके पवनकुमार नाम का एक पुत्र था । एक बार राजा प्रह्लाद ग्रपने परिवार सहित कैलाश पर्वत पर तीर्थ-वन्दना को गये। उसी समय महेन्द्रपुर के राजा महेन्द्र श्रपनी रानी मनोवेगा के साथ

हनुमान का जन्म

तीर्थयात्रा को आये। दोनो राजास्रो मे परस्पर परिचय स्रोर मित्रता हो गई। राजा महेन्द्र ने प्रह्लाद में निवेदन किया कि मेरे प्रजना नाम की एक कन्या है। मेरा विचार ग्रापके पत्र पवनकुमार के साथ उसका सन्बन्ध करने का है। राजा प्रह्लाद ने भी प्रसन्नतापूर्वक इस सम्बन्ध की स्वीकृति दे

दी और सम्बन्ध पक्का कर दिया। दोनो स्रोर से विवाह की तैयारियाँ होने लगी।

इसी बीच पवनकुरार ने भी अजना के रूप मीन्दर्य की प्रशसा सुनी। वह उसे देखने को व्याकूल हो गया श्रौर श्रपने मित्र प्रहस्त से बोला - मित्र ! यदि तुम मुक्ते जीवित देखना चाहते हो तो मुक्ते श्राजना को एक बार दिखा दो। गहस्त ने वाद-विवाद के बाद म जना को उसी रात को दिखाना स्वीकार कर लिया।

रात्रिको विमान मे बैठकर दोनों मित्र महेन्द्रपुर नगर मे अजना के महल पर उनरे और सातवी मजिल पर भरोथे मे से उन्होंने स्र जना को देखा। उसके स्रनिद्य सीदर्य को देखकर पवनकुमार प्रसन्न हो गया। उस समय ग्र जना सखियों से घिरी बैठी थी **ग्री**र स**खियाँ** उससे विनोद कर रही थी । कोई प्वनकृमार के रूप-गुणो की प्रशसा कर रही थी, तभी मिश्रकेशी नाम की सखी ने पवनकुमार की निन्दा की । स्र जना लज्जावश मौन बैठी रही । पवन कुमार ने अपनी निन्दा सुनी तो वह बड़ा कोधित होकर ग्रजना को भारने उठा—क्यो उसने मेरी निन्दा सुन ली। वह अवश्य पर पुरुप में ब्रासक्त है। किन्तु प्रहस्त ने उसे समभा बुभाकर शान्त किया। किन्तु ब्र जना के प्रति दुर्भाव लेकर पवनकुमार प्रहस्त के साथ लीट श्राया । उसका क्रोध शान्त नही हुग्रा । उसने दूसरे दिन महेन्द्रपुर पर चढाई करने के उद्देश्य से रणभेरी बजा दी और महेन्द्रपुर की और सेना लेकर चल दिया। महेन्द्र ने ग्राकर कुमार के पैर पकड़ लिए। उसके पिता ने भी समका-बुकाकर शान्त किया। पवनकुमार ने मन में सोचा कि इस समय तो इनकी बात मान लेनी चाहिए। विवाह के बाद उस दृष्टा को जन्म भर के लिए मैं छोड दुँगा। इस तरह सोचकर वह युद्ध से निवल्त हो गया । यथासमय दोनो का विवाह हो गया और विदा होकर आदित्यपूर आ गये ।

नगर में कापिस श्राने पर कूमार ने श्राजना को महल के एक एकान्त कक्षा में रख दिया। वह उससे न बात करता, न उसकी धोर देखता ही था। अ जना पति के इस अकारण कोध से वड़ी दूखी रहनी थी और दिन-रात विलाप किया करती थी। घर के सभी लोग भी अ जना के दु.ख से दुखी रहते थे।

इसी बीच राजा वरुण से रावण का युद्ध छिड गया। इस युद्ध में वरुण के पुत्रों ने खरदूषण को पकड

लिया। तब रावण ने सब ब्राधीन राजाधों को सेना लेकर आने का निमन्त्रण भेजा। प्रह्लाद के पास भी निमन्त्रण-पत्र ब्राया। वह जब सेना लेकर जाने लगा तो पवनकुमार ब्रपने पिता को रोककर बोला— युवक पुत्र के होने हुए बृद्ध पिता का युद्ध के लिए जाना उचित नहीं है। ब्रीर सेना लेकर चल दिया। चलते समय क्रजना द्वार पर खभे के सहारे खड़ी थी। किन्तु पवनकुमार ने उसकी ब्रीर देखा तक नहीं ब्रीर वहां से चल दिया।

वहाँ से चल कर वह मानसरोवर पहुँचा और उसके तट पर ही पड़ाव डाल दिया। सन्ध्या के समय वह ग्रुपने मित्र के साथ तट पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक चकती अत्थन्त दुखी हों रही है। उसने मित्र से इसका कारण पूछा। मित्र बोला—यह रात्रि में पति-चियोग के कारण दुखी है। यह सुनते हो पवनकुमार सोचने लगा—एक पक्षी केवल रात्रि भर के लिए ग्रुपने पति के वियोग में इतनी दुली है, तो अर्जा मेरे थियोग में किननी दक्षी होगी जिसे मैंने बाईस वर्ष से त्याग दिया है।

यह विचार झाते ही मित्र से बोला —िमत्र ! मैं झजना के वियोग को झब एक पल भर के लिए भी सह तही सकता । यदि तुम भेरा जीवन चाहते हो तो मुर्फ झजना से मिला दो । मित्र ने उसे बहुत समभाया कि इस समय जाने से लोक मे बड़ी हॅसी होगी। किन्तु वह अपने आतुर स्वभाव के कारण जिद र सझ गया। आखिर प्रहस्त रात्रि होने पर गुप्त रूप से उसे विमान पर नेचला और वे बीघ ही झजना के महल पर जा उतरे । प्रहस्त के झन्द जाकर झजना को पवनकुमार के झाने की सूचना दो । झजना और पवनकुमार बड़े प्रेम में मिले । झोर पवनकुमार उत्ते प्रमान । सिले । झोर पवनकुमार वा के प्रमान । सिले । झोर पवनकुमार उत्ते प्रमान । सिले । झोर पवनकुमार वा के प्रमान । सिले । झोर पवनकुमार को लोग निले । से सिले । सो सिले । से सिले । सिले । से सिले । सिले । सिले । से सिले । से सिले । से सिले । सिले । से सिले । से सिले । सिले । सिले । सिले । सिले । से सिले । सिले

कुछ दिनों में ग्रंजना के गर्भ प्रकट होने लगा। उधर गुद्ध लम्बा खिच जाने से पवनकुमार जल्दी नहीं लीट सका। ग्रंजना के यह गर्भ देखकर उसकी सास केतुमती को सदेह हुग्या। उसने ग्रंजना में पूछा तो श्रजना ने रात में पवनकुमार के म्राने की सारी घटना बतादी और उसके प्रमाण में उसने ग्रंपन पित द्वारा दी हुई मुक्ति भी दिखाई। किन्तु केतुमती को विश्वास नहीं हुग्या कि उसका पुत्र जिसमें वाईस वर्षा तक बोना तक नहीं, प्रमान वह चोरी से रात में छिपकर बयो माबेगा। अवस्य यह इस दुस्तिरित्र स्त्री का पाणाचार है। ग्रंपना ने ग्रंपनी द्वासी वसन्तमाला की भी साक्षी दिलाई। किन्तु केतुमती का सदेह बदता ही गया। उसने कीध में भर कर गर्भवनी ग्रंपना को कमर

# बाईस घड़ी की भूल

### बाईस वर्षकादुःख

राजा मुक्ठ के दो रानियाँ थी—हमोदरी और लक्ष्मी । लक्ष्मी भगवान की पूजा-जगामना में नगी रहती। एक दिन सीतिया डाह से हेमोदरी ने भगवान की प्रतिमा छुगा दी। लक्ष्मी दूसरे दिन प्रतिमा को न देसकर बड़ी दूखी हुई। उसने आहार-जल का स्थान कर दिया। सयोगवा सयमधी नामक एक आधिका। हल में पथारी और लक्ष्मी के हुख से भगवान की प्रतिमा की चोरो की बात मुक्कर वे सीबी हेमोदरी के पास पहुँची। हमोदरी ने आधिका। का प्रतिमा की नाम का अधिका तक्ष्मी आसत पर वैद्यास। तक्ष्मा आधिका वाल मुक्कर वे सीबी हेमोदरी के पास पहुँची। हमोदरी ने आधिका। तुद का जाभ भी घर्म कर। वृत्ते हुप्य में पुक्ती राजस्य प्रतिमा तुर का जाभ भी घर्म कर। वृत्ते हुप्य में पुक्ती पास माम में दूसरा नहीं है। इससे नरक मित्र में बाता पड़ता है। हेमोदरी बह सनकर स्पनीत है। गई जीर उससे प्रतिमा चुराने जैसा पासकर देश, बढ़ा रायादिकत किया, जुबा और प्रभावना की।

हेमोदरी ने केवल बाईम घडी तक भगवात की प्रतिमा को छिपाये रखा था। उसका यह फल भोगना पड़ा कि उसे झजता के जन्म में बाईम वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। जैन रामायरा ३२३

में जोर से लात मारी और कोध में भर कर उसे झादेश दिया कि तू इसी वक्त मेरे घर से निकल जा झीर झपना मुह कहाँ जाकर काला कर। राजा प्रह्लाद ने झपनी स्त्री की इस राय से सहमति दिखाई। वेतुमती ने फ्रांजना के साथ बसलमाला को भी घर से निकाल दिया।

वहाँ से निकल कर दोनो निरपराधिनी अवलाये अपने कमों को दोष देती हुई और लोकनिन्दा और लोक-उपहास का भार ढोती हुई चल दी। चलते-चलते उनकी दशा बुरी हो गई। वे अन्त में अपने पिता सहेन्द्र के महलों पर पहुँची। ढाग्पाल ने उनमें सारा समाचार ज्ञात कर महाराज को समाचार दिया। किन्तु जब राजा को यह ज्ञात हुकमं के कारण ब्राजना को उसके घर से निकाल दिया है तो उन्होंने भी अपने घर में स्थान देने से इकिसी के अध्यय नहीं दिया।

सब धोर में निराश होकर अर जना अपनी सखी के साथ बन को चलदी। राह में उसे अपार कच्छ हुए। वह दुख से बार बार बिलाप करने लगती, किन्तु सखी उमें धीरज बधाती। यो चलते चलते वे एक पर्वन की गुका के निकट पहुँची। वहां उन्होंने एक मुनि को ध्यान लगाये बेटे देखा। मुनि को देख कर दोनों को सन्तोष हुआरा। उन्होंने मुनि को नमस्कार किया। मुनि महाराज ने उन्हें आशिवदि दिया और उन्हें साल्वना देते हुए कहा 'पुत्री! नुद्रख मत कर। तेरा पूज लोकपुष्य होगा और पित से भी शोद्य ही तेरा मिलन होगा।'

मुनि वहाँ से अन्यत्र चले गरे और दोनों सखी उस गुका में रहने लगी तथा जगल के फलों और फरने के जल से अपना निर्वाह करने लगी। एक दिन एक भयानक सिंह आया और गुका के द्वार पर भयकर गर्जना करने लगा। अजना उसे मुनकर अस्यत्न सभाति हो गई। तब उसके शील और पुष्य के प्रभाव से एक देव ने अस्टायद का रूप प्रमाण कर मित्र को भगा दिया।

नौ मास पूर्ण होने पर घजना के पुत्र हुआा। पुत्र महनीय पुष्य का प्रधिकारी था। उसके तेज से गुका मे प्रकाश हो गया। घजना पुत्र का मुख देख कर एक बार तो प्रपने सारे दुखो को भूल गई। दोनो सिखयों बड़े दुलार से उसका पालन करने लगी। धीरे-धीरे वह लोकोत्तर पुत्र चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगा।

एक दिन बसन्तमाला ने झाकाश मे एक विमान देखा। उसे देखकर श्रेजना भयभीत हो गई- कही कोई शत्रु भेरे पृत्र को मारने तो नहीं झाया। इस झाशका से वह बिलाप करने लगी। उसके बिलाप का स्वर सुन कर विद्याधर ने विमान नीचे उतारा श्रीर अपनी त्रित्रयो सहित वह दोनो सिलयों के पास गया। वहाँ जाकर उसका परिचय पूछा। वसत्माला ने सारी घटना सुनाकर परिचय दिया। परिचय मुनकर वह विद्याधर बोला— अरे यह अजना तो मेरी भानजी है। बहुत दिन से इसे नहीं देखा था। अत मैं इसे पहचान नहीं सका। मेरा नाम प्रतिस्तर है। में हनुकह द्वीप का रहने वाला हूँ। फिर प्रजना को उसने उसके वचपन की अनेक घटनाएँ सुनाकर सात्वना दी। और वालक के लग्न देखकर बोला—बालक का जन्म चित्र कुण्णा अपटमी को रात्रि के पिछले प्रहर सात्वना दी। और वालक के लग्न देखकर वोला—बालक का जन्म चित्र होणा कर देखकर बोला—वालक का जन्म चित्र होणा अरटी को रात्रि के पिछले प्रहर सात्वन के सात्वन के लग्न देखकर बोला—बालक का जन्म चित्र होणा और देखा कर सुना हो सात्वना स्वाप्त स्वाप्त से चित्र सुना हो सात्वन से स्वाप्त से चित्र सुना।

विमान में मोतियों की भालर टगी हुई थी। मामा-भानजी वातों में निमन्न थे। वालक माना की गोद में बैठा हुमा हिलती हुई मालाम्रों को पकड़ने को बार-बार हाथ मारता था। एक बार उसने ज्यों ही माला पकड़ने को जोर मारा तो माता की गोद से खिसक कर विभान में से नीचे जा गिरा। वालक के गिरते ही ग्रजना की खोड उठी। सभी लोग इस मार्कारमक ममनित्क विरास से क्षत्र हो उठी। विभान की दुःसका के साथ नीचे उतारा किन्तु वहाँ सबने म्रायव्य के साथ देखा कि वालक जिस शिला पर गिरा था, वह शिला तो छार छार हो गई है। किन्तु बालक के कोई चोट नहीं माई है भौर वह भजे में पड़ा पड़ा भगूठा चुस रहा है। प्रजना ने बडी पुलक से पुत्र को उठा लिया भीर छाती से चिपटा कर चूमने लगी। सब लोगो को विश्वास हो गया कि जब बचपन में इसमे ऐसी देवी शिक्त है तो यह निस्त्य ही चरम शरीरी है।

सब लोग पुनः विमान मे बैठे झौर झानन्द के साथ हनुरुह द्वीप मे पहुँचे । वहाँ अंजना झौर उसके पुत्र का गाजे वाजे के साथ स्वागत हुआ झौर पुत्र-जन्मोत्सव बड़े धुमधाम झौर समारोह के साथ मनाया गया । उसका नाम हनुमान रक्या गया। बालक वहां रहकर धीरे घीरे बडा होने लगा।

े उधर रावण के पास पवनकुमार ब्रपनी सेना के साथ पहुँचा और वरण से भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में पवनकुमार ने वड़ी वीरता दिलाई। उसने बरण को बन्दी कर लिया। वरुण को ग्रन्त मे लरदूपण को छोड़कर रावण के साथ सन्धि करनी पड़ी।

युद्ध समाप्त होने पर प्रशसा श्रीर सम्मान पाकर पत्रनकुमार श्रपने नगर की श्रीर लौटा। अब उसे खपनी प्राणिप्रया की याद सताने लगी। नगर में पहुँचने पर अपने विजयी राजकुमार का नगरवासियों ने हार्षिक स्वागत किया। उसे तो अजना से मिलने की शीक्षता थी, यह स्वागत स्तकार से निबट कर सीधा प्रजना के महल में पहुँचा। किन्तु महल को सूना पाकर वह व्याकुल हो गया। वह सारे ककों मे अजना का नाम लेता हुआ फिरने लगा। उसने दास दासियों मे अजना के बारे मे पूछा, किन्तु सब नीचा सिर किंग चुप हो गये। उसके मित्र प्रहस्त ने प्रजना को वारे मे पूछा, किन्तु सब नीचा सिर किंग चुप हो गये। उसके मित्र प्रहस्त ने प्रजना को वारे मे सब बाते पता लगाकर पवन में कही। तरकाल दोनों मित्र विमान से महेन्द्रपुर आये। वहां भी अंकना को न पाकर वह वहां से उसे दू वेन चल दिया। प्रहस्त को उगो समानार देने के लिए आदित्यपुर भेज दिया और स्वय बनो मे दू देने लगा। वह अजना के वियोग में विलकुल विक्षिण हो गया, न उसे खाने की मुध रही, न जल की चिन्ता। वह अजना-अजना चिल्लाना फिरता था।

उसके पिता प्रत्हाद पुत्र के समाचार मुनकर श्रत्यन्त चिन्तित हो गंग। उन्होंने चारो श्रोर श्रजना श्रीर पवनकुमार को ढूँ इने अपने श्राद्यी भेज दिये और स्वय भी महेन्द्रपुर जाकर और महेन्द्र को नेकर ढूँ इने चल दिये। जब प्रतिसूर्य के पास पवनकुमार के बारे में ममाचार पहुँचे तो श्रजना श्रूर्यन्त स्थाकुन होकर रोज हो सहित हो नित्ति ती सित्तु स्थान को ढूँ इन श्राज हो यहाँ के श्राद्धां ने स्थान स्थान को ढूँ इन श्राज हो यहाँ के श्राद्धां ने श्राप्त स्थान स्य

धीरे-धीरे हनुमान यौवनसम्यान हुए और उन्होंने ग्रनेक विद्याग्नों का साधन किया। एक बार पुन: रावण का वरुण के साथ युद्ध हुआ। रावण का निमन्त्रण पाकर सभी राजा ग्रपनी सेनाय लेकर रावण के पास पहुंचे। पवनकुमार और हनुमान भी गये। हनुमान के रूप ग्रीर यौवन को देखकर रावण बड़ा प्रसन्त हुआ। और बढ़े प्रेम ने हनुमान से मिला।

दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में हनुमान ने असाधारण वीरता दिखाई। उन्होंने वरुण के सी पुत्रों को अपनी लागूल विद्या से बाध लिया और रावण ने वरुण को नागपाश से बाध लिया। इस प्रकार हनुमान के असाधारण शीर्ष के कारण रावण की विजय हुई।

रावण ने प्रसन्न होकर अपनी बहन चन्द्रनावा की पुत्री अनगकुमुमा का विवाह हनुमान के साथ कर दिया श्रीर कुण्डलपुर का राज्य देकर सब विद्याधरों का प्रमुख बना दिया। बाद में सुग्रीव और किन्नरपुर के राजा ने भी श्रुपनी कन्याओं का विवाह हनुमान के माथ कर दिया।

एक दिन राजा दशरण की रानी अपराजिता (कौशल्या) रात्रि में सुलपूर्वक सो रही थी।

अो रामचन्द्र उसने रात्रि के पिछले पहर में चार नदान देसे। वह उठी और अपने पति के पास जाकर

आदि का जन्म और उनके चरणों में नमस्कार करके बोली—साथ! मैने आज रात्रि के अनित्तम प्रहर में स्वयन

में हाथी, सिंह, सूर्य और चन्द्रमा देवे हैं।' राजा सुनकर बोले—देवि! नुम्हारे अस्वन्त प्रमाव शाली, सुली और शहुआं का दमन करनेवाला पुत्र उपान होगा। उसी रात्रि को आहार दर्श से चलकर एक जीव

रानी के गर्भ में आया। तबसे रानी का मन भगवान की पूजा में अधिक लगने लगा।

जैन रामायसा २२५

कुछ दिनो के बाद सुमित्रा ने भी रात्रि के पिछले प्रहर में पीच स्वप्न देखे—सिह, पर्वत पर रक्खा हुमा सिहासन, गम्भीर समुद्र, उपता हुमा सूर्य और मागलिक चकरता। रानी ने उठकर पित से स्वप्नों का फल पूछा तो राजा ने बताया—देखि । पुरहारे गर्भ में चकरत्न से त्रिखण्ड को विजय करने वाला यसस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। रानी स्वप्न का फल सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई।

नौ माह पूर्ण होने पर ग्रपराजिता के फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को सूर्य के समान कान्ति वाला शूभलक्षण पुत्र उत्पन्न हुमा पुत्र के वक्षस्थल पर पद्म चिन्ह या। ग्रत बालक का नाम पमनाभ (रामबन्द्र) रक्खा गया। सुमित्रा ने भी शुभ लक्षणो वाले लक्ष्मण पुत्र को जन्म दिया। उस समय शत्रुको के घर मे भयकारी ग्रपशकुन हुए। सुर्य-बन्द्रमा के समान दोनो बालक कीडा करने लगे।

केकामती ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया तथा सुत्रभा ने शत्रुघ्न को । चारो पुत्र इतने शोभित होते थे, मानो ससार को सहारा देने वाले चार स्तम्भ हो ।

राजा ने ऐहिस्क नामक एक विद्वान् काह्मण को जो सब शस्त्र-शास्त्रो का ज्ञाता था, चारो राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा के लिये नियुक्त किया और अस्प समय में ही चारो पुत्र शस्त्र-शास्त्रो मे निष्णात हो गये।

राजा जनक के आमण्डल धौर सीता का जन्म — मिथिला के राजा जनक की स्त्री विदेहा गर्भवती हुई। यथासमय विदेहा के युगल सन्तान उत्पन्न हुई-एक पुत्र और दूसरी पुत्री। पुत्र के उत्पन्न होते ही पूर्वजन्म के वैर के कारण एक देव उसे उठाकर लेगया धौर उसे धाभृषण पहनाकर तथाकानो मे देदीप्यमान कुण्डल पहनाकर पथ्ली पर लिटा गया।

पत्रितात नामक एक विद्याधर ध्रपने विमान में आकाश मार्ग से जा रहा था। उसक दृष्टि देदीप्यमान आभूषण पहने वालक पर पढ़ी। वह नीचे उतरा धौर तेजस्वी वालक को देखकर वह उसे उठाकर अपने महलों में वाषिस गया। वहां उसको रानी पुष्पवती अपनी शस्या पर सो रही थी। राजा ने उस वालक को रानों को जवाओं के बीच में रखकर रानी को जागा और रानी से बोला-रानी । उठो, तुन्हारे बालक उत्पन्न हुआ है। रानी जे उठकर उस वालक को देखा तो वह विस्मय में भरकर पूछने लगी-यह मुस्दर बालक किसका है। से तो बाफ हूँ। आप क्यों मुक्त से प्रकार उस वालक को देखा तो वह विस्मय में भरकर पूछने लगी-यह मुस्दर बालक किसका है। से तो बाफ हूँ। आप क्यों मुक्त इस प्रकार हास्य करते हैं। राजा बोला---रानी । दिन्नयों के प्रच्छन्न गर्भ भी होता है। तुम्हारे भी ऐसा ही गर्भ था। रानी को फिर भी पति के वालय पर विस्वात नहीं हुआ। वह पुन पूछने लगी---यदि यह बालक मेरे ही गर्भ से हुआ है तो इसके मनोहर कुष्डल कहीं से आये। प्रव राजा सत्य बात को छूपा नहीं सके और उन्होंने रानी को पुत्र मिलने की सारी घटना सुना दो और कहा- तुम अब इसे अपना हो पुत्र मानकर पालन

राजा की ब्राज्ञा से रानी प्रसूतिगृह में गई। राजा ने सारे रथनेपुर नगर मे पुत्र-जन्म के समाचार प्रचा-रित कर दिये ब्रीर धूमधाम से पुत्र जन्मोत्सव मनाया। देदीप्यमान कुण्डल धारण करने के कारण वालक का नाम भामण्डल रक्खा गया। बालक घाय को सीप दिया गया झीर अपने पुत्र को तरह ही उसका लालन-पालन होने लगा।

करो श्रीर लोगो को भी यही बताना है कि तुम्हारे गृढ गर्भ था। तुमने ही इसको जन्म दिया है।

उधर मिथिलापुरी में राजकुमार के अपहरण का समाचार जानकर सारी प्रजा मे शोक छा गया। रानी विदेहा पुत्र-शोक से बिलाप करने लगी। राजा जनक ने रानी को धैर्य वधाया—सुम चिन्ता क्यो करती हो। तुम्हारा पुत्र किसी ने हर लिया है। वह अवश्य जीवित है और एक न एक दिन तुम्हे अवश्य मिलेगा। इसके पदचात् राजा जनक ने अपने मित्र राजा दशरय को यह समाचार भेज दिया। दोनों ने ढढ़ने का बढ़ा प्रयत्न किया किन्तु पुत्र नहीं मिला।

इधर जानकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी बाल सुलभ लीलाओं को देखकर कुटुम्बी जन पुत्र-शोक को धीरे-धीरे भूलने लगे। जानकी के नेत्र कमल सदृश थे। वह मनिष्ठ सीन्यर्थ को लेकर प्रयत्तरित हुई थी। ऐसा लगता था, मानों कीई देवी ही पृथ्वी पर घा गई हो। माग्रु के साथ उसके गुण घीर सीन्यर्थ भी बढ़ने लगा। वह अपने बच्चन ते सी प्रश्नी के समा की प्रश्नी के समान क्षमधारिणी थी। म्रत लोग प्यार में उसे सीता (पृथ्वी) कहने लगे घीर बाद

में प्यार का यह नाम ही जगविख्यात हो गया। उसके अग-प्रत्यग इतने सुन्दर थे, मानो विधाता ने उसे साचे में ही ढाला हो-चन्द्रमा के समान मुख, पल्लव के समान कोमल आरक्त हस्ततस, हसिनी की सी चाल, मौलश्रो के समान भीनी-भीनी मुल की सुगन्धि, कोमल पुष्पमाल सी भुजाये, केहरी के समान कटि, केले के स्तम्भ जैसी जघाये: शची. रित ग्रीर चक्रवर्ती की पटरानी का सौन्दर्य भी उसके समक्ष नगण्य लगता था। धीरे-धीरे वह सभी कलाग्री भौर विद्याभो मे पारगत हो गई।

एक बार वर्वर देश के एक म्लेच्छ राजा ने राजा जनक के राज्य पर चढाई कर दी। अपने राज्य को नष्ट-भ्रष्ट होते देखकर जनक ने दशरथ के पास एक दत भेजकर सहायता मागी। दशरथ ने राम और लक्ष्मण को

धनु परीक्षा ग्रौर राम-सोताका विवाह

चतुरगिणी के साथ मिथिला भेज दिया। स्लेच्छो ने जनक और कनक दोनो भाइयो को बन्दी बनाया ही था कि दोनो राजकुमार मिथिला मे पहुँच गये और म्लेच्छो से युद्ध करके दानो भाइयो को मुक्त किया तथा म्लेच्छों को मार भगाया। तथा जनक को राज्य सीप कर दोनो भाई वापिस ग्रयोध्या धागये। राजा जनक राम की वीरता, सुन्दरता ग्रीर गुणो से बडे प्रभावित हए। साथ ही उनके द्वारा किये गए उपकार को चुकाने की भावना भी उनके मन में बनी रहती थी। ग्रत उन्होंने निश्चय किया कि मैं ग्रपनी पूत्री सीता का विवाह राम के साथ कर दंगा।

राम को सीना प्रदान करने का जनक का सकल्प नारद ने भी सूना। वे उत्सूकतावश साता को देखने मिथिलापूरी आये और जनक की आज्ञा लेकर अन्त पूर में पहुँचे। उस समय सीता दर्गण मे अपना मूख देख रही थी। दर्गण मे नारद की दाढी जटाग्रो वाली भयानक ग्राकृति के पडते ही सीता डरकर भीतर भाग गई। नारद भी उसके पीछे-पीछे जाने लगे। द्वारपाल नारद को जानते नहीं थे। उन्होंने नारद को रोका। दोनो स्रोर से कलह होने लगी । एक भ्रपरिचित व्यक्ति को ब्रन्त पूर मे प्रवेश करने से रोकने के लिये शोर सूनकर और सिपाही एकत्रित हो गये और नारद को मारने दौडे। नारद शस्त्रधारी सिपाहियो को देलकर भयभीत हो गये श्रीर स्राकाश मार्ग से उडकर कैल। शपर्वत पर ही दम ली। जरा श्राश्वस्त हुए तो उनके मन मे यह विचार उत्पन्न हुआ। कि मै सीता

को देखने गया था। वहाँ मेरी यह दुर्गति हुई है। सीता ने ही मुक्के पिटवाया है। इसके बदले में ग्रगर सीता को द खन दिया तो मै नारद ही काहेका।

मन मे इस प्रकार सोचकर उन्होने सीता का एक चित्रपट बनाया और रथनुपुर नगर मे जाकर कुमार भामण्डल को वह चित्र दिखाया। चित्र देखते ही भामण्डल कामत्राण से विद्ध हो गया। उसकी दशा खराब हो गई। यह बात उसके पिता को ज्ञात हुई। पिता ने नारद से पूछा तो नारद ने कहा--'मिथिला के राजा जनक की सीता नाम की पुत्री है । वह अत्यन्त गुणवती, रूपवती और अनेक कलाओ मे पारगत है । वह तुम्हारे पुत्र के सर्वथा उपयक्त है' राजा ने रानी से परामर्श किया और निश्चय किया कि यदि कन्या के पिता से कन्या की याचना करेंगे तो सम्भव है, वे न माने । ध्रत किसी उपाय से जनक को यहाँ ले आना चाहिये । फलत चन्द्रगति की आज्ञानसार एक विद्याघर मिथिला गया और विद्या के बल से घोड़े का रूप धारण कर नगर मे उपद्रव मवाने लगा। जब वह किसी प्रकार वश में नहीं स्राया तो राजा जनक स्वय पहुँचे स्पीर घोडे को वश में करके उस पर सवार हो गये घोडा जनक को लेउडा और रथनुपूर मे आकर भूमि पर उतारा। वहाँ घोडे से उतरकर जनक एक मन्दिर मे जाकर बैठ गये।

विद्याधर ने राजा चन्द्रगति को समाचार दिया। चन्द्रगति वहाँ से सीधा मन्दिर मे पहुंचा ग्रीर जाकर जनक से परिचय किया और आदर सहित अपने महलों में ले आया। वहाँ आकर दोनों में बातचीत होने लगी। चन्द्रगति बोला—सुना है, ग्रापके कोई कन्या है। मैं चाहता हूँ, ग्राप उसका विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दे। जनक बोले - मैंने अपनी कन्या तो अयोध्यापित दशरथ के पुत्र राम को देने का सकल्प कर लिया है। यो कह कर वे राम के गुणो स्त्रीर उनकी योग्यता की प्रशसा करने लगे। इस पर चन्द्रगति जनक का हाथ पकड़ कर स्रायुषशाला में ले पत्रा भीर बीला — भाग राम की वीरता की वड़ी प्रशसा कर रहे हैं । तो सुनिये । भेरे पूर्वज निम विद्याधर की किसी समय- घरणेन्द्र ने दो घनुष दिये थे — एक का नाम वच्चावत है भीर दूसरे का नाम सागरावर्त है । यदि राम जैन-रामायश्

क्छावर्त घनुष को ही चढा देतो धाप प्रसन्ततापूर्वक राम को ध्रपनी कन्या देदे। मुक्ते कोई ध्रापत्ति नहीं होगी। यदिन चढ़ा सके तो में ध्रापको कन्या को दलात् लाकर उसका ध्रपने पुत्र के साथ विवाह कर दूँगा। जनक ने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। विद्याघर योद्धा धनुष ध्रीर जनक को लेकर मिथिलापुरी झाये। विद्याघर धनुष की रक्षा करते हुए वाहर ठहर गये।

जनक के झाने से नगर मे हुयं छ। गया। तब जनक ने मित्रयो से परामर्श किया और बताया कि चन्द्रगति ने स्वयवर के लिये केवल बीस दित का समय दिया है। मित्रयो ने कहा-महाराज ! राम लक्ष्मण की शक्ति का परिचय किन वहाने से ही हो जायगा। मित्रयों के परामर्श से जनक ने सव राजाओं को निमन्त्रण भेज दिये। झयोध्या को भी हुत भेजा। वे स्वयवर की तैयारों करने लगे। यथासमय सब आये। राम,जहमण भी धपने माता-पिता के साथ-साथ आये। सीता ने स्वयवर की तैयारों करने लगे। यथासमय सब आये। राम,जहमण भी धपने माता-पिता के साथ-साथ आये। सीता ने स्वयवर मण्डप में माला लिये हुए प्रवेश किया। कचुकी ने सव राजाओं का यथाकम परिचय दिया और राजा एव राजकुमार बारी-बारी से धनुप के पास झाने लगे। किन्तु वे देखते कि धनुप के सिजली के समान लाल-वाल हाग निकल रही है। वड़-वड़-बड़ भयानक सर्प फूँकार रहे हैं। उन्हें देखते ही भय के मारे वे आजे बन्द कर लेते थे। कोई भय के मारे कही गिर पड़ा, किसी को मूर्छा झा गई। सबका बुरा हाल था। अन्त में रामचन्द्र जी उठे। उन्होंने सूर्य की ज्योति के समान उस धनुप को उठाया। उस पर प्रत्यचा चढ़ाई और टकार करने लगे। उसकी टकार से पृथ्वी गूज उठी। उस समय देवों ने पचाइच्यें किये। सब लोग जय-जयकार करने लगे। सीता ने मांगे बढ़कर लज्जामिश्रित हुएं के साथ रामचन्द्र जी के गले में वरमाला डाल दी और रामचन्द्र जी के पास बंठ गई। वह रामचन्द्र जी के पास वंठ गई। वह पास वंठ गई। वह वह पास वंठ गई। वह पास वंठ गई। वह पास वंठ गई।

इसके बाद नक्षमण उठे और उन्होंने सागरावर्त धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यवा वहा दो श्रीर उसपर सन्धान के लिए वाण की श्रोर देखने लगे। तब विद्याधरों ने बड़ी विनय से कहा—वस रहने दीजिये। लक्ष्मण श्रन्थन्त विनय से रामचन्द्र जी के समीप श्राकर केंद्र गये।

विद्याधर घनुष छोडकर अपने नगर को लौट गये और जाकर राम-लक्ष्मण के पराक्रम का वर्णन करने लगे। चन्द्रगति यह मुनकर अस्पन्त चिन्तित होगया। उद्यर राम और सीता का विवाह वडी भूमधाम के साथ हुआ।। जनक ने विपुल परिमाण में दहेज दिया। उसी समय जनक के भाई कनक ने अपनी कन्या लोकमुन्दरी का विवाह भरत के साथ कर दिया। राजा दशरण अपने पूत्रों के साथ अयोध्या बांगिस लौट आये।

भामण्डल को सीता के बिना कुछ भी न सुहाता था। यहां तक कि उसने खाना-पीना तक बन्द कर दिया। यह बात उसके पिता को पता चली तो उन्होंने उसे समफाया-बेटा ! श्रव सीता की तु श्राशा छोड दे। श्रयोध्या के

भामण्डल श्रोर सीताका मिलन राजकुमार राम के साथ सीता का तो विवाह हो गया। यह पुनेकर भामण्डल को बड़ा क्रोध भाषा श्रार बोला—विद्याबल से रहित भूमिगोचरियों में कितना बल है, मैं उन्हें देखता हूँ। श्रोर वह सेना लेकर श्रयोध्या की श्रोर चल दिया। चलते-चलते वह विदाधपुर पहुँचा। उस नगर को देखते हो उसे प्रणेन पूर्वजन्म का स्मरण हो गया और शोक करते हए मुख्ति

हो गया कि मैने क्या ध्रनर्थ किया। मैने अपनी बहन के साथ सम्बन्ध करना चाहा। तब लोग उसे उठाकर पुनः ध्रपने नगर वापिस ले गये। मूर्छांदूर होने पर उसके पिताने पूछा—क्या बात है, कौन तुम्हारी बहन है। तब भामण्डल ने अपने पूर्व-जन्म का सारा वृत्तान्त सुनाकर बताया कि मैं राजा जनक का पुत्र हूँ, सीता मेरी सगी बहन है।

चन्द्रगति यह सुनकर सपरिवार धयोध्या श्राया। एक मुनि मे उपदेश सुनकर चन्द्रगति को वैराज्य हो गया और मामण्डल को राज्य देकर स्वयं मुनि बन गया। दूसरे दिन राजा दशरण ग्रादि मुनि वन्दना को प्राये। वहीं भामण्डल का परिचय पाकर वे उससे बड़े प्रेम से मिले। सीता भी भाई से मिलकर वडी प्रसन्न हुई। यह समाचार राजा जनक को भेजा गया। वे सपरिवार ग्रयोध्या श्राये ग्रीर श्रपने पुत्र से मिलकर माता-पिता के हुई का ठिकाना नहीं रहा।

ससार की देशा भीर विभिन्न घटनाभों के कारण दशरथ के मन में संसार से वैराग्य हो गया। वे सोचने

लगे कि राज्य-भार पुत्र को सौपकर श्रव सुक्ते ग्रुनि बन जाना चाहिये। एक दिन मत्रियों को बुलाकर दक्षरय ने कहा— मैं राम का राज्याभिषेक करके मुनि-दीक्षा लेना चाहता हूँ। श्रत तुम लोग राज्याभिषेक राम का बनवास की तैयारियों करो।' रानियों ने बहुत समक्राया किन्तु दशरय श्रपने निश्चय पर श्रष्टिंग रहे।

राज्याभिषेक की तैयारियाँ होने लगी।

भरत का मन भी भोगों में नहीं लगता था। वह विरक्त रहता था। कभी-कभी वह मुनि-दीक्षा लेने की बात भी करता था। उसकी यह प्रवृत्ति देखकर उसकी भाता कैंक्यों को चिन्ता रहतीं कि पति तो मुनि बन ही रहे हैं, पुत्र भी यदि मुनि बन गया तो मैं कैसे लीवित रहेंगी। किस प्रकार भरत को दीक्षा लेने से रोक्षें। तभी उसे अपने वर का स्मरण हो आया। वह शीघ्र ही राजा के पास पहुँची और बोली—'महाराज! आपने रानियों के समक प्रसन्त होकर मुक्के वर देने को कहा था, अब आप भेरा वर मुक्के दे दीजिये। देशरथ बोले—'देवि! बोलो, क्या मोगती हो। जो मागोगी, वही दूंगा। 'रानी अपना वर पहुँले ही निश्चित कर चुकी थे। वह बोली—'नाथ! आप दीक्षा की से पहुँच मेरे पुत्र को अयोध्या का राज्य दे दीजिये। दशरण चिन्ता में पढ़ गये। फिर कुछ देर सीचकर बोले—ठीक है, यही होगा। तुमने अपना वर मौगकर मुक्के उक्षण कर दिया।

इसके पर्त्यात् दशर्य ने राम को बुलाकर उनसे कहा— 'बेटा! पहले एक युद्ध मे तुम्हारी माता कंकेई ने वडी कुझलतापूर्वक मेरा रथ चलाया था। उसके कारण मुफ्ते युद्ध मे विजय मिली थी। उसके उपलक्ष्य में प्रसन्त होकर मैने अन्य रानियों के समक्ष इन्हें इच्छित वर मांगने को कहा था। उस समय तो वह वर इन्होंने मेरे पास घरीहर रख दिया। अब ये अपना वर मांगकर अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग रही है। प्रतिका के अनुसार मुफ्ते उनके मांग पूरी करनी चाहिये। अन्यथा भरत दीक्षा ले लेगा और उसके वियोग मे यह पुत्र-वियोग मे प्राण दे देगी।

रामचन्द्र सुनकर बडे विनय से बोले—देव । अपने वचनो का पालन करे। ग्रन्यया श्रापका लोक में अपयश होगा। श्रापके श्रपयश के साथ तो मुफ्ते इन्द्र की सम्पदा भी नही चाहिये।

दशरण ने भरत को समक्षाया और राज्य स्वीकार करने का बाग्रह किया— 'पुत्र ! नुमने मेरी झाजा का कभी जलंबन नहीं किया। मन नुन्हें दीक्षा का विचार छोड़कर राज्य स्वीकार करना चाहिये। 'किन्तु भरत नोले— पिता जी ! यदि ससार मे ही मुख होता तो झाप ही राज्य त्याग कर क्यो दीक्षा लेने का विचार करते। दकारण इस उत्तर में निक्तर हो गये।

तब राम ने बड़े स्नेह से हाथ पकड़कर कहा—भाई! तुमने जो बात कही है, वह तुम्हारे ही अनुरूप है। समुद्र में उत्पन्त होने वाला रस्न तालाव में नहीं होता। किन्तु प्रभी तुम्हारी वय तप करने की नहीं है। मतः पिता की निर्मल कीर्ति फैलाने के मिये तुम्हे राज्य स्वीकार कर लेना चाहिये।

इस प्रकार भरत को समक्रोकर राम अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे। उनके जाते ही दक्षरथ वियोग विद्वल होकर मूच्छित हो गये। जब माता कौशल्या ने सुना तो वे भी मूच्छित हो गई। जब मूच्छी भग हो गई तो वे शोक करने लगी। तब राम ने पिता द्वारा दिये हुए बचन की बात बताकर कहा कि माता के वरदान के कराण पिता ने भरत को राज्य दे दिया है। अतः मुक्ते यहां से जाना ही होगा। भेर यहां रहने से भरत की आजा का विस्तार नहीं होगा। इस तरह माता को साल्वना देकर पुनः पिता के पास आजा लेने पहुँचे और आज्ञा लेकर ग्रन्थ माताभी के पास गये और उन्हें समक्ता बुक्ताकर नमस्कार कर उनमे माजा मागी।

फिर वे सीता के पास गये और वीले— 'प्रिये में मिता की आजा से अन्यत्र जा रहा हूं। तुम यही रहना। सीता बोली— 'नाव! स्त्री पति की छाया होती है। जहां आप जायेगे, मैं भी वही रहूँगो। राम ने उसे बन के कस्टों का भयानक वर्णन करके विरक्त करना चाहा, किन्तु सीता ने कहा—पित चरणों में ही सारे सुख हैं। बन के झूल भी कापके साथ रहकर मेरे लिये कूल हो जीयेंगे।

जब सबसे निदा लेकर राम और सीता लक्ष्मण के पास पहुँचे तो उसे चलने को तैयार पाया। राम की बड़ा आक्चर्य हुआ और बोले—'भाई! तुम वहाँ रहकर माता-पिता की सेवा करते रहना।' किन्तु लक्ष्मण बोले— र्जन-रामायसा २२६

'त्रात! यहाँ तो भेरे दो भाई हैं सेवा करने को, किन्तु आपकी और माता सोता की सेवा करने को कीन है। इसिलए आपकी सेवा करने को मैं आपके साथ चल्ता। 'राम ने निरुपाय होकर लक्ष्मण को भी साथ चलने की अनुमति दे दो। जब माताओ और पिता से आज्ञा लेकर लक्ष्मण पृत्रिमा माता के पास पहुँचे और आजा मागी तो सुमित्रा ने आधीर्वाद देते हुए कहा—'पुत्र' बुत्त अवश्य जाओ। तुम राम को अपना पिता दशरथ मानना और सोता को सपनी समित्रा माता मानना, और उन दोनों की हमारी ही तरह सेवा करना।

जब राम-सीता और लक्ष्मण चले तो परिजन-पुरजनो की श्रांखो से सावन-भादो की तरह आसुस्रो की वर्षाहो रही थी। राम के मना करने पर भी पुरवासी उनके पीछे-पीछे चले। जब सरपूका तट श्रागया तो राम ने सबको समक्षाया — पिता ने भरत को राज्य दिया है। श्राप लाग उनकी झाजा मानकर सुखपूर्वक रहे स्रोर

श्रव श्राप लोग वापिस लौट जॉय।

सबको विदाकर वे तोनो चल दिये । श्रागे राम थे, बीच मे सीता श्रीर उनके पीछे लक्ष्मण । उन्होने सरयू नदी पार कर गहन वन मे प्रवेश किया ।

इषर भेरत का राज्याभिषंक करके दशरण ने मुनि-दीक्षा लेली। उनके वियोग में कौशल्या और सुमित्रा शोकसत्तर रहने लगी। उनके शीक को देखकर भरत का राज्य विषय जसा प्रतीत हीता था। ककेंग्री ने जब दोनों को निरन्तर विलाग करते दुखों देखा तो एक दिन वह भरत से वाला—वेटा! मुक्त राज्य तामिल गया, किन्तु राम और लक्ष्मण के विना यह राज्य सूना लगता है। वे और जनकमान्द्रना राजवभव में पल है। वे पाव प्याद प्यारोक्षो जमीन पर कैसे चलते होंगे। अत. तु शीघ्र जाकर उन्हें लीटा ला। मैं भी तेरे पोछ-पोछ आ रही हां।

यह सुनकर शी झगामी थोड़े पर सवार होकरे साथ मे एक हजार घोड़े लेकर भरत वहीं से रवाना हुआ। वह नदी नालों को पार करता हुआ लोगों से पूछता हुआ। एक भयानक बन में पहुँचा। वहाँ एक सरोवर के फिनारे राम लक्ष्मण और सीता को बैठे हुए देखा। वह दूर से ही घोड़ से उतर पड़ा थीर पैवल जाकर राम के चरणों में जाकर मूच्छित हो गिर पड़ा। राम ने उसे सचेत किया और रास्पर कुछल क्षेम पूछी। तब भरत हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर वोला—नाथ! आप विद्वान है। राज्य के कारण मेरी यह विडम्बना हो रही है। आपके बिना वह राज्य तो दूर रहा, मुक्ते भ्रमना जीवन भी अभीष्ट नहीं है। आप अयोध्या चले और राज्य सभाले। में आपके सिर पर छन्न लगाये सहा रहूँगा, शतुक्त चमर डोरेगा और लक्ष्मण आप का मन्नीपद सभालेगा। मेरी मा परचाताप की अगिन से जल रही है और आपको और लक्ष्मण आप का मन्नीपद सभालेगा। मेरी मा परचाताप की अगिन से जल रही है और आपको और लक्ष्मण आप का मन्नीपद सभालेगा।

भरत इस प्रकार कह ही रहा था कि इतने में कैकेयी रथ पर सवार होकर सौ सामन्तों के साथ वहाँ आ पहुँची। पुत्रों को देख कर शोक से यह हाहाकार करने लगी। दोनों को उसने कंठ में लगाया और बोली-चेटा! उठों, अपनी राजधानी जले और वहाँ चलकर राज्य करा। तुम्हारे बिना सब सुनसान मालून देता हैं। देशी होने के कारण मुफ्त नर्टबुंढि से जो अनुचित कार्य बन पड़ा है, उसके लिए तुम मुफ्ते क्षमा करों। यह सुन कर रामचन्द्रज्ञों बोले-मा! बया तुम नहीं जानती, क्षत्रियों के बचन अन्यथा नहीं होते। (पताजों ने जो कहा है, उसका मुफ्ते और तुम्हें थी पालन करना चाहिए, जिससे भरत की ससार में अपकीति न हो। फिर भरत को भी समफाया और सबके सामने उन्होंने भरत का राजतिलक किया और कैकेयों को प्रणाम करके तथा भरत को पुन. छाती से लगाकर रोनों को किटाता से विदा किया।

भरत जाकर न्यायपूर्वक राज्य-वासन करने लगा। उसका मन राज्य मे नही लगता था। उसने प्रतिज्ञा की कि राम के जब दर्शन होगे, तभी मै मुनि-व्रत घारण कर ूर्नुगा। ग्रीर वह घर मे हो योगी की तरह रहने लगा।

भ्रमण करते-करते रामचन्द्र चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे। वहां कुछ दिन रहे। सुन्दर मिष्ट फेल, फरनो का शीतल जल, सुरागाय का दूध भीर जगली चावल, कोई कष्ट नहीं या। फिर वहां से मालव देश में दक्षपुर के निकट शाये। वहां देखा कि ईख के खेत खड़े है, धान्य के ढेर लगे हैं। गगन-चुम्बी जिनालय

स्थाकर्ण का कथ्य वने हैं, किन्तु मनुष्य एक भी नहीं दीख पड़ता। एक दरिद्र मनुष्य झाता हुया दिखा। निकारण उससे पूछा—यहाँ के सब मनुष्य कहाँ चले गये ? वह बोला—दशपुर नगरमे वध्यकर्ण नामक एक पापी राजा रहता था । उसे एक दिन एक मुनिराज मिले । उनके उपदेश को सुनकर राजा ने उनसे श्रावक के व्रत प्रहण किये ब्रौर प्रतिज्ञा की कि मैं देव, गुरु ब्रौर शास्त्र के सिवाय किसी को नमस्कार नहीं कहूँगा ।

प्रतिज्ञा करके बहु प्रपंते नगर को लीट गया। उसने प्रपनी प्रमूठी में जिन-प्रतिविम्ब जडवा रक्ला है। उसकी वह प्रतिविद्य जा करता है। एक दिन वह उज्जयिनी गया। वहीं के राजा सिहोदर को नमस्कार करने के बहाने मुक्रिका स्थित जिन-दिन्द को ही नमस्कार करना वहाने मुक्रिका स्थित जिन-दिन्द को ही नमस्कार करना वहाने मुक्रिका स्थित जिन-दिन्द को बडा कोष आया और उसने दशपुर से वज्रकण को बुलवाया। जब वह उज्जयिनी जाने को तैयार हुमा तो एक व्यक्ति ने उसे सिहोदर का दुरिकाश सम्भाया, जो उसने सिहोदर के मुख्य से चौरी के लिये जाने पर विद्वास करके किले में लीट गया। बुख्य समय परचाल सिहोदर के मुख्य से ही सुना था। वज्यकणं उसकी बात पर विद्वास करके किले में लीट गया। बुख्य समय परचाल सिहोदर प्रपनी सेना लेकर उसे मारने प्राया। किन्तु किले को दुर्भेष और अंग्रेग जानकर उसने वज्यकणं के पास दूत मेजा। दूत ने जाकर कर मारने प्रयान करता है। इस हम से दिये हुए राज्य का तु उपमोग करता है। इस नमस्कार न करके अपने भगवान को नमस्कार करता है। इस तू झाकर मुर्भ प्रणाम कर अस्वया मुक्ते मार डाला जाएगा। वज्यकणं ने दूत से स्पष्ट कह दिया— भी प्रमं नही छोड सकता हूं, राज्य को स्व सकता है। यदि चाहें तो सिहोदर अपना राज्य वापिस ले ले। दूत ने यह बात सिहोदर से आकर कह दी। इससे वह और भी जल भून गया और कोष से धाकर उसने सारा नगर उजाड दिया, घरो मे प्राग लगवारी, मुज्यों को मार दिया। इस नगर के सुनसान होने का यह कारण है। रामचन्द्रजी ने उस दिन्द को प्रपना रत्ताह है। इस वारा के उस दिन्द को प्रपना रत्ताह है। वहा वारा है। उस वारा के उस दिन्द को प्रपना रत्ताह है। वहा वारा हो। असे लेकर वह प्रसन्ताव्यक्त वहाँ से चला गया।

रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण से कहा — लक्ष्मण । बज्जकर्ण धर्मात्मा है। उसकी रक्षा करनी वाहिते। रामचन्द्र जी की झाजा पाकर लक्ष्मण खनुष-बाण लेकर सिहोदर के दरबार मे पहुँच। मिहोदर ने पुछा — 'तू कीन है? लक्ष्मण बोले — 'मैं भरत का इत हूँ। तुमें समभाने झाया हूँ। तूने धर्मात्मा वज्जकर्ण को बयो कच्छ रे रक्खा है। सिहोदर कोध में बोला — कीन भरत, कहाँ का भरत ! बज्जकर्ण मेरा धर्मु है। वह मुक्ते नमस्कार नहीं करना, अपने भगवान को नमस्कार करता है। इसे मैं बिना मारे छोडूँ गा नहीं। अगर भरत या तूने बोच में टाग झड़ाई तो तुम्हें भी मास्या। लक्ष्मण को यह मुनकर कोख ख्रा गया। दोनों झोर से युद्ध होने लगा। बक्ष्मण ने ख्रानन कानन में बिहोदर को जीत लिया झोर मुक्त बाधकर रामचन्द्र जो के ने साल के ख्राय। सिहोदर रामचन्द्र जो के पैरों में गिर पड़ा। उसकी रानियों भी पित के प्राणों की भिक्षा मानने लगी। तब रामचन्द्र जो ने कहा— 'तुम बज्जकर्ण की झाजा में रही। 'सिहोदर ने यह बात स्वीकार कर लो। तब रामचन्द्र जी ने वज्जकर्ण को बुलाते एक आदमी भेजा। बज्जकर्ण भगवान के मन्दिर से जाकर ध्रीर उनको नमस्कार कर रामचन्द्र जो के परा ख्राया। दोनों में कुशल-क्षेम हुई। फिर रामचन्द्र जी झीर लक्ष्मणजी ने बज्जकर्ण की खुब प्रशास की झीर उसने कुछ इच्छा प्रगट करने के विये कहा। बज्जकर्ण ने कहा— साप सिहोदर को मुक्त कर दीजिय। लक्ष्मण ने तुरन्त उसे मुक्त कर दिया। तब बज्जकर्ण और सिहोदर दोनों गले से मित्र और सिहोदर ने उज्जयिनी का झाधा राज्य बज्जकर्ण को दिया। तब बज्जकर्ण को पर स्वा विज्ञा सुख्यकर रहने लगे।

इसके कुछ दिन परचान राम बहाँ से नलकच्छपुर मे पहुँचे। वहाँ की राजकुमारी कल्याणमाला जो सदा पुरुषवेष में रहती थी, वह जगल मे लक्ष्मण को देखकर मोहिन हो गई। वह राम के निकट ब्राई। उसने बताया कि

लक्ष्मण को वनमाला का लाभ उसके पिता बालिक्तिय को म्लेच्छ राजा ने बन्दो बना लिया है। लक्ष्मण भी उसे देलकर कामासकत हो गये। उन्होंने उसके पिता को म्लेच्छो से छुड़ाने का वचन दिया। कुछ दिन बाद ने लोग जनकर विक्थायदी पहुंचे और म्लेच्छो से युद्ध कर लदमण ने म्लेच्छा रीद्रभूति के कारागार से वालिक्तिय को मुक्त किया और रीद्रभूति को उसका मत्री ननाया।

फिर वे सानदेश में पहुँचे। वहाँ जगल में वे लोग ठहरे हुए थे। उन्हें देखकर यक्षाधिपति ने उनके लिए सभी सुविधाओं में युक्त रामपुर नामक नगर बनाया। वे वहाँ रहने लगे। एक दिन दरिद्र कपिल ब्राह्मण वहाँ भाया। उसने एक बार सीता का अपमान किया था, जब वे लोग उसकी यक्षशाला में ठहरे थे। किन्तु रामचन्द्र जी ने उसे विपुष्त कृष्य केकर विदा किया। जैन-रामायम् २३१

चातुर्मास के पत्चात् जब वे लोग रामपुर से चलने लगे तो यक्ष ने क्षमा-याचना करते हुए राम को स्वयप्रभ नामक एक मुदर हार दिया। लक्ष्मण को कानों के देटीप्यमान कुण्डल दिये और सीता की सुकत्याण नाम का एक चुडामण रन्न दिया और एक सुन्दर वोणा दो। वहां से विदा होकर वे भयानक वनों में से होते हुए विजय-पुर नगर के बाहर उद्यान में ठहरे।

उस नगर के राजा पृथ्वीघर की सुन्दरी कत्या वनमाला बचपन मे लक्ष्मण की प्रश्ना सुनकर उनके प्रति 
धानुष्त हो गई थी भीर उन्हें मन मे पति मान लिया था। जब राजा पृथ्व धर ने सुना कि राजा दशरच के दोक्षा 
लेन पर राम-लक्ष्मण और सीता कही बन मे चले गये हैं तो उसने वनमाला का विवाह दश्चनगर के राजकुमार 
बालांमत्र के साथ कर देना चाहा। जब वनमाला को यह बात हुआ तो उसने किसी परपृथ्व के साथ विवाह न 
करने और पेड से लटककर गत्ने में फासी जगाकर मर जाने का निरचय कर लिया। सूर्यास्त होने पर वह 
माता पिता से आजा लकर सिव्यों के साथ प्र में बैटकर वनरेवा का पूजा करने के लिय वन मे चल दा। 
देवयोग से लिश्च वन में पिता रोज साथ प्र में बैटकर वनरेवा का पूजा करने के लिय वन मे चल दा। 
देवयोग से लिश बन में पिता की राम-लक्ष्मण ने विश्वाम किया था, उसा रात को उसा वन विद्याम किया था, उसा रात को उसा वन विद्यास 
पहुँची। उसने वनदेवी की पूजा की और सिव्यों से बाख बचाकर चुग्चाप वहां से चल दी। धाहट पाते ही 
लक्ष्मण उठ बेंटे और किसी धानर की आशका से वे उसका अनुसरण करने लगे कि देखे, यह क्या करती है। वे 
एक वृक्ष की आंट में खड हो गये। वनमाला चलती-चलती उसी वृक्ष के पास पहुँची और एक कप्तथा चक्ष से 
योध कर बोली—इस वृक्ष पर रहते वाले हे देवताओं। यदि कभी इस बन मे भूतते हुए कुनार लक्ष्मण क्षा से 
तो तुम उनसे कह देना कि वनमाला तुम्हारे विरह में मरगई। इस जन्म में तो तुम नहीं मिल पाये किन्तु अनल 
जन्म में तुम्ही मेर पति होना। 'यों कहक्षण वह सुम में में सन्दा बोधने को तयार हुई खोहा लक्ष्मण ने उसे 
रोककर कहा—'मुन्दरि । जिस गर्न में मेरी बाहे पडनी चाहिये, उसमें तुम फासी क्यों डाल रही है। मैं हो बह 
जक्षमण हैं। यह कहकर लक्ष्मण ने उसके हाथ से फासी छोन ली और उस आजियन में मर लिया।

प्रभात होने पर जब रामचन्द्र जी उठे और लक्ष्मण को वहां नहीं देखा तो वे अधोर हो उठे और लक्ष्मण को आवाज देने लगे। लक्ष्मण फौरन बनमाला के साथ वहां श्राया। उन्हें नमस्कार किया और रात को सारी घटना कह सनाई।

ज्यप्त जब सिखयों ने बनमाला को न देखा तो वहाँ कोहराम मच गया। राजा के पास समाचार पहुँचा। जाज और रानी वहाँ झाये जहाँ श्रीराम बंटे हुए थे। उन्हें नमस्कार कर वह बंटे गया। राजा ने उनसे राजबहलों मे पथारने की प्रार्थना की। सच लोग हार्या पर सारूढ होकर राजप्रासाद पहुँचे।वहाँ धूमधाम के साथ बनमाला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया।

एक दिन राजा पृथ्वीघर राम-लक्ष्मण के साथ राजदरबार में बैठा हुआ था, तभी एक दूत वहां आया आर राजा से निवेदन किया—'महाराज । नत्यावर्त के राजा भितिबोर्य ने सेना सिहत आपको बुलाया है।' राजा ने उससे बुलाने का कारण पूछा तो दूत बोला—'महाराज भितिबोर्य ने भयोध्या के राजा भरत का सन्देश भेजा था कि या तो तुम मरो आधोनता स्वीकार करों भ्रत्यथा युद्ध के लिये तैयार रही। धत्रुचन ने हुत को अपमानित करके निकाल दिया। जब राजा आतिबोर्य ने यह सुना तो वे अग, बग, तिलग देश के म्लेच्छ राजाओं को लेकर अयोध्या पर आक्रमण करने चल दिये। राजा भरत भी भवनती और मिथिबा के राजाभी के साथ चलकर नर्मदा के तट पर आ अद्या रात में शत्रुचन ने हमारे चौसठ हजार घोड़े चुणवाण खोल दिये। इस पर मितिबोर्य महाराज ने विभिन्न देशों के राजाभी के बुलाने के लिये दूत भेजे हैं। अत. आप भी वहां वीझ रहने।

रामचन्द्र जो को यह सुनकर बड़ी चिन्ता हुई। वे लक्ष्मण से बोल—'वत्स! अतिवीधं बडा बलवान और असक्य सेना का अधिपति है। भरत के पास सेना कम है। अत भरत हार जायगा। हमें भरत की सहायता करनी है किन्तु छद्मवेश में रहकर जिससे किसी को हमारा तान चले। 'उन्होंने राजा पृथ्वीधर से भी अपना प्रक्रिप्राय प्रगट किया। पृथ्वीधर राम-लक्ष्मण और सीना सहित अपनी सेना लेकर चल दिया और जाकर अतिवीधं से मिले। सीता को तो साम र गम-लक्ष्मण और सीना सहित अपनी सेना लेकर चल दिया और जाकर अतिवीधं से मिले। सीता को तो साम र एक जिन मन्दिर में क्वेत वस्त्र पहुंताकर आर्थिका के निकट ठहरा दिया और भगवान के दर्शन कर अतिवीधं के पास पहुंचे। वहाँ कौशल से लक्ष्मण ने अतिवीधं को बन्दी बना लिया। सब राजा अपभीत हो गये।

लक्ष्मण झितवीर्य को लेकर रामचन्द्र जी के पास आये। रामचन्द्र जी बोले-भरत सारे भारत के राजा है। तुम उनकी आधीनता स्वीकार करो और मानन्दपूर्वक रहो।' यो कह कर उसके बन्धन खलवा दिये। म्रतिवीर्य बोला-"मर्भे बाब भोगो की इच्छा नही है। मैं तो बाब जिन दीक्षा लेकर बात्म कल्याण करूँगा। यो कहकर वह मृनि बन गया। रामचन्द्र जी ने इसके पुत्र विजयरथ का राज तिलक कर दिया। विजयरथ ने अपनी बहन का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया और भरत के साथ सन्घि कर ली। रामचन्द्रजी पृथ्वीघर के साथ विजयपुर लौट ब्राये।

कुछ दिन वहाँ ठहरकर जब वे लोग वहाँ से चलने लगे तो लक्ष्मण वनमाला से विदा लेने पहुँचे स्रौर बोले- 'प्रिये! तुम यही रहना। कुछ दिन बाद मै तुम्हे लिवा ले जाऊँगा।' किन्तु वनमाला बोली- 'नाथ! मैं भी श्रापके साथ चल्रोंगे।' तब लक्ष्मण बोले—'हेश्से' यदि मैं तुम्हे लेने न श्राऊँ तो मुफ्ते वह दोष लगे, जो रात्रि भोजन करने से या कन्द मूल खाने से अथवा अन्छना जल पीने ने लगता है। तब बनमाला आइवस्त हो गई और वे तीनो वहाँ से चपचाप चल दिये।

बहाँ से चलकर वे क्षेमांजलि नगर के बाहर उद्यान मे ठहरे। राम की आज्ञा से लक्ष्मण शहर देखने गये भीर वहाँ के राजा की पूत्री जितपद्मा की प्रतिज्ञानुसार लक्ष्मण ने राजदरबार मे जाकर देवाधिष्ठित पाच काबितयों को भेला तथा रामचन्द्रजी की आजा से जितपदमा के साथ विवाह किया।

वे वहाँ कछ दिन ठहर कर एक दिन चपचाप दक्षिण समृद्र की झोर चल दिये। चलते-चलते वे वंशस्थल नगर पहुँचे । वहाँ के लोगो को भयभीत देखकर रामचन्द्रजी ने इसका कारण पूछा तो एक व्यक्ति ने बताया कि 'रात में इस पर्वत के ऊपर कुछ दिनों से विजली गिरने जैसा भयानक शब्द होता है और

जटाय से मिलन

भत्रप्रेतादिको की डरावनी आकृतियाँ दिखाई देती है। रात को सब लोग बाहर भाग जाते है और सुबह फिर नगर में घा जाते हैं। यह सुनकर रात को रामचन्द्र जो लक्ष्मण धीर सीता के साथ पर्वत पर पहुँचे। वहाँ जाकर क्या देखते है कि देशभूषण और कुलभूषण नामक हो मिन तपस्या कर रहे है और उनके सारे शरीर पर साप-विच्छ श्रादि लगे है। सबने उन्हें नमस्कार किया श्रीर

श्चपने धनुषो से सॉप-बिच्छ ग्रो को हटाया। मृतियो के चरण धोये ग्रीर उनकी पुजाकी।

कुछ देर बाद एक असुर ने उन मुनियों को नाना भाति के कप्ट देने आरम्भ किये। वह नाना प्रकार के डरावने रूप बनाकर भयानक द्यावाज करने लगा। सीता इसमे डर गई। तब रामचन्द्र जी ने सीता को तो मृति चरणों में बैठा दिया और दोनों भाई धनुष चढ़ा कर टकारने लगे। प्रमूर भयभीत होकर वहाँ से भाग गया। उपसर्ग दर हो गया । उसी समय दोनो मूनियों को केवलज्ञान हो गया । चत्रिकाय के देव भगवान का केवलज्ञान महोत्सव मनाने आये । भगवान का उपदेश हुआ । सबने उपदेश सूनकर आहम कल्याण किया ।

तभी गरुणेन्द्र वहाँ स्राया स्रीर प्रसन्न होकर रामचन्द्रजी से बोला - 'त्मने दोनो मुनियो की जो सेवा की है, इससे मैं बहुत प्रसन्त हूँ। तुम जो चाहो सो माग लो। रामचन्द्रजी बोले— 'जब आवश्यकता होगी, हम ग्राप

को स्मरण करेंगे। ग्राप उस समय हमारी सहायता करना।' गरुणेन्द्र ने 'तथास्त्' कहा।

बशपुर के राजा ने राम सीता धीर लक्ष्मण का बड़ा सम्मान किया। रामचन्द्रजी ने वहाँ कुछ दिन ठहर कर विशाल जिन मन्दिर बनवाये और उनकी प्रतिष्ठा करा दी तब से उस पर्वत का नाम रामिंगिर हो गया।

वहाँ से वे चल दिये और वन के बीच बहुने वाली कर्णरवा नदी के तट पर पहुँचे। सीता ने वहाँ भोजन बनाया। लक्ष्मण वन मे बनहस्ती के साथ कीड़ा करते हुए कुछ दूर निकल गये। तभी सीता ने सुगुष्ति ओर गुष्ति नामक दो मुनियों को ब्राते देखा। उसने रामचन्द्रजी को बताया। फौरन रामचन्द्रजी ब्रौर सीता ने दोनो मुनियो को पडगाया श्रीर विधिपूर्वक उनको झाहार कराया। ब्राहार होने पर देवो ने पचाक्चर्य किये। मुनि ब्राहार के पश्चात वही किला पर बैठ गये। मुनियों को देखकर उस समय एक गृद्ध पक्षी को जाति-स्मरण ज्ञान (पूर्व जन्म का ज्ञान) हो गया। वह भिवत से प्रेरित होकर मृनियों के चरणों में गिर पढ़ा ग्रौर चरणोदक में लोट-लोट कर स्तुति करने लगा। चरणोदक के प्रभाव से उसका शरीर स्वर्ण जैसा हो गया, बाल रेशम जैसे हो गये। पंख वैड्यं मणि के समान हो गये और पजे पदमराग मणि जैसे हो गये।

जैत-रामावरा २३३

यह देखकर राम और सीता को बड़ा धाश्चर्य हुआ। उन्होंने मूनि महाराज से इसका कारण पूछा तो भविषज्ञानी मुनि बोले—पहले इस वन के स्थान पर एक सुन्दर नगर था। उसका नाम था कार्यकुण्डल। वहाँ का राजा दण्डक था, उसकी रानी मस्करी थी। दोनो विषयलम्पटी ग्रीर सदधमं के बिरुद्ध थे। एक दिन राजा ने बन में एक मुनि को ध्यान करते हुए देखा। उसने उनके गले में एक मरा हुआ सुर्प डाल दिया। कुछ दिनों के बाद एक सनुष्य उधर से निकला। उसने मनि के गले से वह सर्प हटा दिया। सर्प के विष के कारण मनि का शरीर काला भीर चिपचिपा हो गया था। तभी वहां वह राजा था निकला। उसने देखा कि मैंने मृति के गले में जो सर्प डाला था. उसको मृनि ने स्वय नही हटाया है। यह देखकर वह मृनिभक्त बन गया और उसने जैन धर्म अगीकार कर ना प्रचल कुला राज्य पहुंचिता है। यह बजार पहुंचानको का बचाय उठा आरा का नामार कर लिया। इससे राजे को बड़ाइस लगा। वह राजा को जैन धर्म से हटने का उपाय सोकों लगी। एक दिन एक मुनि म्राहार के निमित्त राजड़ार पर म्राये। रानी ने उनके ऊपर फूठा प्रपत्नाद लगाकर राजा से शिकायन कर दी। राजा को वडा कोष ग्राया। उसने सारे दिगम्बर मुनियों को घानी में पेरने की ग्राजा दे दी। राजाजा में सारे दिगम्बर मूर्ति जो वहाँ थे, घानी में पेर दिये गये। एक मृति वाहर गये हुए थे। जब वे नगर की ग्रोर आ रहे थे तो मार्ग में एक व्यक्ति ने उनसे मृतियों के घानी में पैरने का समाचार सूनाया। सुनकर उन मृति की बड़ा द ख हम्रा और भ्रत्यन्त काथ भी भाया। भयकर कोध के कारण उनकी बाई भुजा से कालाग्नि के समान एक स्रश्नम तजन पतला निकला। उसने सारे नगर को भस्म कर दिया। उससे कोई मनुष्य-पशु-पक्षी तक नहीं बचा। राजा भी उसा में भस्म हो गया। राजा नरक में गया, मूनि भी चिरकाल से उपाजित धर्म को नष्ट करने के कारण नरक में गये। राजा अनेक योनियों में अमण करते-करते अन्त में यह गुढ़ पक्षी बना है। इसे हमें देख कर अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया है और वह अपने किये हुए पापो का प्रायश्चित कर रहा है। धीरे-धीरे नगर के सस्म के स्थान पर यह वन लग गया। उस दण्डक राजा के नाम पर ही इस वन का नाम दण्डक-वन या दण्डकारण्य पड गया है।

इसके पश्चात् मुनिराप्त ने उस गृढ पक्षी को उपदेश दिया। फलतः उस पक्षी ने श्रावक के बन ग्रहण किये, जीव हिसाका त्याग कर दिया। तब मुनियो ने उस पक्षी को सीताके हाथ में पालन-पोषण के लिये सींप दिया ग्रीर वे विहार कर गये।

तभी हाथी पर सवार होकर लक्ष्मण आये। उन्होंने पक्षी को देख कर उसके बारे में पूछा। राम ने मुनि के ब्राहार-दान ब्रीर पक्षी के बारे मे सारी बाते बताई। सबने बैठकर फिर भोजन किया ब्रीर तीनों ने मिलकर उस पक्षी का नाम 'जटायु' रक्ष्या। ये लोग उस बन की घोभा देखकर वही कुटिया बनाकर रहने लगे।

ब्रव रामचेंद्र जी विचार करने लगे कि यहाँ एक सुन्दर नगर बसा कर यही पर निवान किया जाय नथा मानाधो को भी यही बुजा लिया जाए। एक दिन वे लक्ष्मण से बोले—विदस ! देखो तो यहाँ नगर बसाने के लिये

सीताका दू ग्रयहरण वि

कौन-मा स्थान उपयुक्त रहेगा। लक्ष्मण धनुष-बाण लेकर स्थान की सोज मे चल दिये। कुछ दूर जाने पर उन्हें सुगन्ध ध्राई। ग्रागे बढे तो बांसो के फूरमुट मे एक लटकती हुई नलबार दिखाई दी। उन्होंने बडे उत्साह से बहु तलबार हाथ में ले और उसकी तीक्ष्णता की परोक्षा करने के लिये उन्होंने वह तलबार उसी बासो के फुरमुट पर फिराकर मारो। बासो के

भुरमुट के साथ बही किसी का सिर भी कट गया। उसे देखकर लक्ष्मण को बड़ा हुआ हुआ। वे ततवार हाथ में किर रामचद्र जी के पास गये और बड़े दुख भरे शब्दों में उनमें सारा वृतात्व नियेत्व कर दिया। राम विचार कर बोले—यह किसी विद्याधर का सिर तूने काट दिया है। अतः यहाँ कुछ अनर्थ हीने को समावना है। अब सावधान रहना चाडिये।

भ्रलकारपुर के राजा खरदूषण भ्रीर (रावण की बहन) चन्द्रनला के दो पुत्र थे - संवृक्त भ्रीर मुन्दर। एक दिन सबूक ने पिता के मना करने पर भी सूर्यहास तलवार सिद्ध करने के लिये दण्डक-वन मे प्रवेश किया भ्रीर बांसो के फुरमुट - बैठ कर ब्रह्मचर्य बत लेकर दिन मे केवल एक बार भोजन भ्रीर एक वस्त्र पहनकर धूप-दीप श्रादि से भ्रचना करता हुथा सूर्यहास तलवार की सिद्धि के लिये बैठ गया। उसकी माता चन्द्रनला प्रति दिन दोपहर को पुत्र को भात देजाती ग्रीर उसे देख जाती। बारह वर्ष बाद एक दिन उसने खड़ग को देखा। वह बडी प्रसन्न हुई। उसने ग्रपने पति से जाकर यह बात बताई कि ग्राज से तीसरे दिन हमारा पुत्र खड्ग सिद्ध करके यहाँ आ जायगा। ग्रतः उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिये।

जब अगले दिन चन्द्रनखा अपने पुत्र को देखते आई तो पुत्र का मस्तक कटा हुआ। देखकर दू:ख से रोने लगी। वह बार-बार मुच्छित हो जाती और होश मे आने पर विलाप करने लगतो। वह सोचने लगी कि जिसने मेरे पुत्र का बध करके खड्ग को चुराया है, उस पापी को श्रपने पित और भाई द्वारा मरवा डालुंगी। यो सोचकर वह ग्रंपने पुत्र के हत्यारे को खोजने लगी। उसे कुछ दूर ग्रागे जाने पर कामदेव जैसे दो देवकमार दिखाई दिये। उन्हें देखते ही वह पुत्र-शोक भूल गई भौर काम से पीडिंत हो गई। वह विद्या ने वनलक्ष्मी के समान सुन्दर कन्या का रूप बनाकर एक वक्ष के नीचे बैठ कर रोने लगी। उसका करण रदन सुनकर मोता उसके पास ग्राई ग्रीर उसे सान्त्वना देती हुई रामचन्द्रजी के पास ले आई। राम ने उससे रुदन का कारण पूछा तो वह बोली--'नाथ ! बचपन मे ही धेरे माता-पिता मर गये। मैं अनाथ होकर इस जंगल मे मारी-मारी फिर रही हूं। यदि आप दोनो में से मूर्फ कोई श्रपना ले तो मैं उन्हीं की शरण में पड़ी रहुँगी, अन्यथा मेरा मरण निश्चित है। उसकी बात सनकर समयज्ञ रामचन्द्रजी बोले - वाले । हम दोनो में से तो तुम्हे कोई नहीं चाहता । अन्यत्र तुम चली जाओ । यो कहकर उसे वहाँ से निकाल दिया। वह ऋद होकर अपने नगर में लौट आई और बाल बयेर कर शरीर में खरोचकर बरी तरह रोने लगी। उसका रुदेन सूनकर खरदूषण आया और उसमे रोने का कारण पूछने लगा। उसने रो रो कर बताया—'नाथ ! हमारा पत्र सबक सूर्यहास तलवार को दण्डक-वन में साधन कर रहा था। कही से स्त्री सहित दो परुषों ने झाकर हमारे पत्र का बंध कर दिया और तलवार छीन ली। मैं पुत्र को देखने गई तो वे दूष्ट मेरे साथ कूचेष्टा करने लगे। यहाँ म्रच्छा हुमा कि मेराशील लण्डित नहीं हुमा। में बडी कठिनाई से उनसे बच कर यहाँ ह्या सकी हूँ। म्राप उन पुत्रधातियाँ से भ्रवश्य वदला ले।'

पुत्र-मरण का समाचार सुनकर खरदूषण मुच्छित हो गया श्रीर विलाप करने लगा। फिर उसे कोध श्राया-मैं श्रमी जाकर उन दुष्टो का सिर काट कर लाता हूँ। जब वह चलने लगा तो मित्रयों ने समक्षाया— जिन्होंने सूर्य-हास खड़्या छीन लिया श्रीर स्वृक कुमार का वध किया है, वे प्रवश्य हो कोई वीर पृष्य होगे। श्रन महाराज रावण को समाचार भेजना ठीक होगा। मित्रयों की बात सुनकर उसने एक दूत रावण के पास भेजा। दूत ने जाकर रावण को सब समाचार बताये। सुनकर रावण को बड़ा कोख श्रायां श्रीर युद्ध की तैयारी करने लगा।

इधर खरदूषण पुत्र-शोक और कोष से अधीर हो रहा था। वह अपनी सेना लेकर दण्डक वन पहुंचा। जब सेना रामचन्द्र जी के निकट आगई, तब लक्ष्मण वीले—दिव! यह तो उस मरे हुए मनुष्य के पक्ष के लोग मालूम पढ़ते है। उस कुलटा स्त्री ने ही ये भेज मालूम पड़ते हैं। रामचन्द्र जी बोले 'तक्ष्मण' तूसीता की रक्षा कर, से इन्हें मारना हूं। किन्तु लक्ष्मण ने आग्रह किया—दिव! मेरे रहते आपको युद्ध करना उचिन नहीं है। आग राजपुत्री की रक्षा करें। में युद्ध के लिये जाता हूँ। यदि मुक्त पर कोई विपत्ति आदि तो मैं मिहनाद कर आपको सुचना दूंगा।

यह कहकर मागरावर्त धनुष्ण और मृथेहास तलवार लेकर लक्ष्मण गुढ़ के लिए शत्रु के सम्मुख आ डटे। दोनों और से गुढ़ होने लगा। असेल लक्ष्मण ने वाणो की वर्षा कर शत्रु-पक्ष को व्याकुल कर दिया। इसी बीच राजण भी सेना सहित वण्डक वन में आगया। वह 'सव्क को मारने वाला वह नराधम कहीं है इस प्रकार कहता हुआ सम्मुख आया और रूपलावण्यवती सीता को देख कर काम से पीडित हो गया। वह सोचने लगा—'मै इस रूप पुन्दरी को कीसे प्राप्त करूँ। वलपूर्वक इसका अपहरण करूँ तो व्यर्थ युद्ध होगा और अपयश भी होगा। अत. इसके हरने का कोई ऐसा उपाय करूँ कि कोई जान न पाये।

इस प्रकार सोचकर उसने कर्ण पिशाचिनी विद्या को बुलाकर उस स्त्री का परिचय पूछा और उपाय भी पूछा। उसने सीना का परिचय देकर कहाँ कि लक्ष्मण जब सिहनाद का शब्द करेगा तो राम भी युद्ध के लिए लायेगा / विद्या के बचन मुनकर उस परस्त्री लग्पट ने सिहनी विद्या को बुलाय और उसे सिला-एड़ा कर युद्ध में भेजा। उसने जाकर दोनों और को सेना में घोर प्रथम कर विद्या और लक्ष्मण की ग्रावाज में राम-राम इस

अने रामायरा

प्रकार सिहनाद किया। रामचन्द्र जी इस सिहनाद को लक्ष्मण का समक्ष कर सीता को समक्षा-बुक्ता कर छौर जटायु से उसकी रक्षा करने को कहकर युद्ध के लिये चल दिये। रावण तो इस खबसर की ताक में ही था। उसने आयकर सीता को उठाकर पुष्पक विमान में बैठा लिया। यह देखकर जटायु बडी जोर से रावण पर अथटा। उसने अपनी चोच और नलां से रावण पर अथटा। उसने अपनी चोच और नलां से रावण को क्षन-विक्षन कर दिया। रावण ने विष्क प्राया देख कर जटायु पर प्रहार किया। वैचारा पक्षी उम प्रहार से मूर्छिन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण पृथ्वक विमान को लेकर अपने स्थान को चला गया।

सीता अपना अपहरण जानकर जोर-जोर मे राम-राम चिल्लाती हुई विलाप करने लगी। रावण मन में विचार करता जा रहा था— 'अभी यह अपने पित के लिये विलाप कर रही है। जब मेरे ठाठ-बाट देवेगी तो यह अपने पति को भूल जायगी और भुभते अमें करने लगेगी। किन्तु मैने तो गुरु से बत लिया है कि किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विना में यदान्यार नहीं करूँग। अत इमें एकान्त उद्यान में रखकर युक्ति से वण में करना ठीक होगा। 'इस प्रकार सोचता हुमा वह नका जा पहुँचा।

उधर रण-भूमि गैराम को झाया देखकर लक्ष्मण बोला 'देव ' झाप भयानक वन में सीता को झकेली छोड़ कर क्यो चले झाये ' राम बोल — पुन्हारा सिहनाद मुनकर हो मैं यहाँ चला आया।' लक्ष्मण वह आदक्ष में भरकर बोल — भैंने तो कोई सिहनाद नहीं किया था। आप बीध्न चले जाइये।' राम लक्ष्मण को आशीर्षाद देख स्वीत बहुने में भरकर वे ले के प्रति के प्

इधर रामचन्द्र जी की यह देशा थीं, उधर लक्ष्मण खरदूपण के सैनिको से अकंने युद्ध कर रहे थे। इतने में चन्द्रोधर का पुत्र विराधित नहीं आया और लक्ष्मण से कहने लगा-देव! हमारा अनकारपुर नगर हमसे खरदूपण ने छीन लिया है। आपके उपार्थ कुणा में स्वत्र यह हमें मिल जायगा। आप खरदूपण से युद्ध करे सीर मैं उसके दुष्ट देनिकों लेखा है। यों कह कर विराधित ना सैनिको से युद्ध करने लगा सौर लक्ष्मण खरदूपण से युद्ध करने लगे । लक्ष्मण ने उसे सोत वार रथांवह न कर दिया। वह हाथी पर चढ कर युद्ध करने लगा तो लक्ष्मण के उसका हाथी भी मारा गया। तब दोनों भे साम सामने पैदल ही युद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने सूर्यहास नलवार से उसका हाथी भी मारा गया। तब दोनों भे साम सामने पैदल ही युद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने सूर्यहास नलवार से उसका सिर काट दिया। उचप खरदूपण या नेनापित सुभग दूपण विराधित से जुफ रहा था। लक्ष्मण के उसके वक्षस्थल पर भिन्दमाल का करारा प्रहार किया श्रीर वह भी निष्प्रण होकर भी मिर रार राश। सेनापित के मरते ही सेना भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण ने सबनो अर यदान दिया और राष्ट्र सेना ती सामग्री विराधित को सौग कर लक्ष्मण सीझता से राम के पास पहुँचे। वहा सौता के बिना पाम को मूच्छित देखकर लक्ष्मण ने उन्हें सचेत किया और पूछा—'देव! सीता वहा है ?' राम ने लक्ष्मण को विना घाव के देखा तो वे प्रसन्न हुए। किन्तु फिर शोक की घटा उसक पड़ी और लक्ष्मण हो सन विना वाद के देखा तो वे प्रसन्न हुए। किन्तु फिर शोक की घटा उसक पड़ी और लक्ष्मण हो तन विना या वा उसे साकाश विना लागा। 'लक्ष्मण ने उन्हें वही सालवना दी—'देव ! इस प्रकार शोक करते से क्या मिलेगा।' और उसके हाथ-सू है खोए।

कुछ देर पश्चात् विराधित अपनी सेना सहित ग्राकाश-मार्ग से वहाँ श्राया। लक्ष्मण ने राम से कहा-

२३६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

यह राजा चन्द्रोदर का पुत्र विराधित है। इसने युद्ध में मेरी वडी सहायता की है।' विराधित ने राम को नमस्कार किया और कहने लगा—'महाराज ' श्राप जैसे पुरुषोत्तम को पाकर मैं कृतार्थ हुया। मुभे कुछ श्राज्ञा दीजिये।' यह मुनकर लक्ष्मण बोले—'मित्र ' किसी ने मेरे माई की पत्नी हर ली है। यदि वह न मिली तो भाई उसके वियोग में प्राण दे देंगे और इसके वियोग से प्राण के आधार पर ही मेरे प्राण है। श्रत तुम कुछ श्रयत्त करो।' विराधित सान्त्वना भरे शब्दों में बोला—'देव ' स्नाप कुछ चिन्ता न करे। में भाषकी पत्नी को ध्रवय सोज लाऊंगा।'

उसने तत्काल अपने योद्धाओं को सीता की लोज के लिए दसो दिवाओं में भेज दिया। उन्होंने सब कही छान मारा किन्तु सीता का कुछ पता न चला। वे कुछ काल के बाद लीट आये। तब राम निराश होकर बोले — भेरे भाष्य मे दुख ही लिखे हैं। माता-पिता से बिछड कर मैं इस जगल में आया, किन्तु दुर्भाष्य ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोडा। सीता के विना में अब एक पल भी जीवित नहीं रहूँगा। आप लोग घर जाइये और सुलपूर्वक रहिये। इस प्रकार राम को विलाप करते देखकर लक्ष्मण भी रोने लगे।

तब विराधित ने उन्हें आध्वासन दिया—देव ! इस तरह होक करने से तो सीता मिनेगी नहीं । आप धैर्य रक्ष कर कुछ उपाय कींजिये। जीवन रहेगा तो सीता भी मिल जायगी। खरदूषण मारा गया है, अत उसके पक्ष के रावण, कुम्भकणें, विभीषण, मेमनाद, इन्द्रजीत सीद अभी चढ़कर प्रावेगे। अत आप अककारपुर चलिये। वहाँ में बोघ अपने योद्धाओं को सीता कापता लगाने भेजूँगा और मामण्डल के साथ मिल कर में और वे दोनों पता लगायों। यदि में सीता का पता न लगा पाया तो अपने प्राण त्याग दूँगा। इस प्रकार उसके वचनो से आध्वस्त होकर सब लोग अलकारपुर चले। वहां जाकर नगर को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। चन्द्रनला पिचम द्वार से अपने पुत्र के साथ निकल भागी। विराधित ने राम और लक्ष्मण को एक सुन्दर महल में ठहरा दिया। पुराजन अपने राजा को पुत्र पाकर बड़े हॉयत हुए। सब लोग बैठकर सीता की लोज का उपाय सोचने लगे। किन्तु उस महल में भी राम को सीता के बिना सब कुछ सूना-सूना लगता था। उन्हे कुछ देर भगवान की पुत्र परने से शान्ति मिलती थी।

राजण जिमान में ले जाते हुए सीता को समफाने लगा—'मुन्दरी <sup>1</sup> तुम नयों शोक करती हो । कहां वह दरित्री राम और कहां त्रिजण्डपति में। मेरे पास ससार की सारी सपदाये हैं। तूराम का ख्यान छोड़कर मेरे साथ से सुरक्षित कर को सुरक्षित कर की सुरक्षित के सुरक्षित कर की सुरक्षित कर की सुरक्षित कर की सुरक्षित के साथ सुरक्षित के

भोग कर भीर आनन्दपूर्वक दोष जीवन बिता। मैं तुर्फे अपनी अठारह हजार रानियों में लंका के उद्यान परामि का पद दूँगा। यह कहकर उसने सीता की ओर ज्योही हाथ बढाया, सीता बडे बोध भे सीता में बोली—पार्पी। यह बददार जो मुक्ते स्पर्श किया। परित तूने मुर्फे स्पर्श करने का प्रयत्न किया तो सती के दील से तूजिम महो जायगा। रावण भयभीत होकर पीछे हु गया और लका में जाकर अपने महलों के पीछे अयोक उद्यान में सीना की ठहरा दिया।

तभी चन्द्रनला ग्रपने पुत्र सहित बाल विलेर कर विलाप करती हुई वहां ग्राई। उसने ग्रपने पुत्र ग्रोर पित के वक का समाचार रावण को सुनाया। रावण के घर में हाहाकार मच गया। तय रावण ने उसे समक्षाते हुए कहा— 'बहिन । तु गोक मत कर। मैं बोध्न तेरे पित के हत्यारे का वष करके बदला लूंगा। तू यहां ग्रानन्दपूर्वक रहु। 'इस प्रकार चन्द्रनला को सान्द्वना देकर रावण ग्रन्त पुर में जाकर लेदिलन्त होकर राज्या पर पड गया। तय उसकी रात्री मन्दोदरी श्राकर कहने लगी— 'लाय । ग्राप इतने शोकप्रस्त क्यों है। लरदूषण मारा गया तो क्या हुग्रा।' तव रावण कहने लगा— दिवि । तुम जपय लाग्नो कि मेरी बात सुनकर तुम कोच नहीं करोगो।' तव मन्दोदरी ने शपथ लाई। तब रावण बोला-'एक भूमिगोचरी की स्त्री सीता को लाकर मेंने उद्यान मे रक्खा है। ग्रनेक उपाय करने पर भी वह मेरे श्रनुकूल नहीं होती। यदि तुम मुक्ते जीवित देखना चाहती हो तो हुम जाकर उसे ग्रनुकूल करने का प्रयत्न करो।' मन्दोदरी यह सुनकर बोली—'ग्रच्छो बात है। मैं उसे दश में करके तुमसे

यह कहकर मन्दोदरी अशोक उद्यान में सीता के पास पहुँची थ्रीर समक्काने लगी—'लड़की ! तूयहाँ

जैन रामायरा २३७

स्राकर उदाम क्यों है। जिसे रावण जैसा बली जिलाण्डाधिपति पति प्राप्त हो रहा हो, उसे शोक करना उचित नहीं है। नेरे राम-लक्षमण रावण की तुलता में स्रति तुच्छ है। यदि तूमहाराज रावण की बात स्वीकार नहीं करेगों तो रावण कुपित होकर क्षणभर में राम स्वीर लक्ष्मण को मार डालेगे। यदि तूने समक्ष से काम लिया तो तूपटानी बनकर जीवन का स्रानन्द उठावेगी।'

यह सुनकर श्रश्रुपूरित नयनों से मन्दोदरी को देखती हुई सीता बोली—'माता! सितयो के मुख से ऐसे बचन नहीं निकलने चाहिये। मेरा कारीर टुकडे-टुकडे कर दिया जाय, तब मी में राम को छोड श्रन्य पुरुष की इच्छा नहीं कर सकती। पर-पुरुष चाहे इन्द्र चक्रवर्ती ही क्यों न हो।'

इघर ये याते हो हो रही थी कि काम से ब्याकुल रावण वहाँ आया और मुक्तराता हुआ सीता को समऋति लगा। किन्तु सीता ने फटकारते हुए करारा उत्तर दिया। तब रावण ने कोधित होकर विद्यावल मे वहाँ और स्थकार कर दिया। नाना प्रकार के फुकारते हुए विषधर और भयानक जन्तु सोता को उराने के लिये भेजे। किन्तु सोता राम के ध्यान में निमन्त रही, वह भयभीत नहीं वह ।

तब रावण बहां पर ही पर्दा डालकर मित्रधो से मत्रणा करने लगा। वहाँ सीता के रुदन के शब्द विभीषण के कानों में पड़े। बह पर्दा उठाकर सीता के पास पहुँचा और पूजने लगा— विहन । तू किसकी पुत्री है और यहां बैठी क्यों रुदन कर रही हैं। 'तब सीता ने उत्तर दिया— भाई।' में मियिलापित जनक को पुत्री और अयोध्यापित दशरथ की पुत्र-वभू हूँ। वन में जब मेरे पित राम और देवर लक्ष्मण युद्ध को गये थे तो मुक्ते अवेलो पाकर पापी रावण मुक्ते हर लाया है। ब्रतः ब्राप मुक्ते यहाँ में छुड़ाकर मेरे पित राम के पास पहुँचाने का कोई उपाय करो।'

सीता के मुख से ये बचन सुनकर विभीषण को बडा कोध ब्राया। वह रावण के पास स्नाकर कहतें लगा—'देव । आप ज्ञानवान है, फिर भी स्नापनं परस्त्री हरण जैसा अपवादकारा निद्य पाप क्यों किया ? स्नाप यह तो जानते ही है कि परस्त्री समागम से कुल की स्नपकीति स्नीर नाश ही जाता है। स्नत स्नाप दया करके सीता का उसके पति के पास पहुँचा द।' किन्तु यह सुनकर निलंड्ज रावण वड़ी भुष्टता से बोला— त्रिखण्ड में जितनी भी सुन्दर वस्तुये है, सब मेरो है।' यह कहकर वह मारीच स्नादि से बात करने लगा। तब मारोच कहने लगा— नाथ । राजाओं को सदा त्याय-मार्ग पर चलना चाहिये। लोकनिय काम करने से बरा का नाश हो जाता है।'

रावण को मारीच का उपदेश रुचिकर नहीं लगा और वह वहाँ से उठकर चल दिया। उसने अपना सारा वैभव सीता के आगे से निकाल, जिससे सीता प्रभावित हो किन्तु सीता पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पढ़ा। वह तो सदा राम के ही चरणा का घ्यान करती था। उसने मन ने सकल्प कर लिया कि जब तक पुन पति से समाना ता तत तक अन-जल प्रहण नहीं कब्ली। रावण न सीता को अपनो और आकर्षित करने के लिये प्रनेक चतुर स्विता को अपनो और प्राक्षित करने के लिये प्रनेक चतुर स्विता को साम प्रक्षित करने के लिये प्रनेक चतुर स्विता के पास प्रक्षित करने के लिये प्रनेक चतुर स्विता के पास प्रक्षित के प्रात्त को साम प्रीत्त के पास लाकर रखती, उसे प्रमारी सीता के पास लाकर रखती, उसे प्रमारी सीती वाते सुनाती, कोई उसे भयभीत करती, किन्तु सीता उनकी न कुछ उत्तर देती और नहीं बोलता। वातक के पास कि कि सीता के पास लाकर स्वता के पास लाकर साम प्रमारी सीता का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। रावण काम विमुद्ध हुआ सीता का ही पिनरत च्यान करता।

तव एक दिन विभोषण ने मित्र-पिरषद बुलाई श्रीर कहने लगा— 'देखो, रावण सीता को ते आया है। इससे बड़ा अनर्थ होगा। त्याय मार्ग पर चलने वाल हनुमान आदि राजा विरुद्ध हो जायेगे। रावण का दाहिना हाथ खरदूरण मारा ही गया है। राम की सहायता पाकर विराधित बलवान हो गया है। वानरवशो अपनी ही समस्याओं में उलके हुए है। भगवान के भुल मे आप तोग सुन ही चुके है कि दार्य के पुत्रों के हाथ से रावण को मृत्यु होगी। अतः आप लोग कुछ उपाय करे कि पह सम्याध सके प्रति के मित्र के स्वाय के पुत्रों के हाथ से रावण को मृत्यु होगी। अतः आप लोग कुछ उपाय करे कि पह इनके दत्त को ति मित्र मित्र में कर लेना चाहिये और पुरक्षा का पूर्ण प्रवन्ध करना चाहिये। प्रभावशाली पुरुषों को मचुर वाक्यों से अपने पक्ष में कर लेना चाहिये और दुस्ट जनों को घनादि से परितृप्त कर अपने अनुकुल करना चाहिये। रावण का जिसमें हित हो, हमें वही कार्य

करना चाहिये। सीता के बिना राम जीवित नहीं रहेगा और राम के मरने पर लक्ष्मण स्वयं मर जायगा। मत हमें तब तक भैर्य रखना चाहिये।

इस निर्णय के अनुसार विभीषण ने लका के चारो थ्रोर यत्रो का एक दूसरा परकोट बनवाया, खाई खदबादी। चारो थ्रोर रक्षा के लिए सुभट थ्रौर दिक्पाल निष्कत कर दिये थ्रौर युद्ध की सी तैयारी होने लगी।

सुग्रीव को स्त्री सुतारा के प्रति श्रासक्त विद्याधर साहसगति पर्वत पर जाकर कामरूपिणी विद्या सिद्ध कर किर्फिक्षपुरी श्राया। उस समय सुग्रीव कही बाहर गया हुआ। था। अत साहसगित सुग्रीव का रूप बनाकर

सुग्रीव से राम की मित्रता

महलों में गया और सुतारों को पेकड़ने लगा। किन्तु रूप बना लेने पर भी साहसर्गान को सुप्रीय के समान बाते नहीं मानी थीं, न वह वहाँ के शयनासन, द्वारपालों झादिसे ही परिचित्र था। झतः सुतारा को सन्देह हो गया और वह उसमें बचकर दूसरे कक्षों चली गई। तभी असली सुप्रीय नगर में झाथा। उसे देलकर लोग आदक्यों करने लगे एक ता

मुग्रीव पहले श्राया ही था, यह दूसरा कीन श्रा गया। लोगों के श्राश्चर्य को देखता हुआ असली सुग्रीव महलों में पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही छद्मवेशी साहसगित उससे लड़ने श्राया। दोनों ओर को सेनाये भी आड़िटा। नव मित्रयों ने सोचा— असती सुग्रीव कोन सा है, यह निर्णय करना किन्त है। फिर व्यर्थ ही इन गरीब सैनिकों का श्रकारण वध क्यों कराया आया। देखां में ठहरा दिया। मुतारा ने बचाया कराया आया। देखां में ठहरा दिया। मुतारा ने बताया कि जो पहले आया था, वह नकला सुग्रीव है। जामवन्त ने भी उसका समर्थन किया। किन्तु मित्रयों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वहां का शासन-सुत्र बाली के पुत्र चन्द्ररिंग ने सभाल लिया नया प्रतिज्ञा की कि जो भी सुग्रीव महलों में शावेगा, उसका ही वध ल र देंगा।

इसलीं सुगीव वेचारा बडा दुखी हुआ। उसने रोवण तथा अपने मित्र हनुमान से सहायता मांगी। हनुमान सेना तेकर आया तो नकली सुगीव ने उसका बडा स्वागन किया। तव हनुमान भी असला और नकली सुगीव की पहचान नहीं कर पाया और वह वापिम चला गया। तव सुगीव खरदूपण से सहायता लेने के लिए दण्ड-कारण्य पहुँचा। वहाँ हाथों, घोडो और मनुष्यों की लाशों को देखकर सोचने लगा कि यहाँ युद्ध किसका हुआ है उसने एक मुख्य से इस बारे में पूछा तो उसने बरदूपण की मुख्य सीना हुग्ण आदि वृत्तान्त कह दिया। तब सुगीव ने सोचा कि जिल्होंने खरदूपण जैसे बीर को मार दिया, वे अवस्य लोकोन्तर वीर पुरुष है। उन्हों से सहा-यता लेनी चाहिए। अत उसने एक दून राजा विगिधत के पास दोस्ती के उद्देश्य में अलकारपुर भेजा। दून ने जाकर दिशाधित से सब बाते कही। विराधिन सोचने लगा—राम के ससर्ग से न जाने क्या-क्या लाभ होंगे। देखो, सुगीव भी मेरी शरण में आ रहा है। यह विचार कर उसने दूत से कह दिया—मुगीव से कहना, वह राम की बरण में आ जार। वे ही उसका इस दूर कर सकने।

दूत ने सुधीय में जाकर सब बाते कह दी। मुधीय धपनी सेना के साथ धनकारपुर जिमे पाताल लका भी कहते थे-आया। सेना को लाहल सुनकर लक्ष्मण ने बिराधित से पूछा—'यह किसकी मेना था रही है।' तय विराधित से पूछा—'यह किसकी मेना था रही है। तथा विराधित से पूछा—'यह किसकी मेना था रही है। तथी पुधीय कपने मित्रयों सहित वही आया। राम और लक्ष्मण उसमें प्रेम से मिने। तव राम ने सुधीय के मत्री जामबन्त से उसके धाने का कारण पूछा। जामबन्त बोला—'देव। यह चौरह अक्षीहिणों सेना का अधिपति वानर वशी राजा मुधीय है। जब यह तीथे यात्रा को ग्या हुआ था तो कोई मायात्री पूष्ण सुधीय का रूप बनाकर किस्कियापुरी में आ गया और वहीं रहने लगा। सुधीय इसमें बडा दुखी है। इन्होंने हनुमान से सहायता मागी, किन्तु उन्होंने इनुमान से सहायता मागी, सक्तु है। देनकी बोई सहायता नहीं की। धनः ये धापकी शरण में आये है। आप हो इनका दुःख दूर कर सकते है।

राम ने सोचा—यह भी मेरी तरह ही पत्नी-वियोग से दुखी है। यह मेरा कार्य अवश्य करेगा। यह सोचकर वे सुधीव से बोले यदि तू मेरी पत्नी सोता का पना लगाकर लावेगा तो मैं नक्ली सुधीव को निकाल कर तुर्फेतेरी सुतारा धीर तेरा राज्य दिला दूंगा।' यह सुनकर गग्नीव बोला—'महाराज! मैं बचन देता हूं कि यदि जॅन रामायण २३६

सात दिन के भीतर मैं सीता का पता लगाकर न लाऊँगा तो झिन मे प्रवेश कर जाऊँगा।' राम उसकी वातो से बडे प्रसन्न हुए और दोनो ने प्रतिज्ञा की—हम परस्पर विश्वासघात नहीं करेगे।

सुप्रीव राम फ्रीर लक्ष्मण को रथ में बंठाकर सेना सहित कि क्षिक खापुरी आया और उसने एक दून नकली सुप्रीव के पास भेजा। दून ने उससे जाकर कहा—तुम या तो राजा सुप्रीव की शरण में जाओ या गुढ़ के लिए तैयार हो जाओ। 'नकली सुप्रीव युढ़ के लिए तैयार हो गया और सेना लेकर आ डटा। दोनो पक्षा में जोरदार युढ़ हुआ। विषयलपपटी साहसर्गान सुप्रीव पर प्रहार किया। इससे सुप्रीव मूं छित हो गया। उसे मरा हुआ जानकर साहसर्गात आनन्दपूर्वक नगर में चला गया। होश आने पर प्रग्नीव राम से बोला—प्रभी! हाथ में आया हुआ चोर निकल गया। आपने मेरी सहायता नहीं की। 'तब रामचन्द्र जी बोले —'में युढ़ के समय तुम दोनों के रूप रंग में अस्तर नहीं जान पाया। अतः में मारना उचित नहीं समक्ता।'

इसके बार राम ने साहसगित को पुनः युद्ध के लिए लेलकारा और युद्ध के लिए उसके सम्मुख आये । उन्होंने बच्चावर्त धनुष पर डोरी चढाई और उसे टकारने लगे । उनकी टकार गुनकर साहसगिन की कामरूपिणी विद्या भय के मारे भाग गई। अन सुप्रीव को रूप हटकर वह पुनः साहसगित के रूप में आ गया। उसकी ओर की सारी सेना उसका असली रूप देखकर पुग्रीव की और शा गई। तभी राम ने तलवार मे उसका सिर काट दिया। सेना मे अय-अयकार होने लगा। सुप्रीव ने हाम न्वक्षण का खूब आदर किया। दोनो भाई नगर के बाहर एक मनोरम उद्यान में ठहर गये। मुपीव बहुत दिनो बाद सुनार। में मिला और वह विषय-भोगो मे इनना निमन्त हो गया कि राम से की हुई प्रतिज्ञा भी भूल गया।

जब राम ने देला कि सुन्नीव अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर रहा है तो उन्हें बडा कोच क्राया । वे लक्ष्मण के साथ एक दिन मुन्नीव के महलों मे पहुँचे और उससे कहा—'रे दुष्ट ! सुतारा को पाकर तू सुख से घर मे बैठ गया है ।' इस प्रकार कह कर राम उसे मारने को तैयार हुए तो लक्ष्मण ने बीच मे पडकर राम से कहा—देव ! इस पापी को क्षमा करें । यह प्रपने कार्य को भूल गया है ।' फिर भम से कॉपते हुए सुन्नीच से बोले—'राजन्! महान पुरुषां को उपकार नहीं भूलना चाहिये।' तब सुन्नीव साम के पैरा पच कर क्षमा मानने लगा और बोला—'प्रभो! आप मेरी बाति देखिये। मै अभी सीता का पता लगा कर लाता हूँ।' यो कहकर उसने अपने सुभटों को स्नावस्थक निर्देश देश के दिया । और अंतर दिया भी सिता के पता लगा कर लाता हूँ।' यो कहकर उसने अपने सुभटों को स्नावस्थक

सुप्रीय घ्रनेक नगरो, बनो घ्रौर पर्वतो पर सीताको क्षोजरा हुआ जा रहा था । तभी उसे कबुडीय के शिखर पर एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया । सुप्रीय उसके पास पहुंचा । वह व्यक्ति भय से कापन

श्रीर रोने लगा । उसने समक्षा कि सुर्थीव को रावण ने मेरा वध करने भेजा है। सुग्रीव ने लक्ष्मण द्वारा उसके पास जाकर श्रभय देते हुए कहा—तू कौन है, कॉपता क्यों है, भय मत कर ।' तब उस कोटिशिला उठाना व्यक्ति ने कहा—'राजन् । मैं अटी का पुत्र रत्नजटी हूँ। मैं जब धातकी खण्ड के चैरयालयों की बन्दना करके आकाश मार्ग से लीट रहा था तो मेरे कानो में सीता के रोने की झावाज झाई।

वह विलाप करती हुई 'हाय राम हाय लक्ष्मण, हाय भाई भामण्डल कह रही थी। मैने उसे पहचान लिया। मै तुरन्त रावण के पास गया और उसे ललकारते हुए कहा—'रे पापी । यह राम की पत्नी और मेरे स्वामी भामण्डल की बहन है। इसे तू कहाँ लिये जा रहा है।' यह कह कर मै उससे लड़ने लगा। तब रावण ने कोध मै झाकर मेरो सारा विद्याये नष्ट कर दी और मैं इस कबुबन मे आकर गिरा। मैं वहां से उठकर पूर्वत पर झा गया।'

सुप्रीव यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुमा(। उसने कहा—'तुम चिन्ता मत करो कि तुम्हारी विद्याय नध्ट हो गई है। तुम हुमारे भाई हो। आधी, हम राम के पास चले। 'यो कह कर सुप्रीव रन्नवटी की राम के पास लिवा लाया और राम से बोला—'प्रभो! सीता का पता लग गया है, विस्तृत समाचार इससे पूछिये।' राम रे रत्नबटी से सार समाचार ज्ञात किया और थार बार पूछने नथे-भाई! सत्य कहना, तुमने भेरी सीता रेची है ? रत्नबटी बोला— प्रभो! सन्तमुच मैने म्रापके वियोग से दुखी सीता को देखा है। लका का राजा पापी रावण उसे हुर कर ले गया है ।' तक राम ने प्रसन्न होकर विद्याघर को सुन्दर मणियो का हार ब्रौर वस्त्र पुरस्कार में दिये ब्रौर कहा कि तेरा राज्य भी तभे वापिस दिलाऊँगा ।

ु उसके बाद राम ने क्रोध में भरकर विद्याधरों से पूछा कि लका यहाँ से कितनों दूर है ध्रीर दुष्ट रावण कौन है? यह सुपकर विद्याधर डर गये। कोई रावण के बारे में बताने का साहस नहीं कर सका। बड़ों कठिनाई से जामवत ने रावण के पराक्रम का परिचय दिया ध्रीर कहा—उससे लड़ने की सामर्थ्य ससार में किसो की नहीं है। ध्राप सीता का विचार छोड़ दें

तब लक्ष्मण बोले— 'उस भ्रथम रावण को हम देखेंगे। वह शक्तिशाली होतातो यो चोरो की तरह सीता को चुराकर न ले जाता। भ्राप लोग लकाकामार्गवतादीजिये।'तब जामवन्त बोला—पुरुषोत्तम राम! आप यह हठ छोड दीजिये। एक बार रावण ने भगवान भ्रनतवीयंसे पूछा थाकि मेरी मृत्युकिसके हाथ मे होगी। उस समय भगवान ने उत्तर दियायाकि जो अपने पराक्रम मे कोटिशिला उठा लेगा, वहांचक द्वारातेरा बध करेगा।

यह सुनकर लक्ष्मण बोले— 'उस घिला को मैं उठाऊँगा।' लक्ष्मण की यह बात सुनकर सुग्रोव, तल, नील, विराधित राम-लक्ष्मण को विमान में बैठाकर कोटिशिला के निकट गये। यह शिला नाभिगिरि के ऊपर स्थित है। यहाँ से स्रभेक मुनि सिद्ध हुए है। उन्होंने जाकर सुर-समुद्दों से पूजित उस शिला को अक्षत-पूज्यादि से पूजा की। बाद में लक्ष्मण ने सिद्ध भगवान को नस्कार कर स्थाने पराक्रम से उस शिक्षा कोटिशिला को उठाया। लक्ष्मण ने उस शिला को जोधी तक उठाया। राम स्थादि सभी यह देखते रहे। देवो ने प्वाञ्च किया । सय उपस्थित लोगो को विश्वास हो गया कि सवसुच में लक्ष्मण नारायण है। सब लोग उसी दिन विमान में स्थान-स्थाने नगर में वापिस आ गये।

किष्किषापुरी वापिस माने पर राम ने कहा – विद्याघरो ! माप लोग मब देर न कीजिये भीर लका पर जल्दी चढ़ाई करके दुखी सोता को छुडाइये ।'तब विराधित बोला—'देव ! माप युद्ध चाहने हैं या सोता ? यदि

विना युद्ध के सीता मिल जाय तो यह श्रेष्ठ मार्ग रहेगा । हम पहले किसी नीतिक चतुर हनुमान का व्यक्ति को रावण के पास भेजते हैं। शायद वह समक्राने-बुक्ताने से सीता को वापिस करने पर सहमत हो जाय।

राम ने भी इसं उपाय को स्वीकार कर लिया । सबने परामधं किया कि किस व्यक्ति को भेजना उचित रहेगा। सबने एक मत से कहा—हनुमान ही उपयुक्त व्यक्ति है। वही इस कार्य को कर सकता है और रावण को समफा भी सकता है। अत एक दूत को तत्काल विमान द्वारा हनुमान के पास भेजा गया। उसने जाकर हनुमान से समफा भी सकता है। अत एक दूत को तत्काल विमान द्वारा हनुमान के पास भेजा गया। उसने जाकर हनुमान से सदद्वण और अन्वक की मृत्यु के समाजार सुनाय कर हनुमान की पत्नी अनारकुमुमा विलाप करने लगी और हनुमान को दूसरी पत्नी यद्यसाजार अपने पिता सुगीव के कुशल समाजार सुनकर हर्ष करने लगी और जिनालय मे जाकर नृत्य गान करने लगी और जिनालय मे जाकर नृत्य गान करने लगी और जिनालय मे जाकर नृत्य गान करने लगी । हनुमान ने तब अनगनुकुमा को धैर्य बधाया। बाद मे सेना लेकर वह किक्कियापुर चला। सुगीव मादि राजाओं ने हनुमान का प्रेम से स्वागत किया। सुगीव ने सुतारा की प्राप्ति और रामचन्द्र जो के द्वारा आदि के बारे में बिस्तारपूर्वक सब समाचार बताये। तब सब लोग रामचन्द्र जी के पास गये। इतुमान ने राम से कहा—'देव! मैं रावण को समक्षा कर अवस्थ सीता को बार्थिस लाऊँगा। आप निर्वन्त रहे।'

जब हुनुमान चलने लगा तो जामबत ने उसे समफाया—बानरबिशयों को एकसात्र तुम्हारा ही सहारा है। मतः तुम लका मे सावधानी से जाना झौर किसी के साथ विरोध मत करना ।' हुनुमान ने उसकी बात मान ली भीर वहाँ से चलने लगा । तब रामचन्द्र जी ने हुनुमान को छातों से लगा कर कहा—'तुम सीता से जाकर कहना कि मत् पुस्हारे वियोग में न सोते हैं, न खाते हैं, वे देठते हैं। वे पागलों की तरह इधर-उधर धूमते रहते हैं। वे जानते हैं कि तुम शीलवती हो। उन वे बियोग में जुम प्राण त्याग देने पर तुली हो। किन्तु मनुष्य-जन्म बड़ा हुलेंभ है। मत प्राणों को रक्षा का यत्न करो। शीघ ही तुम्हारा और उनका मिलप होगा। तुम उनकी आशा रक्का और भोजन करो।' इस प्रकार कहकर रामबन्द्र जीने निशाती के लिए झंगूठों दी मोर कहा—वोर े तुम सीता को मेरी यह निशाती दे देना और उसे भीर उसे प्राप्त जो ने कहा है

र्जन रामायरा २४१

कि हम तुम दोनों ने दण्डक वन में चारण मुनि को म्राहार दान दिया था, वशिगिरि पर्वत पर हम लोगों ने मुनियों का उपसर्ग दूर किथा था भौर जब उस टुप्ट कपिल ब्राह्मण ने तुम्हें जल नहीं दिया था, तब मैंने तुम्हें रामगिरि में जल पिलाया था। जब तुम लीटों तो सीता का चडारत्न लें म्राना।'

हनुमान ने कहां — 'देव ' ऐसा हो करूँगा ।' और राम के चरणो मे नमस्कार कर सब विद्याघरों से कहा— जब तक में लौट कर वापिस न झार्ऊ, तब तक खाप लोग यही रहना और इन दोनो महापुरुषो की सेवा करना ।'

यह कह कर हनुमान वहाँ से सेना सहित सानन्द विदां हुआ। मार्ग में उसे महेन्द्रपुर नगर दिखाई दिया जो उसकी निन्हाल थी। उमें देख कर हनुमान को वडा क्रोध झाया कि जब मैं पेट में या, तब मेरे नाना ने मेरी मां को बड़ा दुःख दिया था। अर्त कोच में भर कर हनुमान ने रणभेरी बजा दी। दोनों म्रोर की सेनाम्रों में घोर युद्ध हुझा। अरत में हनुमान ने अपनी लागूल विद्या से महेन्द्र को बाख लिया। तब मित्रयों ने उन्हें छुडाया। नाना और अवता तब प्रेम में मिले। राजा महेन्द्र ने प्राप्त धेवने का बड़ा सम्मान किया। चलते समय हनुमान ने कहा- अपार माने पूर्व प्रोप्त भीर सेना को लेकर बीझ रामचन्द्र जी के पास तर्हें जायें।

इसके पश्चान् हनुमान मार्ग में अपनी माता से मिला। आने बढ़ने पर हनुमान ने देखा कि उदिधनासक है प पर दिधमुख नगर के पास बन जल रहा है और उसमें दो चारण मुनि तपस्या कर रहे हैं। हनुमान ने बड़ी भावत और करणा से अपनी विद्या हारा वहाँ जल बरसा कर अनिक हो शान्त किया और मुनि-चरणों की पूजा की। उपसर्ग हर होने हा तीन कथाओं को विद्या सिद्ध हो गई। वे तीनों दिधमुख नगर के गथर्व राजनों की पूजा की। उपसर्ग हर होने हा तीन कथाओं को विद्या सिद्ध हो गई। वे तीनों दिधमुख नगर के गथर्व राजनों की पुजा की। जिनके नाभ चन्द्ररेखा, विद्यु ट्राभा और हररामाला थे। उन्होंने आकर पहले तो मुनियों की वन्दना की, किर हनुमान के नमक्तार किया। हनुमान के पूछने पर उन कन्याओं ने बताया कि हमारे पिता ने एक अवधिज्ञानी मुनि से पूछा था कि हमारा पिता कीन होगा। विद्या मित्र करने बारह विद्या पर हमारे पित्र कीन होगा। हम मुनि के बचनों पर विद्यास करके मनीनुगामिनी विद्या सिद्ध करने बारह दिन पहले अपने थे। तब अगारकेतु ने बड़े उपसर्भ किये आर उसो ने वन से आग लगादी। उपसर्ग के कारण हमे बारह वर्ष में सिद्ध होने वाली विद्याय बारह दिन में सिद्ध होने बाली विद्याय बारह दिन में सिद्ध हो । अपने आग बुक्तांकर मुनिराज और हमें चलने से वचा लिया।

हनुमान ने कन्याओं की प्रशसों करते हुए रामचन्द्र जी का सारा वृत्तान्त सुनाया । यह समाचार गन्धवंराज के पास पहुंचा नो वह नगरवासियों के साथ वहाँ घाया ग्रीर हनुमान से मिलकर कन्याग्रो को रेकर केना सहित रामचन्द्र जी के पास चल दिया और वहाँ जाकर कन्याग्रो का विवाह रामचन्द्र जी के साथ कर दिया ।

हनुमान जा गहा था कि उसकी सेना एक मायामई बन्त्रनिमित पनकोटे से रुक गई। जब हनुमान को यह जात हुआ कि यह सब रावण की सुरक्षा के जिये भारी तैयारी है तो हनुमान ने कुछ देर में ही उस परकोटे के खण्ड-खण्ड कर दिये 'और शालिविद्या का हुदय भेद दिया। जब इस कोट के रक्षक बच्चमुख को, जिसने रावण की आजा में इस कोट का निर्माण किया था--पता चला कि कोट ध्वस्न कर दिया है, वह हनुमान से सेना सहित लड़ने आया। दोनो से युद्ध हुआ। अन्त में हनुमान ने उसे मार दिया। तब उसकी पुत्री लक्षामुन्दरी युद्ध के लिये आई। किन्तु हनुमान का मोहन रूप देखकर उस पर मोहित हो गई और सन्वि कर ली।

वहां में चलकर हनुमान सर्वप्रथम न्यायशील विभीषण के घर पर गया। दोनो परस्पर गर्ने मिले। फिर हनुमान ने विभीषण से कहा— 'राजन् ! आपके आई ने परस्त्री हरण करके वडा लोक निवा कार्य किया है। आप उन्हें इस काम से रोकिये, नहीं तो व्यर्थ जा धन हानि होगी। 'विभीषण बोला— 'मैंने उन्हें बहुत समकाया बुकाया है, किन्तु वे मेरी एक नहीं सुनते। सीता को प्यारह दिन भोजन छोडे हुए हो गये हैं किन्तु उन्हें दया नहीं आती। आप जाकर सीता को समका कर भोजन कराइये। मैं तब तक रावण को समकाता हूँ।'

हनुमान यह सुनकर घ्रशोक उद्यान में पहुँचा ध्रौर ध्रशोक वृक्ष के नीचे जहाँ सीता बैठी हुई थी, वहाँ पहुँचा। उसने देखा— सीता अपने हाथ की वायी हचेली पर गाल टेके हुए है, ब्राखो से आमू भर रहे हैं। गर्म गर्म ब्वास निकल रहे हैं, बाल बिखरे हुए है झौर राम का घ्यान कर रही है। हनुमान ने समभ लिया कि राम क्यो इसके गुणों का स्मरण कर व्याकूल हो रहे हैं। तब हनूमान ग्रपनी विद्या से वृक्ष पर रूप बदल कर जा बैठे ग्रीर राम को दी हुई म्र गठी सीता की गोद में डाल दी। ग्रंगूठी राम नामाख्कित था। ग्रगूठी को देख कर सीता बड़ी हर्षित हुई, मानी साक्षात राम के ही दर्शन हो गये हो। सीता को प्रसन्न देखकर विद्याधरियों ने जाकर रावण को समाचार दिया। रावण ने समका— मेरा कार्य सिद्ध हो गया। उसने उन विद्याधरियो को लूव पुरस्कार दिया ग्रौर मन्दोदरी से कहा—तुम अन्य रानियों के साथ जाकर सीता को प्रसन्न करो।' मन्दोदरी अन्य रानियों को लेकर सीता के पास पहुँची और उससे कहा—'तुम्हें प्रसन्न देखकर हमे भी प्रसन्नता है। श्रव तुम ससार विजयो रावण के साथ आनन्द के साथ भोग करो ।' सीता सुनकर बडी कृपित होकर बोली—'विद्याधरी ! मुक्ते मेरे पति के समाचार मिल गये है इसलिये मैं प्रसन्न हैं। अब यदि मेरे पति ने यह सब सून लिया तो रावण जीवित नहीं बचेगा ।' फिर सोता कहने लगी- 'यहाँ ऐसा मेरा कौन भाई है, जिसने लाकर मुक्ते राम की श्रंगुठी दी है।'

हनुमान यह सूनकर वृक्ष से नीचे उतरे श्रीर उन विद्यापरियों के समक्ष ही सीता के सामने जा पहुँचे भीर चरणों मे नमस्कार कर कहा-'माता ! रामचन्द्र जी की यह अंगुठी मै लाया हूँ।' सीता द्वारा परिचय पुछने पर हनमान ने अपना परिचय देते हुए कहा-रामचन्द्र जी ग्रापके वियोग मे बड़े दुखी है, न खाते है, न सोते है। दिन-रात ग्रापका ही ध्यान करते रहते हैं।' श्रपने पति के समाचार पा कर सीता बडी प्रसन्न हुई । फिर वह कहने लगी—'हाय! मै पापिनी तुभे इस समय इस खुशी के समाचारो के बदले कुछ भी नही दे सकती।' हनुमान बोला—, माता ! श्रापके दर्शनो से ही मेरा पृण्य-वक्ष फल गया। तब सीता बार-बार राम-लक्ष्मण की कुशलता के समाचार पुछने लगी और कहने लगी--'हनुमान! सच कहना, कही उनकी ग्रगुली से गिर जाने के कारण यह ग्रगुठी तुम उठा तो नहीं लाये। वे इस समय कहाँ है। लक्ष्मण खरदूषण से युद्ध करने गये थे। उनके वियोग में कही राम ने प्राण तो नहीं त्याग दिये।' तब हनुमान ने कहा-'माता वे इस समय किष्किधापुर में है। बहुत से विद्याधर उनके साथ है। उन्होने ही मभे आपके पास भेजा है।'

तब मन्दोदरी हनुमान से बोली—'ग्ररे कृतघ्न! ग्रव रावण की सेवा छोड़कर विद्याधर होकर भी तने भिम गोचरियों की सेवा अगीकार करली है। अब तेरी कृतघ्नता का फल तुभे शीध्र मिलेगा ! रावण राम-लक्ष्मण सहित तुभे भी शीघ्र मार डालेगे ।' तब हनुमान ने उसे करारा उत्तर देते हुए कहा -- 'भूमिगोचरी तो तीर्थंकर भी होते हैं। तुराम-लक्ष्मण के पराक्रम को नहीं जानती। इसीलिए तुपटरानी होकर यह दूती का निद्य कार्य कर रही

है। त देखेगी कि राम-लक्ष्मण के हाथो तेरा पित रावण ग्रव शीघ्र ही मारा जायगा।

तब मन्दोदरी आदि सीता को मारने भपटी किन्तु हनुमान की एक ही हकार से वे भयभीत होकर वहां से भाग गई। तब हनुमान ने सीता से कहा—'माता । आप भोजन कर लीजिये। रामचन्द्र जी ने यह आज्ञा दी है। विभीषण की रानियो ने भी सीता से भोजन करने का बहुत आग्रह किया। बडी कठिनाई से सीता ने थोडा सा भोजन किया । हनुमान ने फिर निवेदन किया—'माता । श्राप मेरे कन्धे पर बैठ जाइये । मै श्रभी श्रापको रामचन्द्र जी के पास पहुँचाये देता हूं।' किन्तु सीता ने कहा---'बिना प्रभु रामचन्द्र जी की ग्राज्ञा के मै वहा नही जा सकती। दिनियाँ मेरा अपवाद करेगी। तू विश्वास के लिए यह चुडामणि रत्न लेजा और प्रभु से कहना- सीता आपके दर्शनी की लालसा से ही प्राण घारण किये हुए है। इस प्रकार कह कर सीता ने हनुमान से शीघ्र चले जाने को कहा।

सीता की बाज्ञानुसार हनुमान वहाँ से चल दिया। रानियों ने जाकर रावण से शिकायत की। रावण ने नौकरों को ग्राज्ञा दी कि जाकर विद्याधर को पकड लाग्नो । नौकरों को ग्राते देखकर हनमान ने विद्या से बानर का रूप रख लिया और एक वक्ष की शाखा में छिप गया। जब हनमान को कही नहीं देखा तो वे इधर-उधर ढढने लगे। तब हनुमान ने वृक्ष उलाइ-उलाड उन्हे मारना शुरू कर दिया। उसने उस उद्यान को तहस-नहस कर दिया । घडशालाये नष्ट कर दी, गजशालायो में स्नाग लगा दी । अनेक लोगो को मार डाला । तब कुछ लोगो ने जाकर रावण से फरयाद की- महाराज ! कोई भारी दैत्य ग्राया है। उसने अनेक घर ढा दिये, वक्ष उखाड फेंके. अपनेक लोगो की मार डाला। यह सुनकर रावण ने अपने पुत्र मेघनाद से कहा—पुत्र । तूजा, देख तो यह कौन वापी द्याया है।

जन रामायशा 583

मेघनाद हाथी पर चढकर राक्षसो के साथ वहाँ आया। उसे देखकर हनुमान ने विद्या से वानर सेना तैयार करी। हनुमान और मेघनाद में युद्ध हुआ। आखिर हनुमान ने मेघनाद को मार भगाया। तब इन्द्रजीत लंडने आया। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। अन्त में इन्द्रजीत ने हुनुमान को नागपाश में बाँध लिया और ले जाकर राक्रण के सामने खड़ा कर दिया।

रावण उसे देखकर श्रत्यन्त कृद्ध होकर बोला - श्ररे दृष्ट ! तुने लका मे यह ध्वस क्यो किया, मेरा उद्यान क्यों नष्ट कर दिया। मैंने तुभ्ने प्रभत्व दियाया और तुराम से जा मिला, जिसकी स्त्री को मैं ले ग्राया है ग्रीर श्रव तु उस राम का दूत बन कर आया है। मै तुभे अभी मारता हैं।' यो कह कर रावण ने हनुमान को मारने के लिए तलबार उठाई, किन्तू मित्रयों ने उसे यह कह कर रोक लिया कि दूत अवध्य होते है। तब हनुमान ने निर्भय होकर कहा-मैंने तो ग्रभी क्या नाश किया है, किन्तु ऋद्ध राम शीघ्र ही तेरा नाश करेंगे। परस्त्री चीर रावण तो नरक जायगा ही, किन्तू आप लोगंभी इस पाप में साथ देने के कारण नरक में जायेंगे। समक्रलो, अब राक्षसविधियो का विनाश-काल आर गया है।

तव रावण ने कोध में भर कर श्राज्ञा दी-'इस दुष्ट को नगर के बाहर ले जाकर शूली पर चढा दो।' श्रनेक सूभट हनमान को लोहे की सांकलों से बांध कर लका के बाजारों में होकर ले चले। लोग हनमान का उपहास उडाने लगे-रावण से विमुख होने का यही फल मिलता है। यह सूनकर हनुमान को कोघ आ गया। उसने लौह श्रुखलाये तोडदी ग्रीर आकाश में उड गया। उसने नगर का स्वर्णमयी कोट हा दिया, फाटक तोड दिये। सारी लका मे आग लगा दी। रावण का घर, ध्वज, तोरण नष्ट कर दिये। इस प्रकार लका-दहन कर हनुमान किष्किधापुरी की स्रोर चल दिया । वह वहा पहुंच कर राम के पास पहुंचा स्रौर उन्हे प्रणाम कर खडा हो गया । राम ने उसे छाती से लगाकर पूछा—सीता कुशलपूर्वक तो है। तूमने उसे कहाँ देखा। तब हनुमान ने चुडामणि रत्न निकाल कर उनके सामने रख दिया और सीता का कहा हुआ। सन्देश सूना दिया। उसे सूनकर राम देख से अधीर होकर रोने लगे। तब लक्ष्मण नं उन्हें धैर्य देते हुए कहा— "देव । दुख करने से क्या होगा। मैं आज ही लका मे जाकर रावण को मारकर सीता को लाऊँगा। तब राम को कुछ सान्त्वना मिली स्त्रौर अपने शरीर से स्त्राभरण उतार कर प्रेम पूर्वक हनुमान को दे दिये।

लक्ष्मण ने सब विद्याघरों को एकत्रित किया और उनसे कहा - 'अब लका पर चढाई करने का समय ग्रा गया है। अब देर नहीं करनी चाहिये। सब विद्याधर लका पर धाक्रमण करने के लिए तैयार हो गये और सब विमानों मे बैठ कर चल दिये। उस दिन प्रभात के समय मार्गशीप कृष्णा पचमी थी। चलते

पर श्राक्रमण

राम का लंका समय अनेक ग्रुभ शकून हए। राम की सेवा मे वड-बडे योद्धा थे--नल, नील, सुग्रीव, ग्रुग, ग्रगद, हन्मान, विराधित, महेन्द्र, प्रश्नकीति, धनगति, भूतनाद, गजस्वन, वज्रसख आदि। वे चलते- गलते बेलधर द्वीप पहेंचे। वहाँ पर नगर के राजा समुद्र से युद्ध हक्या। नल ने उसे

जीता हुआ पकड लिया। जब उसन रामचन्द्रजोका आधिपत्य स्वीकार कर लिया तो उसे उसका राज्य दे दिया। वहाँ से चल कर सुवेलपुर पहुँचे ग्रीर वहाँ के राजा सुबल को जीता । वहाँ से लका को चले । विमानो से सबने देखा-सोने का कोट. सोने के महल, अत्यन्त वेभवपण लका नगरी। सब लोग हसदीप मे उतर गये। वहाँ के राजा को जीता द्योर भामण्डल की प्रतीक्षा करन लगे। तब तक लका मे एक दत भेज दिया।

राम का द्यागमन सुनकर लका में कोलाहल मच गया। रावण ने रणभेरी वजा दी। सभी मुभट एकत्रित होकर रावण के पास पहचे । रावण को युद्ध के लिये उद्यत देखकर विभीषण उसे समभाने लगा—'देव ! क्रपा कर मेरी विनय सूनिये। भ्रापन्याय मार्गपर चलने वाले है। अन स्राप राम को सीता सौप दीजिये। ब्यार्थही इस अन्याय युद्ध से लाभ नही होगा । हमारे वश का नाश हो जायगा ।' यह सुन कर इन्द्रजीत वोला—'अगर आपको भय लगता है तो श्राप घर में बैठिये। स्त्रीरत्न को पाकर कही छोड़ा जाता है। रावण के श्रागे राम बेचारा तुच्छ है।' तब विभीषण पुन. समकाते हुए बोला—'इन्द्रजीत<sup>ा</sup> ऐसा मत कहो । पाप से राजा भी रंक हो जाते है । तुम्हारे पिता सीता नहीं लाये, बल्कि विष लाये है। हनुमान आदि अनेक राजा-गण राम के पक्ष में मिल गये है।

विभीषण के यह वचन सुन कर रावण क्रोध में अधा होकर विभीषण को मारने दौडा, तब विभीषण भी युद्ध के लिये तैयार हो गया। तब मंत्रियों ने समका-बुक्ताकर दोनों को रोका। किन्तु रावण कोघ में भर कर बोला—' बुस्ट! तू शतु से मिल गया है। अत तू इसी समय लका से निकल जा।' विभीषण बोला—'अच्छी बात है। मैं अभी यहां से जाता हूँ। यह मैंने लका नष्ट न की तो मैं रत्नश्रवा का पुत्र नहीं। इस प्रकार कह कर विभीषण तोस अक्षीक्षणी सेना लेकर राम से मिलने चल विया।

विभीषण की सेना का कोजाहल सुनकर वानरवशी सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो गई। राम धौर लक्ष्मण ने वज्ञावतं और सागरावतं खुप उठाये धौर नगर से बाहर युद्ध के लिये चल दिये। वानरवशी सेना भी जनके पीछे चल दी। तब विभीषण ने राम के पास दुत भेजा। दूत ने आकर राम से कहा— 'दंव ! विभीषण ध्रमने भाई रावण से साबुता कर आपकी शरण मे आये है। 'राम ने यह सुनकर जाबुनद आदि मित्रयों को बुला कर मत्रणा की धौर यह निर्णय किया कि विभीषण धर्मात्मा है। रावण से सीता को लेकर उसका प्रारम्भ ने ही विरोध रहा है। अतः दोनों मे मतभेद और शत्रुता होना कोई आध्वयं की बात नही है। इसलियं विभीषण को अवश्य बुलाना चाहिये। फसत. विभीषण को भेजने के लिये दुत से कह दिया। विभीषण ने भाकर राम को नमस्कार किया और बोला— 'प्रमो' इस जन्म में आप और दूसरे जन्म मे भगवान जिनेन्द्र मेरे शरण है। 'राम ने बडं प्रेम से विभीषण से कहा— 'विभीषण' में विजय कर राक्षम दीप सहित लका तम्हें दंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है।'

इधर यह बात हो रही थी, तब तक ग्रनेक विद्योग्रो का ग्रधिपेति भामण्डल ग्रा पहुँचा । उसे देखकर वानर

वंशियो को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके साथ एक हजार ग्रक्षीहिणी सेना थी।

श्रव सेना को लेकर राम ने लका की झोर प्रयाण किया और लका के बाहर सेना का पढ़ाव डाल दिया । उसी के सामने रावण की सेना भी झा डटी । रावण की सेना मे चार हजार झक्षीहिणी थी और राम की सेना मे दो हजार झक्षीहिणी थी ।

सबसे प्रथम रावण की घोर से हस्त और प्रहस्त नामक सुभट ब्रपनी सेना लेकर युद्ध के लिए घाये। उघर राम, लक्ष्मण धीर नल-नील भी घागे बढ़े। उनके पीछे उनकी सेना थी। युद्ध प्रारम्भ हो गया। रक्त की कींचड मच गई। हाथी, घोडे, मनुष्य कट कट कर गिरने लगे। लाझो पर लाग पड़ने लगी। तब नल, नील ने भयकर युद्ध कर भिण्डमाल के प्रहार से हस्त-प्रहस्त को मार दिया।

दूसरे दिन रावण पक्ष के मारीच आदि राजा युद्ध के लिये भ्राये। उन्होंने भयकर युद्ध किया। वानर विशयों में भगदड मच गई। तब हनुमान ब्रागे बढा। उसके प्रहार से राक्षसविशयों की सेना तितर-वितर होने लगी। उसे रोकने के लिए राक्षसो का सेनापित माली आगे आया। हनुमान और माली का घोर युद्ध हुआ। । हनुमान ने माली के हृदय पर भयानक वेग से शक्ति का प्रहार किया। वह मुच्छित हो गया। उसके संनिक उसे यद्धस्थान से उठा ले गये। तब बज्जोदर माली के स्थान पर लंडने लगा। हनुमान ने उसे अल्पकाल में ही मार डाला। फिर रावण का पत्र जबमाली लड़ने श्राया । दोनो वीरो में बड़ी देर तक युद्ध हुआ।। हन्मान ने जबूमाली के सीने पर वज्रदण्ड का कठोर प्रहार किया, जिससे वह मुच्छित हो गया । उसका सेना उसे लेकर भाग निकलो । हनमान ने भागता हुई सेना का पीछा किया स्रोर जहाँ रावण खडा था, वहाँ होनिर्भय होकर युद्ध करने लगा। उसे देखकर रावण स्राग बढा, किन्तु उसे रोक कर अन्य योद्धायुद्ध करने लगे श्रीर हनुमान को घेर लिया। तब नल, नील, सूर्याव, सुषण, विराधित, प्रीतिकर, भामण्डल, समुद्र, हस स्रादि राजा मिलकर राक्षस-मेना पर टूट पडे । राक्षस घवडा गये । तब वीर कुम्भकर्ण लड़ने उठा । उसने वानरवंशियो को दबाना शुरू किया । तब उससे लडने के लिए हनमान, ग्रगद, भामण्डल, शशी इन्द्र, आय । कूम्भकर्ण ने माया से सबको सुला दिया । सबके हाथ से शस्त्र गिर गर्थ । तब सुग्रीव ने प्रवोधिनी विद्या द्वारा सबको सचेत किया। वे पुनः सचेत हो गये और उसमे युद्ध करने लगे। उनके प्रहारों से कुम्भकर्णघबड़ागया। तव रावण स्वय युद्ध करने आया। किन्तु इन्द्रजीत ने उसे रोक कर स्वय युद्ध करना -प्रारम्भ कर दिया। उसने वाणो की वर्षासे सबको क्षत-विक्षत कर दिया। श्रपनी सेनाका यह विनाश देश्वकर सुग्रीव, भामण्डल आदि उससे युद्ध करने लगे। सुग्रीव उन्द्रजीत से भिड़ गया, भामण्डल मेवनाद से जा जुशा।

जैन रामायरा २४५

हनुमान ने कुम्भकर्ण को जा दयाया। ब्रद्भुत शुद्ध हुआ।। इन्द्रजीत ने मेघ बाण छोड़ातो भयकर वर्षाहोने लगी। सारा कटक मछली की तरह तैरने लगा। तब सुश्रोव ने पवन बाण से मेबो को छिन्न विच्छिन कर दिया। तब इन्ट्रजीत ने अग्नि बाण छोड़ा। चारो आरेर आरा लग गई। उने सुश्रीव ने मेघ बाण छोड़ कर बुक्तादिया। अन्त मे इन्द्रजीत ने मायामय अस्त्री से सुश्रीव को ब्याकुल कर दिया और फिर नागपादा मे बांघ लिया। उधर मेघनाद ने भामण्डल को उसी शस्त्र से बांघ लिया।

यह देखकर विभीषण ने राम और लक्ष्मण से कहा— 'प्रभो । देखिये, मुग्रीव और भामण्डल को नागपाश में बांध लिया है और हुनुमान को घायल कर कुम्भकर्ण ने भुजाओं में जकड़ लिया है। इनके मर जाने पर हम सबका मरण निक्तित है। आप इनकी रक्षा कीजिये। में नव तक इन्द्रशीत और मेंघवाहन को रोकता हूं। 'यह कह कर विभीषण इन्द्रजीत और मेंघवाहन को रोकता हूं। 'यह कह कर विभीषण इन्द्रजीत और मेंघवाद में युद्ध केंद्र कर विभीषण इन्द्रजीत और मेंघवाद में युद्ध करने पहुँचा। रोनों भाई अपने चाचा में सकोच के साथ युद्ध में हर गये। तब तक अमर ने कुम्भकर्ण में हुनुमान को छुड़ा लिया। सुखंत आरे मामण्डल को मरा जानकर राक्षस वाधिम चले गये। तब सब लीग उनके पास आये। उस समय राम ने गष्णेन्द्र को स्मरण किया और उससे उन दोनों को जिलाने के लिये कहा। तब प्रमन्त होकर गष्णेन्द्र ने राम को हल, मूशल, छन्न, चमर, और सिह्वाहिनो विद्या दो और लक्ष्मण को गया, खड्ग और गष्टवाहिनो विद्या दो। दोनों भाई अन्य राजाओं के साथ मुखंत और भामण्डन के पाम आये। गष्टि अन्य तान से सर्गों के बन्धन ढोले पड़ने लये, विष्ट दूर हो गया और दोनों बीर मुच्छा से उठकर बँठ गये। सब लोग वर्ड हिपित हए।

अगर्ले दिन मारीच आदि सेनानायक युद्ध के लिए आगे आये और उन्होने वानरवशी सेना पर भारी दवाव डालना प्रारम्भ किया। उनका प्रतिरोध करने के लिये भामण्डल आगे बढा। उतने राक्षस सेना को दवाया।

लक्ष्मण के शक्तिकालगना ाकथा। उनका प्रान्तराथ करन का लाय भामण्डल आग बढ़ा। उसने राक्षस सना को दवाया। तब रावण युद्ध के लिये स्वय आया। उसने वाण-वर्षा करके वानर-सेना को तिनर विनर कर दिया। यह देखकर विभीषण उसमें युद्ध करने आ गया। उसे देखकर रावण वोना— "तू व्यर्ध में क्यों मरने आ गया। मैं तो अत्रुखों को मारने आया हू। मत तू लीट जा। 'तब विभीषण योगा— "तुम सीता राम को सीप दो, अय्यया तुम मारे जाओंगे।' दोनों भाई युद्ध करने लो।

ाला— तुम साता राम का साप दा, अस्यया तुम मार जाझागा दाना माड शुक्र करन लगा रावण ने विभीषण का छत्र उड़ा दिया। विभीषण ने उसकी ध्वजा उड़ा दी। लब्सण इन्द्रजीत से स्रीर राम कुम्भकर्णसे युद्ध करने लगे।

इन्द्रजीत ने लक्ष्मण पर ग्रन्थकार वाण छोड़ा। लक्ष्मण ने सूर्य वाण छोड़कर ग्रन्थकार का नाश कर दिया। इन्द्रजीत ने नागवाण छोड़ा नो लक्ष्मण ने गण्ड वाण छोड़कर नागों का भगा दिया। इस्ते वाद लक्ष्मण ने नागवाण छोड़कर हन्द्रजीत को वाध निया। इन्द्रजीत नागपाझ में वसकर पृथ्वों पर पिर पड़ा। राम ने मी कुम्भक्षण ने नागवाण हो को नागपाझ में वसकर पृथ्वों पर पिर पड़ा। राम ने मी कुम्भक्षण ने नागवाण हो वाध निया। रावण ने विभीषण पर विश्वल छोड़ा, लक्ष्मण ने मानर उमे बीच में हो रोक लिया। तब रावण ने घरणेन्द्र द्वारा री हुई शक्ति को ह्या में लेकर लक्ष्मण के कहा 'भरे बालक' ने सूर्यों व्याप है। अब तू वज्य प्रहार से मेरे हाथों मारा जायगा। लक्ष्मण ने क्षांस में उत्तर दिया स्था व्याप है। अब तू वज्य प्रहार से मेरे हाथों मारा जायगा। लक्ष्मण ने क्षांस में उत्तर दिया स्था व्याप है। अब तू वज्य प्रहार से मेरे हाथों मारा जायगा। लक्ष्मण ने क्षांस में उत्तर दिया ने नाक कर वह लक्ष्मिल लक्ष्मण के व्यवस्थल पर के कर मारी। शक्ति लगते ही लक्ष्मण पूष्टित होकर भूमि पर मिर पड़े। तब राम रावण से युक्त करने लगे। उन्होंने रावण के छह बार रथरिहत कर दिया। और वाण-वर्षा से उसे कह किया। रावण व्याप्तृल होकर युक्त वन्द कर लीट गया।

रावण को सन्तोष था कि चलो ब्राख एक वीर तो मारा गया। किन्तु जब उसे कुम्भकण, इन्द्रजीत ब्रीर मेधनाद के समाचार मिले तो वह बिलाप करने लगा। उथर सीता को लक्ष्मण के समाचार मिले तो बिलाप करने लगी।

रावण के चले जाने पर राम लक्ष्मण के पास पहुंचे क्रीर उन्हें मरा हुआ। जानकर वे सूच्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें होझ ब्राया तो वे विलाप करने लगे—वन्स <sup>1</sup> तू भुक्ते विदेश में अर्थना छोड़ कर कहाँ चला गया। स्रब मुफ्ते सीता, माना और भाइयों मे क्या काम है। हे विद्याघरो ! तुम क्षीघ्र चिता तैयार करो । में उसमें जलकर मर जाऊँमा, स्रव तुम लोग भी स्रपने घर वापिस जास्रो स्रीर मेरे स्रपराध क्षमा करो । तव जावृतद ने उन्हे समक्ताया—'देव ! स्राप ब्यर्ष ही शोक क्यों करते हैं। लक्ष्मण शक्तिवाण से मूच्छित है। वे सुबह तक भ्रवस्य होश मे स्राजायों।

सब लोगलकमण को होश में लाने का उपाय करने लगे। वहाँ की युद्ध भूमि साफ करके वही डेरे तम्बू डाल दिये झोर कनात लगाकर सात दरवाजों पर सात वौर पहरा वैने लगे। इतने में झाकाश-मागें से एक मनुष्य आया और भामण्डल से बोला—'देव ' आप मुके इसी समय राम के दर्शन करा दीजिए। में लक्ष्मण को जीवित करने का उपाय बताता हूँ। तब भामण्डल उसे राम के निकट ने गये। राम को नमस्कार कर वह बंठ गया। तब राम ने उसका परिचय और झाने का प्रयोजन पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा—'देव! में देवगीत नगर के राजा शशिमण्डल का पुत्र शिवाश हूँ। एक वार मेच के पुत्र विनय ने मुक्त पर शक्ति का प्रहार किया था। उससे में मूर्ण्डित हो गया था। यस में मूर्ण्डित हो गया था। में अधिमा के बाहर मूर्ण्डित हो गया था। में अधिमा के वाहर मूर्ण्डित हो बीगारिक हो गया था। एक वार अधिमा में बीगारिक के हो गये। तब लोगों के कहने से राजा भरत ने राजा होण को बुलाया। द्रोण ने सबके ऊपर जल छिड़क दिया तो मनुष्य और पशु ठीक हो गये। तब राजा भरत ने रोण से उस जल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरी पुत्र विश्वस्था को एक दिन उसकी घाय चन्द्रावतों ने स्नान कराया था। उस जल के कारते ही एक कुतिया—जो सड रही थी—ठीक हो गई। तब से चन्द्रावनों ने उस जल के प्रभाव से असक दोनियों को ठीक किया है। अत विश्वस्था के जल के प्रभाव से क्षत्र के तायों के ला विश्वस्था के स्मार्थ से असक दोनियों के जल के प्रभाव से असक दोनियों के जिल्हा है। स्वर्भ चन्द्रावनों ने उस जल के प्रभाव से असक दोनियों को ठीक किया है। अत विश्वस्था के जल के प्रभाव से क्षत्र विश्वस्था है। अत विश्वस्था के जल के प्रभाव से क्षत्र करण के विश्वस्था के प्रभाव से क्षत्र के त्रावाश के जल के प्रभाव से क्षत्र के प्रभाव से क्षत्र विश्वस्था है।

तब राम ने विद्याघरों का आजा दी कि तुम लोग शीघ जाकर विश्वत्या का जल ले आइये। तब उसी समय हुनुमान, भामण्डल भ्रीर अगद वहीं से विमान में चलकर अयोध्या आये और राजा भरत से मिने । हनुमान ने सीता हरण और राजण भे युद्ध की बाद बताई। यह मुनकर भरत को वड़ा कोध आया। उसने रणामें जादी। भेरी का शब्द सुनकर अयोध्यावासो जाग गये और घीरे-धीरे सब लोग वहां एक जित होने लगे। शतुभन मित्रयो सहित वहां पहुँचा। उससे भरत ने कहा—शतुक्त गुद्ध की तैयारी करो। अभी लका पर आक्रमण करना है। 'लिन्तु हनुमान बोले—विद्याघरों के इस युद्ध में आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण शिवत-वाण के कारण मुल्छित पड़े है। आप तो विश्वत्या का स्नान-जल दे दीजिये।' भरत लक्ष्मण को मून्छी की बात मुनकर रोने लगा। फिर बोला—जल से तो थाडा ही लाभ होगा। अच्छा यही हागा कि आप लोग विश्वत्या को हा अपने माथ लेते जाइये। उसके पिता द्वांण ने विश्वत्या का विवाह लक्ष्मण के साथ करने का निश्वय कर रखा है। इस प्रकार कह कर साम उत्त हतुमान, अगर भ्रीर कै केई को लेकर भरत की नुक मगल नगर पहुँचा भ्रीर वहाँ राजा द्वांण से मिल कर सब समाचार बताये जनमें विश्वत्या को याचना की। द्रोण ने वडी प्रसन्तान के साथ विश्वत्या को उनके माथ कर दिया। वे लोग विश्वत्या को लेकर लका पहुँचे भ्रीर, भरत कै ने श्री प्रसन्तान के साथ विश्वत्या को उनके माथ कर दिया। वे लोग विश्वत्या को लेकर लका पहुँचे भ्रीर, भरत कै ने श्री अयोध्या लीट गये। अयोध्यावासो राम की चिन्ता करने लोग।

हनुमान धादि ने युद्ध स्थल पर पहुँच कर राम को विकाश्या के धाने का वृत्तान्त बताया। सबने विवाश्या का सत्कार किया। ज्यों ही विवाश्या ने लक्ष्मण के ऊर जल छिडकां नो लक्ष्मण यह नहने हुए उठ बैठे— कहा गया पापी रावण। राम ने गद्गद होकर उसका ध्रालिगन किया और सबने लक्ष्मण को नमस्कार किया। राम की धाम से कम्भक्णे ग्रादि पर भी वह जल छिडका गया, जिससे सब लोग निविष हो गये। धायल लीग स्वस्थ हो गये।

मारीच म्रादि मत्रियों ने जब सुना कि लक्ष्मण पुन जीवित हो उठ है तो उन्हें म्रपने पक्ष की निर्वलता का मनमब हमा। उन्होंने रावण से विनयपूर्वक कहा— 'देव! लक्ष्मण शक्ति संसरकर भी पुन जीवित हो उठा है,

जनके पक्ष के सभी वीर स्वस्थ हो गये है । जबकि कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत झीर मेघवाहन सभी रावण द्वारा कक शबु के कारागार मे है । हमारी वहुत सी मेना मारी जा चुकी है । उघर देवर को जीवित हुआ जानकर सीता भी प्रसन्त है । वह राम के गुणो में अनुरागी है । वह प्राप्को कभी स्वीकार विद्या सिद्ध करना नहीं करेगी । झतः इस कुल-विनाझक व्यर्थ युद्ध करने से क्या लाम है । हमारे त्रिये अब उचित यही होगा कि सीता राम को वापिस दे दे और उनसे सन्धि कर ले।'

जैन रामावस्य २४७

रावण ने कहा— 'अच्छी बात है।' उसने एक दूत को समक्षा बुक्षा कर राम के पास भेजा। दूत ने जाकर राम को नमस्कार किया और कहने लगा— 'महाराज! शिखल्डाधिपानि रावण ने यह कहा है कि आप मेरे भाई और पुत्रों को छोड़ दे तथा मुक्सें सिक्ष कर लें। आप सीता की याद भूल जार्य। उसके बदले में आपको तोन सी कत्यायं और आधा राज्य दे दूँगा।' रामचन्द्रजी यह सुनकर वोले— भाई! मुक्ते प्रस्य दिनयों से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम रावण से कह देना कि वह मुक्ते मेरी मीता वापिस कर दे, मैं उसके भाई और पुत्रों को वापिस कर दूँगा।' फिर भी दूत वोला— 'देव! आप समक्षतार है। आप त्रिक्त शे राजा रावण के साथ दुरायह न करे। आपके पक्ष के बहुत से राजा उनके हाथ से मारे जा चुके है, आप भी उसी प्रकार व्यर्थ मारे जार्येग।' दूत के ये उद्देण्ड वचन सुनकर भागण्डल को भारी कोश साथा और उसने दूत को अपमानित करके निकाल दिया।

दूत ने जाकर रावण को सारि बाते वताई। रावण सोचने लगा— यदि मैं युद्ध मे वानरों को जीतकर माई और पुत्रों को छुटाने का प्रयत्न करूँ तो वे उन्हें पहले ही मार डानने । यदि मैं गुप्त रूप से जाकर रात में उन्हें छुड़ाता हूं तो भेरी प्रपर्कीत होगी य अत. उचित होगा कि मैं पहले बहु र्हिपणी विद्या सिद्ध करूँ। उसके सिद्ध हो जाने एर सब काम सिद्ध हो जायें ।' यो निश्चय करके उसने मित्रयों को आदेश दिया कि मैं जब तक विद्या सिंक करता हूँ, तब तक भरत क्षेत्र के सामे प्रदिश्त वन्द रहें, तब तक भरत क्षेत्र के सामे प्रदिश्त वन्द रहें, युद्ध वन्द रहें। मेरी सेवा में केवल मन्दोदरी ग्रादि रानिया रहेगी।'इस प्रकार ग्रादेश देकर वह शातिनाथ जिनालय में फाल्युन खुक्ता श्रप्टमी की खुद्ध वस्त्र पहला कर और तामग्री नेकर जा देठा और नियम कर लिया कि जब तक कामशिपी विद्या सिद्ध न हो जायगी, तब तक के लिए उपवास है। इस प्रकार नियम करके वह ध्यान लगाकर बैठ गया।

इसके पश्चात् रावण न्यागर करके सीता के पास पहुँचा। उस समय एक दासी सीता को रावण को बहुक्षिणी विद्या की सिद्धि की प्रशसा कर रही थी। तभी रावण वहाँ पहुँचा घोर बोला — देवी। मुफे बहुक्षिणी विद्या की रही हो मैंने भगवान अनन्तवीय के समक्ष प्रतिका की थी कि जो रत्री मुफे नहीं चोहगी, उपके साम मैं बलात्कार रही करूँग। अत मैंने तुमें आज तक स्पर्ध नहीं किया। अब मैं तेरे राम और लक्ष्मण को इस विद्या के बल से निष्प्राण करूँगा। फिर नू मेरे साथ पुष्पक विभाग में विहार करना और जीवन के झानन्द उठाना। तब सीता रावण को विश्वकारती हुई कहते लगी— है दशानन ! तुम उच्च कुल में पैदा होकर ऐसे अपन विचार करते हो, तुम्हें घिककार है। मैं तुमसे एक बान कहती हूँ। जब तुम्हें मेरे राम मिलें तो उनसे कहना कि सीता के प्राण केवल तुम्हारे दर्शन के लिए अटके हुए हैं। ये मह कर सीता मुझ्कि हो गई।

यह देखकर रावण को पश्चाताप हुआ और वह मन मे अपने को घिक्कारता हुआ कहने लगा—मुक्त पापी ने व्ययं ही इस बीलशिदोमणि सीता का अपहरण करके लोकिनल काम किया और अपने पित्र वया में अकीति-कालिमा लगाई। मैंने अपने बुद्धिमान भाई विमोपण की बात नहीं मातो। यदि उनको बात मान कर मैं सीता को वापिस कर देवा तो लोक मे मेरी प्रशासा होती। किन्तु अब तो यह अवसर जाता रहा। यदि इस समय में सोता को वापिस करूँगा तो लोग मुक्ते कायर कहेगे। अब तो मेरे लिए एक ही मार्ग है। मैं युद्ध करूँ और राम लक्ष्मण को जीवित पकड़ कर सीता के निकट लार्ज और उन्हें सीता को सीप कर वस्त्राभूषण से उनका सन्मान करूँ। इससे लोक मे मेरी प्रशासा होगी तथा मैं पाप से भी बच जाऊँगा। किन्तु इन वानज्वशो विद्यादरों को नहीं छोड़गा। उस अगद का तो मैं अवदय वस करूँगा, जिसने मेरी रानियों का अपमान किया है और वह सुग्रीव, भामण्डल, हनुमान इनको भी मारूँगा। इन्होंने मुक्तेने विदाह किया है।

इस प्रकार विचार कर वह वार्षिस महलों में पहुंचा। तभी घ्रानेक प्रकार के अपशकुन होने आरम्भ हो गए— ग्रासन हिलने लगा, दसो दिशाये कपायमान होने लगी, उल्कापान हुआ, गीदडिया रुदन करने लगी। यक्षो

की मूर्ति से अश्रुपात होने लगे। रुधिर की भी वर्षा हुई। और भी इसी प्रकार के अनेक अपशकुन हुए।

प्रातंकाल होने पर रावण राज दरवार में गया। ग्रनेक बीर राजा भी बैठें हुएँथे। किन्तु वहाँ कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत ग्रोर मेघनाद को न देखकर रावए बडादुखी हो गया। उसका मुख कमल मुर्फागया। फिर उसे कोध ग्राया, नेत्र लाल हो गए, नयूने फडकने लगे। वह वहां से उठ कर श्रपनी

रावण की आयुवाशाला में गया। उसी समय पूर्व दिशा में छीक हुई, आगे बढ़ा तो भेयकर कालनाग मार्ग मृष्य गेंके साझा दिलाई दिया। हुवा में छत्र का बेंड्यंमणि का बण्ड मन हो गया और उत्तरासन गिर पढ़ा। दिलाई लिए की आशाका हो गई। तब मन्दादरी ने चिल्ति होकर मात्रमों से कहा—तुम लोग महाराज के हित की बात उनसे स्पष्ट क्यों नहीं कहते। कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत और सेचनाद बन्धन में पड़े हुए है। तुम उन्हें युद्ध से रोकों। 'तब मन्दों बोले- 'स्वामिनी' हुमने सब प्रयत्न करने देख लिए। किन्तु महाराज हमारी एक नहीं सुतते। शायद आपकी बात मान लं। 'तब मन्दोदरी रावण के पास पहुँची और बड़ी विनय से बोली—नाथ 'युद्ध को तस्य अवेक अपशक्त हो रहे है। अत आप युद्ध का विचार छोड़ दीजिये और सीता राम को देकर शान्ति के साथ रहिए। साथ हो राम से कह कर कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत, मेवनाद आदि को बन्धन से छुड़ाइये। राम और लक्ष्मण बनाद्र नारायण के रूपने हुए है और साथ प्रतिनारायण है। सन्दोदरी की बात सुनकर रावण को कोश था गया। बोला —तुन क्यों इन्दें हो। उन सिखारियों को बलभइ-नारायण बता रही हो। वे तो पेट भरने के लिए फिर रहे हैं। तुम केसी क्षत्रिय कम्या हो, जो मृत्यू से इरती हो।'

युद्ध के लिये चलते समय रावण ने प्रयते कुटुक्वी जनों से क्षमा मांगी तथा प्रपत्ती रानियों में भी कहां — 'देवियों ।' में युद्ध के लिये जा रहा हूं। पता नहीं फिर प्राप्त मिले या नहीं। मैंने हॅसी में या आंध में यदि कोई अप्रायद कह दिया हो तो उसे मेरा प्रमोपहार समभन्ता।' रावण ने पुन पुन सबका प्रेमालिगन किया। फिर रण- भेरी बजवाई। रणभेरी की ध्रावाज सुनते ही सब भट धपने परिवार में दिवा होकर रावण के गाम आ गये रावण ने बहुरूपिणी विद्या के द्वारा इकतेस खण्ड का एक रथ बनाया। उसने एक हजार हाथी जुते हुए थे। बहु उस रथ में मय, मारीच, सार, सुक खादि मन्त्रिया के साथ बैठकर चला। उसने पीछं ब्रगणित यौद्ध विविध शहकास्त्र लेकर विविध वाहनों में चल रहे थे। चलते समय धुएँ वाली ध्रमिन, कोचड में सना हुआ तेल का बतैन, बिखरे हुए बालो वाले मनुष्य इत्यादि धनेक शोकसूचक अपराकृत हुए। इन्हे देखकर भी वह अभिमानी लौटा नहीं।

श्चेत्र संन्य को देखकर राम भी सिहरय में आरूढ़ होकर चल दिये। उसके पोर्छ लक्ष्मण, भामण्डल, नेल, नील, सुर्पाव, हनुमान आर्थि भी चले। रावण को हजार हाथियों बाले रथ पर आता। देल कर लक्ष्मण भी गारुड़ी रखपर सम्प्राच्ये से सजकर बैठ चले। दोनो सेनाओं में भयकर युद्ध छिड़ गया। मारीच खादि राक्षसो द्वारा बानर सेना का विनाश होता हुमा देखकर हनुमान और नील राक्षसी पर महाटे। तव मय दैन्य हनुमान के सामने आया। हनुमान ने उसे छड़ बार रखरहित कर दिया। तच रावण ने अपनी विद्या द्वारा रथ बना कर मय को दिया। जैन रामायाण २४६

सय ने तव हनुमान का रथ तोड िया। इसके बाद भामण्डल, सुग्रीव, विभीषण सय से लड़ने आये। सय ने धपने वाणों से सवको व्याकुल कर दिया। तब राम युद्ध में कूद पड़े। दोनों में घोर युद्ध हुआ। प्राक्ताश वाणों से आच्छादित हो गया। ग्रमस्य योद्धा कट-कट कर सरने लगे। लाखों के झम्बर ति वी लाकों से कान के पद फटने लगे। लाखों के झम्बर लग गये। सय ने धने के मायामयी बाण राम के ऊपर चलाये, किल्तु राम ने उन सबको बीच में प्राप्त के उपर चलाये, किल्तु राम ने उन सबको बीच में प्राप्त होने कर दिया। सय की यह दशा रेक्कर रावण युद्ध करने आया। उमे ललकारते हुए लक्ष्मण ने कहा—'धरेपाशे! त्र प्राण लंकर मेरे आगे में कहाँ जाता है। आज धर्मबुद्धि रामचन्द्रजों ने मुक्ते प्राज्ञ तो है है कि तुक्त परस्त्री चोर का आज शिरच्छेद कर दूँ। रावण वोला—'धरे! क्यो व्याव्यं बक्वास रर रहा है। सिह के आगे कुत्ते का इतना साहस ! यो कहकर रावण ने लक्ष्मण को वाणों से उक्कर दिया। वन ने कक्ष्मण ने भी बाणों से रावण को व्याजुल कर दिया। तब रावण मायामयी शान्त्रों से युद्ध करते लगा। लक्ष्मण ने उसका उसी प्रकार उत्तर दिया। दोनों और से जलवाण, प्रवनवाण, आनिवाण, नामवाण, तहणा स्वर्म स्वर्ण, प्रवनवाण, प्रकारवाण, नामवाण, तहणा स्वर्ण, स्वर्म सुक्त स्वर्ण, प्रवनवाण, प्रकारवाण, तहणा स्वर्ण, प्रवाद्ध सुक्त स्वर्ण, प्रवनवाण, प्रवनवाण, प्रवाद्ध सुक्त स्वर्ण, प्रवाद्ध सुक्त सुक्त सुक्त होता रहा।

इसी समय ब्राकाश में ब्राठ विद्याधर कुमारियों आई। वे लक्ष्मण की मगल-कामना करने लगी। जब लक्ष्मण ने जरार की ब्रोर देखा तो उन कुमारियों ने लक्ष्मण को सिद्धार्थ नामक महाविद्या दी। लक्ष्मण ने इससे रावण की सम्पूर्ण विद्याक्षों का प्रभाव नष्ट कर दिया। ब्रब रावण, बहुक्षिणी विद्याद्वारा घनेक रूप बनाकर युद्ध करने लगा। लक्ष्मण उसका एक सिर काटते, उसको अगह सौ सिर वन जाते। रावण ब्रनेक सिर ब्रीर भूजाय वाता और लक्ष्मण उन्हें काटता जाता। इस प्रकार दोनों में प्यारह दिन तक भयकर युद्ध होता रहा। लक्ष्मण के वाणों में बहुक्षिणी विद्या का घरीर भी जर्जर हो गया। ब्रत वह भी रावण के घरीर में निकल भागो। विद्या के निकल जाने पर रावण ब्रयने ब्रसली रूप में या गया। तब उसने ब्रस्थन्त कुद्ध होता रहा। लक्ष्मण के वाणों में वह करने के सरण किया। स्मरण करते ही मुदर्शनकक उसके हाथ में ब्रा गया। तब रावण कथ्मण को वोला— अब भी तृ ब्राकर मुक्ते नमस्कार कर, ब्रय्यथा मारा जायेगा। लक्ष्मण हसकर बोला नक्ष्मण क्षमण पर क्क्रा। इसी बोज राते प्रति होता ब्रिभान है! यह सुनते ही रावण ने जक्षरत्म की तृ बाल पर के लक्ष्मण पर क्क्रा। इसी बीच राम ने मय को बांध कर रख में डाल लिया और वे लक्ष्मण की और घाये। सबने ब्राग की उवालाक्षों के समान ब्राते हुए जक को देखा। लक्ष्मण ने बज्जमयी वाणों से चक्र को रोकने का प्रयत्न किया, राम बज्जावर खनुप और हल लेकर, मुगीव गदा से, भामण्डल तलावार से, विभीषण त्रिज्ञल से, हनुमान मुद्दार से, नील वज्जरण्ड किर प्रथा ब्रार कुटार लेकर उसे रोकन लो। किन्तु वह द्वाधिप्ति चक्ष किसी के रोके न रका। वह घाया और लक्ष्मण की तीन प्रदक्षिण देकर लक्षण की प्रवृत्त पर ठहर गया।

लक्ष्मण की घणुनी पर टिके हुए चकरत्त को देखकर वानरवशी विद्याघर हुएं से नाचने लगे ग्रीर कहने लग— बान्तव मे ही ये दोनो भाई बलभद्र और नारायण है। रावण चक को लक्ष्मण के पास देखकर मन मे कहने लगा— इस झणस्यायी लक्ष्मी को घिवकार है। वे सरत ग्रादि महापुक्त घन्य है, जो इस लक्ष्मी को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। मैं जीवन भर विषयों मे ही लिप्त रहा। रावण यह मोच ही रहा था कि लक्ष्मण ने गरज कर रावण से कहा— 'रावण ' नू समक्ष्मर है। ग्रव भी सीता राम को सीप दे। सीता राम को देकर उनके चरणों में प्रणाम कर छोर ग्रानन्दपूर्वक राज्य कर। 'यह सुनकर रावण कोध से बोला—'यह चक चला गया तो क्या हुआ, अभी मेरी जित्त सुरक्षित है। देखता वया है, चक चला। 'रावण की यह दर्पीक्ति सुनकर लक्ष्मण ने बढे जोर से प्रमाकर चक रावण को मारा। रावण ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्त किया, किन्तु अब उसका पुण्य क्षीण हो गया था। चक ने रावण के वशस्यल को चार डाल। हृक्ष्म, किस्त ही रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के मरते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई। उसे भागते देखकर हनुमान ने ग्राभयघोषणा करते हुए कहा - ग्राप लोग डरे नही, राम की ग्राजा शिरोधार्थ कर सख से रहे।

रावण को मरा हुआ देखकर विभीषण आत्महत्या के लिए तैयार हो गया, किन्तु राम ने उसे रोका। वह मूछित हो गया। होश में आने पर वह रावण की लाश के पास बैठकर विलाप करने लगा। जब यह समाचार लंका में पहुँचा तो मंदोदरी झादि रानियाँ झाकर वहाँ विलाप करने लगी, वे झपना सिर धुनने लगी, कोई छाती कूटने लगी। उसकी लाश के चारों ओर बँठकर उसकी झठारह हुआर रानियाँ रावण का सिर गोद में रखकर जोर-जोर से विलाप करने लगी। तब राम, लक्ष्मण जादि वहाँ झाये झौर विभोषणादि को देखकर कहने लगे—रावण धन्य है जो युद्ध में बीरतापूर्वक मारा गया। इसमे शोक मनाने की क्या झावश्यकता है। 'फिर राम ने मदोवरी आदि रानियों को भी समझाया। बाद में वानत्यशियों और राक्षस-विशयों ने मिलकर पद्म सरोवर के तट पर चदन कपूर झादि से चिता बनाई और रावण का दाह-सस्कार किया। फिर राम की झाज्ञा से कुम्भकर्ण, इन्द्रश्रीत, मेघनाद, मय झादि को सुभट बन्धनों में बाँधकर लाये। राम ने उन्हें बन्धनमुक्त करते हुए कहा—'श्रव झाप लोग स्वतन्त्र है, प्रसन्त्रापुर्वक झपना राज्य सभालं। में तो सीता को लेकर यहां से चला जाऊंगा।' तब उन सबने उत्तर दिया—'श्रव हों स राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है।' राम बोले—'श्राप घन्य है, जो आत्म-कल्याण का झापने विचार कारा।

उसी दिन कुमुम नामक वन में मृनिराज को केवलज्ञान हुमा। देवों ने उनका ज्ञान महोत्सव मनाया। यह सुनकर वानरविशयों और राक्षसविशयों के साथ राम समवसरण में पहुँचे और केवली भगवान की स्तुति, वन्दना और पूजा कर समवसरण में बैठ गये। भगवान का उपदेश हुआ। भगवान का उपदेश सुनकर इन्द्रजीत, मेचनात, कुम्भकर्ण झादि ने मृनिदीक्षा लेली तथा मन्दोद से आयाद रानियाँ आर्थका वन गई। इन्द्रजीत, और मेचवाहन तपस्या करके चूलीगिर्द (बढवानी) से मुक्त हुए। देवा नदी के किनारे विध्य पत्तेत पर इद्रजीत के साथ मेचवाहन पनि ने तपस्या की थी। अत. वह मेचतीर्थ कहलाने लगा। कुम्भकर्ण देवा के किनारे मक्त हुए।

श्री रामचन्द्र जी ने त्रैलोक्य क्षम्बर हाथी पर ग्रारूट होकर विद्याघरों के साथ गाजे बाजे के साथ लका मे प्रवेश किया। लका की विशेष शीभा की गई थी। रामचन्द्र जी राजमार्ग पर होकर निकले। वे प्रशोक उद्यान मे

राम का लंका में प्रवेश झौर झयोध्या-गमन पहुँचे, जहाँ सीता दासियों के बीच में बैठी हुई थी। राम को देखकर सीता बड़ी पुलक के साथ उठी। राम धूलधूसरित सीता को देखकर हाथी से उतर पड़े। सीता ने झागे बढ़कर राम के पैर छुए, राम ने बड़े हुएँ से उसे छाती से लगा लिया। फिर सीता राम के झागे हाथ जोड़कर बड़ी हो गई। तभी लक्ष्मण ने झागे बढ़कर सीता को प्रणाम किया। सीता ने उसे झाशोबॉद दिया। इसके बाद भामण्डल ने सीता को सब विद्याघरों का परिचय कराया।

सीता ने सबको झाघीवाँद दिया। उसके बाद रामचन्द्र जी सीता के साथ हाथी पर सवार होकर तथा अन्य विद्याधर अपनी-अपनी सवारियो पर आवह होकर रावण के स्वणं प्रासाद मे आयो। वहां ज्ञानितनाथ जिनालय को देखकर सब लोग उतर पड़े और सबने भगवान के दर्शन किये। फिर पूजन किया। रामचन्द्र जीने वीणा बजाई, सीता नृत्य करने लगी। वहां से सब लोग सभा मण्डप में आये। विभीषण महल मे जाकर सुमाली, माल्यवान, रत्नश्रवा आदि को राम के पास ले आया। राम ने सबको बरावर आसन पर बैठाकर सबका सम्बित सम्मान किया और सान्वता दी। फिर विभीषण ने राम को भोजन का निमन्त्रण दिया। सब लोग उठकर विभीषण के महलो में भोजन के लिए गये। राम, सीत बादि को तैलादि मदन कर स्नान कराया, सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कराये और स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर सबको यथायोग्य स्थानो पर ठहराया। राम सीता के साथ तथा लक्ष्मण विशल्या के साथ सुन्दर प्रासादी मे ठहरे।

एक दिन विद्याघरों ने तीन खण्ड के राजीसहासन पर राम-सक्ष्मण का ग्राभिषेक करने की अनुमित मांगी। किन्तु राम ने कहा—हमारे पिता ने राजीसहासन हमारे भाई भरत को दिया है, अत राजा वही है। हम उन्ही की ग्राज्ञा का पालन करेंगे। वे ही हम सबके मालिक है। किर भी विद्याघरों ने 'त्रिखण्डाधिपति राम-सक्ष्मण की जय' बोलकर उनके ऊपर छत्र लगा दिया। राम-सक्ष्मण दोनों भाई छह वर्ष तक लका में रहे।

एक दिन नारद अयोध्या गये। वहाँ अपराजिता (कौशल्या) से उन्हे राम का निर्वासन, राम-रावणयुद्ध भ्रादि के बारे में समाचार ज्ञात हुए। वे तेतीस वर्ष बाद इधर आये थे। अत उन्हे इधर के कोई समाचार ज्ञात नहीं थे। रानी नारद को समाचार सुनाते सुनाते फूट-फूट कर रोने लगी। नारद को रानी के इस दुःख से बड़ा दुःख जन रामायण २५१

हुमा । वे बोले— माता ! शोक मत करो । मे जाकर राम के कुशल समाचार लाता हूँ। यह कहकर नारद लका पहुँचे और राम से मिलकर उन्हें बताया कि प्राप्की नाता आप लोगों के वियोग से बहुत दुली है । आप यहां सुख में ऐसे सम्म है कि आपने उनको बात तक भुलादो है । वे आप लोगों के दुल से गाल त्याग देगी । यह सुनकर रामचन्द्र ले बाद कर बाले हुए । उन्होंने उसी समय विभीषण को बुलाया और कहा-नुम्हारे यहाँ हम लोग हुतने दिन बड़े सुख से रहे । अब हमारी इच्छा अयोध्या जाने की है । आप सर्वारियो का प्रवस्य कर दीजिये । विभीषण ने राम से सोलह दिन और ठट्टरने का आग्रह किया । राम ने यह स्वीकार कर लिया । विभीषण ने शोद्र हो एक दूत अयोध्या को अला और भरत को समाचार दिया कि रामचन्द्र जी १६ दिन बाद लका से अयोध्या को प्रवस्थान करेंगे । यह सुनकर भरत आदि को वड़ी प्रवन्तता हुई । फिर विभीषण ने बहुत से राक्षस विद्याधरों को अयोध्या की सजावट करने के लिए भेजा ।

राम लक्ष्मण ने सोलह दिन बाद धनेक विद्याघरों के साथ गांजे वांजे के साथ लका से प्रस्थान किया। राम सीता के साथ पुष्पक विमान में बेंटे। लक्ष्मण, हनुमान आदि प्रस्य सवारियों में बेंटे। मार्ग में राम सीता को सारे स्थान वताते जाते थे। दण्डक वन, बन्धागिर, धेमनगर, बालखिल्य नगर, उज्जाबिनी, वित्रकृद सभी प्रवास-स्थानों को उन्होंने बताया। इस तरह वे क्षयोध्या के बाहर आप हुँचे। भरत भी शत्रुचन के साथ सेना लेकर राम की अगवानी को आया। भरत को देखकर राम धादि सभी विमान से उत्तरे। राम-भरत-लदमण और शत्रुचन परस्पर गले मिले और दोनों भाईयों ने सीता को प्रणाम किया। फिर सब अयोध्या की ओर चल दिये। मार्ग जन सकुल था। हुएँ से अयोध्या भूम उठा। सडकं और गलियां नया प्रगार करके अपने विद्युडे राम का स्वागत करने को मचल रही थी। सारा नगर सुर्वाज्जत किया गया था। सडको पर गुलावजल का छिडकाव किया गया था। तौरण धोर बन्दनवारों से अयोध्या पूटो नहीं थी। आज उसके नाथ जो आये थे। बन्दीजन विरुदाविलयों गाते जा रहे थे, नतींकियों तरव कर रही थी। अपूर्व शोभा थी अयोध्या की।

चारो भाई सीता को बीच में करके राजद्वार पर पहुँचे । माताये बाहर दरवाजे पर क्रा गई। दोनो भाइयो ने माताओं के चरण छुए । माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लिया और क्रानन्दाश्रु बहाने लगी। उसके पश्चान् सीता, विद्याल्या आदि ने सासुओं के पैर छुए । माताओं ने सबको आशीर्वाद दिया। सब लोग राजमहल में गये।

रावण को बिजय करने पर बलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण स्वयमेव तीन खण्ड के ग्रक्षिपति वन गये। उनके वैभव क। वर्णन क्या किया जा सकता है। उनके पास ४२ लाख हाथी, ४२ लाख रथ,६करोड़ प्यादे, ग्रांर तीन खण्ड के देव और विद्याघर उनके सेवक थे। राम के पास चार रत्न थे—हल. मदाल. रत्नमाला

बलभद्र-नारायण की विमृति क्षण्ड के देव और विवाधर उनके सेवक थे। राम के पास चार रत्न थे—हल, मूशल, रत्नमाजा और गदा। लरुमण के पास सात रत्न थे—शल, चक, यदा, खड़ग, दण्ड, नागशय्या और कोस्तुम माण। उनका घर इन्द्र के म्रावास जैसा लक्ष्मी का म्रागार था। ऊँचे दरवाजो वाला चतु साल कोट था। उनकी सभा का नाम वैजयन्ती था। प्रासाद कुट नामक उनका महल था। वर्ष नाम

का नृत्य घर था। शीत ऋतु का महल कुकड़ के अण्डे जैसा था। ग्रीष्म ऋतु का धारा मण्डण गृह था। उनके सोने की श्रीया में सिंह के आकार के पाये थे। यह पद्मरागमिण की थी। अम्भोदकाण्ड नामक वर्षा ऋतु का महल था। सिहासन उगते सूर्य के समान था। चन्ना के समान उजल उनके चमर और छत्र थे। अमृत्य वरक और दिवय आगरण थे। उनका कवत्र अभेय था। मनोहर मणियों के कुण्डल थे। अमोच गदा, खड़ग, स्वर्णवाण थे। प्र काल हत्त, एक करोड़ से अधिक गाय, और अक्षेत्र मण्डा में मनोहर उद्यान थे, जिनमें रत्नमई सीडियो वाली वावड़ी वनी हुई थी। उनके राज्य में सारी प्रजा पूर्ण सुखी थी। किसानों के पास गाय भेस और बैलों की अधिकता थी। राम के आठ हजार रानिया थी तथा लक्ष्मण के सोलह हजार रानियाँ थी। राम ने भगवान के हजारों जिनाजय बनवाये। लोग सदा धर्म कथा विद्या किया करने थे। राम के प्रवान के हजारों जिनाजय बनवाये। लोग सदा धर्म कथा निया क्या पर होता रहता था। किन्तु कुछ दुस्ट लोग सोता के सम्बन्ध में कभी कभी दवी चर्चा किया करते थे। हतने विदेशो और वह उसके घर में भी रही थी। फिर भी इतने विदेशों और वह उसके घर में भी रही थी। फिर भी इतने विदेशों और वह उसके घर में भी रही थी। फिर भी इतने विदेशों और न्यायवान होते हुए भी राम सीता को अपने वर ले आये।

भरत के मन में तो प्रारम्भ से ही राजपाट क्रीर गृहस्थी की क्रोर से विरक्ति थी। उनका मन विषय वासनाओं की ओर जाता ही नहीं था। जब राम ग्रयोध्या लौटे नहीं थे, तब तक तो उन पर राज्य का भार था। ब्रत

भरत घर में बैरागी वे चाहते हुए भी मुनि-दीक्षा नहीं ले सके। किन्तु राम के वापिस ब्राने पर उन्होंने मुनि बनने की मन मे ठानली। एक दिन उन्होंने रामचन्द्र जी से ब्रयने मन की बात कही ब्रीर उनसे ब्राज्ञा मोंगी। यह जानकर माता कैकेयी विलाप करने लगी। राम और लक्ष्मण ने उसे समकाया—

भैया। आभी तुम्हारी झायु मुनि के कठोर ब्रत पालने की नही है। अतः तुम घर मे रहकर राज्य शासन करो और धर्म का पालन करो। भरत उनकी झाजा उल्लंधन नहीं कर सके। किन्तु फिर भी घर में रह कर मुनियों के उपयुक्त बतों का पालन करते लगे। एक दिन सीता, विश्वत्या, उदेशी, करयाणमाला, जितपद्मा, वसुम्वरा झादि दोनो भाइयों की रानियों भरत का मन विराग से हुटाने के उद्देश से भरत के पास झाकर बड़े असे से बोली—देवर 'चलो, हम सब मिल कर जलकी झां करे। भरत उनके प्यार भरे आग्रह को टाल न सके और न बाहिते हुए भी वे उनके साथ चल दिये। सबने सरोबर पर जाकर जल की डा की। परस्पर बिनोद करते हुए सबने जल में स्नान किया। परस्पर विनोद करते हुए सबने जल में स्नान किया। परस्पर किया स्तान करते हुए सबने असे में स्वान करते हुए सबने असे में स्वान करते हुए सबने असे स्वान करते हुए सबने करते हुए सो के वर्ष करते हुए सहसे करते हुए सबने असे साथ स्वान करते हुए सहसे स्वान करते हुए सबने असे साथ स्वान करते हुए सबने असे सहसे हुए सबने असे साथ स्वान करते हुए सबने असे सहसे स्वान स्वान करते हुए सबने असे साथ स्वान करते हुए सबने असे सहसे स्वान स्वान करते हुए सबने असे स्वान स्वा

इतने में त्रैलोक्य मण्डन हाथी बण्यन तुझकर इधर-ज्यर भागने लगा। विघाडता हुआ वह अनेक बाग बगीचों को उजाडने लगा, उसने अनेक घर ढा दिये। उसकी विघाड सुनकर प्रनेक हाथीं भी बण्यन तुझकर भागने लगे। घोड़े हिनहिताने लगे। सारी अयोध्या में आतक छा गया। राम-लक्ष्मण, हनुमान आदि सभी हाथीं को पकड़ने आये, किन्तु वह किसी के वहां में नहीं आया। वह काल के समान सीधा उस तालाब की ओर भागा, जहाँ गानियों कल-कीड़ा कर रही थी। हाथीं को आता हुआ देख कर रानियों मय के मारे भरत के पीछे छित गर्ड। हाथीं को भरत की और जाते देख कर सब हाहाकार करने लगे। किन्तु भरत को देखते ही हाथीं को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और सूँड नीची करके शान्त भाव से खढ़ा हो गया। भरत ने बडे प्रेम से उससे कहा— 'गजन्द्र! तुम इस प्रकार कुढ़ कैसे हो गये? भरत का प्रदन सुनकर हाथी रोने लगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ।

भरत सीता और विदाल्या के साथ उसी हाथी पर बैठ कर घर आया। भीजन आदि से निवृत्त होने पर राज सभा में उसी हाथी की चर्चाथी। इतना कुढ़ होने पर भी यकायक भरत को देखकर वह सान्त कैसे हो गया

तथा खुशामद करने पर भी चार दिन से झाहार क्यो नहीं ले रहा।

उसी समय श्रयोध्या के बाहर उद्यान में देशभूषण-कुलभूषण केवली भगवान का श्रागमन हुन्ना । समयसरण को रचना देख कर बनमाली ने उनके झागमन की सूचना राम को दी। यह समाचार सुन कर राम ने अपने झानूथण उतार कर माली को दे दिये और नगर में इसीडी पिटवा कर राम लक्ष्मण श्रादि के साथ केवली भगवान के दशनों को गये। साथ में सभी विद्याघर, राज परिवार, पुरजन थे। सबने वहां पहुँच कर भगवान की बन्दाना-पूजा की घोर भगवान का उपदेश सुना। भगवान से हाथी के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर भगवान ने बताया कि सम्बन्ध में प्रश्न करने पर भगवान ने बताया कि भरत और इस हाथी के जीव इस जन्म से पहुले ब्रह्मोत्तर कमें में देव थे। अभिराम का जीव तो स्वगं से चलकर यह भरत हुआ है तथा मृषुमित का जीव सायाचारपूर्वक तप करने के कारण स्वगं से चलकर यह हाथी हुवा है। भरत को देखने से उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो झाया, इसलिए वह शान्त हो गया।

प्रपनं जन्मान्तर का हाल जानकर भरत ने केबली भगवान से दीक्षा देने की प्रायंना की। तो राम कातर होकर कहने लगे— भाई! पिता ने तुम्हे राज्य दिया था। ध्रव इसे किसे दोगे। हमने तो तुम्हार लिए ही विजय की है। यह चकरत्न भी तुम्हार ही है। तुम इसे सम्भालो। यदि तुम हमसे विरक्त हो तो हम बाहर चंज कायेंगे। पिता गंग, ध्रव तुम भी चले जाग्रोगे। पित और पुत्र के विद्याग में माता कै है रो रोकर जान दे देगो। 'तब भरत बोले— भ्रव तक तो पिता की आजा से मैंने राज्य किया। ध्रव तुम करा यो यह कहकर भरत ने मुनिर्द का लेली। उसके साथ केवेंग्रो ध्रावर ने भी आयिका दीक्षा प्रहण करली। हाथीं ने श्रावक के बत ले लिए और चार वर्ष तक बोर तपरंचरण कर वह छठे स्वगं मे देव हुआ। भरत भी तपस्था करके कमों का नाश कर मुक्त हो गये।

जैन रामायरा २४३

राम-लक्ष्मण का राज्याभिषेक--भरत के दीक्षा लेने पर लक्ष्मण को बड़ा शाक हुआ । वह भरत के गुणो का बार-बार बखान करता। राम भी भरत के गुणो की चर्चा करते रहे। सारे नगर में भरत की ही प्रशसा के गीत गाये जाने लगे। घर-घर उन्ही की चर्चा थी।

अप्राले दिन सब राजा मिलकर राम के पास आराए श्रीर हाथ जोडकर निवेदन करने लगे देव <sup>1</sup> हम सब भूमिगोचरी और विद्याघर राजा आपसे एक निवेदन करने आयं है। हम सब आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। राम यह सुनकर बोले—'तूम सब लक्ष्मण का राज्याभिषेक करो। वह नारायण है। वह सदा मेरे चरणों मे नमस्कार करता है। फिर मुक्ते राज्य की क्या आवश्यकता है। सब राजा तव लक्ष्मण के पास गये और उनसे राम का सन्देश कह कर राज्याभिषेक की अनुमति मागने लगे। लक्ष्मण सबको अपने साथ लेकर राम के पास आए श्रीर बोले—'देव । इस राज्य के स्वामी तो श्राप ही है। मैं तो श्रापका सेवक हं।' तब राम ने बड स्नेह से कहा— 'वत्स ! तुम चक्र के घारी नारायण हो, इसलिए राज्याभिषेक तुम्हारा ही होना उचित है।' तब ग्रन्त में सबने यह निश्चय किया कि राज्याभिषेक दोनो का होना चाहिए।

नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। याचको को मनोवाछित दान दिया गया। कमल पत्रासे ढकेहए स्वर्ण क्ला मे पवित्र जल भर कर उससे दोनों का एक ही ब्रासन पर ब्रिभिषेक किया गया। दोनों भाइया को मुक्ट, भुजबन्ध, हार, केयूर, कुण्डलादि ग्राभरण ग्रीर कौशेय वस्त्र धारण कराये । तीनो खण्डो के ग्राए हा विद्या-घर स्रौर भूमिगोचरी राजाझो ने दोनो का जय-जयकार किया। राम स्रौर लक्ष्मण का स्रभिषेक करने के बाद विद्याधर भिमगोचरी रानियो ने सीता ग्रौर विशल्या का ग्रभिषेक किया । सीता राम की ग्रौर विशल्या लक्ष्मण की पटरानी बनी।

अभिषेक के बाद राम ने लका विभीषण को दी, किर्ष्किधापुर सुग्रीव को, श्रीनगर भ्रीर हन्रुह द्वीप का राज्य हनुमान को, अलकारपुर विराधित को, वैताढ्य की दक्षिण श्रेणी का रथनूपुर भामण्डल को दिया और जसे समस्त विद्याधरो का श्रीघपति बनाया । रत्नजटी को देवोपुनीत नगरी का राज्य दिया । श्रन्य लोगो का भी यथायोग्य सम्मान किया।

सबसे निवृत्त होकर राम शत्रुध्न से बोले - भाई <sup>।</sup> तुभे जो पसन्द हो, वहाँ का राज्य ले ले , चाहे तु आधी ग्रयोध्या ले ले, चाहे पोदनपूर, हस्तिनापूर, बनारस, कौशाम्बी, शिवपुर इनमे से किसी को चून ले।' शत्रुधन बोला— 'मुर्फे तो मथुरा का राज्य चाहिए।' राम ने कहा— 'वहाँ हरिवशी राजा मधु राज्य

जन्नध्त द्वारा मथरा-विजय

कर रहा है और वह रावण का दोमोद है। उसके पास नागेन्द्र का दिया हुआ। त्रिशुल है। उसके कारण उससे कोई युद्ध नहीं कर सकता। लक्ष्मण भी उससे शकित रहता है। तब नुउसे कैसे जीत सकता है। शत्रुष्टन बोला- 'ब्राप तो मुक्ते मथुरा का ही राज्य दे दीजिए । उसका ग्रिभिमान मै चूर करूँगा। राम ने उसका ग्राप्ट देखकर मथुरा का राज्य दें दिया। शत्रुघन सबको प्रणाम कर

चतर्रागणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने चल दिया । लक्ष्मण ने उसे अपना सागरावर्त धनुष और कृतान्त-वक्त्र सेनापति भी दे दिया।

शत्रुघन ने यमुनातट पर ग्रुपनापडाव ड.ल दिया। उसने एक गुप्तचर को मथुरा भेजा। उसने ग्राकर समाचार दिए कि आज छह दिन हुए, मधु नन्दन वन मे कीडा करने गया है। सारा परिवार और अनेक सामन्त उसके साथ है। वह यहाँ से तीन योजन दूर है। शत्रुघ्न ने मथुरा मे जोकर रातो रात उस धन-जन से परिपर्ण नगरी पर अधिकार कर लिया । शस्त्रालय, कोष श्रीर राजमहल पर फौजो पहरा बैठा दिया । शासन सत्र अपने हाथ मे लेकर मथुरा पर रघुविशयों के शासन की ड्योढ़ी पिटवा दी।

्रात काल होते ही किसो ने वन मे जाकर राजा मधुसे यह समाचार कहा। मधुमथुरा पर शत्रुघ्न का म्राधिकार सुनकर कोध से जलता हुआ। मथुरा आया। मधुके पास इस समय त्रिशूलरत्न नहीं था, फिर भी उसने नगर को घरकर युद्ध की घोषणा कर दी। शत्रुघ्न की कुछ सेना युद्ध के लिए वाहर आई। जब मध् की सेना दबने लगी तब उसका पुत्र लवणाणंव युद्ध के लिए आया और उसने शत्रुघन की सेना तितर-बितर कर दाँ। यह देखकर कृतान्तवनत्र सेनापति युद्ध के लिए झाया। दोनों में घोर युद्ध हुझा। कृतान्तवनत्र ने उसकी छाती पर गदा का प्रहार किया, जिससे वह तत्काल मर गया। पुत्र को मृत जानकर मधुस्वय युद्ध के लिए झाया। कृतान्तवनत्र पीछे हटने लगा। यह देख शत्रुष्टन मैदान में कूद पड़ा। दोनों में घोर युद्ध हुझा। झन्त में मधु मारा गया। शत्रुष्टन ने उसका राजधी ठाठ से दाह सस्कार कराया।

स्वामी के न रहने पर त्रिशूलरत्न को देव उठा कर ले गये भ्रीर गरुण इन्द्र को दे दिया। इन्द्र ने पूछा— इसे तुम क्यो ले भ्राए। तब देवो ने कहा— शत्रुष्न ने मधु का वध कर दिया है। यह सुनकर गरुणेन्द्र शत्रुष्त को मारने भ्राया। भ्रीर जब उसने मधुरा की प्रजा को मधु की मृत्यु पर लुखियों मनाते देखा तो वह भ्रीर भो कृद्ध हो गया भ्रीर उसने मधुरा मे मरी रोग फंला दिया। प्रजा घडाधड मरने लगी। शत्रुष्त प्रजा के इस विनाश से दक्षी होकर भ्रयोध्या चला गया।

एक बार नागपुर के राजा श्रीनन्दन के सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिलय, सर्वसुन्दर, जय, विनय, लालस और जयमित्र ये सात पुत्र मुनि हो गये श्रीर तपस्या करके उन्हें ऋदि प्राप्त हो गई। वे विहार करते हुए सपुरा पधारे स्त्रीर एक बड़ के नीचे चातुर्मास किया। चारण ऋदिक कारण वे चार श्रमुल जमीन से ऊपर चलकर दूसरे नगरों में साहार कर शाम को सपुरा वासिस झा जाते थे। मधुरा की सारी प्रजा नगर से भाग गई थी। उन ऋषियों के तप के प्रभाव से धीरेधीरे मरी रोग शान्त हो गया और प्रजा पुन. नगर में आ गई। शत्रुचन भी सपुरा से लोट साया। तब शत्रुचन ने सप्तियों में निवेदन किया—प्रभो ! आप इसी नगर में विराज, जिससे पुन मरी रोग नहीं। मुनि वाले—'तुम यहाँ जिनालयों का निर्माण कराओ, उनकी प्रतिष्ठा करो। उसमें पुन मरी रोग का भय नहीं रहेगा। ' शत्रुचन ने सहिंपियों की आज्ञा से अनेक जिनमदिर बनवाये। तबसे मथुरा से खूब झानन्द मगल होने की और प्रजा सख से रहने लगी।

भ्रव राम-लक्ष्मण ने त्रिखण्ड विजय के लिए प्रयाण किया । जो राजा स्वेच्छा से उपहार लेकर आये, उन्हे आदर-सत्कार करके सन्तुष्ट किया । किन्तु जिन्होने उनकी आधीनता स्वीकार नहीं की, उनको दण्डित किया ।

इस प्रकार ध्रत्यकाल में ही भरत क्षेत्र के तीन खण्डो के समस्त राजाक्रो को, विद्याघरो ग्रीर सीताका भूमिगोचरो को जीतकर नारायण कक्ष्मण त्रिखण्डाधिपति वन गये। उनके सोलह हजार परिस्थाप रानियाँ थी जिनमें घाठ मुख्य थी—विदाल्या, हपवती, वनमाला, कल्याणमाला, रातमाला, जितपदमा, भगवती श्रीर मनोरमा। राम की रानियों में मृत्य चार पटरानी थी—सीता.

प्रभावती, रतिप्रभा, श्रीर श्रीदामा ।

श्रव राम-लक्ष्मण श्रानन्दपूर्वक तीनो खण्डो पर शासन कर रहे थे। सोलह हजार मुकुटबढ़ राजा उनकी सेवा मे रहते थे। धर्म, श्रर्थ, काम तीनो पुरुषार्थ उनके अनुकूल थे। एक बार सीना अपने महलों मे सो रही थो। उसने रात्रि के पिछले प्रहर में दो मुन्दर स्वप्न देखे। वह शब्या से उठ कर राम के पास गई श्रीर निवंदन किया— नाथ! मैने श्राज रात्रि के श्रन्तिम प्रहर में दो स्वप्न देखे हैं। एक मे तो दो पूर्ण चन्द्र देखे हैं। उसके बाद दो सिह मुह मे प्रवेश करते देखे हैं। इसके साव ताव गं राम बोले—'देखि। उन्हारे सिह के समान प्रक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। वे दोनो ही भोगी, त्यागी और मोख मार्ग के प्रवर्तक होंगे श्रर श्रन्त में कमें शत्रुशों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करने। 'सीता स्वप्नो का फल मुनकर बडी प्रसन्त हुई और अपने महलों में चली गई।

स्वप्न वाने दिन पुष्पोत्तर विमान से चलकर दो देव सीता के गर्भ में ब्राए। धीरे-धीरे गर्भ बढ़ने लगा। उससे सीता कृश हो गई, मृह पीला पढ़ गया। स्तनो का ब्रग्न भाग काला पढ़ गया। सीता की ऐसी हालत देख कर राम ने कहा—'नाथ । मैं सब जगह जाकर प्राप्त के किता ने प्राप्त के हो, वह कहो, में उमे पूरा करूँगा। सीता ने कहा—'नाथ । मैं सब जगह जाकर प्राप्त की प्रतिनाधों का पूजन करना चाहती हूँ।' राम सीता के नेकर मिदरों में गये और ब्रानन्दपूर्वक पूजा की। पूजा करते समय सीता की दाई ब्राल फड़को। सीता यह देखकर किसी ब्रानिष्ट की ब्राशका से चिन्तित हो गई। विस्न दोति के लिए उसने यथेच्छ दान दिया और महलो को लोट झाई।

रामचन्द्र जी वही प्रासाद मण्डप में अनेक लोगों के साथ बैठे रहे। तभी द्वारपाल ने आकर निवेदन

जैन रामायरा २५५

किया— 'महाराज! बहुत प्रजाजन ग्रापक दर्शनो के लिए ग्राना चाहते है।' राम ने सबको श्रन्दर ले श्राने की आजा हो। प्रजाजन ग्राकर नमस्कार कर यथास्थान बैठ गये। राम ने पूछा— 'कहिए, ग्राप लोग केंसे श्राए। मेरे राज्य में ग्रापको कोई कप्ट तो नहीं है?' यह सुनकर सब चूप रह गये। राम ने फिर कहा— 'ग्राप लोग भय मत किरए, जो कुछ मन मे हो, निस्सकोच किहए।' ग्रामय पाकर एक लोकचतुर विजय नाम का प्रजाजन हाथ जोड़-कर बोला— 'प्रभो! निवंदन यह है कि ग्राजकल देश में बड़ा ग्रनाचार फैस रहा है। एक की स्त्री दूसरा भगा ले जाता है ग्रीर वह दो तीन महीने उसके घर रहकर वापिस ग्रा जाती है। यदि कोई पूछता है कि उस व्यक्तिचारियों स्त्री को तुमने क्यो रख लिया। तो जवाब मिलता है कि रामचन्द्र जो भी तो सीता को रावण के घर से छह महीने के बाद ले ग्राप है। जब छह महीने रावण के सपर्क मे रहने वाली सीता को राम जैसे धर्म मुरन्वर मयीदा पुरुषोत्तम राजा भी पुन ग्रगीकार कर सकते है, तब वे हमे ग्रपनी ग्रपहुत स्त्रियों को रखने से कैंसे रोक सकते है। इस तरह हम प्रमाचार पुरुषोत्तम राजा भी पुन ग्रगीकार जदाहरण देकर यह ग्रनाचार कर रहे है। ग्रत जिस प्रकार यह ग्रनाचार के वह जवाय ग्रापको करना चाहिए।

प्रजाजनों की यह बात सुनकर क्षण भर को राम गम्भीर हो गये, फिर बोले - अच्छा, आप लोग जाइये,

मैं इसका कुछ उचित उपाय करूँगा। प्रजाजन लौट गये।

् रामचन्द्र जी सोचने लगे – हाय ! जिसके बिना मैं व्याकूल रहा, जिसके लिए रावण को मारने समद्र पार कर गया, उसके बिना तो मेरा जीना ही व्यर्थ हो जायेगा । हाय ! सुशील गुणवती सीता मुक्तसे कैसे छोड़ी जाएगी । उसके बिना तो मै एक घड़ी भर भी स्थिर नहीं रह सकता, उसके बिना मैं जीवन भर उसका द ख कैसे सहुँगा। यदि उसे न छोड़ा तो सदा के लिये मेरे कुल मे कलक लग जायेगा।' इस प्रकार सोचकर उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और बोले— 'वत्स ! सीता के बारे में बडा लोकापवाद फैल रहा है। ग्रत मैं उसे जगल में छोड देना चाहता हैं। लक्ष्मण यह सुनकर बड़ा बुद्ध होकर बोला---'कौन दूष्ट सीता को लेकर प्रपवाद फैला रहा है। मै उसका प्रभी तलवार से सिर उतारता है। सीता के समान ग्राज भी कोई पतिव्रता नहीं दीखती। उसमें जो दोष बतलाता है, मै उसकी जीभ काट लुँगा। समक्त मे नही झाता, दृष्ट लोगो के कहने से झाप सीता को कैसे छोड़ रहे है। राम ने समकाया - 'लक्ष्मण । ऐसा मत कहो । सीता को रखने से हमारे वश मे हमेशा के लिए कलक लग जाएगा । अतः मैं सीता का अवश्य परित्याग करूँगा। तुम्हे अगर मुक्तसे स्नेह है तो इस विषय मे मौन ही रहना। हे लक्ष्मण। जैसे सुखे ईंधन में लगी ब्राग्नि जल से बुकाये बिना वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार अपकीर्ति रूपी अग्नि पृथ्वी पर फैलती है। उसका निवारण किए बिना मिटती नहीं। यह तीर्थं करों का समुख्यल कुल प्रकाश रूप है। इसको कलक न लगे, वह उपाय करना चाहिए। यद्यपि सीता महा निर्दोष है, शीलवती है फिर भी मै उसका परित्याग करूँगा, मै अपनी कीर्ति मलिन नहीं करूँगा। किन्तु लक्ष्मण को इन बातो से सन्तोष नहीं हुआ। वे उदवेग से बोले—'देव! लोग तो मुनियो की भी निन्दा करते हैं, धर्म की भी निन्दा करते हैं तो क्या लोगों के अपवाद के डर से मृतियों को छोड़ दे, धमंको छोड़ दे। इसी तरह कुछ दुष्ट लोगों के ग्रपवाद के भय से जानकी को कैसे छोड दे।' तब रामचन्द्र जी समभाने लगे—'लक्ष्मण । जो शुद्ध न्यायमार्गी मनुष्य है, वे लोक विरुद्ध कार्य छोड देते है। जिसकी दसो दिशाओं में श्रकीति फैल रही हो, उसे ससार में क्या सुख है।

यह कहकर राम ने कृतान्तवक्त्र सेनापित को बुलाया। ग्रीर उसमें कहा कि 'तुम तीर्य यात्रा कराकर सीता को किसी वियावान जंगल में ले जाग्नो और वहाँ छोड़कर शीघ्र लौट ग्राग्नो।' 'जो ग्राजा' कहकर सेनापित रूप लेकर सीता के महल पर गया ग्रीर कहा 'माता। उठो। रामचन्द्र की ग्राजानुतार तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए चलना है।' सीता के महल पर गया ग्रीर कहा 'माता। उठो। रामचन्द्र की ग्राजानुतार तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए चलना है।' सीता वे श्राप्ती सामुग्नों के पर छुए ग्रीर देवरानियों से बोली—'तीर्थयात्रा कर शीघ्र हो लौटकर सबसे पर हुए। सीता ने अपनी सामुग्नों के पर छुए ग्रीर देवरानियों से बोली—'तीर्थयात्रा कर शीघ्र हो लौटकर सबसे मिलूगी। वैसे तो इस हालत में न जाती परन्तु सीभाग्य से मुझे दोहला ही ऐसा हुम्रा है कि मैं तीर्थ वन्दना करूं और दान पुष्य करूँ। ग्राप्त सकुशल लीट ग्राहितों किर सबके दर्शन करूंगी। ग्राप्त सब मेरे ग्रिपराधों को क्षमा करना।' इस तरह कहकर सीता रूप में बैठकर राम के पास गर्ई ग्रीर उनसे ग्राज्ञा लेकर यात्रा को विदा हुई।

चलते समय प्रपशकुन हुए। नदी, पर्वतादिको को लाघता हुआ। रथ यात्रा कराता हुआ। आगे वढा धौर सिहाटवी मे पहुंचा। सिह व्याझादि से भरे हुए उस वन मे सेनापित ने रथ रोक दिया। सेनापित कुछ कहना ही चाहता था कि उसकी धांखो से अधुधारा वह निकली। सीता ने पूछा-'भाई! हम लोग तोथयात्रा को निकल है पेस हर्षपूर्ण प्रमाग मे तुम्हार दे ख़ का अभिजाय मे नही समझी।' सेनापित ने कहा--'माता।' वडे पाप के फल से कुत्ते के समान यह दास का जोवन मिलता है। दास बडे पाप के फल से नरको मे जाता है धौर वहाँ से निकल कर चाण्डालादि योनियो में जन्म लेता है।'' सीता बोली-'बस्स! दुम ऐसा वयो कहते हो ?' सेनापित ने कहा--'माता!' महाराज रामचन्द्र जी की प्राज्ञा है कि मै तुम्हे यही जंगल में छोड हूं। उनका कहना है कि वयपि सीता निर्दोध है, फिर भी लोकापवाद के कारण में उसे रकते को तैयार नहीं हूं। किन्तु तुम्हे एकाकी इस वन में किस प्रकार छोडें। और यदि नहीं छोडता हूं तो महाराज रामचन्द्र नाराज होने। मेरे रोने का यही कारण है।'

सेनापित के वचन मुनते ही सीता को मूच्छा आ गई। जब उसे होश आया तो बोली—हि बीर ! मुक्ते एक बार अयोध्या ने चलो। रामचन्द्र जी के चरणो के दर्शन करके बीर उनसे अपने मन की बात कह कर मैं पुन-वन में चला आऊंगी। 'किन्तु सेनापित बोला—'दिव ! इस समय रामचन्द्र जी कोध और कठोरता की मूर्ति हो रहे है। अत उनके दर्शन करना भी बेकार है। 'सीता ने कहा—हि सेनापित ! तुम मेरे चचन राम से कहना कि मेरे त्याग का विवाद आप न करना, पर मंधे घारण कर प्रजा की रक्षा करना, जैसे पिना पुत्र को रक्षा करना है। राजा को प्रजा हो धानन्द का कारण है। आप मुक्ति के कारण सम्यग्दर्शन की आराधना करना और राज्य से सम्यग्दर्शन को अरु छ मानना। अभव्य जनो की निन्दा के भय से सम्यग्दर्शन को भन छोड़ना। आप शब शास्त्रों के ज्ञाता हो, अत मे आपनो कोई उपदेश देने मे समर्थ नहीं हूँ। यदि मैने कभी परिहास मे अविनयपूर्ण वचन कहे हो तो आप क्षा करना। 'इस प्रकार कहकर रथ से उत्तर कर वह मूच्छी ज्ञाकर पृथ्वो पर गिर पड़ी, सानो रत्नो की राशि ही पड़ी हो।

कृतास्तवत्रत्र सीता को चेप्टारहित मूख्ति देख कर बडा दुखी हुन्ना ग्रीर मन में विचारने लगा—धिवकार है इस पराधीनता को, जिसके कारण मुफ्ते महासती सीता को निदंय जीवो में भरे हुए इस बन में श्रकेला छोडकर जाना पड़ रहा है। पराधीन जीवन बडे पाप का फल है। स्वामी की आजा के ब्रनुसार ही चलना सेवक का एकमात्र काम है। यह पराधीनता कभी किसी को प्राप्त न हो। 'यो सोचकर ग्रत्यन्त दुखी ग्रीर लिज्जित होता हुग्ना बह बहाँ पर ही सीता को ग्रकेली छोड़कर प्रगोध्या को चल दिया।

इबर सीता को जब होंगा आया तो वह विलाप करने लगी— "आयंपुत्र । आग सब की रक्षा करते थे, किन्तु मेरे लिए इतने कठोर केंसे बन गये। देवर लक्ष्मण । भाई भामण्डल । तुम मुर्भे केंसे मूल गये। मरत । शवावन । पुन्हीं आकर मुर्भे इस वन में ढाढ़ स वघाओ। क्या तुम सबने मुर्भे छोड़ दिया। विद्याधरो । तुम मेरे रक्षा करने को लका गये थे, अब तुम मेरी रक्षा क्यो नहीं करने। इस प्रकार विलाप करके वह तार-वार मूख्ति होने लगी। सीता का विलाप मुनकर जंगल के पशु भी स्तब्ध यह गये। सीता पुन मन को साल्दनता देने लगो-इसमे राम या किनी अन्य का क्या दीप है। मैंने जो सुभाशुभ कर्म किये है, उनका फल मुर्भे भोगना हो होगा। इसायद मैंने किसी जन्म में मुनि-निन्दा की हो, सितयों को दोप लगाया हो या कोई ऐसा हो पाप किया हो। इस प्रकार सीता कभी विलाप करती, कभी आत्म निन्दा करती हुई हिरणी की भाति इसर उधर फिरने लगी.

सीता करुण कन्दन करती हुई वन में फिर रही थों तभी पुण्डरीकपुर का हरिवशो राजा वज्रज्ञ के सेना सहित हाथी पकड़ने इसी जगल में आ निकला। हाथी पकड़कर लीटते हुए उसने सीता का विलाप सुना। वह बीघ्र सीता के पास आया। सेना को देखकर सीता और भी भयभीत होकर विलाप करने लगी। वन देवी की तरह सीता को बैठी देखकर नेना कौ तुक से और भी सभीप आई। सीता डरकर उन्हें अपने गहने देने लगी। तब वज्रज्ञच हाथों से उतर कर सीता के समीप आया और वोला—पुत्री। तू इस वन में अकेली क्यों है। तेरे पिता, पित और दबसुर कौन है शीता ने रोते हुए कहा—'भाई! मैं दबाय की पुत्र वस्, और जनक को पुत्रों है। सरत को पास के मेरी पिता पास की स्था है। तेर लो साथ से भी गई

जैन रामायस्य २५७

थीं। वहाँ दण्डक-वन मे पापी रावण ने मुफ्ते हर लिया। इसके लिए राम ने रावण पर झाक्रमण कर दिया। उस युद्ध में रावण मारा गया। हम लोग प्रेमपूर्वक झयोध्या वािषस गये। वहाँ समयानुसार मैं गर्भवती हुई। इसके वाद जनता ने इसका अपवाद करके रामचन्द्र में शिकायत की। उन्होंने उस लोकापवाद के कारण भेरा परित्याण कर दिया। इस तरह अपना सारा बृत्तान्त कह कर वह पुन रोने लगी। सीता का करण आकन्दत सुनकर वज्रज्ञघ और उमके सैनिकों के भी आसू निकलने लगे। वज्रज्ञघ ने कहा—नू मेरी बहुन है। मैं तेरा भाई हूँ। चलो, हम लोग घर चले। वहां रहने से फिर रामचन्द्र जी के दर्शन होगे। इस तरह सीता को समझा युक्ता कर वह पालकी में वैठाकर अपने घर ले गया। मार्ग में सीता का परिचय पाकर जगह जगह लोगों ने उसका सम्मान सत्कार किया। नगर प्रवेश करते ही जनता ने बड़े समारोह से उसकी अगवानी की। राजद्वार पर आकर वज्जव की रानियाँ वहे आदश कर तिया। के साथ सीता को चाहिए। सब रानियों व वज्जव ने आदेश कर दिया कि सोता मेरी बहुन है स्रत सब काम उसकी आवानुसार होने चाहिए। सब रानियों ने राजाज्ञा शिरोधार्य की। सीता वहां आतन्दपूर्वक रहने लगी तो भी रामचन्द्र जी के बिना उमे सूना सुना लगता था।

उधर कृतान्तवक्त्र वापिस अयोध्या लौटा श्रौर रामचन्द्र जी के निकट पहुँचा श्रौर नमस्कार कर बोला— 'प्रभो<sup> ।</sup> ग्रापकी आज्ञानुसार मैं सीता को भयानक वन में छोड ग्राया हूँ।' राम बोले—'सीता ने मेरे लिए कछ वहा तो नहीं।' तब सेनापित ने सीता का दिया हुआ। सन्देश रामचन्द्र जी को कह सुनाया। सेनापित के मुख से मीता का सन्देश सुनते ही राम मूर्च्छा को प्राप्त हो गये। जब चत ब्राया तो वे विलाप करने लगे। फिर कृतान्तव-क्षत्र से पुनः पूछने लगे— 'कृतान्तवकत्र ! कह, क्या तूने सीता को वन मे छोड दिया ? यदि तुने किसी शुभ स्थान में छोड़ा हो तो तेरे मुखचन्द्र से अमृत रूप वचन बिखरे। यह सुनकर सेनापित ने लज्जा से नीचा मुख कर लिया। तब राम ने समक्त लिया कि यह निश्चय ही सीता को भयानक वन मे छोड ब्राया है। यह समक्त कर राम पन मुच्छित हो गये । तब लक्ष्मण श्राये और मन में दुखित होते हुए कहने लगे—'देव ! क्यो व्याकुल होते हो । धैर्य धारण कीजिए । पूर्वोपाजित अश्भ कर्मों का फल भोगना ही पडेगा। केवल मीता को ही दूस नहीं हुआ। सारी प्रजा ही दुखी है। यह कहते ही लक्ष्मण का भी धैर्य जाता रहा और वे भी रुदन करने लगे। 'हाय माता ! तु कहाँ गर्ड। जैसे सर्य बिना झाकाश की शोभा नहीं है, इसी प्रकार तेरे विना झयोध्या की शोभा नहीं रही। फिर राम से कहने लगे, 'हे देव ! सारे नगर में गीत संगीत की ध्वनि बन्द हो गई और रुदन की ध्वनि श्राती रहती है। घर धर में सब लोग रुदन करते है और सीता के अखण्ड सतीत्व और गुणो की ही चर्चा करते रहते है। अत आप शोक छोडिये आपका चित्त प्रसन्त है तो सीता को फिर बुला लेगे। इस तरह समफाने बुक्ताने से राम का शोक कुछ क्षणी के लिए कम हो गया। विन्तु वे सीताको भूलानही सके। उनका मन एक क्षण के लिए भी सीताके विनानही लगताथा।

सव-कुश का जन्म ग्रोर दिखिजय—नौ मास बीतने पर श्रावण शुक्ला पूर्णिमा मगलवार के दिन श्रवण नक्षत्र में सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दोनों पुत्र सूर्य ग्रीर चन्द्र की तरह कातिमान थे। उनका मुख देखकर सीता के साथ साथ सब जनों को परम सन्तोष हुग्रा। वच्जचघने खूब उन्सव मनाया, जिनेन्द्र देव की पूजा की ग्रीर याचकों को यथेच्छ दान दिया। वडे पुत्र का नाम अनगलवण ग्रीर छोटे का नाम मदनाकुक रखा गया।

धीरे-धीरे दोनो बालक बढ़ने लगे। उनका मुख देखकर सीता अपना शोक मूल गई। जब वे कुछ बड़े हुए तो सीता को चिन्ता हुई कि इन्हें किस गुरु के पास पढ़ने भेजा जाय। इतने में सिद्धार्थ नामक एक क्षूल्लक मिक्षा के लिए सीता के घर पथारे। वे महाज्ञानी, शील सम्पन्त, तथा कला-विज्ञान के पारगामी थे। शरीर पर केवल एक तरन रखते थे, केवलोच करते थे, अपने पात्र में ही भोजन करते थे और सदा ज्ञान ध्यान मे लीन रहते थे। सीता ने उन्हें आहार कराया। आहार करते के पश्चान के श्रासन पर बैठ गये। सीता भी इन्हें नमस्कार करके पास ही बैठ गई। इतने में दोनो कुमार भी आ गये। उन्हें देखकर क्षुल्लक ने पूछा—पे दोनों सुन्दर कुमार किसके हैं? 'श्रुल्लक का प्रदत्त मुक्तर सुल्लक के श्रित पत्र सिता ने आहो में आहे अपने एक्स स्वत्व करते। मैं इन्हें सब विधायों में नियुज बोले—'दु.स मत करो। मैं इन्हें सब विधायों में नियुज

कर दूँगा। 'यह सुनकर सीता बड़ी प्रसन्न हुई। सुल्लक वही एकान्त स्थान में रहने लगे झौर बालको को पढाने लगे। बोड़े ही समय मे दोनों बालक शस्त्र विद्या और शास्त्रविद्या में निपूण हो गये।

श्रव वे हाथी पर सवार होकर नगर मे कीड़ा करते घुमते थे। वज्जजघ ने बडे पुत्र श्रनगलवण के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब उसे दूसरे पुत्र के विवाह की चिन्ता हुई। तब उसने पृथ्वीपुर के राजा पृथु के पास उनकी कत्या कनकावली को अपने दूसरे पुत्र के लिए माँगने के लिए अपने मुत्री को भेजा। किन्तु राजा पुष ने वडा कट उत्तर दिया कि जिसके कुल गोत्र का ठिकाना नहीं, उसके लिये मैं अपनी पूत्री को कैसे दे सकता हैं। बच्च जब ने जब मनी से प्रथुका यह स्रभद्रतापूर्ण उत्तर सुना तो उसे बढ़ा को घसाया। बह सेना लेकर प्रथ का मान-मर्दन करने चल दिया। मार्ग में वंशपूर का राजा व्याघ्यरथ जो पथ के पक्ष का था—यद्ध करने ग्राया। उसे पराजित कर बज्जजञ्ज ने पृथ्वीपुर को घेर लिया। राजा पृथ ने अपने भित्र पोदनपुर के राजा को बुलाया बह सेना लेकर मैदान मे आडटा। दोनो ओर से भीषण सम्राम हुआ। किन्तु दोनो की सम्मिलित शक्ति के मुकाबले बज्जजघठहर नहीं सका। तब उसने दोनों कुमारों को बुला भेजा। दोनों पुत्र और बज्जजघ के पुत्र फौरन युद्ध-स्थल मे श्राये। दोनो कुमारो ने थोडी ही देर में पृथु को पकड़ लिया। साथ ही पोदनपुर के राजा को भी उसके रथ में ही घर दबाया और उसे पकड़ लिया । दोनों राजकुमारों का प्रणाम कर पृथु बोला— आप दोनों भाई उच्च कूलीन ग्रीर ज्ञानवान है। मैने प्रज्ञानता मे जो ग्रपराध किया, उसे ग्राप क्षमा कर दे। इस तरह विनयपूर्वक निवेदन करके उसने ग्रपनी पुत्री कनकमाला का विवाह मदनाकुश के साथ कर दिया। कुमारों ने दोनो राजाश्रों को बंधन मुक्त कर दिया और एक महीने पृथ्वीपुर में ठहर कर दिग्विजय करने निकले। उनके साथ राजा पृथु, पोदनपूर का राजा और वज्जजम भी चले। वे लोकाक्ष, मालवा, श्रवन्ति, तिलिंग मादि दक्षिण देशों को जीतते हुए कैलाश पर्वत की स्रोर पूर्व दिशा में गये। उधर के अनेक राजास्रो को जीतते हुए पश्चिम के राजास्रों को जीता। पश्चात् विजयार्धके समीप सिन्धुके किनारे के राजाश्रो को जीना। इस तरह तमाम पृथ्वी को जीतते हुए वे अपने नगर को लौट भ्राये। प्रजा ने कुमारो का खूब स्वागत किया। वफ्रजघ के साथ कुमार राजद्वार पर पहुँचे। रानियो ने तीनो की मारती उतारी। सीता भाई से मिली भीर कुमारो ने सीता के पैर छए। सीता ने दोनो को माशीवीद दिया।

एक दिन देवींप नारद झयोध्या गये। नारद ने वहाँ सीता को न देखकर राम से पूछा - 'यहाँ सीता कही दिखाई नहीं देती। नारद का प्रश्न सुनकर कृतान्तवक्त्र ने सारा समाचार सुनाया। उसे सुनकर नारद को दडा द ख हुआ और वे सीता को खोजने चल दिये । घूमते हुए वे पुण्डरीकपुर पहुँचे और वष्णजघ की आजा लेकर अन्त -पर में गये। सीता ने उन्हें प्रणाम किया और बैठने को उच्च आसन दिया। नारद सीता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद ने सीता से कुशल समाचार पूछे तो सीता ने आपबीती सारी घटना कह सुनाई। इतने मे वही पर दोनो कमार घा गये और नारद के पैर छकर खडे हो गये। नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया— 'राम-लक्ष्मण के समान तम्हारे भी खब विभृति हो।' कुमारो ने नारद से पूछा—'ये राम-लक्ष्मण कौन है।' नारद बोले—'क्या तुमने नारायण और बलभद्र लक्ष्मण राम का नाम नहीं मुना जिन्होंने सीता को हरने वाले महा बलवान रावण को मारा है ग्रीर जो तीन खण्ड के अधिपति बन कर ग्रयोध्या मे शासन कर रहे हैं। उन्हीं में से बलभद्र के तुम दोनों पत्र हो।' तब कुमारों ने सीता से पूछा कि नारद जी जो कुछ कह रहे है, क्या वह सत्य है ? तब सीता ने सब ध्राप बीती सुना दी । माता का वृत्तान्त सुनकर दोनो पुत्र कुढ होकर राम लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हुए । नारद जी ने मना किया तो लवणाँक्श तेजी मे बोला—लोगों के कहने मे ग्राकर पिता ने क्यो हमारी माँ को छोड दिया। क्या उस समय ध्रयोध्या में न्याय की बात कहने वाला कोई नही था कि एक स्त्री को भयानक वन में अकेली क्यों छोड़ा जाता है। ग्रगर मामा ने माँ को न रखा होता तो अब तक माँ को शेर चीते खा जाते । ग्राप बताइये, ग्रयोध्या यहाँ से कितनी दूर है। हम भी तो देखे, पिता कितने पानी में है। नारद ने कहा- 'श्रयोध्या यहाँ से एक सौ साठ योजन है।' लवणांकश ने मामा से कहा- 'हम राम लक्ष्मण पर चढाई करेगे, श्राप सेना सजवाइये।' सीता ने पुत्रों में मना किया-बेटा ! तम राम लक्ष्मण के साथ लड़ाई मत ठानो । वे बड़े बलवान है । उन्होंने तीन खण्ड के श्राध-पति और धनेक विद्याओं के स्वामी रावण को भी मार दिया।' लवणाँक्श बोला-'मा! हम लोग रावण की तरह

परस्त्री लंपट नहीं है। हम पुम्हारे चरणो की सौगन्य खाते है कि हम उन्हें पीठ दिखाकर नहीं ग्रावेगे।' इस तरह कहकर दोनो कुमार चतुरग सेना सजाकर युद्ध के लिए चल दिये।

स्रनेक देशों को जीतते हुए वे स्रयोध्या पहुँचे। किसी शत्रु-सैन्य का झागमन मुनकर राम लक्ष्मण से बोले —सेना तैयार करों। वच्छजब को मारने हमें जाना ही था, किन्तु वह स्वय मरने के लिए यहां आ गया है।' लक्ष्मण ने दूत अजकर हनुमान, विराधित. विभीषण झादि को भी बुला लिया। युद्ध भेरी वजाई गई। राम शिहरख पर सवार होकर सबसे झागे चले। उनके पीछे गस्ड रथ पर चक हाथ में लेकर लक्ष्मण चले। उनके पीछे स्रसस्य राजा स्रोर सैन्य चली। दोनों सेनायं एक दूसरे के सम्मुख झा डटी।

सीता, सिद्धार्थ क्षल्लक और नारद मूनि के साथ ऊपर विमान में बैठी हुई थी। दोनों ओर से यद्ध की तैयारी देखकर सीता चितित होकर नारद से बोली—यह द्यापने क्या किया ? कुमार स्रभी बालक है। वे बलभद भीर नारायण से कैसे लड़गे। दोनो श्रोर से कोई श्रनिष्ट हुश्रा तो मैं कही की नहीं रहुँगी।' नारद ने कहा—'पृत्री। डरो मत । ये दोनो कमार चरमशरीरी श्रौर बज्जमयी शरीरधारी है। इस प्रकार सीता को समक्ता कर नारद भामण्डल के पास पहुँचे स्रोर उसे कुमारों का परिचय दिया। भामण्डल हुनुमान को लेकर सीता के पास पहुँचा। दोनो कमार भी वहाँ श्राकर भामण्डल श्रीर हनुमान से मिले । युद्ध शुरू होने मे पहले ही भामण्डल श्रीर हनुमान राम का पक्ष छोडकर लवणांक्श की भोर मा मिले। यह देखकर ग्रन्य विद्याधर भी युद्ध से तटस्य हो गरे। युद्ध प्रारम्भ हो गया। लवण के योद्धाओं ने राम की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। यह देखकर शत्रुघन युद्ध करने आया। उसे देखकर लब और कश युद्ध करने आगे आये और शत्रध्न को बाणों से आप्त्छादित कर रथ से नीचे गिरा दिया। यह देखकर ऋद्ध होकर राम और लक्ष्मण शत्रु सेना का सहार करते हुए इन दोनो कमारो के सामने आ डटे। लवणांक्दा के साथ राम और मदनाक्श के साथ लक्ष्मण युद्ध करने लगे तथा वज्र जघ रात्र्घन से युद्ध करने लगा। भयकर यद्ध हमा। अनेक हाथी, घोडे, सैनिक मारे गये। रथो का चुरा हो गया। खुन की नदी बहने लगी। खन की कीचड मच गई। राम ने हल उठाकर मारा, किन्तूलव ने उसे व्यर्थ कर दिया। राम ने दिव्य अस्त्र चलाये. किन्त लव पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। बाद में लवण ने राम का रथ तोड दिया। राम बार-बार रथ बदलते ग्रीर लवण उसे तोड देता । राम व्याकल हो गये । राम सोचने लगे— मेरे सारे ग्रस्त्र व्यर्थ हो गये. सारे विद्याधर धोखा है गये। दिल्यान्त्रों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भूमिगोचरी राजा इसने मार दिये। मेरे भी तीन बार इसने रथ तोड दिये। राम इस प्रकार सोच ही रहे थे कि लवण ने उनके वक्षस्थल पर प्रहार किया। वे मुच्छित होकर पथ्वी पर गिर पडे । राजास्रो ने उठाकर राम को कठिनाई से सचेत किया ।

उधर लक्ष्मण सागर।वर्त धनुष लेकर कोघ से मदनाकुष पर अपटे। उन्होंने घनेक बाण छोड़े किन्तु कुश ने उस सबको व्यथं कर दिया। लक्ष्मण ने तब गदा उठाकर मारी किन्तु कुश ने उसे धनुदृष्ड से रोक दिया। फिर कुश ने लक्ष्मण पर बख्त कर प्रहार किया। लक्ष्मण बख्त की चोट से बेहोंग्र हो गये। विराधित रथ लीटाने लगा किन्तु लक्ष्मण ने उसे डाट दिया। तब कुश ने लक्ष्मण को बाणों से टक दिया धीर सान वार लक्ष्मण का रथ तोड़ दिया। तब कुछ होकर लक्ष्मण ने कुश पर चक्र फेका, किन्तु चक्र कुश की प्रदक्षिणा देकर लीट आया। इस प्रकार लक्ष्मण ने सात बार चक्र मारा, किन्तु हर बार चह लोट आया। तब कुश ने लक्ष्मण पर धनुदृष्ड घुमाया। सब कोम ग्राह्म के प्रति क्षमण पर चनुदृष्ड घुमाया। सब कुश ने लक्ष्मण पर चनुदृष्ड घुमाया। सब कोम ग्राह्म के लक्ष्मण से सात बार चक्र मारा, किन्तु हर बार चह लोट आया। तब कुश ने लक्ष्मण पर चनुदृष्ड घुमाया। सब कोम ग्राह्म के लक्ष्मण सोचने लगे — मेरा पुष्य ही क्षीण हो गया है। लक्ष्मण सोचने लगे — मेरा पुष्य ही क्षीण हो गया है। इस प्रकार लक्ष्मण सोचने हुए खड़ रह गये।

तब नारह क्रोर सिद्धार्थ लक्ष्मण के पास क्राये और बौले —ये दोनों प्रतिब्रन्द्वी राम के पुत्र लवण क्रीर क्षकुद्ध है। जिस सीता को क्राप लोगों ने भयानक बन में ले जाकर छोड़ दिया था, उसे वज्जजब क्रपनी बहिन बना कर ले गया था। उसी के ये दोनों पुत्र माता के दुःख से क्रोधित होकर क्रापसे लड़ने क्राये है। लक्ष्मण रख से उत्तर पक्ष्वाताप करता हुआ राम के पास गया और जाकर दोनों पुत्रों का वृत्तान्त बताया।

इसके बाद दोनों कुमारों ने आकर राम लक्ष्मण के पैर छुए। उन्होंने उन दोनों कुमारों को छाती से स्वा रिया। राम सीता-त्याग की घटना याद करके विलाप करने लगे। उन्हें विलाप करते देखकर ग्रन्य लोगों के भी आसू मा गये। विद्याघर और भूमिगोचरी राजा मिलकर राम के निकट म्राये। युद्ध बन्द हुमा। सब लोग परस्पर गर्ल मिले। स्परो पुत्रो का माहात्म्य देखकर सीता पुण्डरीकपुर लौट गई। भामण्डल की रानियाँ भी सीता के साथ गई। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भामण्डल, सुग्रीय, विभीषण, नल, नील, भ्रंग, भ्रगद हनुमान तथा भ्रन्य विद्याप्त सीता को देखने पुण्डरीकपुर गये। सबने सीता को प्रणाम किया, सीता ने उन्हें म्राशीवदि दिया। फिर सब लोग म्रयोध्या वापिस मा गये। पुत्रो के समागम की खुत्ती में म्रयोध्यावासियों ने वडा हर्ष मनाया। नगर खूब सजाया गया। रामचन्द्र जो दोनी पुत्रों के साथ हाथी पर बैठकर नगर में माये। हित्रया ने कुमारो की आरतो उतारी। राम लक्ष्मण ने बज्जष का खूब सत्कार किया।

एक दिन विभोषण, हनुमान आदि विद्याघरों ने हाथ जोडकर रामचन्द्र जी से निवेदन किया — प्रभो! सीता पृण्डरीकपुर में जाने कैसे अपना समय व्यतीत करती होगी। धगर श्राप श्राजा दे तो उन्हें जाकर ले श्राव।'

### सीताजीकी धरिन परीक्षा

यह सुनकर रामचन्द्र जो ब्राखों में बासू भर कर बोले—मैं जानता हूँ कि सीता निर्दाप है। परन्तु उसे ले ब्राने से लोग फिर अपवाद करेगे। ब्रगर सीता ब्रग्नि में प्रदेश करके ब्रपनी निर्दोषता की परीक्षा दे तो मैं उसे रख सकता हूँ। 'अच्छा' कहकर विद्याधर लोग पुण्डरीक-पूर पहुँचे ब्रौर सीता से जन समुदाय के सामने अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने की प्रार्थना

की। सीता ने कहा—मै श्रव संसार के सुखों में पुनः प्रवेश नहीं करना चाहती। यदि मेरे भाग्य में मुख ही होते तो ये दुःख ही क्यों आते। जब मुक्तें कलक लग चुका तो क्या लेकर उन्हें अपना मुह दिखाऊँ। विभोषण बोला—'दु ख करने से क्या लाम है। जो कुछ होता है, सब अपने भाग्य से होता है। श्रत आग ऐसा कीजिये कि सब लोगों पर आयाका विद्वास जम जाय। ऐसा करने से आपकी भी कीति होगी। सीता ने अपनी निर्दोषता प्रमाणित करना स्वीकार किया और प्रथनता से विभाग में बैठ गई।

सीता अयोध्या आई। वह महेन्द्र उद्यान मे ठहराई गई। देश-विदेश के लोगो को निमन्त्रण-पत्रिका भेजी गई। देश विदेश के लोग आकर एकत्रित होने लगे। रामचन्द्र जी महल के समीप ही एक मच पर बैठ गुरे। राजा लोग भी यथास्थान बैठ गये। आज्ञा पाकर विद्याधर लोग सीता को हाथी पर बैठाकर सभा-मण्डप मे ले आये। सीता को आते देखकर लोग हिपत हो उठे। जब सीता निकट ग्रा गई तो राजा गण खड़े हो गये। लक्ष्मण, शत्रुष्त क्यादि ने उनके पैर छए। सीता राम के निकट ग्राई। रामचन्द्र जी की उदासीनता देखकर सीता मन में अत्यन्त व्याकुल हुई किन्तु फिर उनके पैर छुकर सामने खडी हो गई ग्रीर लज्जा से निगाह नीची करके पैर के श्रगुठ से जमीन करेदने लगी। उसे ख्याल खाने लगा कि मै यहाँ क्यो छाई। इतने मे रामचन्द्र जी बोले—'सीता! सामन से दूर हो। तू यहाँ क्यो आई। छह महीने तूरावण के यहाँ रही है। अब किस मुँह से मै तुफ अपने यहाँ रक्खा। मैं जानता हुँ कि तू निर्दोष है। परन्तू जब तक लोग तुर्फ निर्दोष न मान लं, तब तक मेरे यहाँ तुम्हारी गुजायश नहीं है। यह सुनकर सीता ने कहा— मुक्ते सब स्वीकार है। अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने के लिये श्राप कहे तो मैं साप के मुहुँ में अपना हाथ दे दूँ, ऑप कहें तो हलाहल विष पीलू, ग्राप कहे तो तमे हुए लोहे के गोले हाथ मे ले लू, आप कहे तो अ।ग में कूद पढ़ूं। आप जो कुछ कहे, वह सब मैं करने को तैयार हूं। राम क्षण भर सोचकर बोले — 'ग्राग में प्रवेश कर ग्राग्न-परीक्षा दो।' यह सूनकर नारद सोचने लगे — ग्राग्न का क्या विश्वास, न जाने क्या अनर्थ हो जाय । विभीषण हनुमान आदि भी इस आजा से व्याक्ल हो गये । लक्ष्मण, शत्रुच्न, लवण और अकुश भी बड़े दुःखी हुए। क्षुत्लक सिद्धार्थ ने खड़े होकर कहा—'महाराज़। मैं विद्या के बल से सर्वत्र चैत्यालयों का वदना के लिये जाता रहेता हूँ। मैने मुनियो के मुख से भी सब जगह सीता के सतीत्व की प्रशसा सुनी है। ग्रत ग्राप सीता को अग्नि-प्रवेश की आजा मत दीजिये।' विद्याधर और भूमिगोचरी लोग भी एक स्वर से कहने लेगे - 'प्रभो ! सीता सती है, वह निर्दोष है, उन्हे अग्नि प्रवेश की आज्ञा मत दीजिये। राम ऋद होकर बोले—इतनी दया श्रव दिखा रहे हो तो पहले सीता का अपवाद क्यो किया था।'

राम की साज्ञा से फौरन दो पुरुष गहरा और तीन सौ हाथ लम्बा चौड़ा गइढा खोटा गया और मूथे ईधन से भरकर अनिन प्रज्वलित की गई। असल्य जनता सीता की अनि-परीक्षा देखने वहाँ एकत्रित हो गई। उसी रात को महेन्द्र उद्यान में सकलभूषण मुनि को केवलज्ञान प्राप्त हुआ। देवो ने आकर ज्ञानोःसव मनाया। चारों निकाय के देवता वहाँ प्राये। मेथचेतु नामक एक देव सीता की परीक्षा के लिए बनाये गये स्रग्नि-कुण्ड को देखकर इन्द्र से कहने लगा-प्रभो। सीता पर घोर उपसमं द्वापड़ा है। वह महासती द्योलवती है। उसे दुःख क्यो हो। तब इन्द्र ने फ्राज्ञा दी-पी तो बेवली भगवान का ज्ञानोत्सव मनाने जाता हूँ। तुम महासती का उपसमी दूर करता। नेघकेतु देव स्रपने विमान में आकाश में ठहर गया।

जब ग्रीन-कुण्ड की लपटे श्राकाश को छूने लगी तो राम सोचने लगे—कैसे सीता को इस भयकर श्राग में कूदने दूँ। सीता जैसी स्त्री इस लोक में नहीं है। यदि मैं इसे ग्रानि-प्रवेश से रोकना हूँ तो सदा के लिए मेरे कुल में कलक लग जायगा। यदि सीता श्राग में जल कर सर गई तो और भी श्रन थें होगा। 'रामचन्द्र जी इसर यह सोच रहे थे, उघर सीता श्रीरे-धीरे अगिन-कुण्ड के समीप श्राई। एकाग्र चित्त होकर उसने ऋष्म सेव सगवान से लेकर मुनि-सुत्र जाय पर्यन्त तीर्ष करों के स्त्रीत की। बाद में बोली—हे श्रील। मन से, बचन से काय से, स्वयन से या जागृत श्रवस्था में राम के सिवाय मैंने कभी पर पुरुष की इच्छा नहीं की है। यदि बोल में कोई हूपण लगा हो श्रव्या में ब्रामि स्त्रीत हो कि साम के स्त्रीत की स्त्रीत के स्त्रीत के लगी को स्त्रीत की स्त्रीत की स्त्रीत की स्त्रीत की स्त्रीत ने कभी पर पुरुष की इच्छा नहीं की है। यदि बोल में कोई हूपण लगा हो श्रयवा में ब्रामि हो कि श्रील 'तू मुक्ते भस्म कर देना। यदि मैं सती हूँ तो मुक्ते मत जलाना।'या कहकर सोता ने णमोकार मत्र का स्मरण किया और जलती हुई श्रीन में प्रवेश कर गई। लोग भयभीत होकर, श्राणकिन मन से जनका परिणाम देखने लगे।

अचानक आग बभ गई। उसके शील के प्रभाव से अग्नि के स्थान पर निर्मल शीतल जल हो गया मानो धरती को भेदकर ही यह वापिका पाताल से निकली हो। जल मे कमल खिल रहे है। वहाँ न अग्नि रही, न ईधन। बहाँ तो जल में भाग उठने लगे. भवर पढ़ने लगे। जैसे समद्र में गर्जन होता है, इस प्रकार उस वापी में घोर शब्द होने लगा,जल उछल कर बढने लगा। पहले घटने तक आया, फिर छाती तक आया। फिर सिर के उत्पर हो कर पानी चलन लगा। लोग डबने लगे। तब सब आर्तवाणी मे पुकारने लगे—'हे माता ! हे महासाध्वी ! हमारी रक्षा करो. हमें बचाओं। 'जनता की इस विह्नल पुकार पर धीरे-धीरे जल रुका, फिर कम होता गया और सिमट कर तालाब बन गया। उसके मध्य मे एक सहस्र दल कमल खिल रहा था। उस कमल के बीच मे रत्नमधी मिडासन पर सीता विराजमान थी। देवागनाय सेवा कर रही थी। अनेक देवो ने आकर सीता के चरणों पर पृष्प चढाये। ब्राकाश से सीता के ऊपर पूष्पवर्षा होने लगी। देव और विद्याधर 'सीता सती है' इस प्रकार चिल्लाने लगे, विद्याधर ग्राकाश मे नाचने लगे। लवण और श्रक्श जल पारकर सीता के पास गये श्राँर उसके ग्राजु-बाज बैठ गये। राम भी विद्याधरों के साथ सीता के निकट पहुँच कर कहने लगे-देवी । उठो, चलो घर चले । मेरे ग्रपराधों को तम क्षमा करो । सारे ससार मे तम सती ही नहीं, सतियों में भी प्रधान हो । मेरे प्राणी की रक्षा तमहारे ही ग्राधीन है । ग्राप्त हजार रानियों में तुम ग्रंपना पूर्व का प्रमुख पद सभालों।' सीता ने उत्तर दिया—मूर्फ ग्रंब भागों से प्रयोजन नहीं है। ग्रब नो मैं ऐसा उपाय करूंगी, जिससे मेरा नारी-जन्म सफल हो । नाथ <sup>!</sup> ग्रापके साथ मैने ग्रनेक मूख भोगे, ग्रब उनसे मेरा जी ऊब गया है।' इस प्रकार कहकर सीता ने अपने हाथो से अपने वाल उपाड लिये और उन्हें रास के हाथो पर रख दिया। राम उन सकोमल सगन्धित बालो को देखकर मुख्ति होकर गिर पडे। लोग जब तक उन्हे होश में लाने की चेप्टा करते रहे, तब तक सीता ने पृथ्वीमती ग्राधिका के पास दीक्षा लेली ग्रौर ग्राधिकावा धारण कर महेन्द्र उद्यान मे केवली भगवान के निकट पहुँची।

राम को होश झाया तो सीता को न वेंस्थकर उन्हें बडा शोक हुआ और सीता को देखते हुए वे सकलभूषण केवती भगवान की सभा में जा पहुंचे। भगवान झाशेक वृक्ष के नीचे मिहासन पर विराजमान थे, दिध्य छत्र उन पर लो हुए थे। चमर हर रहे थे। आठ प्रानिहाय से सम्प्रन्न थे। चारो झोर देव, मनुष्य और तिर्यच बेठे हुए थे। रामचन्द्र जी ने वहां पहुचकर झध्ट द्रध्य से भगवान की पूजा की और मनुष्यों के भाग में बैठ गये। लक्ष्मण झादि झम्य लोग भी उसी प्रकार भगवान की स्तुति पूजा कर राम के साथ ही बैठ गये। सबने भगवान का कत्याणकारी उपदेश सुना।

केवली भगवान का उपदेश सुनकर अनेक लोगों ने संसार विरक्त होकर मुनिदीक्षा लेली। सेनापति कतान्तवक्त्र भी मृनिवन गया और तपस्या करकेस्वर्गमें देव हमा।

सीता ने वासठ वर्ष तक घोर तप किया श्रीर घन्त में सन्यासपूर्वक मरण करके सोलहबे स्वगं में प्रतीन्द्र

हुई। ग्रथनी स्त्रियों के प्रति भामण्डल की ग्रासक्ति बहुत बढ़गई। वह निरन्तर स्त्रियों के साथ कीड़ा ग्रीर भोग किया करता था। राम-लक्ष्मण का राज्य निष्कटक ही गया था। इसलिए उनकी श्रोर से भी श्रव युद्ध का

दीर्घसूत्री भाभण्डल का करण निघन निमन्त्रण नही झाता था। उसके भी शत्रु नही रहे थे। इसिलये वह झानन्द के साथ अपना काल-यापन कर रहा था। एक दिन झपनी पुणवाटिका में व खाक मुनि को झाहार-दान देकर वह महल के ऊपर बैठा विचार कर रहा था—ये भोग क्षणभगुर हैं, इसिलये इनका भोग झिषक से खिक कर लेना चाहिये। न जाने कब वृहापा झा जाय झीर ये भोग

भोगने योग्य श्रवस्था न रहे। श्रव मैं भोग भी भोगूगा और शत्रुओं को परास्त कर उत्तर आरंद दक्षिण दोनो श्रेणियो का राज्य करूँगा। भोगो में पाप तो है, किन्तु क्या हुआ।। जब बुढापा श्रायेगा और भोग भोगने योग्य नहीं रहूँगा, तब मैं मूनि-दक्षित ले लूँगा श्रीर उन पापो का भी नाश कर डालूँगा।

बह इस प्रकार बैठा-बैठा न जाने कितने मन के कुलावे बाघ रहा था। तभी अकश्मात विजली गिरी और

भामण्डल उसी मे मर गया । इसीलिये तो म्राचार्यो ने कहा है—दीर्घसूत्री विनश्यति ।

लक्ष्मण के पुत्र, राम के पुत्र लब ग्रीर श्रकुश का उत्कर्ष सहन नहीं कर सके। फलत उन्होंने मुनि बनना ही उचित समक्ता। हनुमान भी एक दिन आकाश में तारे को टूटता हुमा देखकर विचार करने लगे कि समार के

भोग, यह देह श्रीर जीवन भी इसी प्रकार ख्रास्यर है, क्षणभगुर है। इन पर क्या विश्वास राम का बंदगम्य किया जाय श्रीर क्या इतराना। या सोचकर वे भी मुनि बन गये श्रीर तपस्या करके श्रन्त मे श्रीर मोक्ष-गमन तुँगीगिरि से मोक्ष चले गये।

एक दिन सौधर्म स्वर्ग मे इन्द्र देवो की सभा मे शास्त्र चर्चा करते हुए कहने लगे—तुम्हे देव पर्याय पृष्यो से प्राप्त हुई है। इसको भोगो में नहीं गवा देना चहिये। यदि यहाँ भगवान की भक्ति और धर्म की आराधना मे मन लगाम्रोगे तो इसके बाद तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है। तब वहाँ मुक्ति की साधना की जा सकती है।

त्रव एक देव बोला— देवराज! स्वर्ग में ग्राकर सब ऐसा ही कहते हैं, किन्तु जब सनुष्य-जन्म मिल जाता है तो सब भूल जाते हैं। देखिये न, राम का जीव पूर्व जन्म में जब ब्रह्मा स्वर्ग का इन्द्र था, तब वह भी ऐसी ही वैराय्यभरों चर्चा किया करता था, किन्तु भव राम लक्ष्मण के मोह में कैसे फंस रहे हैं। तब देवराज इन्द्र बोलं— अनुराग का बन्धन होता ही ऐसा है। राम श्रीर लक्ष्मण का भ्रातृ-स्नेह श्रन्थत्र मिलना कठिन है। इन्द्र सभा समाप्त कर उठ गये।

तब दो देवों ने सोचा—चलकर देखें तो सही, दोनों भाइयों में कैसा स्नेह है। देव अयोध्या में लक्ष्मण के महल में पहुँचे। उस समय वे बैठे हुये मुँह घो गहे थे। देवों ने राम के महल में जाकर कदन का कुहराम मचा दिया और ऐसी माया फैलाई कि मची, द्वारपाल आदि लक्ष्मण के पास आकर कहने लगे — 'देव । अनर्य हो गया।' लक्ष्मण बोले—'क्या हुआ।?' किन्तु किसी के मुख से बचन नहीं। निकला प्रांसा से आपुओं की घार बहुती रही। बडी किठिनाई से इतना ही निकल पाया—'देव । राम हमकी अनाय कर गये।' लक्ष्मण ने ये शब्द क्या सुने, मानो बच्चपात हो गया। एकदम उनके मुख से 'हाय' निकला और वे निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। देवों को अपने अविवेकपण कुरूप पर बडा पद्मापा पहुंचा और देखित मन से वे वहां से चले गये।

लक्ष्मण की मृत्युहोते ही महल में भयानक ऋदन घुर हो गया। लक्ष्मण की रानियाँ लक्ष्मण की मृत देह को घरकर विलाप करने लगी। तब किसी ने जाकर रामचन्द्र जी को दुःसवाद दिया। राम दौडे झाये। रानियाँ उनके स्राते ही एक झोर हट गई। राम ने घाते ही लक्ष्मण को गोद में उठा लिया और प्रलाप करने लगे—कौन कहता है, मेरा भाई मर गया है, वह तो सो रहा है। फिर लक्ष्मण से कहने लगे—बस्स <sup>1</sup> तू तो कभी ऐसा सोता नही था। र्जन रामायण २६३

ब्राज तू ऐसा क्यों सो गया है कि जगाने पर भी नही जागता। ब्रच्छा, ब्रब समक्षा, तू मुक्तसे रूठ गया है किन्तु बता तो सही, क्यों रूठ गया है। इस प्रकार कहकर ये प्रिच्छित होकर गिर पढे। वे वार-वार होश मे ब्राते ब्रीर लक्ष्मण से नाना प्रकार की बात करने लगते, कभी उसके मुख मे भीजन देते कभी दूष पिलाते ब्रीर फिर बार-वार बेहोश हो जाते। किन्तु लक्ष्मण को एक क्षण को भी दूसरे को नहीं छूने देते। उन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं था, न जाने ये लोग मेरे लक्ष्मण को क्या कर दे। बह रूठ गया है मुक्तसे, उमे मैं हो मुनाईगा।

रदन सुनकर सारा परिवार वहाँ एकत्रित हो गया। 'लवण भ्रोर भ्रकुश भी भ्राये। उन्होंने मृत लक्ष्मण को देखा और मन में सोचने लगे—ये लक्ष्मण नारायण थे, तीन खण्ड के भ्राध्यित थे, कोई इनको जीतने में समर्थ नहीं था। किन्तु जब ऐसे महापुरुषो की भी मृत्यु होनी है तो हम जैसो की तो बात ही क्या है। इस प्रकार विचार कर वे ससार, शरीर भ्रोर भोगो से विश्वन हो गये भ्रोर पता की आज्ञा लेकर महेन्द्र बन में पहुँचे भ्रोर वहाँ अमृतस्वर मुनि के पास दीक्षा लेकर मृनि वन गये नया और तपस्या करके पानािरि से मुक्त हो गये।

लक्ष्मण की मृत्युका सवाद पाकर विभीषण, सुग्रीव ध्रादिसभी राजा ध्राये। जब लक्ष्मण की लाश को छाती से चिपटाये हुये तथा निरथंक प्रलाप करने हुए राम को देखा तो सभी बहुत दुखित हुए। तब विभीषण ने राम को समभाया—देव! यह रेता छोडिये। ससार का स्वभाव ही रेसा है। जो यहाँ जन्म लेता है, वह मरता ध्रवश्य है। ध्रात वीर लक्ष्मण की मृत देह का संकार करिये। 'राम यह सुनकर कुछ होकर बोले—'ध्राप लोग ध्रपने पिता पुत्र का सस्कार करिये। मेरा भाई लक्ष्मण तो भुभसे कटकर सो गया है। त्रोध कम होने कर वह ध्रपने ध्राप उठ वेटागा 'इस तरह कहकर वे लक्ष्मण से कहने लगे—'भैया लक्ष्मण, उठ। इन दुष्टों के बोध हम कही अत्यन्न चले चलेगा 'इस तरह कहकर वे लक्ष्मण से कहने लगे—'भैया लक्ष्मण, उठ। इन दुष्टों के बोध हम कही अत्यन्न चले चलेगा | ध्रत तरह कहकर वे लक्ष्मण से तरहे पर उताल है। 'इस तरह कहकर लक्ष्मण की लाश को लेकर रामचन्द्र जी चल दिये ध्रीर इधर-उधर पुमने लगे। उनकी रक्षा के लिये विद्याधर लोग भी उनकी पीछे पुमने लगे।

इस तरह कुछ दिन बीत गये। तो शत्रुश्चों ने देखा— इस समय लक्ष्मण सर गया है, रोम भाई के बोक में पागल हो रहे है, लव और जुछ दीशा ले गये हैं। अत अपने पिताओं का बदला लेने का बड़ा अच्छा प्रवसर है। यो सोचकर इस्त्रजीत, कुम्मकर्ण, खरदूषण आदि के पुत्रों ने सेना सजाकर अयोध्या पर चढ़ाई कर दी। शत्रु का झालमण सुनकर राम लक्ष्मण की नाश को कन्ये से चिपटा कर धनुष उठा कर चल दिये। बोक्सतरत राजा भी उनकी सहायता करने लगे। बलअद राम पर चारो और से आई हुई विपक्ति देखकर अटायु और कुतास्तवकत्र के जीव— जो चीथ स्वर्ग में देव हुए थे— उन्होंने झापस में परामर्श किया। कुतास्तवकत्र के जीव ने जटायु के जीव से कहा— लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। इस रे पुत्रक के स्वाम राम श्वोक में पागल हो गये है। शत्रु नगर पर प्रधिकार करने चलं है। गेमें समय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम जटायु पंत्री थे और तुम्हे उन्होंने ही मरते समय णामोकाग मंत्र मुनाथ था, जिसके प्रभाव से तुम देव वने हो। मैं उनका कृतास्तवकत्र सेनापति था। इस तरह कहकर कृतान्तवकत्र का जीव देव देश्य का रूप घारण कर शत्रुश्चों से युद्ध करने लगा। वह पर्वतों को उखाड कर शत्रुश्चों पर फंकन लगा। वह पर्वतों को उखाड कर शत्रुश्चों पर फंकन लगा। वह पर्वतों सेना उत्तर कर भाग गई।

शत्रुधों को परास्त कर 'उन दोनों ने राम को प्रतिबोध देने का निश्चय किया। कृतान्तवकत्र का जीव राम के सामने वृक्ष का सुखा टूंठ बनकर खडा हो गया और जटायु का जीव उसे पानी से सीचने लगा। यह देखकर राम ने कहा— 'अपरे मूर्ख! इस सुखे टूठ को तू नथों सीच रहा है। इसके क्या तुमें फल मिल जायेगे।' उत्तर में जटायु के जीव ने कहा— 'दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत है, किन्तु खुद अपनी और और नहीं देखता। आप ही बताइये, म्राप मुदें को छह माह से ढोते फिर रहे हैं, बहु क्या जी जायगा।' यह सुनकर राम बोले — मूर्ख और दुष्ट आदिमियो के हित की बात कहो, तो वह भी उन्हें बुरी लगती है। अत. चुप रहना ही ठीक है।

इस तरह कहकर राम आगे वड़े तो देखा— एक झादमी पत्थर पर बीज वो रहा है और दूसरा झादमी घी के बास्ते जल और बालू मथ रहा है। राम ने उन दोनों से कहा—पागलों। कही पत्थर से अकुर निकलते है और जल या बालू से घी निकलता है? ब्यार्थ क्यों महनत करते हो। तब हतान्यवक्त के जीव ने कहा— 'तब झाप ही बताइये झाप क्यों मतक बारीर को लिये फिर रहे हैं, क्या वह उससे जीवित हो जायमा?' वे दोनो इधर बात कर ही रहें थे, तब तक जटायु का जीव किसी लाश को कन्धे पर रक्के उससे वातचीत करता हुमा राम के आगे में निकला। राम ने उससे पूछा— नू मुदें को बयो लादे हुए है और उसमें सुख-दु ख को बात करते से तुओ क्या लाभ होगा ?' तब जटायु के जीव ने उनसे कहा— 'तब आपने भी तो अपने भाई की लाश कोलाद रक्खा है। प्रापको ही उससे बातती करने से क्या मिल जायगा ?' राम ने जब यह मुना तो उन्हे होश आया। वे बार-बार लक्ष्मण के मुँह की ओर ताकने लगे। जब देखा कि लक्ष्मण का दारीर प्राणनहित है तो उन्हे संसार की अतित्यता समक्र कर वेराय हो गया। वे सांचने लगे— ससार में कीन किसकी माता और कीन माई है! यह योवन सदा किसका रहा है? सब कुछ बिनाशोक है। इन सबसे सम्बन्ध तोड़ लेना हो श्रेयस्कर है। राम को विरक्त जानकर दोनो देव प्रगट हुए और अपना परिचय देकर बोले— हम दोनो चीथे स्वर्ग में देव हुए है। आपको दुखी जानकर समक्राने आये थे।' राम के कहने से सुधोबादि ने चिता बनाकर लक्ष्मण की देह का दाह-सस्कार किया। स्नाताद सं पत्रित्र होकर राम ने शत्रुक्त का राज्याभियेक करना चाहा, किन्तु उसने स्वीकारन करके दीक्षा लेने को इच्छा प्रगट को। तब राम ने लवणाकुश के पुत्र अनगलवण को राज्य का अधिपति बनाया और दोक्षा लेने को चल विर्वा

वन मे जाकर वारणक्रिद्धधारी अविधिज्ञानी मुनिसुबत से राम ने शत्रुघन महिन मुनिदीक्षा ने ला । भूषण वस्त्र और सिर के केश उलाड कर फंक दिये। राम की यह दशा देखकर खडे हुए लोगों की श्रीकों से आंसुओं की धारा वह निकली। राम के साथ विभोषण, सुग्रोव, नल, नील, कथ्य, विराधित आदि श्रोक लोगों ने भी मुनि-रीक्षा ले ली। अनेक रानिया गह त्याग कर आर्थिका हो गई।

कुछ दिनों परवान राम गुरुसे खाजा लेकर एकलविहारी हो गये। वे पांच दिनों तक उपवास करने के बाद एक नगर में पहुँचे तो उनके सुन्दर रूप को देखकर अनेक स्त्रियां काम से ब्याकुल हांकर नाना चेप्टायं करने लगी। राम अन्तराय समभक्तर लीट झाये और निरुचय कर लिया कि अब मैं आहार के लिये नगर मे नहीं जाया करूंगा। इस प्रकार बोर नपस्या करने हुए वे अनेक देशों में विहार करते हुए कोटिशिला पहुँचे और नासाय दृष्टि से ध्यान करने बैठ गये।

स्वर्ग में सोता के जीव ने अवधिज्ञान से राम का मुनि होना देखकर विचार किया कि राम को किस प्रकार तपस्या से विचलित करूँ जिसमें वे इसी स्वर्ग में आवं और हम दोनों साथ-साथ रहे। इस तरह विचार कर वह प्रतीन्द्र राम के पास गया और सोता का रूप बनाकर प्रनेक हाव-भाव करके नाना प्रकार की चेटाये करने लगा। किन्तु रामचन्द्रजों ध्यान से विचलित नहीं हुए। अनक श्रेणों आरोहण करके उन्होंने उसी समय घानिया कर्मों का नाक के केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। माथ शुक्ला द्वादशी को रात्रि के पिछले पहर में वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी अर्हन्त भगवान वन गये। चारो प्रकार के वेवो और इन्द्रों ने मिलकर भगवान राम का जानोत्सव मनाया और भगवान का उपदेश हुआ।

भगवान राम अनेक देशों में बिहार करने हुए तुगीगिरि पर्तृचे ब्रोर योगिनरोध कर शेप अघातिया कर्मो काभी नाश करके परम पद मोक्ष को प्राप्त किया। राम सिद्ध भगवान बन गये। अब उनका ससार-श्रमण, जन्म-जरा-मृत्यु सब छुट गये। वे क्वत-कृत्य हो गये। ससार के सम्पूर्ण दुखों से वे परे हो गये।

भगवान रामे के इस पावन जोवन-चरित को जो भव्य जन भिक्ति भाव में पढ़ते है और उन जैसा ही ब्रादर्श जीवन बनाने का प्रयत्न करते है, वे भा एक दिन अवस्य भगवान बनगे।

बोलो भगवान रामचन्द्र की जय।

## त्रयोविंशतितम परिच्छेद

## नारद वस और पर्वत का संवाद-

भगवान मुनिसुबतनाथ के बाद उनका पुत्र सुबत राजिसहासन का अधिकारी हुआ। यथासमय वह अपने पुत्र दक्ष को राज्य-भार सोप कर अपने पिता भगवान मुनिसुबतनाथ के पास दीक्षित हो गया और तपस्या द्वारा कभों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा दक्ष की रानी दला से ऐलेय नामक पुत्र हुआ। हिस्कंश की परस्परा उक्के बाद मनोहरी नामक पुत्र हुई। जब पुत्री यौवन को प्राप्त हुई तो उसका सौन्यर्थ और में वसु भी निक्षर आया। दक्ष अपनी पुत्री के ऊपर ही मौहित हो गया। एक दिन उसने राज्य-सभा

मैं बसु भी निस्तर फ्राया। दल फ्रपनी पुत्रीक ऊपर ही माहित हागया। एक दिन उसने राज्य-सभी में उपस्थित प्रजाजनाते सुख्या-प्याद राज्य से फ्रव्य, गज, स्त्री आदि कोई बस्तु धन्य-स्था धीर बड प्रजाके घोग्य न डो तो राजा जसका सर्थकारी से सकता है या नहीं र प्रजाजनों से जनर दिया—ेलें स

श्रीर वह प्रजा के योग्य न हो तो राजा उसका ब्रोयकारी हो सकता है या नहीं ?' प्रजाजनों ने उत्तर दिया—'देव ! राजा अवस्य ही ऐसी वस्तु का स्रधिकार्य है ।' राजा बोला—'मै श्राप लोगों की सम्मति के अनुसार ही कस्ता।'

इस प्रकार प्रजोजनो का भ्रमितं वर दक्ष ने अपनी पुत्री मनोहरी के साथ विवाह कर लिया। इस अपनैतिक कुन्य में स्टट टोकर रानी इला अपने पुत्र और अनेक सामन्तों के साथ चली गई और इलावर्षन नाम का नगर बसाकर रहने लगी ऐनेय को बहाँ का राजा बनाया। इलावर्षन नगर प्रग देश में था। बाद में ऐनेय ने ताम्र-लिंग्नि नगर बसाया। फिर वह दिग्विजय करता हुमा नमेंदा तट पर स्नाया। वहाँ उसने माहिष्मती नामक नगर बसाया और बही अपनी राजधानी बना कर राज्य करने लगा।

ऐनेय के बाद उसका पुत्र कृषिम राजगद्दी पर बैठा। उसने विदर्भ देश में बरदा नदी के तट पर कृष्ठिक नामक एक मुत्दर नगर बसाया। कृषिम के पहचात उसका पुत्र पुत्रोम राज्य का प्रधिकारी हुआ। उसने प्रपत्ने नाम पर पुत्रोम नगर बसाया। पुलिम के वाद उसके दो पुत्र पीलोम और चरम राजा हुए। उन्होंने रेवा नदी के तट पर पुत्रोम नगर बसाया। पुलोम के महीदत्त और बत्वास्य नामक दो नगर बनाये। पीलोम के महीदत्त और बरम के सजय नामक पुत्र हुआ। महीदत्त ने कत्पपुर बसाया। उसके दो पुत्र हुए—प्ररिप्टनेमि और मत्स्य। मन्स्य दिग्वजय करता हुआ। प्रमुप्त और हस्तिनापुर को जीतकर हिन्तानुर को प्रपत्नी राजपानी बनाकर रहने लगा। उसके अभी अभीदि से प्रतापी पुत्र हुए। फिर अयोधन राजा बना। उसके मुल, मूल के शाल, शाल के सूर्य नामक पुत्र हुआ। प्रप्ते ने प्रक्षपुर नगर बसाया। यूर्य के अपनर नामक पुत्र हुआ। उसने बच्च नामक नगर बसाया। यूर्य के देवदन्त, देवदत्त के हित्येण, हरियेण के नभमेन, नभमेन के शहल, शालू के ना श्रीर भद्र के अभिचन्द्र नामक पुत्र उत्तरत्त हुआ। अभिचन्द्र ने विच्धावत्त के ऊपर चेदिरापु की स्थापना की तथा श्रीकृतमनी नदी के किनारे प्रमुवत्तमनी नामक नगरी बसाई। अभिचन्द्र का विवार अपने विद्यापन हुआ। वसमें वस्नु नामक पुत्र उत्तरत्त हुआ। उसमें वसाई। अभिचन्द्र का विवाह उग्रवश की राजकन्या वसुमती से हुआ। उसमें वसु नामक पुत्र उत्तरत्त हुआ।

हमें वसु-नारद छीर पर्वत के उपाल्यान द्वारा यह बतावेंगे कि किस प्रकार पर्वत ने 'अर्जेसंस्टब्य' इसका सर्घ 'बकरों के द्वारा यज्ञ करना चाहिये' किया, जबकि नारद इसका झर्घ यह बताता था कि अज झर्घान् जो पैदा न हो मके ऐसे सायस से यज्ञ करना चाहिए और इन रोनों के विवाद का फैसला राजा वसुने

प्राचीन काल में यज्ञों पर्वत के पक्ष में दिया, जिससे ससार मे यज्ञों में पशुश्रों का होम होने लगा । इससे पहले हम का रूप यहाँ सक्षेप में वैदिक साहित्य के शाधार पर यह बताना श्रावश्यक समक्सने है कि प्राचीन काल में यज्ञो का क्यारूप था। इस विवरण से यह भी जात हो सकेगा कि यज्ञो के रूप का किस प्रकार कमिक विकास

हुआ ।

प्राचीन काल मे—सभवत उस काल में जब वैदिक श्रायं भारत मे ग्राये थे उससे पूर्व काल मे—भारत मे ज्ञान यज्ञ का प्रचार था। इस बात का समर्थन वेदों से भी होता है। ऋग्वेद ग्रोर अथवंवेद मे इसके समर्थक अतेक मत्र ग्राये हैं।

> यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घम्माणि प्रथमान्यासन् ॥ तेहनाकं महिमानः स चन्त यज्ञपूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॥

—ऋग्वेद म० १ सू० **१**६४/५०, ग्रथवंवेद का० ७ सू० ५/१

श्रवांत् पूर्वसमय मे देवो ने ज्ञान से यज्ञ किया क्योंकि प्राचीन समय का यही धर्म था। उस ज्ञान-यज्ञ की महिमा स्वर्ग मे जहां पहले साधारण देव रहते थे पहुँची।

अथवंबेद मे आगे लिखा है - वह ज्ञान यज्ञ यहाँ (भारत मे) इतना उन्नत हुआ कि वह देवताओ का अधिपति बन गया। इसके पश्चात् यहाँ---

### यत पुरुषेण हिबाबा यज्ञ देवा भ्रतन्वत । स्रस्तिनुतस्मादो जीयो यद् विदब्धेने जिरे ॥ ४॥

— जब यहाँ देवों ने हिंव रूप देव्य यज्ञ फैलाया नो भी यहाँ ज्ञान यज्ञ ही मुख्य था। परन्तु हिंव यज्ञ के क्यर्थ मर्ख देवों ने कुछ और हो समक्र लिये। इसलिये—

मुग्धादेवा उत शुनाथ जन्तोत गोरेङ्ग पुरुधायजन्त।

य इम यज्ञ मनसाचिकेत प्राणी वोचस्तमिहेह बचा। प्रा

— उन्होने पशुष्रों से यज्ञ करना ब्रारम्भ किया। यही तक नहीं, ब्रपितु गौ के ब्रगों से भी यज्ञ करने लगे। यजुर्वेद ब्र०३१ म०१४ ब्रीर १५ तथा उसका महीधर भाष्य भी इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है —

'यज्ञोन यज्ञमयजन्ते देवाः॥'

इस मत्र का भाष्य करते हुए भाष्यकार श्री महीधर लिखते है—

'यज्ञेन मानसेन सकल्पेन यज्ञेन यज्ञं यज्ञस्वरूपं प्रजापतिमयजन्तः।'

ब्रर्थात् देवो ने मानस सकल्प रूप यज्ञ से यज्ञस्वरूप प्रजापति की पूजा की । 'तं यज्ञं विद्विषि प्रौक्षन्पृरुषं जातमग्रतः ।

## तेन देवा प्रयजन्त साध्या ऋषयरच ये ॥ यज् ० प्र०३१ म० ६ ॥

इसका महीधर भाष्य—यज्ञ यज्ञ साधनभूत त पुरुष वहिषि मानसे यज्ञे (प्रौक्षत्) प्रीक्षितवन्त । तेन पुरुषक्षेण यज्ञेन मानस याग निष्पादितवन्त के ते देवा, ये साध्या सृष्टि साधन योग्याः प्रजापित प्रभृतयः। ये च तदनकला ऋषयः।

अर्थात् यज्ञ साधनभूत पुरुष रूपी यज्ञ से देवो ने मानस यज्ञ निष्पन्न किया । वे देव प्रजापित झादि तथा उनके अनकल ऋषि झादि थे ।

गीता में भी ज्ञान योग की प्रशसा करते हुए कहा है कि ज्ञान योग से सम्पूर्ण कर्मों का विनाश हो जाता है स्रोर ज्ञानयोग के समान सन्य कोई योग नहीं है।

ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥ ४ । ३७ नहि ज्ञानेन सद्दा पदित्रभिह त्रिते ॥ ४ । ३८

उपर्युक्त विवरण पढकरे यह निष्कर्ष निकलता है कि बैदिक आयों से पहले भारत मे जान यज्ञ का प्रचार दा। वैदिक आयों ने यहाँ आने पर ब्रन्थ यज फैलाया। अपने प्रारम्भिक काल में यह ब्रन्थ यज्ञ हिसा रहित था। कीर-धीर हिंद का अर्थ वदन कर उन्होंने पशुओं से यज्ञ करना प्रारम्भ कर दिया। फिर तो यज्ञों मे हिसा का जिस्तार बाध तोडकर बढ़ता हो गया और एक समय ऐसा भी आया, जब गोमेश, अपनेश्व धाद से बदकर नरसेध भी होने लगे।

यजुर्वेद स्र० ३१ और मत्र ६,१४ तथा १५ तथा उसके भाष्य से एक बात पर विशेष रूप से प्रकाश पडता है कि मानस यज्ञ के प्रस्तोता प्रजापित तथा उनके अनुकृत चलने वाले अर्थात् उनके अनुयायी ऋषि थे। तथा देव अर्थात ऋषि उस मानस यज्ञ से प्रजापित की पूजा करते थे। ये प्रजापित आदातीर्थंकर ऋषभदेव से अतिरिक्त ग्रन्य कोई व्यक्ति नहीं थे। ग्राचार्य समन्तभद्र ने स्वयम्भू स्तोत्र में ऋषभदेव का एक नाम प्रजापित भी बतलाया है-- 'प्रजापतिर्य प्रथमं जिजीविष शशास कृष्यादिए कर्मसू प्रजा ।

मुर्ख देवों ने हविरूप यज्ञ का अर्थन समस्रकर यज्ञों में हिसा का जो विधान किया, उसका भी इतिहास मिलता है। इस सम्बन्ध में हिन्दू पूराणो जैमे मत्स्य पूराण (मन्वन्तरानुकल्प-देविष-सवाद नामक अध्याय १४६) तथा महाभारत (शान्ति पर्व-मध्याय ३३७ तथा ग्रस्त्रमध पर्व अध्याय ६१) तथा जैन शास्त्रो—जैसे हरिवश पुराण-सर्ग १७, पदमचरित पर्व ११, उत्तर पुराण पर्व ६७, भाव प्राभुत ४५, त्रिपष्ठि शलाका पुरुष चरित पर्व ७, सर्ग २७, बसुदेव हिण्डी प्रथम खण्ड पृ० १८६-१६१ तथा द्वितीय खण्ड प्० ३५७ म्रादि मे प्राय समान विवरण उपलब्ध होता है। यदि अन्तर भी है तो साधारण सा ही। जिस प्रकार जैन शास्त्रों में वसू आदि सम्बन्धी उपाख्यान में थोड़ा सा अन्तर है, इसी प्रकार हिन्दू पुराणों के उपाख्याना में साधारण सा अन्तर है। किन्तू हमें यहाँ अन्तर की चर्चा नहीं करनी है, बल्कि समानता की चर्चा करनी है। अनेकता में एकता का अनुसंधान करना ही हमारा लक्ष्य है।

जैन शास्त्रों का कथानक इस प्रकार है-

राजा भ्राभचन्द्र की राजधानी मे क्षीरकदम्ब नाम का एक विद्वान् रहता था। उसकी स्त्री का नाम स्वस्ति मती ग्रौर पत्र का नाम पर्वत था। क्षीरकदम्ब के पास राजा ग्राभिचन्द्र का पुत्र वसू, नारद ग्रौर पर्वत पढते थे। एक दिन एक आकाशचारी निमित्तज्ञानी मुनि कहते जा रहे थे कि इन चार व्यक्तिया मे पाप के कारण दो तो नरक में जायेंगे श्रोर दो ऊर्ध्वगति प्राप्त करेंगे। ये वचन सुनकर उपाध्याय क्षीरकदम्ब को बड़ी चिन्ता हुई। वे समक्ष गये कि इन तीनो शिप्यों में वस भीर पर्वत ये दोनों अवश्य अधोगति को जायेंगे और नारद उच्च गति प्राप्त करेगा।

एक वर्ष बाद शिष्यों का शिक्षण समाप्त हुआ। तीनों ही शिष्य नाना विषयों के प्रकाण्ड विद्वान् हो गये। वस तो राजमहलो मे चला गया। उसे यीवनसम्पन्न ग्रीर योग्य जानकर उसके पिता श्रभिचन्द्र ने (कही-कही इनका नाम विश्वावसु भी स्राता है) उसका विवाह कर दिया स्रीर उसका राज्याभिषेक करके उन्होंने दीक्षा लेली। वम राजा हो गया । उसने अपना सिहासन स्फटिक के स्तम्भो के ऊपर बनवाया । वह सिहासन ऐसा प्रतीत होता था मानो वह ब्राकाश मे अधर रक्खा हो । इससे जनता मे यह प्रसिद्ध हो गया कि रोजा वसू के सत्य के प्रभाव से उसका सिहासन श्राकाश मे अधर स्थित रहता है। इसी कारण उसका नाम उपस्विर वसू के रूप मे विख्यात हो गया।

नारद कुछ दिनो तक उपाध्याय के घर ही ठहरा रहा । एक दिन नाग्द और पर्वत दोनो समिधा और पृष्प लाने बन मे गये हुए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ मयूर नदी का जल पीकर गये है। उनका मार्ग देखकर नारद ने पर्वत से कहा 'वयस्य । ये जो मयूरे गए है उन मयूरो में एक तो मयूर है ब्रौर सात मयूरी है। पर्वत बोला — 'गलत बात है । मै शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारा श्रनुमान मिथ्या है ।' श्रागे बढने पर मयूरो का भुण्ड मिला । पर्वत को यह देख कर बड़ा म्राश्चर्य हम्रा कि नारद ने जो कहा था, वह सत्य निकला। वे लोग कुछ दूर ही गये होगे कि नारद बोला— 'मित्र । यहाँ से ग्रमी एक हथिनी गई है, वह बाई श्रांख से ग्रन्धी है। पर्वत हॅस कर बोला—'तुम्हारा एक ग्रनुमान घणाक्षर न्याय से सत्य निकल गया तो तुम समभते हो तुम्हारे सारे अनुमान सत्य होगे।' पर्वत यो कहकर नारद की बात को ईप्याविश मिथ्या सिद्ध करने के लिए उसी मार्ग का अनुसरण करता हुआ आगे बढा तो उसे एक हथिनी वृक्ष की शीतल छाया मे बैठी हुई दिखाई पड़ी। उसे देखकर पर्वत को विश्वास करना पड़ा कि नारद ने जो कहा था बह सत्य है।

इन बातों से पर्वत को बड़ा दु:ख हुआ। भीर वह वापिस भाने पर अपनी माता से सम्पूर्ण घटना सुना कर कोला--'पिता जी नारद को जो विद्याये सिखाते हैं मुक्ते नहीं बताते।' ब्राह्मणी ने उपाध्याय के आने पर पत्र द्धारा कही हुई सारी बात सन कर उनसे यही शिकायत की । सनकर उपाध्याय बोले—देवी ! मैं तो सबको एक सी शिक्षा देता है। किन्तू सबको बृद्धि भिन्न-भिन्न होती है। नारद कुशाग्र बृद्धि है किन्तू तुम्हारा पुत्र सदा से ही मन्द बृद्धि है। तुम व्यर्थ ही नारद से ईप्यान करो। यो कहकर उन्होंने नारद को बुलवाया और उससे पछा—'वत्स! भाज तम्हारा पर्वत से वन मे क्या विवाद हो गया थ। ?' नारद विनयपूर्वक बोला - 'गरुदेव ! मेरा वयस्य पर्वत से विवाद तो कुछ नही हुआ। हाँ, मैं पर्वत से बन मे विनोद-वार्ता करता हुआ जा रहा था। उस समय जल पीकर मोरो का अर्ण्ड लौट रहा था। उस अर्ण्ड मे जो मयूर था, वह पानी मे पूछ के चन्द्रक भीगकर भारी न हो जायँ. इससे पीछे की झोर पैर करके झौर मह आगे की ओर करके लौटा था तथा मयूरियां जल से भीग जाने के कारण श्चपने पुला फटकार कर जा रही थी। यह देखकर मैंने अनुमान लगाया कि इनमे एक मयुर होगा तथा शेष सात मयुरी। यही बात मैने ग्रपने वयस्य पर्वत से कही थी। ग्रागे चलने पर मैने देखा कि चलते समय हस्तिनी के पैर उसी के मूत्र से भीगे है इससे मैने जाना कि यह हस्तिनी होगी। उसके दाई क्योर के बुक्ष श्रीर लताएँ ट्टी हुई थी। इससे मे समक्ष गया कि वह बाई झांख से झघी है। उस पर बैठी हुई स्त्री मार्ग की क्लान्ति के कारण उतर कर शीतल छाया में नदी के किनारे लेटी थी। उसके उदर के स्पर्श से भूमि पर जो चिन्ह बन गये थे, उससे मैने ब्रनुमान लगाया कि हथिनी पर सवार स्त्री थी और वह गींभणी है। उसकी साड़ी का एक खण्ड किसी भाडी मे उलभा रह गया था। इसे देखकर मैने जाना कि वह श्वेत साडी पहने थी। यह बात ग्रनुमान से मैने पर्वत से कही थी।

उपाध्याय और ब्राह्मणी दोनां नारद की बाते ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। यह सुनकर उपाध्याय बोले-देवी ! इसमें मेरा क्या अपराध है। मैने दोनो को समान भाव से ब्रध्ययन कराया है। सब बात सुनकर ब्राह्मणी नारद से बहुत प्रसन्न हुई।

नारद की बान सुनकर उपाध्याय श्रत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होने नारद की प्रशसा करते हुए कहा—'हे पुत्र । नुमने बहुत विवेकपूर्ण कार्यकिया है । किर वे पर्वत से कहने लगे—'पर्वन ! नूने बड़ा ग्रविवेकपूर्ण कार्यकिया है । नुभ्के कार्य-प्रकार्यकाभी ज्ञान नहीं है । तृ विलकुल निर्दृद्धि है ।

उपाध्याय को निरुचय हो गया कि पर्वत अवस्य हो नरकगामी है और नारद उर्ध्व गति प्राप्त करेगा। उन्होंने पर्वत को बहुत कुछ उपदेश दिया, किन्तु ऊसर भूमि मे बीज बोने के समान सब व्यर्थ रहा।

कुछ दिनो परचात् नारद झपने नगर को चला गया। उपाध्याय झीरकदम्य ने प्रवज्या लेली। उनके स्थान पर पर्वत गुरु-पद पर झासीन हो गया और वह गुरुकुल का सचालन करने लगा।

बहुत दिन बाद नारदे अपने वयस्य पर्वत से मिल और गुरुआणी की पाद बन्दना करने के लिए आया। उस समय पर्वत शिध्यों से घिरा हुआ बैठा था और वह शिष्यों को पाठ पढ़ा रहा था। नारद ने पर्वत को अभिवादन किया, पर्वंत ने भी प्रत्यभिवादन करके नारद की अभ्ययंना को। नारद ने गुरुष्राणी की पाद-बन्दना की थ्रोर बैठ गया। पर्वत उस समय 'प्रत्येग्डंटब्य' इस वेद-वाक्य की ब्यास्या कर रहा था। वह इसका अर्थ इस प्रकार कर रहा था। 'इस मत्र में अज शब्द पशु परक है। इसलिए स्वर्ग के इच्छुक हिला को बकरे में यक करना चाहिए।' नारद ने इस अर्थ पर आपित करते हुए कहा—'वयस्य पर्वंत ' नुम यह निन्दनीय ब्यास्या क्यों कर रहे हो ' हम दोनो वर्षों कर एक उपाध्याय से पढ़े हैं। तुम्हें यह सम्प्रदाय कहीं से प्राप्त हुआ है। एक ही गुरु के शिख्यों में सम्प्रदाय-मेद नहीं होता। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, गुरु जी ने यहां अब शब्द का यह अर्थ वनाया था कि जिसमें अकुर उत्पन्त होने की शक्ति तब्द हों। ऐसे शाय से यज करना चाहिए।' किन्तु पर्वन अपने दुराग्रह का त्याग नहीं कर सका। बल्कि आवेश में अक्ष कहलाता है। ऐसे शाय से यज करना चाहिए।' किन्तु पर्वन अपने दुराग्रह का त्याग नहीं कर सका। बल्कि आवेश में अक्ष कहले लगा—'नारद! यदि इस विषय में मैं पराजित हो जाऊं तो अपनी जिल्हा का छेद करवा लगा। चन्तों, कल इसका निर्णय राजा वसु से कराते हैं। वह भी हमारा सहाध्याय रह चुका है।'

नारद तो झपने स्थान पर चला गया। पर्वत झपनी माता के निकट पहुँचा और उसने सारा वृत्तान्त सुना दिया। यह मुनकर माता वडाँ दुखी हुई। वह कहने लगी—'मूखं' यह तूने क्या किया 'नारद का कथन सत्य है। तेरे पिता ने जो अर्थ बताया था, नारद वही कह रहा है। तेरा कहना मिथ्या है। 'प्रात काल होने पर वह राजा वसु के घर गई। वसु ने मुरुद्याणों को वस्ता को, उच्च आग्म दिया और आते का कारण पूछा। स्वतिमानी ने वसु को सारा वृत्तान्त सुनाकर उसे धरोहर रक्खो हुई गुरु-दक्षिणा का स्मरण दिलाया और याचना की—'पुत्र ! यद्यिष तु तत्व और आतत्त्व को भनी भीति जानता है, किन्तु नुके पंत्र के पक्ष का समयंन करता है और नारद के पक्ष को दूषित ठहराना है।' गुरु-दक्षिणा का स्मरण दिलाया था, अत वसु ने गुरुआणी की बात स्वीकार करती। स्वित्नयानी भी निष्टिनन्त होकर घर वारिया आगर्छ।

प्रात काल राजसभा लगी हुई थी। वसु सिहासन पर झासीन था, सामन्त गण यथास्थान बैठे हुए थे। तभी अनेक शिष्यों में परिवृन उपाध्याय पर्वत और सबें शास्त्रों में पारजून नारद ने राजन्सभा में प्रवेश किया। उपित्वर वसु को आशीर्वाद देकर नारद और पर्वत अपने पक्षभरों और सहायकों के साथ निह्चित स्थान पर बैठ गये। उन दोनों बिहानों का शास्त्रार्थ मुनने के कुनूहलबा अनेक ब्राह्मण बिहान और वेरदारी द्विजाण भी सभा में पथारे थे। जब सब यथास्थान बैठ गए, नव ज्ञानबद्ध और वयोबद्ध जनों ने राजा बसु से निवेदन किया—

राजन् ! ये नारद और पर्वत विद्वान् वेद के किसी विषय में विसवाद हाने से श्रापके पास आयं है। श्राप स्वय विद्वान् है, त्यायासन पर विराजमान है। ग्रापकी श्रध्यक्षता में इन विद्वानों के श्रापे ये दोनों श्रपने-प्रपने पक्ष उपस्थित करें और मत्यासस्य एवं जय-पराजय का निर्णय श्राप करें, हमारी यह प्रार्थना है।

वृद्धजानों को प्रार्थना स्वीकार कर राजा वसुने पर्वन को पूर्व पक्ष उपस्थित करने की घोषणा की। पर्वत ने ग्रत्यन गर्व के साथ ग्रपना पक्ष उपस्थित करने हुए कहा— 'अर्जयपट्ट्य स्वगं कार्म 'इस वेद मन्न से ग्रज शब्द पशु परक है। ग्रज का प्रदिद्ध ग्रथं वक्त प्रहाता है। अत का प्रविद्ध ग्रथं वक्त प्रविद्ध ग्रथं वक्त प्रविद्ध ग्रथं वक्त प्रविद्ध ग्रेश के प्रविद्ध ग्रेश के प्रविद्ध ग्रेश के प्रविद्ध ग्रेश के प्रविद्ध होने पर स्वर्ण के सुख होने पर स्वर्ण के सुख प्रविद्ध ग्राप्त होने हैं।'

इस पक्ष का निराकरण करने के लिए नारद उठा। वह कहने लगा—'सज्जनो । पर्वत ने जो पक्ष रक्खा है, वह नितान्त दूषित है। वेदो मे शब्दार्थ को ब्याख्या अपन अभिप्राय के अनुनार नहीं होती, पुरु आम्नाय से चलो आई ब्याख्या ही मान्य होती है। अध्ययन के समान अर्थ जान भी गुरु-परस्परा की अपेक्षा रखता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम तीनो शिष्यो-वसु, पर्वत और मुक्का एक ही अर्थ बताया था, तब विभिन्न शिष्यो का सम्प्रदाय भिन्न कैसे हो सकता है। यहाँ 'सर्ज्यंष्टव्य' इस मत्र मे अज शब्द ऐसे धान्य का वाचक है, जिसमें उगने की शिक्त नष्ट हो गई हो ऐसे धान्यों से यज करना चाहिए।

तब शिष्टजनो ने राजा वसु से निवेदन किया—'राजन्! श्रापने गुरु-मुख से जो श्रर्थ सुना हो, वह श्रर्थ प्रगट कर इस विवाद का निर्णय कीजिए।' यद्यपि बसुको गुरु-बचनो का श्रच्छी तरह स्मरण था और वह जानता था कि नारद का पक्ष सत्य है, किन्तु मोहबबा वह इस प्रकार कहने लगा—'सभाजनो! नारद ने जो कहा है, वह बहुत युवितयुक्त है किन्तु पर्वत ने जो कहा है, वह उपाध्याय द्वारा कहा गया है।

इतना कहते ही बसु का स्फटिकासन पृथ्वी में घस गया और पाताल में जा गिरा। वसु की तत्काल मृत्यु हो गई और वह तरक में उत्पन्त हुआ। असत्यवादी वसु की सब लोगो ने निन्दा की, पवंत को नगर से अपमानित करके निकाल दिया तथा यथार्थवादी नारद को बहा रथ पर घारड करके उसे नगर में निकाला और सार्वजनिक सम्मान किया। वसु और पवंत को असत्य का फल तत्काल मिल गया।

सत्स्य पुराण में यज्ञों के विकास का इतिहास—हिन्दू धर्म मे मान्य 'मत्स्य पुराण' में इस सम्बन्ध में जो कथा दी हुई है, उससे वसु के चरित्र, यज्ञों के प्रारम्भिक रूप श्रीर परिवर्तित रूप पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। कथा इस प्रकार है—

'त्रतायुग के प्रारम्भ में इन्द्र ने विश्व-युग नामक यज्ञ किया। बहुत से महर्षि उसमें फ्राये। किन्तुजब उन्होंने यज्ञ में पशु-बध होते देखा तो उन्होंने उसका घोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा—'नाय धर्मो ह्यथमोंऽय, न हिसा धर्म उच्यते।' धर्यात् यह धर्म नहीं है, यह तो वास्तव में ध्रधमं है। हिसा धर्म नहीं कहलाता। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वकाल में यज्ञ पुराने घानों से किया जाता रहा है। मनु ने भी ऐसा ही विधान किया है। किन्तु इन्द्र नहीं माना। इस पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ। अन्त में इस विवाद का निपटारा कराने के लिए वे चेदि नरेश वसु के पास पहुँचे। उसने विना सोचे विचार कह दिया कि यज्ञ स्थावर और जगम दोनो प्रकार के प्राणियों से हो सकता है। इस पर ऋषियों ने वसु को शाप दे दिया।

सहाभारत में बसु का चरित्र—राजा वसु घोर तपस्या मे लीन थे। इन्द्र को शका हुई कि यदि यह इसी प्रकार तपस्या करता रहा तो यह एक दिन मेरा इन्द्र पद ले लेगा। यह सोच कर इन्द्र उमे तपस्या से विरत करने के लिये वसु के पास प्राया घौर उसे चेदि विषय का राज्य दे दिया नथा उसे स्कटिकमय गंगनचारी विमान दिया।

वसु उस गगनचारी विमान में ब्राकाश में विहार करने लगा। इस कारण लोक मे वह उपरिचर वसु के नाम से विख्यात होगया। एक बार वसु ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में पशु-वध नहीं किया गया। विल्क वन में उत्पन्न होने वाले फलमूलादि का ही हिविष्य दिया गया। इसमे देवाधिदेव भगवान उस पर अत्यन्त प्रसन्त हुए श्रीर उन्होंने यज्ञ मे प्रगट होकर वसु को साक्षात् दर्शन दिये तथा अपने लिये अपित हविष्य ग्रहण किया?।

एक बार यज्ञ में दिये जाने वाले हिविष्य के सम्बन्ध में देवतायों और ऋषियों में विवाद उत्पन्न हो गया। देवनण ऋषियों से कहने लगे—'अजयंत्रस्थम' इस श्रुतिवात्त्य में अब का अर्थ वकरा है। इसका आश्राय यह है कि वकरों द्वारा यज्ञ करना चाहिए।' किन्तु इसका विरोध करते हुए ऋषि बोले—'देवनण! वैदिक श्रुति का अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ तो 'बीजों द्वारा यज्ञ करना चाहिये' यह है। अज का अर्थ यहां वकरा नहीं, किन्तु बोज है। अतः बकरें का वस करना उचित नहीं है। इस सस्य युगमें पण-वस कैसे किया जा सकता है।'

जिस समय देवनाओ और ऋषियों में यह विवाद कल रहा था. तभी आकाश में विचरण करते हुए राजा वसु उस स्थान पर पहुँच गयें। उनका सहमा आगमन देखकर वे ऋषि देवनाओं से बोले—'देवताओं।' ये राजा वसु हम लोगों के सशय को दूर कर देंगे। ये स्थय यज करने बाले हैं, सर्वभूतहिन-निरत है। ये शास्त्र के विरुद्ध वचन नहीं कहेंगे।'

दोनों ने राजा वसु से श्रपने पक्ष कह दिये। तब वसु ने देवताओं के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा—'श्रज का श्रथं बकरा है। अत. वकरे के द्वारा ही यज्ञ करना उचित है।'

१ महाभारत, आदिपर्व, अध्याय ६३, श्लोक १-१७

२ महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३३६, श्लोक १-१३

इतना सुनते ही ऋषि कुढ़ होकर कहने लगे—'राजन्' तुमने यह जानते हुए भी कि यहाँ झज का अर्थ बकरा नहीं , अन्न है, तुमने देवताओं के पक्ष का समर्थन किया है। अन्तः तुम आकाश से नीचे गिर जाओ। आज से आकाश में विचरण करने की तुम्हारी शक्ति नष्ट होजाय। हमारे शाप से तुम पृथ्वों को भेद करके पाताल से प्रवेश करोगे। राजन् । यदि तुमने वद और सूत्रों के विरुद्ध वचन बोले हो तो हमारा शाप तुम पर लगेगा। यदि हमने विरुद्ध वचन बोले हो तो हमारा पतन हो।'

ऋषियों के इस प्रकार कहते ही उपरिचर बसु उसी समय आकाश से नीचे आगिरं और भूमि के विवर मे प्रविष्ट होगये।'

१ महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३३७, ब्लोक १-१७

# चतुर्विशतितम परिच्छेद

#### भगवान निधनाथ

भरत क्षेत्र के बत्स देश में कौशाम्बी नगरी का राजा पार्थिय था। वह इक्ष्वाकु वशी था। उसके शौर्य को पूर्व भव गाथाये सारे देश मे विक्यात थी। शत्रुदल उसके नाम से ही कापता था। उसकी महारानी सुन्दरी से सिद्धार्थ नामक पुत्र उत्पन्त हुआ था। एक दिन मनोहर उद्यान मे परमावधिज्ञान के धारक भुनिराज मुनिवर पथारे। राजा उनके दर्शियों के बिद्धे गया ध्यौर उनसे धर्म का स्वया धरक्त प्रका। मुनिराज ने धर्म का यथार्थ स्वरूप बतलाया। उसे सनकर राजा को ससार अधार लगने लगा। वह विवार करने लगा-ससार में प्राणी मरण क्यी

पथारे । राजा उनके दर्शनो के बिस्ने पसा धीर उनसे धर्म का स्वरूप पूछा । मुनिराज न धर्म का स्वयाधं स्वरूप बतलाया । उसे मुनकर राजा को ससार असार लगने लगा । वह विचार करने लगा—ससार मे प्राणी मरण रूपी मूलधन लेकर मृत्यु का कर्जदार होरहा है और प्रत्येक जन्म में उसका यह कर्ज निरन्तर बढ़ता जारहा, है जिसके कारण वह नाना प्रकार के कट भोग रहा है । जबतक यह प्राणी रन्तकर रूपी धन का उपाजन कर मृत्यु रूपी साहकार को ब्याज सहिन क्या नहीं चका तव नक इसके दुखो का अन्तकर के होसकता है । यह विचार करके उसने अपने पुत्र को राज्य सोपकर मृतिराज मुनिवर मे प्रवच्या ग्रहण करली । मिदार्थ न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा । एक दिन राजा सिदार्थ ने अपने पिता पाणिव मृतिराज के समाधिमरण का समाचार सुना । इस समाचार

से उसके मन मे भारी निवंद होगया। उस समय मनोहर उद्यान मे महावल नामक केवली भगवान विराजमान थे। उनका उपदेश सुनकर राजा ने अपने पुत्र श्रीदत्त को राज्य-भार देकर केवली भगवान ने दिगम्बर मुनि की दीक्षा लेली। परिणाम विज्ञृद्धि के कारण उसे तत्काल क्षायिक सम्यद्गंत्र होगया। उसने ग्यारह अगो का अध्ययन करके सोलह कारण भावनाओं का निरत्तर विल्लन किया। फलत' उसे नीर्थकर नामक पुष्प प्रकृति का बन्ध हो गया। अन्त मे समाधिमरण करके अपराजित नामक अनुत्तर विमान में श्रीतिशय कृद्धि का धारक सहीमन्द्र हुआ।

गर्भ कत्याणक — बङ्ग देश में मिथिला नगरी थी। वहां के शासक इक्ष्वाकुवशी काश्यप गोत्री, महाराज विजय थे। उनकी महारानी का नाम विप्यला था। जब उक्त महिमद्र की म्राय में छह मास शेष रह गये तबसे देवो ने इन्द्र की आजा में महाराज विजय के महलों में रन्नवर्षा प्रारम्भ कर दी। जब महिमद्र की म्रायु पूर्ण हुई उस दिन म्रथित म्रावित कृष्णा द्वितीया के दिन म्रादिवनी नक्षत्र में रात्रि के पिछले पहर में सुख निद्रा में सोई हुई महाराजी को तीर्थ कर प्रभुक गर्भावक रात्रिक हुई एक स्वप्त दिवाई दिये। उसी समय उन्होंने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। तभी महामन्द्र के जीव ने महारानी के गर्भ में भवतार लिया।

स्वप्तों के देखते के पश्चात् महाराजी की निद्रा भग होगई। वे बावश्यक कृत्यों से निवक्त होकर मगल वस्त्रा-भूषण बारण करके महाराज के निकट पहुँची और देशावधि जान के बारक महाराज में देलें हुए स्वप्तों का वर्णन करके उनका पल पूछा। राजा ने विस्तार से स्वप्तों का फल बनाकर कहा—देवी। तुम्हारे गर्भ में नीर्यकर प्रभू ने बहुवतार लिया है। उसी समग्र इन्ह्रों और देवों ने आकर नीर्धकर प्रमु का गर्भकत्याणक महोत्सव किया।

जन्म कत्याणक — बिप्पला महादेवी ने झाबाढ कृष्णा दशमौं के दिन स्वाति नक्षत्र के योग में समस्त लोक के स्वामी महाप्रताषी पुत्र को जन्म दिया। देवो धौर इन्हों ने उसी समय झाकर भगवान का जन्म कत्याणक भगवान निमनाथ २७३

महोत्सव किया। बालक को सुमेरु पर्वत पर लेजाकर उनका क्षीरसागर के जल से जन्माभिषेक किया। सौधर्मेन्द्र ने बालक का नाम निम्नाथ रखा।

भगवान निमनाथ की प्रायु दस हजार वर्ष की थी। उनका द्यारी पन्द्रह धनुष ऊँचा था। द्यारी की कान्ति स्वर्ण के समान थी। उनका चिन्ह नील कमल था। उनकी प्रायु के ढाई हजार वर्ष कुमार काल मे व्यतीत हुए। उसके पश्चात पिता ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। उन्होंने ढाई हजार वर्ष पूर्यन्त राज्य शासन किया।

्षत्र दिन (आकाश मेघाच्छन या। शीनल पत्रन वह रही थी। मीसम सुहान्य या। ऐसे समय भगवान निमनाथ हाथी पर आरूढ़ होकर वन विहार के लिये निकले। वहाँ आकाश मार्ग से दो देव आये और भगवान को

नमस्कार करके हाथ जोड़कर घपना परिचय देते हुए प्रपने आने का प्रयोजन कहने लगे— दीक्षा करुयाणक देव ! हम दाना पूर्व जन्म में धातकों बण्ड द्वाप में रहते थे। वहा हमने तपस्या को। फलत

हम सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्त हुए। उत्पन्त होने के दूसरे दिन पूर्व विदेह क्षेत्र में स्थित बत्सकावती देश को मुसीमा नगरी में भगवान अपराजिन तीर्थकर के केवलशान कल्याणक की पूजा के लिये अन्य देवो के साथ हम दोनों भी गये। वहाँ ममवसरण में प्रश्न हुआ कि इस समय भरत क्षेत्र में भी क्या कोई तीर्थकर है ? तव सर्वज संवर्दशीं भगवान अपराजित ने उत्तर दिया— 'वग देश को मिथिना नगरी में अपराजित स्वर्ग में अववरित होकर निमाय हुए हैं। उन्हें जन्दी ही केवलशान उत्पन्त होगा और वे धर्म तीर्थ की स्थापना करंगे। इस समय ग्रहस्थ अवस्था में राज्य लक्ष्मी का भोग कर रहे हैं। भगवान के वचन मुनकर कुतृहलवश हम लोग आपके दर्शनों के लिये आप हैं।

देवों की बात मुनकर भगवान नगर में लौट आये। उन्होंने अवधिज्ञान से जाना कि अपराजित तीर्थंकर और मेरा जीव पिछले भव में अपराजिन विमान में देव थे। उन्होंने मनुष्य भव पाकर जन्म-मरण की ग्रु खला का नाश करने का उद्योग किया, जिसमें वे सफल हुए और उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। किन्तु में अनादिकाल के सस्कारवा अभी तक राग-द्वेष के इस प्रपन्न में पड़ा हुआ हूं। मेरा कर्तव्य इस प्रपन्न को समाप्त करना है। मुक्ते अब उसी का उद्योग करके शुद्ध आरम स्वरूप की उपलिध्य करना है।

भगवान के मन से राग की वासना क्षण मात्र में तिरोहित हो गई ग्रीर भोगों के प्रति उनके मन में निवंद भर उठा। भगवान की वैराग्य-भावना होने ही सारस्वत ग्रादि लीकान्तिक देवों ने ग्राकर भगवान की पूजा श्रीर भगवान के विचारों की सराहना की तथा वे प्रपने स्थान को लीट गये। भगवान ने ग्रपने पुत्र सुप्रभ को राज्य-भार सीप दिया। तभी देवों ग्रीर इन्द्रों ने ग्राकर भगवान का दीक्षाभिषेक किया। फिर भगवान उत्तर कुरू नामक पालकी में ग्राहेव होकर चैत्रवन में पहुँचे। वहां उन्होंने बेला का नियम लेकर श्रापाड कृष्णा दशमी के दिन ग्रादिन ने काम में मायकाल के समय सम्पूर्ण ग्रास्म ग्रीर परिग्रह का त्यांग करके एक हजार राजाग्रों के साथ जेनेन्द्री दीक्षा लेली। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्यय नामक जात प्राप्त हो गया।

केवसज्ञान कल्याणक—भगवान पारणाके लिए वीरपुर नामक नगर मे पधारे। वहाँ राजादत्त ने पर-मान्न का ब्राहार देकर ब्रक्षय पुष्य का लाभ लिया।

भगवान ग्रामानुशाम बिहार करते हुए नाना प्रकार के कठोर तप करते रहे। इस प्रकार नौ वर्ष तक उन्होंने ग्रास्म-साधना में विताये। तव वे बिहार करते हुए ग्रपने दीक्षा-बन में पहुँचे। वहाँ वे एक वकुल वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर ध्यानाच्छ हो गये। यही पर इन्हें सामंश्वीय गुक्ला एकादशों के दिन सायकाल के समय समस्त लोकालोक के सम्पूर्ण दृष्यों ग्रीर पर्यायों का युगपत् ज्ञान करने वाला निर्मल केवलज्ञान प्राप्त हो गया। इन्हों भीर देवों ने उसी समय ग्राकर केवलज्ञान कल्याणक का उत्सव किया। इन्हें की श्राचा से कुंबर ने दिव्य समयसरण की रचना की, जिसमे गन्धकुटी में सिहासन पर विराजमान होकर भगवान ने जगन् का कल्याण करने वाला उपदेश देकर धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन किया। भगवान का उपदेश सुनकर ग्रनेक मनुष्यों ने सकल सयम धारण किया। भनिक मनुष्यों ग्रीर तिर्यंचों ने श्रावक के बत ग्रहण किये, ग्रनेक मनुष्यों, तिर्यंचों ग्रीर देवों ने सम्यादर्शन भारण किया।

भगवान का चतुर्विथ संघ-भगवान के चतुर्विथ संघ में सुप्रभायं धादि सत्रह गणघर थे। ४५० मुनि समस्त पूर्वों के ज्ञाता, १२६०० क्रती शिक्षक मुनि, १६०० ध्रविध्वानी, १६०० केवलज्ञानी, १६०० विकियाऋदिधारी, १२६० मन पर्यवज्ञानी घोर १००० वादी मुनि थे। इस प्रकार समस्त मुनियों की सख्या २०००० थी। मंगिनो झादि ४५००० आर्थिकायें थी। १०००००० आवक घोर २००००० आर्थिकायें थी। उनके, भक्तों में सख्यात तिर्यव्ध धोर समस्तात विवर्षेण धार समस्तात विवर्षेण धार समस्तात विवर्षेण धोर समस्तात विवर्षेण धार समस्तात विवर्षेण धोर समस्तात विवर्षेण धोर समस्तात विवर्षेण धार समस्तात समस्तात समस्तात विवर्षेण धार समस्तात समस

भगवान ने सम्पूर्ण प्रायंक्षेत्र में विहार करके समीचीन धर्मका उपदेश दिया। जब उनकी प्रायु में एक माह क्षेत्र रह गया, तब उन्होंने बिहार बन्द कर दिया और सम्मेव शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक हजार

मुनियों के साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया और वैद्यास कृष्णा चतुर्देशी के दिन रात्रि के निर्वाण कल्याणक — अन्तिम प्रहर में अधिवनी नक्षत्र में अघातिया कर्मों का क्षय करके स्रक्षय पर प्राप्त किया। वे सिद्ध परमेष्ठी बन गये। देवो और इन्द्रों ने आर्कर निमनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव किया।

यक्ष-यक्षिणी-भगवान निमनाथ के सेवक यक्ष का नाम भ्रकृटि और यक्षिणी का नाम चामण्डी था।

### जयसेन चक्रवर्ती-

ऐरावत क्षेत्र के श्रीपुर नगर मे वसुन्धर नामक राजा शासन करताथा। वह बड़ा प्रतापा श्रीर न्यायवान था। दैव-दुर्विपाक से उसको स्त्री पद्मावती का असमय निधन हो गया। वह श्रपनी इस रानी से वड़ा प्रेम करता

था। ब्रतः उसके मरण से राजा को बहुत दुःख हुआ। उसका मन राज्य और परिवार से पूर्व भव विरक्त हो गया। तभी मनोहर उद्यान म वरचर्म नामक केवली भगवान पक्षार। राजा उनके दर्शनों के लिए गया और उनका उपदेश सुनकर उसने मुनि-दीक्षा लेने का निक्चय किया।

उसने अपने पुत्र विनयन्धर को राज्य-भार सीप कर केवली भगवान के पाद मूल में दैगम्बरी दीक्षा लेली। वह घोर तप करते लगा। आयु के अन्तिम समय में समाधि द्वारा मरण किया। मरकर वह महाशुक स्वर्ग मे महद्विक देव हुआ। वहाँ उसकी सीलह सागर की आयु थी। वह महा विभूतिसम्पन्न था। दिव्य भोगो को भोगते हुए उसने यह काल आनन्दपूर्वक विताया।

स्थारहवां चक्रवर्ती — बत्स देश की कीशास्त्री नगरी का स्रिधिपति इक्ष्वाकुवशी राजा विजय प्रभावशाली नरेश था। उसकी पट्टमहिषी प्रभाकरी की कुक्षि से एक कान्तिमान पुत्र उत्पन्न हुमा जिसका नाम जयमेन रक्खा गया। उसकी जन्म-लगन और लक्षणो को देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक सम्पूर्ण भरतक्षेत्र का म्राधिपति चक्रवर्ती बनेगा।

जयसेन बचपन से ही तेजस्वी था। उसकी लीलाये और चेष्टाये असाधारण थी। वचपन से ही शासन करने की उसकी प्रकृति थी। बडे-बड़े झभिमानी और उदृण्ड व्यक्ति भी उसकी भगिमा देखते ही विनीत बन जाते थे।ऐसा था उसका प्रभाव।

जयसेन की ब्राग्नु तीन हजार वर्ष की थी। उसकी ब्रवगाहना साठ हाथ की थी। उसके शरीर की क्रान्ति तत्त्व स्वर्ण के समान थी। कुमार काल बीतने पर पिता ने उसे राज्य का भार सौप दिया। कुछ दिनों के बाद उसके शस्त्रागार में चक्ररत्न उत्पन्न हुसा। श्रव महाराज जयसेन ने दिग्वजय करने का विचार किया। वह चारो दिवाओं में गया। उसकी शक्ति सौर तेज के प्राप्ते समूर्ण भरत क्षेत्र के राजाओं का दर्प चूर-चूर हो गया और सस्त उसकी ग्राधीनता स्वीकार की। जब जयसेन सम्पूर्ण भरतक्षेत्र की विजय करके ग्रपनी नगरी कौशास्त्री वापिस लोटा जयसेन चक्रवर्ती २७४

तो समस्त राजाओ स्रोर प्रजा ने मिलकर चक्रवर्ती पद पर उसे स्रभिषिक्त किया। वह ग्यारहर्वौ चक्रवर्ती कहलाया। वह चौदह रस्त और नौ निधियों का स्वामी था। वस प्रकार के भोग उसे प्राप्त थे। वह इक्कीसवे तीर्थंकर भगवान निमनाय के तीर्थं में हम्रा था।

उसे भोग भोगते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उसने देखा कि आकाश से उल्कापात हुआ है। उसे देखते ही उसके मन में चिन्तन की एक कोमल धारा प्रवाहित होने लगी—यह प्रकाश-पूज ऊपर झाकाश मे स्थित था, किन्तु वह नीचे आगिरा झीर प्रवक्षतार में विलीन हो गया। 'मेरा तेज भी बहुत ऊँचा है' इस प्रकार का अभिमान जो मनुष्य करता है. उसका तेज भी इस उल्का-पंज के समान अधोगति को प्राप्त होता है।

यह विचार कर जर्कवर्ती ने साम्राज्य त्यागकर दौक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उसने युवराज को राज्य देना चाहा, किन्तु उसने राज्य न लेकर दीक्षा लेने की इच्छा की। तब उसने कम से अन्य पुत्रो को यह भार स्वीकार करने के लिए कहा, किन्तु सबका एक ही उत्तर था— 'यदि ब्राग राज्य-भोग में सुख मानते हैं तो आप ही इसका त्याग क्यो कर रहे हैं। श्राप हमारे शुभाकांक्षी है। आप तपस्या करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी उसी मार्ग पर चलने की अनुमति दीजिए।'

पुत्रों का यह उत्तर सुनकर चक्रवर्ती निक्तर हो गया। श्रन्त में उसने छोटे पुत्र को राज्य-भार स्वीकार करने के लिए सहमत कर लिया झौर उसका राज्याभिषेक करके जयसेन श्रपने पुत्रो और श्रनेक राजाओं के साथ वरदत्त नामक केवलो भगवान के पास समस्त वाह्य और झाम्यन्तर झारम्भ और परिग्रह का त्याग करके प्रवजित हो गये। उन्होंने विविध तप करना प्रारम्भ किया। श्रन्य समय में ही उन्हें ऋढियाँ प्राप्त हो गयी। श्रन्त में प्रायोगगमन सन्यास मरण करके सम्मेदशिखर के चारण नामक शिखर से जयन्त नामक विमान मे श्रहमिन्द्र हए।

# पंचविंशतितम परिच्छेद

#### भगवान नेमिनाथ

पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदों के उत्तर तट पर सुगन्धिला नामक देश था। उस देश में सिहपुर नगर का स्वामी ब्रहंद्दास था। उसकी महारानी का नाम जिनदत्ता था। राज-दम्पति ब्रानन्दपूर्वक राज्य-सुखी का भोग कर रहे थे। एक वार ब्रप्टान्हिका पर्व में भगवान जिनेन्द्र की महा पूजा कराई। पूजा के पुरुवात

कर रहिया (एक बार अप्टानिक) प्रवास ने नगवान जनगढ़ को सही पूजी कराई। पूजी कर दहात पूर्व भव महाराती ने मन से यह इच्छा की कि सैं कुलगौर वह पृत्र प्राप्त करें। उसी राजि को महाराती ने स्वप्त में सिंह, हाथी, सूर्य, जन्द्रमा और लब्भी का अभिषेक देखा। स्वप्त देखने के बाद हो महाराती के गर्भ में पुण्यात्मा जीव अवत्वीण हुआ। नौ माह च्यतीत होने पर राती ने अति बलवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के बाद उसके पुण्य प्रताप से राजा अर्महंदास को कोई शत्रु पराजित नहीं कर सका। इसलिये पुत्र का नाम सोच समझकर अरगाजित रक्खा गया।

बालक अस्थन्त रूपवान भीर बलवान था। गुणो के साथ वहता हुआ वह योवन अवस्था को प्राप्त हुआ। एक दिन राजोद्यान में विमनवाहन तीर्थकर पथारे। राजा परिजनो और पुरजनो के साथ उनके दर्जनो के लिये गया। राजा ने वहाँ जाकर भगवान के दर्जन करें नीन प्रदक्षिणाएं दी, अस्ट इत्य में पूजन की भीर यथास्थान वैद्यकर उनका दिया उपदेश सुना। उपदेश सुनकर उसके मन में भोगों से निवेंद हो गया। वहाँ से लीट कर उसने पुत्र अपराजित का राज्याभिर्यक करके पाच सी राजाओं के माथ सयम ग्रहण कर लिया।

अपराजित ने भी अणुबत धारण कर लिये। यद्यपि वह राज्य-शासन करता था, किन्तु उसका मन धर्म में रगा हुआ था। एक दिन उसे समाचार मिला कि भगवान विमलवाहन और पिता मुनि अहंदास गन्धमादन पर्वत सुक्त हो उसने दी उसने प्रतिकाल के से मगवान विमलवाहन के दर्शन नहीं कर लूँगा, तब तक भोजन नहीं करणा। मित्रयों और परिवार के लीगों ने समक्षाया कि भगवान मुक्त होच्चे के, उनके दर्शन किस प्रकार सभव है, ऐसी असभव प्रतिज्ञा करने से क्या लाभ है। किन्तु राजा ने किसी की बात नहीं सुनी, वह अपनी प्रतिज्ञा पर अरत्न रहा। इस प्रकार उसे निराहार रहते हुए आठ दिन बीत गये। तब सौधर्म इन्द्र की ब्राजा से कुबैर ने भगवान विमलनाथ का दिव्य क्य बनाकर राजा को दर्शन कराये। राजा ने गद्गद होकर भक्तिभाव से उनका प्रजन किसा, तब भोजन किया।

एक दिन राजा अपराजित अप्टान्हिका पर्व में पूजन करने के पश्चात् बैठा हुआ था। तभी आकाश से दो चारण ऋदियारी मुनि आकाश मार्ग से बिहार करते हुए वहाँ पथारे। राजा ने उठकर वडी विनयपूर्वक उनकी पाद-बन्दना की, उनका धर्मोपदेश सुना। तदनन्तर राजा हाथ जोड़कर बोला—'पूज्य! मैने आपको कही पहले भी देखा है।'

ज्येष्ठ मुनि कहने लगे—'राजन् <sup>।</sup> तुम यथार्थं कह रहे हो । तुमने हम दोनो को बेखा है । किन्तु इस जन्म में नहीं, पूव जन्म मे देखा है ।' राजा को यह सुनकर बड़ा बिस्मय हुआ। वह पूछने लगा—'प्रभु <sup>।</sup> कहाँ देखा है, यह भगवान नेमिनाथ २७७

जानने की मुफ्ते जिज्ञासा है।' तब मुिन कहने लगे—'पुष्कराघं द्वीप के पश्चिम सुमेर की पश्चिम दिशा में महानदी के उत्तर तट पर गिम्बल नामक एक देता है। उसके विजयाधं पर्वत को उत्तर श्रंणों में सूर्यप्रभ नगर का स्वामी राजा सूर्यप्रभ राज्य कराज्य था। उसकी राजी वह ये—चिन्तागरित, मनोगित और व्यवकारी । उसी विजयाधं पर्वत की उत्तर श्रंणों में स्वरंप्तम पुर नगर का शासक मरिजय था। प्रजितसेना उसकी रानी और प्रतिवादी पुत्री थी। पुत्रों ने प्रतिवादी की ची कि जो विद्याघर मेरु पर्वत की तीन प्रविक्षण देने में मुफ्तें जीत लेगा उसे ही मैं वरण करूँगी। इस प्रतियोगिता में चिन्तागित ने उसे जीत लिया। किन्तु उसे जीतकर चिन्तागित कहने लगा—'तू मेरे लघु भाता को स्वोकार करले ।' किन्तु प्रतिवादी ने उत्तर दिया—'मेरो प्रतिज्ञा है कि जो मुफ्तें जीत है। तुम्हें छोडकर मैं ग्रंप्य को किस प्रकार वरण कर सकती हूँ।' चिन्तागित वोला—'तूने उसे प्राप्त करने को इच्छा से ही उसके साथ गति-स्पर्दा को थी, ग्रंत. तू मेरे लिये त्याज्य है।'

बिन्तागित का उत्तर सुनकर प्रीतिमती अत्यन्त निराश हो गई। उसे ससार से ही विरक्ति होगई ग्रीर उसने विवृत्ता नामक अजिका के पास जाकर आर्थिका दीक्षा लेलों। राजकुमारों के इस साहस से शरित होकर उन तोनों भाइयों ने भो दमवर नामक मुनिराज के पास जाकर चुनिन्दाक्षा लेलों। वे तप कर तेले और सरकर चौथे स्वर्ग सामानिक जानि के देव हुए। आयु पूर्ण हार्ग पर दाना छाटे भाई पूर्व विदेश क्षेत्र के पुष्कलावता देश में विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी मे गगनवल्लम नगर के राजा गगनचन्द्र आरे राना गगनमृत्यरों के हम दोनों अमितगित तथा अमित-तेज नामक पुत्र हुए। हम तीनों प्रकार की विद्यार्थों से युक्त थे। एक दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरों मे स्वयप्रभ तीर्थकर के दणों के लिये गये। हमने भगवान से अपने पूर्व जन्म के चुन्तिन्त पूर्छ तथा यह भी पूछा कि हमारा बड़ा भाई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है। भगवान से अपने पूर्व जनम के चुन्तिन पूर्व तथा यह भी पूछा कि हमारा बड़ा आई हम समय कहाँ उत्पन्न हुआ है। भगवान ने बताया कि वह इस समय सिहपुर नगर मे अपराजित नाम का जाजा है। हम लोगों ने भगवान के समीप ही दीक्षा लेली। हम लोग पूर्व जन्म के स्नेहवश तुम्हारे पास आये है। तेरी आयु केवल एक माह की लेप है। इसलिये तु आरम कल्याण कर।

ैराजाने मुनिराज से अपने जन्म कावृत्तान्त सुनकर उनकी वन्दना की ओर निवेदन किया—'भगवन् !

यद्यपि स्नाप बीतराग निर्ग्रन्थ है। फिर भी स्नापने पूर्व जन्म के स्नेहवश मेर बडा उपकार किया है।

मुनि-युगल वहां से बिहार कर गया। राजो ने अपने पुत्र प्रोतिकर को राज्यारूढ करके सन्यास ले लिया और प्रायोगगमन सन्यास घारण कर लिया। आयु पूर्ण होने पर वह सोलहवे स्वर्ग के सातकर नामक विमान में देव हुआ। वाईस सागर की उसकी आयु थी।

## हरिवंश की उत्पत्ति-

कौशाम्बीनगरी का राजासुमुख प्रतापी राजाया। उस नगर मे व्यापारिक कारणो से वीरक नामक एक सेठ अपनी स्त्री वनमाला के साथ प्राकर रहने लगा। एक दिन राजा सुमुख वन-विहार के लिये गया। उसकी

दृष्टि वन में भ्रमण करती हुई सुन्दरी बनमाला पर पड़ी। उसे देखते ही वह बनमाला पर क्रियंद्रा की स्थापना भासकत हो गया। उसने किसी उपाय से बीरक सेठ को ब्यापार के बहाने विदेश भेज दिया भीर प्रच्छनन हुए से बनमाला को अपने महलों में बुलाकर उसके साथ भीम करने लगा। बारह वर्ष प्रचात् सेठ वीरक विदेश से लिए। जब उसे प्रपान रत्री का पापाचार जात हुआ तो वह शोकाकुल होकर पाजों के समान इधर उधर फिरने लगा। फिर एक दिन विरक्त होकर प्रोष्टिल मुनि के पास जाकर मुनि बन गया और सरकर सीधरों स्वां में चित्रागद नामक देव हुआ।

कुछ काल पत्चात् सुमुख ग्रौर वनमाला ने धर्मसिह नामक मूनिराज को श्राहार दिया। उस समय दोनों के मन में अपने कृत्य के प्रति भारी आत्मग्लानि और पश्चाताप के भाव थे। दूसरे दिन बिजली गिरने से दोनों की मत्य हो गई। समुख का जीव भोगपुर के राजा प्रभजन का पुत्र सिहकेत हुआ और वनमाला का जीव वस्वालय नगर के नरेश वज्जचाप की विद्यन्माला पुत्री हुई। विद्यन्माला का विवाह सिहकेत के साथ हो गया। एक दिन पति पत्नी बन विहार के लिए गए। उन्हें चित्रागददव ने देखा। देखते ही उसे पूर्व जन्म के बैर का स्मरण हो आया। उसने मन में निश्चय कर लिया कि 'मैं इन्हें मारू गा। यह विचार कर वह उन्हें उठाकर ले चला। मार्ग में सूर्यप्रभ नामक एक देव ने उसका अभिप्राय जान लिया। सूर्यप्रभ पूर्व जन्म मे राजा सुमुख का प्रिय मित्र रघ था। उस देव ने चित्राष्ट्रद को समकाया-'भद ! इन दोनों का वध करने से तेरा क्या हित होगा । तू व्यर्थ ही पाप बन्ध क्यो करता है।' यह सुनकर चित्रागद को भी दया आ गयी और उन्हे छोडकर चला गया। तब सूर्यप्रभ देव ने दोनो को आश्वा-सन दिया और उन्हें ले जाकर चम्पापूर के बन में छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि वह भविष्य में इनको मिलने वाले सुख को जानताथा। दैवयोग से उसी समय चम्पापुर का राजा चन्द्रकीर्ति बिना पुत्र के मर गयाथा। राज्य-परम्परा ग्रक्षण रखने के लिए मन्त्रियों ने विचार कर किसी योग्य पुरुष की तलाश करने के लिए एक समभ-दार हाथी को छोड़ दिया। वह हाथी घुमता हुआ। वन मे पहुँचा और सिहकेत तथा विद्युन्माला को ग्रापने कन्छे पर बैठाकर नगर में पहुँचा। मन्त्रियो ने बडे ग्रादर के साथ सिहकेतु का ग्राभिषेक किया ग्रीर उसे राज सिहासन पर बैठाया। तब मन्त्रियो ने उससे परिचय पूछा। उत्तर मे सिहकेतु ने कहा—'मेरे पिता का नाम प्रभजन है थ्रौर माता का नाम मुकण्डु है। कोई देव पत्नी सहित मुभ्ने लाकर यहाँ वन मे छोड़ गया है।' उसका परिचय सुनकर लोग बड़े प्रसन्त हुए भीर मुकण्डु का पुत्र होने के कारण उसका नाम मार्कण्डेय रख दिया। वह चिरकाल तक राज्य

इन दोनों के हरि नामक पुत्र हुमा। योवन श्रवस्था को प्राप्त होने पर पिता ने उसे राज्य-भार सोप दिया। हरि बड़ा प्रतापी और वीर था। उसने बाहुबल द्वारा मनेक राजाम्रो को पराजित करके म्रपने राज्य का

बहुत विस्तार किया। उसकी स्थाति सम्पूर्ण लोक में फैल गई। इसी से 'हरिवश' की प्रसिद्धि हुई।

सुख का भीग करता रहा। ये दोनो भगवान शीतलनाथ के तीथं मे हए।

बहुता निर्मात क्या विकार व्यक्ति क्या ते महागिरि का हिमारि, हिमारि का वर्षागरि, वसुगिरि, वसुगिरि का गिरि हुमा । इस प्रकार इस वश में अनेक राजा हुए । फिर सुमित्र हुए । सुमित्र के बीसवे तीर्थं कर मुनिसुव्रताय हुए । सुनिष्युत्ताय के सुव्रत, सुव्रत के दक्ष, दक्ष के ऐलेय पुत्र हुमा । उसने
हुरिवक की परम्परा इलावर्षन, ताझविति, माहिष्मती, नामक नगर नसाये । ऐलेय के कूणिम पुत्र हुमा । उसने
कुण्डित नगर बसाया । कृणिम के पुलोम पुत्र हुमा । उसने
कुण्डित नगर बसाया । कृणिम के पुलोम पुत्र हुमा । उसने प्रतोमपुत्र बसाया । सुर्पम के वास क्या स्वर्णन स्वराय । सुर्पम के व्यक्ती तथा वनवास्य

नगरियां बसाईं। पौलोम के महीदत्त भीर चरम के संजय पुत्र हुए। महीदत्त ने कल्पपूर बसाया। उसके अरिष्ट-

हरिवश की उत्पत्ति २७६

नेमि और मत्स्य नामक पुत्र हुए। मत्स्य हस्तिनापुर में रहने लगा। मत्स्य के प्रयोधन, प्रयोधन के मूल, मूल के शाल, शाल के सूर्य नामक पुत्र हुआ। सूर्य ने शुक्रपुर नगर बसाया। सूर्य के क्षमर पुत्र हुआ। उसने बज्र-पुर बसाय। असर के देवदत्त, देवत्त के हिर्म हुए हिर्मण के नभसेन, नभसेन के ब्राह्म, शह्क के मद्र और भद्र के क्षमियन्द्र नामक पुत्र हुआ। अभिचन्द्र ने विन्धाचल के ऊपर चेदि राएक की स्थापना की और शुक्तिसनती नदी के किमारे शृक्तिसनती नगरी के किमारे शृक्तिसनती नगरी के किमारे शृक्तिसनती नगरी के किमारे शृक्तिसनती नगरी काकर रहने लगा। वृहद्ध्वज के सुवाहु, सुवाहु के दीर्थवाहु, दीर्थवाहु के वज्रवाहु, वज्रवाहु के लब्धाभिमान, लब्धाभिमान के भानु, भानु के युग, युव के सुभानु और सुभानु के भीम नामक पुत्र हुमा। इस प्रकार अनेक राजा होते रहे। फिर इसी वक्ष में इक्कीसक तीर्थ कर भगवान निम्नाय हुए। आगे चलका इसी विश्व में यदु नामक राजा हुसा। यह बडा प्रतारी था। इससे पद्ववा चला। राजा युव के नरपति, नरपति के शूर और सुवीर नामक पुत्र हुए। बोर अथवा सुवीर मथुरा में शासन करने लगा। और गृह के अथवा सुवीर मथुरा में शासन करने लगा और शृर ने कुशब देश में शौर्यपुर नगर बसाया और वही शासन करने लगा। शूर के अथववृष्टिण और सुवीर के भोजकवृष्टिण पुत्र हुए। अपवक्षणि के १० पुत्र हुए पुर सुविज्ञय र प्रक्षोभ्य, ३ स्तिमित सागर, ४ हिमवान, ४ विजय, ६ अवल, ७ धारण, ६ पूरण, ६ अभिचन्द्र, और १० वसुदैत, इसके अतिरिक्त दो पुत्रियां हुई —कुत्तो और माद्री। भोजक वृष्णि के उप्रतेन, महासेन और देवसेन नामक पुत्र हुए।

राजा वसु का एक पुत्र सुवमु या जो कुञ्जरावर्त नगर(नागपुर) में रहने लगा था । सुवसु के वृहद्रय पुत्र हुग्रा । वह मागधेशपुर मे जाकर राज्य करने लगा । वृहद्रय के दृढरय दृढरय के नरवर, नरवर के दृढरय, दृढुरय के सुखरय, सुखरय, के दीपन, दीपन के सागरसेन, सागरसेन के सुमित्र, सुमित्र के वप्रयु, वन्नयु के

बसु की बंश — विन्दुसार, विन्दुसार के देवगर्भ, देवगर्भ के शतधनु पुत्र हुया। इसी प्रकार इस वर्ष में झनेक परम्परा में जरासय राजा हुए। फिर इस वश में निहतशत्रु हुआ। उसके शतपित, शतपित के वृहस्थ और वृहस्थ के जरासन्य पुत्र हुआ। वह राजगृह नगर का स्वामी या। वह अर्धचकी या। उसने भरत क्षेत्र

के तीन खण्डो पर विजय प्राप्त करके प्रधंत्रकी का विरुद्ध पाया था। वह नीवाँ प्रतिनारायण था। कालिन्दसेना उसकी पटरानी थी। कालयन प्रादि नीतिज पुत्र थे। प्रपराणित प्रादि प्रनेक वीर भाई थे।

जरासन्ध ने दक्षिण श्रेणी के समस्त विद्याधरो, उत्तरापथ और दक्षिणापथ के समस्त राजाग्रो, पूर्व

पश्चिम समुद्र के तटवर्ती नरेशो ग्रौर मध्य देश के सम्पूर्ण शत्रुओ को जीत लिया था।

एक बार शौर्यपुर के उद्यान में सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज प्रतिमायोग से ध्यानारूढ थे। एक यक्ष ने उनके ऊपर भयानक उपसर्ग किये। किन्तु मुनिराज ग्रपने ध्यान में अचल रहे ब्रीर उन भयानक उपसर्गों के कारण उनके मन की शान्ति ब्रीर समता भाव तिनक भी भग नहीं हुए। बल्कि वे ग्रात्मा में स्थित रहकर

महाराज सपुत्र विजय सचित कर्मों का शुक्ल ध्यान द्वारा क्षय करने लगे । वे श्रेणी आरोहण करके उस स्थिति को का राज्याभिषेक--प्राप्त हो गये, जहां ध्यान, ध्याता, श्रौर ध्येय, चैतन्य भाव, चैतन्य कर्म श्रौर चैतन्य की क्रिया

स्रभिन्त एकाकार हो जाती है। उसी समय उन्होंने जानावरण, वर्शनावरण, मोहनीय स्रीर प्रान्तराय इन घातिया कर्मों का विनाश कर दिया। तभी उनकी आस्मा विशुद्ध केवलजान की अनन्त आभा से झालो- कित हो उठी। तभी चारो जाति के इन्द्र और देव भगवान सुप्रतिष्ठ की वन्दना के लिए आये। महाराज ध्रम्यक्विष्ण भी परिजन-पुरजनों के साथ भगवान के दर्शनों के लिये झाये। साकर उन्होंने भगवान को वन्दना और पुरजक की स्रीर यद्यास्थान बैठ गये। तभी भगवान को लोक हितकारी उपदेश हुआ। उपदेश सुनकर अन्यक्षकृष्णि के मन में सासारिक भोगों के प्रति सवेग उत्पन्न होगया। उन्होंने घौर्यपुर के राज सिहासन पर कुमार समुद्रविजय का राज्याभिषेक करके उनका पट्टवन्थ किया और कुमार वसुदेव के सरक्षण का भार भी उन्हें साथ दिया। अन्यकृष्णि ने भगवान सुप्रतिष्ठ के निकट जाकर सम्पूर्ण झारम्भ परिप्रह का त्याग करके मुनि दोक्षा अगीकार कर ली। उपर भोजक होणे में भी मधुरा में मुनि ब्रत घारण कर लिये। महाराज समुद्रविजय ने महारानी शिवादेवी को पट्टबन्ध करके पटरानी घोषित किया। महाराज समुद्रविजय ने यौवन प्राप्त होने पर अपने झाठों अनुजो का सुन्दर राज कन्याओं के

साथ विवाह कर दिया। अक्षोभ्य का बृति के साथ, स्मिमित सागर का स्वयंत्रभा के साथ, हिमवान का सुनीता के साथ, विजय का सिता के साथ, प्रचल का प्रियालाग के साथ, वारण का प्रभावनी के साथ, पूरण का कालिगी के साथ प्रभाव के साथ, पुरण का कालिगी के साथ प्रभाव के साथ की कि स्वयंत्र रहने लगे। सभी भाडयों में परस्था में प्रस्वयंत्र रहने लगे। सभी भाडयों में परस्था के प्रयुक्त रहने लगे। क्यों र सभी भाडयों में परस्था के प्रयुक्त रहने लगे। क्यों र सभी भावयों में परस्था के प्रवास कि स्वयंत्र के प्रस्वयंत्र के स्वयंत्र के स्वयंत्र के प्रस्वयंत्र के स्वयंत्र के प्रस्वयंत्र के स्वयंत्र के स्

बसुदेव की कुमार- लीलाए — कुमार वसुदेव यौवन में पदार्पण कर रहे थे। वे शौथंपुर नगर में देव कुमारों के समान इच्छानुसार कीडा करते थे। वे कामकुमार थे। रूप, लावण्य, सोभाय्य और चतुरता से वे जन-जन के प्रिय थे। कभी वे लोकपालों का वेष रखकर नगर में निकल जाते थे। उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वों और मूख चन्द्रमा के समान सौम्य था। उनके श्रनिच्छ सौन्दर्य को देखने के लिए स्वियाँ घरों से बाहर निकल आती थी स्रीर उन्हें देखकर काम विहल हो जाती थी। कुमार के रूप में श्रदेशन मोहिनी थी।

एक दिन मात्सर्यवेश कुछ वृद्धजन सघबद्ध होकर राज-परिषद से पहुँचे और महाराज समुद्रविजय को नमस्कार करके निवेदन करने लगे—प्रभो ! आपके राज्य से सम्पूर्ण प्रजाजन आनन्दपूर्वक और निर्भय होकर रह रहे हैं। आपके पुण्य प्रभाव से यहाँ की भूमि शस्य स्थामला बन गई है। बण्कि वर्ग समृद्ध और सुसम्पन्न है। गाय- भेंभे क्षीरवर्षी है। प्रजा के सभी वर्गों को सब प्रकार का आनन्द है, किन्तु थोडा-सा दुःख भी है। किन्तु उसे हम लोग प्रगट भी नहीं कर सकते।

यह सुनकर महाराज समुद्रविजय प्रजाजनो से वोले—'भद्रजनो <sup>।</sup> मेरे राज्य मे प्रजाजनो को कष्ट हो, यह मेरे लिये गौरव की बान नही हैं। आप लोग निर्भय होकर अपना कष्ट बताइये। मै उसे प्राणपण से भी दूर करूँगा।

वृद्धजन महाराज से ब्राक्शनसन पाकर कहने लगे—'प्रभो हमारे ब्रश्नित्य को क्षमा करे। कुमार बमु-देव भीर-बीर, शील शिरोमणि स्रीर गुद्ध हृदय वाले हैं। किन्तु जब वे नगर में निकलते हैं तो उनका रूप सावण्य देखकर नगर की कुल हित्रयाँ रागान्य होकर व्यपने तन वदन की सुधबुध भूल जाती है। ये सारा कार्य छोडकर घर से बाहर दौड़ पडती हैं। नगर-सियों का चित्त उद्भान्त हो जाता है। हम लोगों ने अपनी मनोध्यया निवेदन कर दी। ग्रंब जो करणीय हो, वह आप कीजिये।

महाराज प्रजाजनो की बात मुनकर विचारमग्न हो गये। कुछ समय पश्चात् प्रजाजनों को आश्वासन देकर विदा किया। प्रजाजन भी सन्तुष्ट होकर अपने घरों को लीट गये। तभी कुमार वसुदेव नगर-भ्रमण के बाद लीटे। आकर उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने वडे प्रेमपूर्वक प्राणिगन किया और वालक के समान उन्हे अपनी गोद में बैठाकर मस्तक सुंधा और स्नेहिंसक्त स्वर में बोले—'कुमार! तुम बन-भ्रमण से परिश्रान्त हो गये हो। देखें। तो, तुम्हारा मुख कैसा मुरक्ता गया है। तुम्हें श्रमण के चाव मे अपने दारीर की भी सुध नहीं रहती। अब भविष्य में तुम्हें स्नान और भोजन के समय का अतिक्रमण नहीं करना है। अब अन्त पुर के उद्यान में ही तुम कीडा किया करों।

्रस प्रकार ध्रपने प्रिय धनुज को समक्षाकर महाराज समुद्रविजय उनका हाथ पकड कर अपने प्रासाद मे लेगये। उन्होंने बसुदेव के साथ ही स्नान और भोजन किया। उन्होंने इस प्रकार कौशल में ब्यवस्था कर दी कि कुमार बाहर न जा पाब ध्रोर कुमार को प्रतिबन्ध का श्रनुभव भी न हो। कुमार भी ध्रन्त पुर के उद्यान में विविध क्रीक्षार्य करने लगे।

एक दिन एक कुटजा दासी महारानी शिवादेवी के लिये विलेषन लिये जा रही थी कि कुमार ने विनोद में उससे विलेषन छीन लिया। दासी रुण्ट होकर बोली—'कुमार'। तुम ऐसी ही हरकतों के कारण कारागर भें डाले गये हो। 'द्रांसी की बात सुनकर कुमार सर्शाकत हो उठे और पूछने लगे—'कुटकों! तूने यह क्या कहा? मुफ्ते कैसा कारागार'?' तब दासी ने कुमार को सब सत्य बात सुना दी। सुन करने वेगम्भीर हो गये और सोचने लगे-निश्चय ही मेरे साथ घोका हुआ है। वे इस बात पर विचार करते रहे और अन्त मे एक निर्णय पर पहुँचने का उन्हें सन्तीय हुआ। वे चुपचाप राजप्रासाद और नगर को त्यागकर चस्न दिये एक सक्ष्यहीन दिशा की ओर। वे हरिवंश की उत्पत्ति २८१

अपने साथ एक विश्वस्त अनुचर को साथ ले गये और नगर के इमसान में जा पहुँचे और नौकर को एक स्थान पर बैठाकर उससे कहा— 'मैं मत्र सिद्ध करता हूँ। जब मैं घ्रावाज दूँ, तभी तुम उत्तर देना।' इस प्रकार कहकर वे कुछ दूर चले गये। वहाँ एक चिता जल रही यी तथा एक शब पडा हुघा था। कुमार ने अपने आधूरण उस शव को पहना कर उसे जलती चिता मे रख दिया और जोर से कहा--'पिता के समान राजा और चगली करने बाले नागरिक सुख से रहे। मै तो अग्नि-प्रवेश करता हुँ। इस प्रकार कहकर और दौडने का अभिनय करके, मानो वे ग्रग्नि में प्रवेश कर रहे हो, वे अन्तर्हित हो गये। श्रनुचर ने सुना तो वह दौडकर श्राया श्रीर चिता में कुमार के दग्ध शव को देखकर बड़ी देर तक विलाप करता रहा। फिर वह ग्रत्यन्त शोकाकुल होकर राजमहलो को वापिस लौट गया। वहाँ जाकर उसने सम्पूर्ण घटना महाराज को सुना दी। यह हृदय विदारक घटना सुनकर सारे राज कुल भ्रौर नगरवासियों में शोक छो गया। महोराज समुद्रविजय तत्काल बन्धु-बाधवो, नगरवासियों भ्रौर राज्या-धिकारियों को लेकर श्मसान पहुँचे। वहाँ शव की भस्म के साथ कुमार के भ्राभूषणों को देखकर सबको निश्चय हो गया कि कमार अवश्य ही अग्नि में भस्म हो गये हैं। यह विश्वास होने पर सभी करुण विलाप करने लगे। राजा समुद्रविजय को घोर पश्चाताप हुआ और अपने प्रिय अनुज की मृत्यू से उन्हे हार्दिक द ख हआ। उन्होंने शोक सन्तप्त हृदय से मरणोत्तर कियाय की ग्रीर सब लोग नगर मे वापिस लौट ग्राए।

कमार बसदेव निश्चिन्त मन से पश्चिम दिशा की ओर चल पडे। उन्होंने एक ब्राह्मण कमार का वेष धारण कर लिया। चलते-चलते वे विजयवेट नगर मे पहुँचे। उस नगर मे मुग्रीव नामक एक गन्धर्वाचार्य रहता था । उसकी दो पुत्रियाँ थी सोमा ग्रीर विजयमेना । दोनो ही ग्रपूर्व सन्दरी थी । गन्धर्वाचार्य

ध्यनेक कन्यास्रो के साथ विवाह---

ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो गन्धर्व विद्या में मेरी प्रतियों को जीतेगा, वही इनका स्वामी होगा। किन्तु आज तक उन दोनों को कोई पराजित नहीं कर सका था। किन्तु वसदेव ने उन्हें थोडे समय में ही पराजित कर दिया। सुग्रीव ने दोनो पूत्रियो का विवाह. कुमार वसुदेव के माथ कर दिया। वे वही पर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ काल के पश्चात् विजयसेना ने पन्न

प्रसव किया, जिसका नाम अकर रखा गया।

एक दिन कुमार गुप्त रूप से वहाँ से भी निकल गये। भ्रमण करते हुए वे एक ग्रटवी में पहुँचे। वहाँ एक सन्दर सरोवर को देखकर वे उसमे बहुत देर तक जलकीड़ा करते रहे और हथेलियों से जल को बजाने लगे। उस ग्राबाज में तट पर सोया हम्राएक हाथी जाग गया। वह कुछ होकर कुमार के ऊपर भपटा। कुमार बडी चपलता मे उसके दातो को पकड कर उसके मस्तक पर आरूढ हो गये और मुश्टिका प्रहारों से उस गजेन्द्र को अपना वशवर्ती बना लिया। उसी समय दो विद्याघर कुमार आये और कुमार को हाथी के मस्तक से अपहरण करके विज-यार्च पर्वत के मध्य में स्थित कुजरावर्त नगर में ले गये और कुमार को उस नगर के बाह्य उद्यान में छोड दिया। कमार एक अशोक वृक्ष के नीचे सूखपूर्वक बैठ गये, तब उन दोनो विद्याधर कमारों ने आकर उन्हें (नमस्कार किया ग्रीर निवेदन किया—'स्वामिन। प्राप यहाँ विद्याधर नरेश ग्रशनिवेग की ग्राज्ञा से लाये गये है। ग्राप उन्हे अपना श्वसुर समभे । मेरा नाम अचिमाली है और यह दूसरा वायुवेग है ।' यो कहकर उनमें से एक तो नगर की ओर चला गया और दसरा वही मुरक्षा के निमित्त रह गया। नगर में जाकर उसने नरेश को यह ग्रुभ सवाद सनाया कि हाथी के मान का मर्दन करने वाला सुदर्शन कुमार लाया जा चुका है। सुनकर नरेश बहुत हॉपत हुआ और उसे पूरस्कृत करके नरेश ने मगलाचार पूर्वक कुमार बसुदेव का नगर प्रवेश कराया ग्रीर शुभ मुहर्त में नरेश ने अपनी इपवती कन्या त्यामा का विवाह कुमार के साथ कर दिया। निमित्तज्ञानियों ने भविष्यवाणी की थी कि जो व्यक्ति गजेन्द्र का मान मर्दन करेगा, वहीं राजपुत्री का पति बनेगा। इसीलिए नरेश ने दो युवकों को गजेन्द्र के निकट पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया था। निमित्तज्ञानियों की भविष्यवाणी पूरी हुई। कुमार राजकन्या के साथ सुखपूर्वक भोग भोगते हुए कुछ काल पर्यन्त वही रहे भौर वहाँ रहकर गन्धर्वविद्या का भ्रध्ययन किया।

एक दिन स्थामा का चचेरा भाई स्र गारक रात्रि के समय सोते हुए कुमार का अपहरण कर ले गया। वह स्नाकाश मार्ग से जा रहा था। तभी श्यामा की नीद खुल गई। वह भी हाथों में शस्त्रास्त्र लेकर विद्या-बल

जैन घम का प्राचीन इतिहास

से भ्राकाश में पहुँची। वहाँ भ्रंगारक भीर क्यामा का भ्रयानक युद्ध हुआ। कुमार ने शत्रु की छाती पर मुस्टिका प्रहार किया जिससे बहु ब्याकुल होकर कृमार को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कुमार चरानगरी के एक सरोबर में गिरे। वहाँ से निकलकर नगर में गये। वहाँ उन्हें झात हुमा कि इस नगर के कृषेर चारदत की पुत्री गन्धर्यसाम नित्रि एक प्राचाय किया में पर्वाचिक किया में पर्वाचिक किया में पर्वाचिक किया में पर्वाचिक कर देगा, वही मेरा पति होगा। इस समाचार को सुनकर कृमार भी प्रतियोगिता सभा में पहुँचे भ्रीर बीणाबादन भ्रीर गायन कला में कृमार ने उस मानवती का मान भग करके विजय प्राप्त की। श्रंष्टी कन्या ने हुएँ से वरमाला उनके गले में डालकर उनका वरण किया। श्रंष्टी ने विधिपूर्वक दोनो का विवाह कर दिया। चिर्काल तक कमार ने वहाँ रहकर भ्रानन्दपूर्वक भीग भीगे।

एक दिन रात्रि में एक बैताल कन्या ने श्राकर कुमार वसुदेव को जगाया श्रोर बलात वह उन्हें हमसान में ले गई। वहाँ उसने नीलयका नामक एक सुन्दरी कन्या को दिखाया धीर कहा कि यह कन्या ध्रापके प्रेम में ग्रस्त है श्रीर श्रापसे विवाह की इच्छुक है। यह श्रासित पर्वत नगर के राजा सिह्दष्ट्र की पुत्री है। कुमार ने उससे विवाह करने की स्वीकृति दे दी। तब विद्यार्थीर्यां कुमार को ध्राकाशमाग से श्रासित पर्वत नगर ले गई। वहाँ शुभ महर्त

में कमार के साथ नीलयशा का विवाह हो गया। कुमार वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगे।

इस प्रकार कुमार बसुदेव ने विभिन्न स्थानी पर प्रेनेक कन्योधों के साथ विवाह किया। उनके रूप-मुण और वीरता पर मुग्ध होकर प्रनेक राजाधों ने उन्हें प्रपनी कन्याये प्रदान की। उनके आकर्षक व्यक्तित्व पर मुग्ध होकर प्रनेक कन्याओं ने उन्हें रवेच्छा से वरण किया। अनेक कन्याओं को विभिन्न प्रतियोगिताधों में उन्होंने जीता। गिरितट नगर वासी ब्राह्मण पुत्री सोमध्यी, स्वचलप्राम की श्रेटि पुत्री वनमाला, वेदसामपुर की वर्षाचा, वालगुहा नगर की पद्मावती, शिक्षपुर की राजकुमारी चास्त्रीहानी, जयपुर की राजकन्या हालवर्षन नगर की श्रेटि-पुत्री रत्नावर्षन नगर की श्रेटि-पुत्री रत्नावर्षन नगर की श्रेटि-पुत्री क्लावर्षन नगर की श्रेटि-पुत्री रत्नावर्षन नगर की श्रेटि-पुत्री रत्नावर्षन नगर की श्रेटि-पुत्री रत्नावर्षन नगर की श्रेटि-पुत्री क्लावर्षन नगर की श्रेटि-पुत्री वर्ष्यमती, स्रीर राजपुत्री प्रियमुस्तरी, वेशवरी, ग्रागवर्णन अप्तरी, क्लावर्षन के राजकुमारी, व्यावर क्लावर्षन का स्थान नगर की श्रेटि-पुत्री वर्ष्यमती, स्रीर राजपुत्री प्रियमुस्तरी, विश्वाप पुत्री प्रभावती, कुण्डपुर की राजकुमारी, वस्पान तर्म के स्थान के क्लावर्षन कि स्थान कि क्लावर्षन कर्या करा, अविनास्तरी, व्यवस्ता त्रीवर्षा प्रविच्या स्थावर कि स्थान कर्या करा, अविनास कर्य स्थान कर्या करा, व्यवस्ता स्थान करा, विवाह हुझा। तथा जरकुमार, पोण्ड स्थानि स्थान कर्या करा, व्यवस्ता स्थान स्थान करा, विवाह हुझा। तथा जरकुमार, पोण्ड स्थान स्थान कर्या करा, व्यवस्ता स्थान स्थान करा, विवाह हुझा तथा जरकुमार, पोण्ड स्थान स्थान करा, विवाह हुझा तथा जरकुमार, पोण्ड स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स

है स बीच में राजगृह नरेंगे जरासन्य को निर्मित्तज्ञानियों ने यह बताया कि जो पुरुष जुए में एक करोड़ मुद्रायें जीतकर वहीं सब बाट देगा, वह तुम्हें मारने वाले पुत्र को जन्म देगा। निमित्तज्ञानियों के वचनानुसार जरासन्य ने एमें पुरुष की खोज करने के लिए चर नियुक्त कर दिए। एक बार दुर्घटनावरा कुमार वसुदेव राजगृह नगर में पहुँच। वहाँ वे जुए में एक करोड़ मुद्रायें जीत गये और उन्होंने वेस सुद्रायें वहीं बाट दी। वरों ने ग्राकर कुमार को पकड़ लिया और उन्हें बमाडें की एक भाषडी में बन्द करके पवंत के उगर से पटक दिया, जिससे वे मर जाये। किन्तु जब वे गिरे, तभी विद्याघरी वेगवती ने वेग से साकर उन्हें बीच में ही थाम लिया। इस प्रकार वे

बच गये।

रोहिणों की प्राप्ति—देशाटन करते हुए कुमार बसुदेव धरिष्टपुर नगर में ध्राये। वहाँ उन्होंने राजपथों पर मनुष्यों को भारी भीड धीर कोलाहल को देखकर एक नागरिक से कुरहलवद्या पूछा—'भद्र! यह मनुष्यों का कैसा समुदाय है 2 ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं ?' उस नागरिक ने उत्तर दिया—'आर्य! इस नगर के महाराज रुधिर की सुलक्षणा कन्या रोहिणी का स्वयवर है। यह मनुष्य-समुदाय वहीं पर जा रहा है।'

वसुदेव यह समाचार सुनकर फुनूहलबंध स्वयंवर देखने की इच्छा सं स्वयंवर मण्डप में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि मण्डप में जरासन्ध, समुद्रिष्ठिय मादि मनेक नरेश आये हुए है भ्रीर मणिजटित महार्घ्य सासनो पर विराज-मान है। सबके मुखो पर वर्ष भीर बाधामिश्रित भाव है। कुमार ने उस समय पणव बाजा बजाने वाले का वेष धारण कर रखा था, जिससे उन्हें उनके बन्धुजन भी न पहचान सके। उनके हाथ में भी पणव नामक वाद्य सन्त्र था तथा जहाँ पणव वाद्य बजाने वाले बेठे हुए थे, वे वही जाकर बेठ गये।

तभी रूप ग्रीर शोभा की ग्रागार, सौन्दर्य मे रित को लिजित करने वाली राजकुमारी रोहिणी ने बाय के

हरिवंश की उत्पत्ति २०६

साथ स्वयवर-मण्डण में प्रवेश किया। तभी शस्त्रो और तूर्यों का मंगल-निनाद हुआ। राजाओं ने कुमारी रोहिणी के अनिव सौन्दर्य की प्रशसा भर सुनी थी। श्रव अनर्थ वस्त्रातकारों से सुसज्जित मूर्तिमतो लक्ष्मी के समान रोहिणी की रूपछटा देककर विस्मयित्रमुख होकर देखने लगे। सबके मन मे उस लाजित्य मूर्ति को प्राप्ति को प्रावा की किरण प्रस्कृटित हो रही थी।

जांची को तुमुल रव शान्त हुन्री। धाय कुमारी रोहिणों को साथ में लेकर यथाक्रम सब राजाओं का परि-चय दैने लगी—हे पुति । ये देनेत छन्नधारो जिलाबाधिपति महाराज जरासन्य है, ये जरासन्य के प्रतापो पुत्र है, ये मधुरा के तेजस्वी नरेश उग्रसैन है, ये शोर्यपुर के स्वामी महा बन्जवान समुद्रविजय है। यदि तेरी रुचि रुचि तो इनमें से किसी के गंने में वरमाला डाल दे । किन्तु खाय ने देवा कि इनमें से किसी के उपर कन्या का अनुराग प्रतीत नहीं होता, तब उसने आगे बढकर महाराजा पाण्ड, विदुर, दमघोष, इत्तवन्त्र, शल्य, शत्रुत्रम, कालमुल, पोण्ड्र, मत्स्य, सजय, सीमदत्त, भूरिश्वता, अर्गुमान, कपिल, पर्मरत्य, सोमक, देवक, श्रोदेव खादि राजाओं क वश, शोर्य खादि गुणों का परिचय देते हुए कहा—हे सीम्य बदने ! इन नरेशों में से जो तुम्हारे चित्त को हरण करने बाला हो, उसके सोभाग्य को प्रकाशित कर।

किन्तु राजकुमारी ने उत्तर दिया - हे मात ! आपने उचित ही कहा है। किन्तु आपके द्वारा बताये हुए इन राजाओं में से किसी के प्रति सेरा सन अनुरक्त नहीं है।

तभी राजवाला के कर्णकुहरों में पण की मधुर ध्विन पड़ी। कत्या ने मुडकर उस ओर देखा। तभी उसे राजलक्षणों से युक्त कुमार वसुदेव दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखते हो रोहिणी का सम्पूर्ण शरीर हुएँ से रोमांचित हो उठा। वह राजहरी के समान मन्यर गित से झांगे बढ़ी और कुमार वसुदेव के गरे से वरमाला डाल दी। काम-देव और रित के समान इस सुदर्शन युगल को देखकर कुछ राजाझा ने हुएँ से कहा—जिस प्रकार रन्न और सुवर्ण का समोग होता है, उसी फ्लाप्ट के स्वरूप का समोग होता है, उसी एका के प्रकार का समोग होता है, उसी फ्लाप्ट के वर-चथ का सयोग हुआ है। इस रह्म पारखी कुप्या को घर्य है।

किन्तु कुछ राजा मास्मर्यवश कहने लगे—यह तो घोर अन्याय है। एक पणववादक को वर कर राजकन्या ने सम्पूर्ण नरेश मण्डल का अपमान किया है। इस अपमान का प्रतिकार होना हो चाहिए। यदि प्रतिकार नही किया गया तो इससे कुल मर्यादा भग हो जाएगी। यदि यह ज्यक्ति कुलोन है तो अपना कुल बनावे, अन्यया इसे यहाँ से निष्कावित करके यह कप्या किसी राजपुत्र को दे देनी चाहिए।

राजाओं का यह अनर्गल प्रलाग सुनकर धीर वीर वसुदेव बोले---राजागण हमारे बचन सुने। स्वयवर में आई हुई कन्या अपनी इच्छा के अनुरूप किसी का वरण करने के लिए स्वतंत्र है। उसमें कुलीन-प्रकुलान का काई प्रस्त नहीं है। यदि कन्या ने मुक्त अपरिचित्त का सो गाय प्रमाट किया है तो इस विषय में आप लोगों का कुछ नहीं कहना चिहिए। इतने पर भी पराक्रम के अहकारवश कोई बान्त नहीं होता है तो मैं कान तक खांचकर छोड़े हुए वाणों से उसे सान्त कर दंगा।

इस दर्पयुक्त घमकी को मुनकर जरासम्य कुपित होकर बोला—इस उदृण्ड और वाचाल पुरुष को तथा पुत्र सहित राजा रुधिर को पक जा। चक्रवर्ती की आजा पाते ही मास्तर्यस्य राजा युद्ध के लिए उद्यत हा गर्य मुक्क एजा तरस्य होकर अपनी सेना लंकर अलग लड़े हुए गर्जा तरस्य होकर अपनी सेना लंकर अलग लड़े हुए गर्जा तरस्य होक राय के थे, व अपनी मेना लंकर वहां झा गर्वृचे । राजा रुधिर का पुत्र कर्णनाभ रोहिणो को अपने रख पर आक्ट कर चड़ा हो गया। यमुदेव अपने स्वसुर से बोले— पूज्य ! मूफे अस्त्र शस्त्री से भरा हुआ रख दे दीजिये। ये दम्भी क्षत्रिय एक अज्ञात कुलशील व्यक्ति के वाणो की तीक्ष्णता का अनुभव करे। राजा रुधिर ने तत्काल अस्त्र-जस्त्रो से भरा हुआ तीव्रगामी अश्वो से युक्त महारच मगवा दिया। तभी दिधमुख विद्याधर कुमार के पास आकर बोला— आप मेरे रख मे आहड़ होकर शत्रु दल का सहार कीजिये। मै आपका सारधी बन्गा। कुमार ने वैसा ही किया। राजा रुधिर को सेना कुमार के चारों और एकत्रित हो गई। उस सेना में दो हजार रथ थे, छह हजार हाथी, चौदह हजार घोडे और एक लाल प्रवाति थे।

प्रतिपक्ष की सेना का कोई पार नहीं था। दोनों सेनाम्रों ने ग्रामने-सामने मोर्चा जमा लिया। शख, तुरही

स्नादि के तुमुलनाद के होते ही दोनों सेनायें एक दूसरी से जूफ पढ़ीं। मनुष्यों की लाशों से मैदान पट गया। बोड़ो स्नीर हािषयों की भयकर चीत्कारों से स्नाकाश पट गया। वाणों की झक्त वर्षी से सूर्य तक ढक गया। तलवार, चक्र, गया, परा क्षेत्र का का नाया। तलवार, चक्र, गया, परा क्षेत्र ताना सरूप को के सहादों से हिष्य की नदी बहुने लगी। कुमार वसुदेव के हस्त-लाघव स्नीर दादक-सवालन की निपुणता ने शबु-पक्ष के सहादोरों को हत्यभ कर दिया। तब उन्होंने मिलकर एक साथ वसुदेव पर स्नाकमण किया। किन्तु कुमार ने वडी कुशक्ता से उनका सामना किया। कुछ न्यायप्रिय राजध्यों ने कहा कि एक व्यक्ति के ऊपर झनेक वीरों का प्राक्रमण करना घीर झन्याय है। तब जरासन्य ने स्नाज्ञा दी कि झब एक-एक राजा इस युवक के साथ युद्ध करे। जरासन्य का झादेश पाकर एक-एक राजा कम से कुमार के साथ युद्ध करने लगा। किन्तु कमार के झसह य बाणों के प्रहार के झाये टिक नहीं सके।

तब राजा समुद्रविजय की वारों आई। वे रख में आरूँ थे। रख वेग से वसुदेव की ओर बढ़ा। वसुदेव के सपने पूज्य अपज को देखकर सारयों दिसमुख से कहा— 'दिसमुख ! ये मेरे पिता के तुत्य है। इनकी सुरक्षा का घ्यान रखते हुए मुभ्ते युद्ध करता है।' जब दोनों रख आमने-सामने आगये तो उस युवक का देखकर समुद्रविजय सारयी से बोले— 'भद्र! इस सौम्य युवक को देखकर मेरा मन न्हें हुक्त हो रहा है। मेरे दाहिगी खाख और मूजा भी फड़क रही है। इसका फल तो वस्यु-मिलन है। किन्तु युद्ध भूमि में यह कैसे सभव हो सकता है?' सारयों बोला— 'स्वामिन! यह शब अपय है। आग इसे जोतकर यहाँ के भागी बनेंगे। तब बन्यु-समागम भी होगा।

समुद्रविजय कुमार से बोले — प्रिय ! तुमने श्रव तक कौशल का प्रदर्शन किया है। श्रव भी वही कौशल दिखाना। ध्यान रहे, मैं समुद्रविजय हूँ।' कुमार वेष वदले हुए थे ही, श्रावाज भो बदल कर बोले — 'तात! चिन्ता न करे। वही कौशल श्रव भी दिखाऊँगा। ग्राप समुद्रविजय है तो मैं सग्रामविजय हूँ। पहने वाण

ध्राप चलावे।'

समुद्रविजय ने वाण सन्धान किया, किन्तु कुमार ने उसे मार्ग मे ही अपने बाण से काट दिया। समुद्रविजय ने जितने बाण चलाये, सबको कुमार ने काट दिया तब कोध में भरकर समुद्रविजय ने टिब्यान्त्र चलाता प्रारम्भ किया। कुमार ने भी उनका उसी प्रकार उक्तर दिया। दिव कोध में भरकर होने समुद्रविजय ने रथ, सारयों, और शोहों को भी आहत कर दिया। तब समुद्रविजय ने भयानक रोद्रास्त्र चलाया, कुमार ने ब्रह्मांदार नामक दिव्यात्त्र से उसे भी काट डाला। कुमार के रण कीशल और हस्तलाचव को देखकर दानु पक्ष के याद्वा भी उनकी प्रशास करने लगे। दोनों ही बीर अप्रतिम थे। जब बहुत समय युद्ध करते हुए व्यतीत हो गया, तब कुमार ने अपने नाम से अकित एक वाण अपने वह आता के पास भेजा। वाण के साथ एक सन्देश भा सलग्न था। वाण मन्थर गति से चलकर समुद्रविजय के पास पहुँचा। समुद्रविजय ने सन्देश पढ़ा। उसमें लिखा था—जो प्रशास रूप से सिक्त पा था, वहीं मे आपका अनुज वसुदेव हूं। प्राज सो वर्ष परचात् पुन. आत्मीय जनों के निकट आया हूँ। मै आपको सादर प्रणाम करता हूँ।

सन्देश प्राप्त होते ही समुद्रविजय रथ से कूदकर भुजा पसारे हुए अपने छोटे भाई को ओर दोड़े। वसुदेव भी रख से उत्तर कर आयो बढ और अपने प्रादरणीय अग्रज के चरणों में गिर पड़े। वड़े भाई ने उन्हें उठाकर अपने आक में भर लिया। दोनों की आयों से आगन्दाश्रु वहने लगे। उनके अन्य भाई भी आ गये। सभी गने लगकर मिले। जरासन्ध आदि राजा भी वसुदेव का परिचय पाकर वड़े सन्तुष्ट हुए। फिर शुभ बेला में वसुदेव का रोहिणी के साथ विवाह हो गया।

विवाह के बाद महाराज जरासन्थ, समुद्रजिजय आदि नरेश और वसुदेव एक वर्ष तक राजा रुधिर के आतिथि रहे। एक दिन देवी रोहिणी सुख शैया पर सो रही थी। उन्होंने रात्रि के अन्तिम प्रहर में चार गुभ स्वप्न

बलभद्र बलराव काजन्म देलं। प्रथम स्वप्न में गर्जन करता हुआ क्वेत गज देला । द्वितीय स्वप्न मे उन्होंने उन्नत लहरो वाला गर्जन करता हुआ समुद्र देला। तृतीय स्वप्न में पोडशकलायुक्त पूर्ण चन्द्र देला श्रीर चतुर्थं स्वप्न में उन्होंने मुख से प्रवेश करता हुआ क्वेत सिह देला। प्रात काल जागने पर उन्होंने ग्रपने पति से स्वप्नो का वर्णन करते हुए उनका फल पूछा। स्वप्न सुनकर वसुदेव हरिवंश की उत्पत्ति ५५५

श्रत्यन्त हर्षित होकर बोले--'प्रिये ! तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो अन्यन्त घीर, बीर, फ्रजेय, पृथ्वी का स्वामी और प्रजावत्लम होगा'। स्वप्नों का फल जानकर देवी रोहिणी भी बहुत सन्तुष्ट हुई । महाशुक स्वर्गमें च्युत होकर एक महासामानिक देव रोहिणी के गर्भ में आया।

नौ माह पूर्णहोने पर शुभ नक्षत्र मे पुत्र-जन्म हुआ। राजा रुधिर ने दौहित्र का धूम-धाम से जन्मोत्सव

मनाया और बालक का नाम 'राम' रक्या।

एक दिन राज-गण्डप में सब लोग कैंठे हुए थे। एक विद्यावरी झाकादा मार्ग से मण्डर में आई और आकर वसुदेव से बोली—'दंव! झापकी पत्नी वेपावती झीर हमारी पुत्री वालचन्द्रा झापके चरणों के दर्गनों के लिए व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही है। पुत्री वालचन्द्रा ने झापको झपने मन में वरण कर लिया है। इसिलाए असे साथ विवाह करके उसके प्राणों की रक्षा की लिए।' विद्यावरों के वचन मुनकर व्यवहारक वसूदेव ने प्रपने अप्रण समृद्र विजय को ओर देखा। समुद्रविजय बोले—'वस्स! तुम्हे वहाँ झवस्य जाना चाहिये।' वसूदेव भ्राता की झाजा मिलने पर गगनवल्लभपुर गये और अपनी प्रिया वेगवतों से मिले तथा बालचन्द्रा के साथ विवाह किया। इधर जरासन्य और समुद्रविजय आदि नरेश भी अपने-अपने नगरों को लीट गये। राजा कियर ने सवका यथोचित सत्कार कर उन्हें विदा किया। कुमार वसुदेव भी गगनवल्लभपुर में अपनी दोनों रित्रयों को लेकर और विभिन्न नगरों से अपनी सभी पत्नियों को लेकर शीर विभिन्न को पाकर वहा हिंगस्त मनाया और उनका झभीनन्द्रन किया।

कस का जन्म और बसुदेव द्वारा बचन-दान: --वमुदेव भाइयों के झाग्रह को मानकर शौर्यपुर में रहने लगे श्रीर राजकुमारों को शस्त्र-विद्या सिखाने लगे। उनके शिष्यों में कम नामक एक कुमार भी था। एक दिन वमुदेव श्रपने कस आदि शिष्यों के साथ सम्राट जरासन्ध से मिलने राजगृह गये। वहाँ पहुंच कर उन्होंने एक राजकीय घोषणा मुनी-- 'जो व्यक्ति सिहपुर के स्वामी सिहरथ को जीवित पकडकर सम्राट् के समक्ष उपस्थित करेगा, सम्राट् उसका वहा सम्मान करेंगे, अपनी स्रिद्वितीय सुन्दरी पुत्री जीवद्यशा का विवाह उसके साथ करेंगे और उसे इच्छित देश का राज्य देंगे।'

वमुदेव ने भी यह राज-घोषणा सुनी। उन्होंने कस से प्रेरणा करके पताका उठवाई, जिसका प्रयं था कि वह सम्राट् के इस कार्य को करने के लिए तियार है और सेना लेकर सिहरण से लड़ने के लिए चल दिये। सिहपुर के वाहर मेदान मे दोनो भोर की सेनाये आ इटी। सिहरण केल नाम से ही सिहरण नहीं था, उसके रण मे वास्तुर में कोवित निह जुते हुये थे। वसुदेव ने कीडा मात्र मे अपने वाणी द्वारा सिही की रास काट दी। सिह स्वतन्त्र हांकर भाग गय। उसा समय वही फुर्ती से वसुदेव का आज्ञा से कस ने सिहरण का वाथ लाया। वसुदेव अपने शिष्य क इस बार्य और फुर्ती को देखकर वह प्रसन्त हुये। उन्होंने प्रसन्त होकर कस से कोई वरदान मागन के लिए कहा। कस स वड़ा चालाक था। वह विनयपूर्वक बोला 'देव'। अभी वरदान का मेरी घरोहर समक्तकर अपने पास हो रिखें । पुक्त जब आवरयकता होगी, में आपने माग लूगा। वसुदेव ने भी उसस कह दिया—लवाहत् ।'

बसुदेव और कस अत्रुकां लेकर राजगृहपहुंचे और जरासन्य से मिलं। जरासन्य वसुदेव की वोरता पर प्रसन्त हाकर वाला—'कुमार! जाववधा पुता को से तुन्हें अपित करता हूं।' किन्तु कुमार ने उस बाव म ही टांक कर बड़ी विनय के साथ कहा—'अया ! अत्रुक्त के कि से पकड़ा है, मैन नहीं।' तब जरासन्य ने कस ने उसका कुल, गांत्र पूछा। कंस बोला—मेरी माता मजोदरा कीशास्त्री में रहता है और मंदिरा बनाने का काम करता है। जरासन्य कस के रूप आर शोर्य को देखकर विचार करने लगा 'यह बीर युवक मंदिरा बनाने वाला का पुत्र नहीं हो सकता।' उसने तत्काल कुछ सिक कोशास्त्रा भिजकर वहां से मजोदरी का बुलवा लिया। सम्राट्ने उसस कस के कुल, गांत्र का सत्य समाचार बताने की आजा दा। प्रजादरी बाला—एक दिन मैं यमुना तट पर गई हुई था। वहां मेंने एक मजूपा बहुती देखा। उसे मैंन निकाल लिया। उसमें एक शिवु का दक्कत मुफ दया आई और उसे निकाल कर मैं पालन लगी। जब यह किशोर अवस्था में पहुंचा तो इसकी उद्देशका बढ़न लगा। साथा बालका को यह मारता-पीटता था। इससे नित्य ही उलाहने और शिवालत अपन लगा। तब दुखित है कहा स्वरूप से दस निकाल दिया। जात हुआ कि यह कहा शरूप निवास की स्वरूप में निकाल पा, इसलिए इसका नाम कस

रख दिया था। वास्तव में मैं इसकी माता नही हूँ। वह मजूषा यह है। यह कहकर उसने मंजूषा सम्राट्को देदो। जरासन्थ ने मजूषा खोलकर देखी तो उसमें एक मुद्रिका तथा लेख मिला। लेख में लिखा था—यह राजा उग्रसैन और रानी पद्मावती का पुत्र है। जब यह गमंं मे था, तभी से यह उग्न था। अत. ग्रनिष्टकारी समक्तकर उसे स्थाप दिया है।

जरासन्य को श्रव कोई सन्देह नहीं रहा कि वह राजपुत्र है। उसने श्रपनी पुत्री जोबद्धशा का विवाह प्रसन्ततापूर्वक कस के साथ कर दिया। कस को अपने पिता के ऊपर अस्पन्य को श्र शाया। प्रतिशोध लेने का सकत्य करके उसने जरासन्य से मथुरा का राज्य मांगा। जरासन्य ने उसे स्वीकार कर विषा । तव कस विश्वाल सेना लेकर मथुरा आया और अपने पिता उपसेन से युद्ध करके उन्हें कीशल से वाथ विया। इतना हो नहीं, उसने अपने पिता को नगर के मुख्य द्वार के उपर कारागार में डाल दिया। अब वह मथुरा का शासक हो गया।

वसुरेव-देवकी का विवाह—कस अपने विद्या-गुरु वसुरेव के उपकारों को भूला नहीं था। उसने उन्हें ग्रत्यन्त आग्रह ग्रीर सम्मान के साथ मथुरा बुलाया ग्रीर गुरु-दक्षिणा के रूग में श्रपनी बहुन देवकी का विवाह उनके

साथ कर दिया। वसुदेव उसके बाग्रह को मानकर वही पर रहने लगे।

एक दिन अतिमुक्तक नामक एक निग्नंत्य मुनि ग्राहार के समय राज मन्दिर पद्मारे। कस-पत्नी जीवद्यशा ने उन्हें देवकी का ग्रानन्द-वस्त्र दिखाकर उनसे उपहास किया। इससे मुनि को क्षोभ ग्रा गया। उन्होंने कोघ में कहा—'पूर्खं' तू शोक के स्थान में ग्रानन्द मान रही है। इसी देवको दें गर्भ से उत्पन्न वालक तेरेपति ग्रीर पिता का सहार करेगा।' यह कहकर वे वहाँ से विहार कर गये।

इसे भविष्यवाणी को मुनकर जोजद्यशा भय से कापने लगी। उसे विश्वास था कि निग्रंन्य मुनि के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। वह पति के पास पहुँची ध्रीर उसने सब समाचार उसे बना दिये। धूर्न कस ने विचार किया ध्रीर वह वसुदेव के पास पहुँचा। उसने उन्हें प्रणाम करके वड़ी विनम्रता से घरोहर स्वरूप रखा हुआ। वर-दान के की प्रार्थना को। वह बोला—'ध्रायं! ध्रापने मुक्ते वरदान देने का वचन दिया था। मे वह वर मांगता हूँ कि बहन देवकी प्रसूति के समय मेरे घर पर रहा करे। बसुदेव को इस समाचार का कुछ ज्ञान नही था, अन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।

किन्तु उन्हें शीघ ही कस की दुरिभसिष्य का पता चल गया। तब उन्हें बढी चिन्ता हुई। वे देवकी को लेकर बन में अतिमुक्तक मुनिराज के पास गये। मुनिराज को नमस्कार करके दोनों उनके पास गये। मुनिराज के उन्हें सुश्रान्ति उन्हें आशीर्वाद दिया। नव बसुदेव ने उनसे पूछा— भगवन् । मेरा पुत्र इस पापों कस का सहार कैसे करेगा, यह में आपसे जानना चाहता हूं। यहिन्युक्त मुनिराज स्विधिज्ञान के घारक थे। वे बोले — राजन् ! इस देवको का सातवा पुत्र शक्क, जक, गदा स्रोर धनुष का धारक नारायण होगा। वह कस स्रोर जरासन्य स्रादि शत्रुखों का सातवा पुत्र शक्क, जक, गदा स्रोर धनुष का धारक नारायण होगा। वह कस स्रोर जरासन्य स्रादि शत्रुखों का स्राद स्वेगा। शेष छही पुत्र चरम शरीरों होगे। रोहिणों का पुत्र रामभद्र बलभद्र है। तुम्हें किसी प्रकार की चिन्ता करने की स्रावश्यकता नहीं है।

बसुदेव और देवकी सन्तुष्ट मन से लोट गरे। वसुदेव चूँकि वचन दे चुके थे। ग्रत उन्होंने कस के साथ मित्रता तो रक्खा, किन्तु उसमे उपक्षा आ गई। वे दोनो आनन्दपूर्वक मथुरा मे रहने लगे। कस मृत्यू को शका से

शकित हुआ। उनकी पहल की अपेक्षा अधिक अभ्यर्थता और सेवा सूश्रुपा करने लगा।

ैदेवकी ने तीन बार गर्भ घारण किये और तीनो बार युगले पुत्र उत्यन्त हुए। इन्द्र की आ्राज्ञा से सुनैगम देव ने प्रत्येक बार देवकी के पुत्रों को सुनिध्तनगर के सेठ सुदृष्टि की पत्नी धलका के यहाँ और अलका के युगल मृत पुत्रों को देवकी के यहाँ पहुँचा दिया। कस ने जुन मृत पुत्रों को खिला पर पछाड़ दिया। वे छहाँ पुत्र अलका संठानों के घर पर रह कर दूज के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगे। उनका रूप, लावण्य और पुण्य अद्भुत या। उनके नाम इस प्रकार थे—नृपदस, देवपाल, अमीकदस, अनीकगाल, शत्रुक्त और जितशत्रुव। नारायस् कृष्ण २६७

## नारायण कृष्ण

एक दिन देवकी ने रात्रि के ब्रन्तिम प्रहर में सात शुभ स्वय्न देखे। प्रथम स्वय्न में उगता हुबा सूर्य, दूसरे में पूर्ण चन्द्र, तीसरे में दिगजो द्वारा श्रीभिषक्त लक्ष्मी, चौथे मे श्राकाश से नीचे उतरता हुबा विमान, पाचवे में ज्वालाधों से युक्त निर्धम ब्रम्नि, छठे में रत्नो की किरणों से दीप्त देव-ध्वज और सातवे

कृष्ण-जन्म नियालाभा संयुक्त नियालाभा कुछ मंदला का किरणास दानि दर्बन्ध्वय झार सातव कृष्ण-जन्म स्वन्न में झपने मुख्त में प्रवेश करता हुआ सिंह देखा। प्रात्त काल उठकर उन्होंने पतिदेव से अपने स्वप्नों का वर्णन करके उनका फल पूछा। वसुदेव स्वप्नों का हाल मुनकर झरयन्त

प्रसन्त हुए भीर बोले—'देवी! तुमने जो स्वय्त देखे है, उनका फले यह है कि तुम्हारे ऐसा प्रतामी पुत्र होगा जो समस्त पुथ्ली का स्वामी होगा। वह सूर्य के समान प्रतामी, चन्द्रमा के समान सर्वजन प्रिय, दिग्गजो द्वारा श्रमिषिक्त लक्ष्मी के समान श्रतुल राज्य लक्ष्मी का स्वामी, स्वर्ग से श्रवतिरत होकर, श्रत्यन्त कान्ति युक्त, स्थिर प्रकृति श्रीर सिंह के समान निर्मय वीर होगा।

स्वप्नो का फल सुनेकर देवकी को अपार हुएँ हुआ। उसी दिन देवकी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुटिल कस अलक्ष्य रूप से गर्भ के महीनो और दिनो की गिनती करता हुआ। पूर्ण देख रेख कर रहा था। अग्य वालक नौ माह पूर्ण होने पर उत्पन्न हुए थे। परन्तु कुष्ण का जन्म श्रवण नक्षत्र में भाइपद शुक्ला द्वादशी को सातवे माह मे हो गया। सद्य जात वालक के शरिप रा शल, चक्र आदि गुभ लक्ष्मण थे। अरीर का चर्ण और कान्ति नीलमणि के समान थी। उनकी कान्ति से प्रसूति गृह प्रकाशित हो उठा। वालक के पुण्य प्रभाव से बन्ध वाच्यवों के घरों में शुभ शकुन होने लगे और शक्यों के घरों में श्रगुभ शकुन होने लगे।

सात दिनो से प्राकाश मेथाच्छत्र था। काली प्रथियारी सारे नगर पर छाई हुई थी। घनघोर वर्षा हो रही थी। बसुदेव और वलराम ने परामर्थ करके निरुचय किया कि बालक को यथाशीझ नन्दगोग के घर पहुँचा देना चाहिये, वही इसका पालन पोषण होगा। उन्होंने अपनी योजना देवकों को भी बना दी। बलराम ने बालक को गोद मे उठा लिया, बसुदेव ने उस पर छत्र लगा लिया और वे उस घोर प्रथियारी रात मे वर्षा में ही चल दिये। सारा नगर वेसुध सो रहा था। अन्धेरे मे राह नहीं सुक्ती थी। किन्तु बालक के असीम पुष्प के प्रभाव से नगर देवता बेल का रूप घारण करके आगे-आगे चलने लगा। उसके सीगो पर दो रन-दीप जल रहे थे, जिससे रात में अकाश विकीण हो रहा था। गोपुर के द्वार बन्द थे किन्तु बालक का चण्य पर्या होते ही द्वार खुल गये। तभी पानी की एक बूद बालक की नाक मे घुस गई, जिससे उसे छीक आगर्य। छीक का शब्द विजली के समान गम्भीर था। उस गोपुर के द्वार बन के प्रभाव में चार्य विजली के समान गम्भीर था। उस गोपुर के उपरो भाग मे कस के पिता महाराज उपसेन बन्दी थे। छीक के शब्द को सुनकर बोले—'पूज्य! रहस्य की रक्षा की जाय। देवकी का यह पुत्र ही आपको बन्धन-सुत्त करेगा।' यो कहकर वे नगर के बाहर रहस्य की रक्षा की जाय। देवकी का यह पुत्र ही आपको वन्धन-सुत्त करेगा।' यो कहकर वे नगर के बाहर रहस्य की रक्षा की जाय। देवकी का यह पुत्र ही आपको वन्धन-सुत्त करेगा।' यो कहकर वे नगर के बाहर

बरसात की यमुना घहराती हुई प्रबल नेग से बह रही थी। किन्तु कृष्ण के पुण्य से यमुना ने दो भागों में विभक्त होकर उन्हें मार्ग दे दिया। यमुना पारकर वे अपने विख्वासपात्र नन्दगोप के घर की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा नन्दगोप सद्य जात एक बालिका को लिये छा रहे है। वसुदेव ने उनसे पूछा-नेन्द ! तुम यह बालिका कहा लिये जा रहे हो ?' नन्द बोले-'कुमार!! मेरी स्त्री ने देखी देवताओं की बढ़ी मनीती मनाई थी कि सन्तान हो जाय। किन्तु जब यह कन्या उत्पन्त हुई तो वह कहने लगी-'ले जाओ इस कन्या को। मुक्ते नहीं बाहिंग । उन्हों देवताओं को दे साओ। उसके कहने से मैं इस कन्या को लिये जा रहा हूं।' नन्दगोप को बात सुन कर वसुदेव बड़े प्रसन्त हुए और बोले-'सित्र ! यह कन्या तुम मुक्ते दो और इसके बदले तुम यह पुत्र ले लो ओ अपनी पत्नी को यह कहकर सांप दो कि देवताओं ने तुम्हारी प्रार्थना मुनकर स्वीकार करली है और पुत्रों के बदले यह पुत्र दे दिया है।' इसके बाद उन्होंने अपने उस विख्वासपात्र मित्र नन्दगोप को सारा बृतान्त सुना कर कहा-

जैनधर्म का प्राचीन इतिहास

मित्र ! इस रहस्य की तुम प्राण पण से रक्षाकरना। मैं इस भावी ग्रर्धंचकी को तुम्हेसोप रहाहूँ। इसको तुम व्यवनाही बालक मानकर पालन पोषण करना।

े नन्दगोप ने जब उस राजीव लोचन स्थाम सलोने कामदेव के समान सुन्दर वालक को देखा तो हुएँ से उनका रोम-रोम खिल उठा। वे बालक को लेकर चल दिये। वसुदेव और बलराम भी बालिका को लेकर उसी स्वस्थमध्य का से वापिस गये. जिस प्रकार वे आये थे और ले जाकर देवकी को सोप दिया।

जब कस को बहन की प्रसूति का समाचार ज्ञात हुआ तो बह प्रसूति-गृह मे घुस गया। जब उसने बहन के बगत मे कन्या देखी तो उसके मन मे से भभ दूर हो गया। फिर भी उसने सोचा-कदाचित् इसका पित मेरा शब्दु हो सकता है। यह विचार कर उसने कन्या को उठा लिया और उसकी नाक मसल कर उसे चपटी कर दिया। उसे यह भी विश्वास हो गया कि अब देखकी के सन्तान होना बन्द हो गया है। अत वह निश्चित मन से वापिस स्नीट गया।

उधर यथासमय नन्दगोप के घर पर बालक का जात सस्कार हुआ। और उसका नाम 'कृष्ण' रक्खा गया। कृष्ण का बाल्य-जीबन — कृष्ण धीरे धीरे बढ़ने लगे। बालक की श्रद्भुत बाल-जीडाओ को देख देख कर नन्द और यशोदा फूले नहीं समाते थे। वह बालक माता पिना की आखो का तारा था। उसका रूप मोहक था। गाव की गोपिकाय बालक को खिलाने के बहाने वहाँ धानी और उसे घण्टो तक अपलक नेत्रों से निहारती रहती। यही दक्षा बहाँ के गोपे को थी। नन्द का घर दिन रात इन गोप-गोपिकाओं से सकुल रहताथा धीर वे बालक की एक अस्वक पाने के लिये ब्याकल रहते थे।

हुण्ण द्वारा देखियों का मान-मर्दन—एक दिन वरण नामक एक निमित्तज्ञानी ने कस से निवेदन किया— 'राजन् । तुम्हारा घातक शत्रु उत्पन्न हो गया है और वह छद्म रूप में बढ़ रहा है। तुम उमका पता लगाओं।' निमित्तज्ञानी की बात मुनकर कम को जिन्ता होने लगी। उसने तीन दिन का उपवास किया। उससे उसके पूर्वजन्म की हितेषी सात देवियाँ आई और वे बोलो—'हम तुम्हारे पूर्व भव में किये हुए तप से सिद्ध हुई है। आपका हम क्या प्रिय कार्य कर सकती है। 'कस बोला—'देवियों। मेरा शत्रु कही उत्पन्न हो चुका है। तुम उसका पता लगाओं और उसका विनाश कर दो।'

कस की आजा पाते ही वे सातो देवियाँ चल दो। एक देवी भयकर पक्षी का रूप धारण करके कृष्ण के पास पहुंची और अपनी तेज चोचो से उन पर प्रहार करने लगी। किन्तु बालक कृष्ण ने उनकी चीच इतनी जोर से दबाई कि वह प्राण बचाकर भागी। दूसरी देवी पूतना का रूप धारण कर बालक को विषमय स्तन पिलाने लगी। कृष्ण ने स्तन इतनी जोर से चूसा कि वह भी भयभीत होकर भाग गई। तीसरी पिशाची शंकर का रूप धारण करके कृष्ण के सम्मुख आई किन्तु कृष्ण ने उसे लात मारकर भगा विया।

वालक कुष्ण प्रव कुछ बडें हो गये। उनकी सरारने दिनों दिन बढती जाती थी। वे निगाह वचते ही समझत चुराकर खाजाते थे। परेशान होकर माता यशोदा ने एक दिन कुष्ण को उलली से बीघ दिया। तभी दो देवियां जमस कीर अर्जु ने वुस को रूप भारत कर के हुष्ण को अल्ला से बीघ दिया। तभी दो देवियां जमस कीर अर्जु ने वुस के रूप सारा कर के हुष्ण को मारने आयी। किन्तु कुष्ण ने उन्हे धराशायी कर दिया। एक दिन एक देवी मत्त बेल का रूप बनाकर आर्डि। वह बेल गोंपों की बस्ती में भयकर अर्ब करता हुआ फिरने लगा। फिरता हुआ वह घोर गर्जना करता हुआ कुष्ण की ओर भयदा। कुष्ण यमराज के समान उस भयकर बंत को आते देखकर जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बैल की गर्दन जोरो से पनड कर गरोड दी। वेचारी देवी आपने प्राण को करता हुआ विचारी देवी को भयकर नोव देवी को भयकर नोव देवी को भयकर नोव देवी को भयकर नोव साया। उसने गोकुल के ऊपर पाणाण और जल की अयकर वर्षा प्राप्त में कर दी। गोकुल वासी सम्पूर्ण गोप और गाया उसने गोकुल के उपर पाणाण और जल की अयकर वर्षा प्राप्त कर दी। गोकुल वासी सम्पूर्ण गोप और गाये ब्याइल होकर इपर उपर मागने लगे। नव कुष्ण ने सबको एक जाह गोवर्थन पर्वत के उपर एक दिन किया और सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। इस प्रकार उन्होंने सारे गोवर्थन का भार उठा लिया अर्थात् गोवर्थन पर्वत के उपर एक दिन वाले पायो और गायो को रक्षा का दादित्व उन्होंने आरो का अराने लिया और सकर नापूर्वक उसे पूरा किया।

कुछ लोगों का विश्वास है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊपए उठा लिया और सम्पूर्ण गोप और सक्क्षें उसके नीचे इन्द्र के प्रकोप से सुरक्षित रहे। हिन्दू पुराणों के इस आलकारिक वर्णन का रहस्य न समक्र कर कुछ लोग उनके शब्दों को पकड़ लते हैं। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि हिन्**दू पुराणों में** गोबर्धन पर्वत उठाने अल्लकारिक वर्णन प्राय मिलता है। जैसे द्रोणाचल पर जाने पर हनुमान सजीवनी कुढी नहीं का रहस्य पहचान सके तो वे द्रोणाचल को ही उठा लाये। साधारण जनता ने इसका प्रयं यही निकास

कि वे वास्तव में पर्वत को उठा लाये। किन्तु क्या पर्वत को उठा लाना समय है, इस पर विचार नहीं किया। जैसे किसी नौकर को किसी ने साग लाने के लिये कुछ रुपये दिये। नौकर सपनी इच्छा और बुद्धि से दस पाच तरह के साग खरीद लाया। तब सागो को देखकर मालिक बोला और 'तू तो सारा बाजार ही उठा लाया। इसका प्रयं यह नहीं है कि वह बाजार की सारी बोले के म्राया, विकि इसका प्रायंय वस्तुओं को बहुलता है। इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठा लिया, इसका म्रायय यह नहीं है कि उन्होंने पर्वत को क्षाय ने तहीं है। इसका म्रायय यह नहीं है कि उन्होंने पर्वत को कार उठाना सभव भी नहीं है। इसका म्रायय यह है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर रहा विगो प्रयं भी किम्मेदारी उठाई। जैसे बोलवाल मे कहते है—घर का सारा मार मेरे ऊपर है। इसका म्रायय यह ही है कि इस का सारा सामान और मकान वह अपने ऊपर लिये किरता है, बिक्क इसका म्राया यह है कि घर को सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसे ही कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया अर्थात् उन्होंने गाया मेरे गाया को गोवर्धन पर्वत के किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर हिन्दू पुराणो के म्रनुसार इन्द्र के प्रकोप से में मुर्यात वर्षा मही दिसा की।

कुष्ण की वीरता की गाथाये बसुदेव और देवकी के कानो तक पहुँची। देवकी का मानु-हृदय अपने पुत्र से मिलने के लिगे ब्रातुर हो उठा। वह बत का बहाना करके पुत्र को देखने के लिये गोकुल पहुँची। वहाँ वह पोनस्तनी गायों और हृष्ट-पुष्ट गोप-बालको को देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुई। वह यशोदा से मिलने देवकी का उसके घर पहुँची। नन्द और यशोदा अपनो स्वामिनी एव सखी को देखकर बड़े प्रसन्त हुए

देवकी का पुत्र से मिलन

उसके घर पहुंचा। नन्द क्वार यशादा क्रांगा स्वामिना एवं सक्षा को उसकर वर्ष प्रसान हुए क्योर उन्होंने उसका वडा क्रांतिय्य किया। तभी वालक कृष्ण वहाँ क्याये।वे उस समय शोतास्वर खारी थे।सिर पर मोर-पखों का मुकूट घारण कर रक्खा था।गले में नील कमसा

को माला घारण कर रक्षी थी। कालों में स्वर्णाभरण घारण किए हुए थे। कलाइयों में स्वर्ण के कई सुशीभित थे। माथे पर दुपहरिया के फूल लटक रहे थे। उनके साथ धनेक वाल गोपाल थे। देवकी अपने पुत्र के इस अद्युत परिधान और मनभावन रूप को अपवक देखती हो रह गई। यशीदा के कहने पर कुण्ण ने देवकी को प्रणाम किया। देवकी ने उसे ग्रक में भर लिया। पुत्र-वास्सल्य के कारण उसके स्तनों से दूध भरने लगा। बुद्धिमान वलदेव ने रहस्य खुल जाने के भय से दूध के घड़े से माता का धिनयेक कर दिया और शीघ ही माता को लेकर मयुद्ध पहेंचा दिया।

कृष्ण को शस्त्र विद्या का शिक्षण—वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण की सुरक्षा और देख-भाल के लिये अपने बड़े पुत्र बलदेव को नियुक्त कर दिया। रहस्य प्रगट न हो जाय, इसिजिये बलदेव भी यदा-कदा जाकर अपने अनुज को देख आते थे और वहाँ जाकर वे कृष्ण को राजकुमारोचित अस्त-शस्त्र-सचालन की शिक्षा देते थे। कृष्ण अस्यन्त भेषावी थे। उन्होंन अल्पकाल में ही अस्त्र-शस्त्र-सचालन में पूरी निष्णता प्राप्त कर ली। वे मल्ल-विद्या में भी पारजूत हो गये।

चाणूर स्रोर कस का बच-कृष्ण की शोर्य गायाये नाना रूप में लोक में फैल रही थी। उन्हे सुन-सुन कर कंस को विद्वास होने लगा कि मेरा शत्रु छद्म रूप में बढ़ रहा है। उसने कृष्ण को सारने के लिये नानाभिष उपाय किए, किन्तु वे सब व्यर्थ हो गये। तब ऐसी दशा में उसका चिन्तित होना स्वाभाविक **या। उस**के प्रत्या-चारो को वसुदेव मौन होकर देख रहे थे क्योंकि वे वचनबद्ध थे।

एक दिन ग्रत्यन्त आक्सर्यजनक घटना हो गई। कंप के यहाँ सिंहवाहिनी नागशय्या, अजितजय नामक

धनुष और पाञ्चजन्य नामक शक्ष ये तीन अद्भुत शस्त्र उत्पन्न हुए। ये शस्त्र असाधारण थे। देव लोग इनकी रक्षा करते थे। कस द्वारा इन शस्त्रों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पूछने पर वरण ज्योतियों ने कहा—'राजन्'! जो व्यक्ति नागशस्य पर चवकर घनुष पर प्रत्यचा चढ़ादे और पाञ्चजन्य शक्तु को फूँक दे, वही तुम्हारा धनु है। 'ज्योतियी के बचन सुनकर का की चिन्ता और भी वढ़ गई। उसने शत्रु का पता लगाने के लिये नगर में थोषणा करा दी—'जी कोई यहीं आकर नागशस्या पर चढ़कर एक हाथ से पाञ्चजन्य शाख बजावेगा और दूसरे हाथ से धनुष पर और चढ़ा देगा, वह पराक्रमी माना जाएगा। महाराज कस उसका बहुत सम्मान करेंगे और अपनी पुत्री उसे देगे।'

घोषणा ग्रन्य नगरो में भी प्रचारित की गई। उसे सुनकर श्रनेक देशों के राजा में पुरापुरी ग्राने लगे। राजगृह से कस का साला स्वर्भीतु ग्रपने पुत्र भानु के साथ बड़े वीभव के साथ ग्रा रहा था। मार्ग में वह बज के गीघावन के एक सरोवर के तट पर ठहरने का उपक्रम करने लगा। इस सरोवर में भयकर सर्पों का निवाश या उसे ठहरते देखकर ग्वाल वालों ने उससे कहा-यहां ठहरना मसमव है। इस सरोवर से कृष्ण के ग्रातिश्वत कोई व्यक्ति पानी नहीं ले सकता। यह सुनकर स्वर्भीतु ने ग्रन्यत्र अपनी तेना का पड़ाव डाल दिया ग्रीर कुष्ण को ग्रपने निकट बुलाकर वात करने लगा। कृष्ण के पराक्रम की वातो को सुनकर वह वड़ा प्रभावित हुआ श्रीर उन्हें स्नेह-

वश ग्रपने साथ मथुरापुरी ले गया।

मथुरा गहुँचने पर वे लोग कस से मिले। उन्होंने उन लोगों को भी देखा, जिन्होंने नागशस्या पर चढ़ने का प्रयत्न किया था किन्तु प्रसफल रहे। यह देखकर साहसी कृष्ण प्रागे बढ़े। उन्होंने भानु को पास ही खड़ा कर लिया थीर देखते-देखते उस नागशस्या पर साधारण शस्या के समान चढ़ गये, जिसके ऊपर भयकर सर्पों के फण लहरा रहे थे। तब उन्होंने एक हाथ से प्रजित्वय धनुष की प्रत्यचा चढ़ाकर दूसरे हाथ से शख को पकड़कर पूंका। इसके बाद स्वर्भीनु को सकेत पाकर कृष्ण वहीं से चल दिये। कृष्ण के लोकोत्तर प्रभाव को देखकर बलदेव को दुष्ट कस से आशंका हो गई। अतः उन्होंने कृष्ण को प्रकेला नहीं जाने दिया, बल्कि एक विजयी थोद्धा के समान उनके साथ प्रनिक्ष आरमीय जनों की भी भेजा।

इधर समारोह से बिजयी योद्धा के अन्तर्धान होने से नाना भाँति की चर्चा होने लगी। किसी ने कहा—यह महान् कार्य राजकुमार भानु ने किया है। किसी ने कहा—यह कार्य भानु ने नहीं, अन्य राजकुमार ने किया है। यह सुनकर कस ने कहा—कीन राजकुमार था वह, उसका नाम, धाम पता लगाना होगा। मुक्ते उसके लिये अपनी कन्या देनी है। जब नन्द गोप को पता लगा कि यह असाध्य काम मेरे पुत्र ने किया है तो वे स्त्रो-पुत्र और गायो को लेकर कस के भय से भाग गये।

यद्यपि कस को ज्ञात हो गया था कि यह कार्य कृष्ण ने किया है, किन्तु उसने अपना सदेह प्रगट नहीं किया और उन्हें मारने का उपाय सोचने लगा। उसने विचार करके गोपों को आदेश दिया—'नाग हुद के सहस्रदन कमल की मुक्ते आवश्यकता है। तुम सोग उस सरोबर से मुक्ते कुछ कमल लाकर दो।' कस का यह धादेश सुनकर कुछ निम्में होकर उस सरोबर में चुन में अपने वहाँ के सापों का अधिपति मणिधारी काजिय नाग भयकर एक फैला-कर कृष्ण की और तीज वेग से आया। किन्तु कृष्ण ने कीड़ा मात्र में उस विषयर का मान मर्दन कर दिया। समस्त गोप उस सर्प की भयकर आकृष्ठित को देखकर ही अभयोत हो गये थे, किन्तु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने उस सर्प का वध कर दिया है तो वे हर्प के मारे उनकी जय-जयकार करने लगे। पीताम्बरधारी कृष्ण कमल तोडकर ज्यों ही सरीवर से निकले, नीलाम्बरधारी बलगद्व ने उन्हे प्रगाड आजियार में पर लिया।

समस्त गोप सहस्र दल कमल लेकर कंस के पास पहुँचे और उसके समक्ष उन कमलों का ढेर लगा दिया। यह देखकर कस ईर्ष्या से दग्ध हो गया। उसने तत्काल आदेश दिया—'नन्द गोप के पुत्र और समस्त गोप मल्लयुद्ध 'के लिये तैयार हो जाये। उन्हें हमारे मल्लो के साथ युद्ध करना है।'

उत्तर पुराखा के अनुसार मथुग ने जैन मन्दिर के समीप पूर्व दिक्षा मे दिक्याल के मन्दिर में ये तीनौँ शस्त्ररस्न उत्पन्न हुए थे।

वसुदेव कूर कस के दुष्ट श्रमिप्राय को समक्त गये। उन्होंने श्रपते श्रमावृष्टि नामक पुत्र से परामर्थ किया श्रीर उसे शौयेपुर श्रपते सब भाईयों को बुलाने भेज दिया। समाचार मिलते ही महाराज समुद्रविजय श्रीर उनके श्राठों भाई रस, घोड़े, हाथी और पदाति सेना लेकर चल दिये द्वीर मयुरा जा पहुँचे। जब कस को उनके श्रागमन की सूचना मिली तो उसका हुदेय शिकत है उठा। किन्तु उसे श्राण्डस कर दिया गया कि ये लोग चिरकाल से विग्रुक्त श्रमान मिली तो उसका हुदेय शिकत है उठा। किन्तु उसे श्राण्डस कर दिया गया कि ये लोग चिरकाल से विग्रुक्त श्रमने भाई क्युदेव से मिलने हाये हैं, तब वह उनके स्वागत के लिये पहुँचा श्रीर सबको सम्मानसहित नगर में लाया, उन्हें उत्तम भवनों में ठहराया श्रीर सब फार का उचित श्रातिष्य किया।

समय अनुकूल समफ कर बलभद्र कुष्ण को लेकर नदी पर स्नान करने गये और वहाँ उन्हें कस की दुर्राभन्ति, कुष्ण के जन्म से पूर्व कस द्वारा देवकी के सभी पुत्रों की तथाकियन हत्या, समय से पूर्व कृष्ण का जन्म और छिपाकर नन्द गोप के घर पहुँचाने आदि के समाचार विस्तार से बताये। साथ ही प्रतिमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी मुनाते हुये कहा—'कस मल्ल विद्या के बहाने तुम्हार वक करना चाहता है। उसने इस प्रकार के कई प्रयत्न किये हैं। कृष्ण बलभद्र से अपने वास्तविक वहा, माता-पिता-चन्चु और दुष्ट कस के समाचार मुनकर अस्तन किये हैं। कृष्ण बलभद्र से अपने वास्तविक वहा, माता-पिता-चन्चु और दुष्ट कस के समाचार मुनकर अस्तन्त सन्तृष्ट हुए। फिर दोनो भाई तैयार होकर गोपो के साथ मचरा की और चुले।

वे लोग नगर में प्रवेश करते हुए जब द्वार पर पहुँचे तो शत्रु की योजनानुसार चन्पक ध्रौर पादाभर नामक दो हाथी उन लोगो की ब्रोर हल दिये गये। वे लोग पहुले से ही सावधान थे। तुरुत ही वलभद्र ने चन्पक को घर दबाया ध्रौर कुण्ण पादाभर के जुक्त गये। चन मत्त गयन्दों ने ध्रपने दात सुड़ ध्रौर पैरो के प्रहार से उन दोनो नरिसहों को चूर-च्यूकरना चाहा, किन्तु सिंह के समान उन दोनो वीरो के ध्रपने पुरुषकत ध्रौर पाद-प्रहारों से उन गजो का गद विगलित कर दिया ब्रोर वे उनके कठिन प्रहारों से चीत्कार करने लगे।

शत्रुकी गोजना को इस प्रकार विफल करके दोनों बीर भ्राता गोपमण्डली के साथ रगभूमि में पहुँचे। वहाँ पहुचते ही बलभद्र ने सकेत से कृष्ण को समभा दिया कि यह है शत्रुकस झौर ये है शत्रुपक्ष के लोग। ये सामने प्रपने पुत्रो सहित समुद्रविजय भ्रादि वन्सु बैठे है।

वहाँ मत्ल-युद्ध देखने के लिए श्रनेक नगरवासी, नगर के श्रधिकारी श्रीर राजा लोग एकत्रित थे। कस की श्राजानुसार मत्ल-युद्ध प्रारम्भ हुमा। मत्तों के कई जाड़े राग्भूमि में शांवे श्रीर अपने-अपने कीशल दिखाकर चले गये। तब कस ने कुरुण से युद्ध करने के लिये अपने राजकीय मत्ल चाणूर को भेजा। उसने सकेत से मुस्टिक मत्ल को सी कुरुण के ऊपर टट पड़ने का सकेत कर दिया।

कृष्ण और चाणूर दोनो मुस्टि-मुद्ध में जूट गये। घ्रवसर देखकर मुस्टिक मल्ल ग्राकर पीछे से कृष्ण पर प्रहार करना हो चाहता था, तभी वियुत् गति से बढकर 'वस-बस ठहर' कहते हुए वलभन्न ने मुस्टिक के जबावों और सिर पर मारी मुस्टिक प्रहार करके उसे प्राणरिहत कर दिया। उत्तर कृष्ण के साथ विश्वाल फ्राकाराधारी देख सम चाणूर कृप्त हुए वारा में हुए के स्वाच पात्र कि उसके मुख से हिंद की बारा बहु निकली और गतप्राण हो गया। जब कस ने म्रपने दोनो मल्लो को प्राणरिहत देखा ता वह की स त्युने कुलाता हुमा तलवार कि उसके मुख से काया वह निकली और गतप्राण हो गया। जब कस ने म्रपने दोनो मल्लो को प्राणरिहत देखा ता वह की स त्युने कुलाता हुमा तलवार कि उसके पर्यो पर पटक विया। तत्यश्चात् उसके परे। को पकड़कर उसे प्रस्था पर एखाई कर मार डाला। कस को मारकर कुण हैंसने लगे।

राजा की हत्या से सुब्ध होकर कस की सेना शस्त्र सभाले आगे बढी। बलभद्र ने कोधवश मच का एक स्तम्भ उलाड़ लिया और उसो से सेना पर बच्च तुल्य प्रहार करने लगे। उन्हाने कस को सेना का अल्यकाल मे ही परास्त कर दिया। तब कस की सेवा में नियुक्त जरासम्भ की सेना आगे आई। उस सेना को बढ़ते देखकर यादवों को सेना उस पर टूट पड़ा और शत्रु-सैनिका को समाप्त करने मे उन्हें विशेष समय नहीं लगा।

माता-पिता से कृष्ण का मिलन — बलभद्र धौर कृष्ण दोनों भाई ग्रनावृष्टि के साथ रथ में ग्राव्ड होकर ग्रपने पिता के घर गये। वहाँ पर महाराज समुद्रविजय और उनके सभी भाई पहले ही पहुँच चुके थे। दोनो भाइयो ने जाकर समुद्रविजय ग्रादि गुरुजनों को नमस्कार किया। गुरुजनो ने उन्हे ग्राद्योवदि दिया। ग्रपने चिर विगुक्त पुत्र को पाकर बसुदेव और देवकी के हर्षका फार नहीं या। भाज उन्होंने पहली वार अपने पुत्रका मुख निशक रूप

इसके बाद सबने मिलंकर राज्य के अविष्य के बारे में निर्णय किया। तद्नुसार कृष्ण ने कारागार में पड़े हुए महाराज उपरीत को वहाँ से मुक्त किया तथा रावसिद्धावन पर लेजाकर बैठाया। किर सबने मिलंकर कस आदि का अग्निस संस्कार किया। कस की पत्त्वी जीवख्या द्वन करती हुई तथा कोष में भरी हुई वहा से वलंकर अग्निस राजपंत नरेश जरासम्ब के पास लुई न गई।

सस्यभामा और रेवती का विवाह—एक दिन यादववशी नरेश गण राजसभा में बैठे हुए थे, तथी विजवार्ष-पर्वत की दक्षिण श्रेणों के नगर रथन्पुर चकवाल के नरेश सुकेतु का दूत सभा में भाषा । उसने बड़े झावर भीर विनय के साथ शत्रुकों का सहार करने वाले श्रीकृष्ण से कहा—'है देव । विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रथनुपुर चकवाल प्रसिद्ध नगर है। वह कि अधिपति महाराज मुकेतु ने मुक्ते प्राप्त सेवा में भेजा है। उत्तर्भीत सहवाहिनी नागचस्या पर झाराहण, पोचजन्य शक्त को फूकने और श्रीलतंजय धनुप के सन्धान से झापकी परीक्षा करके यह निवेदन किया है कि झाप मेरी सुलक्षणा पुत्री सत्यभामा को झगोकार करले। इससे विद्याधर लोक का गौरव बढ़ेगा। 'द्वत के वचन सुनकर प्रसन्त चित्त से कृष्ण ने श्रपती सहमति देदी।

सहमति प्राप्त होते ही दूत नहां से रयनूपुर पहुँचा भ्रीर वहां अपने स्वामी मुकेतु से कृष्ण भ्रीर वलभद्र भाइयो की प्रशसा करके कार्य सिद्ध होने की सूचना दो। दूत-पुख से यह हुएँ-समाचार मुनकर राजा सुकेतु भ्रीर उसका भाई रितमाल भपनी-अपनी कत्याओं को लेकर चल दिए। सुकेतु की कत्या का नाम सत्यभामा था श्रीर वह रानी स्वयभा की पुत्रों थे। प्रश्नित को कत्या का नाम रेवतो था। मयुरा पहुँच कर उन्होंन वडे समारोह के साथ विवाह—पण्डप तैयार कराया। उसमें रितमाल के अपनी पुत्री रेवती बलभद्र के लिए भ्राप्त की भ्रीर सुकेतु ने भ्रमनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। इस विवाह-सम्बन्ध से समस्त यादव, विशेवत. माता रीहिणी और वेवकी अत्यन्त सन्तुष्ट थी।

याच्यों के प्रति जरासन्य का प्रभियान—कस की स्त्री जोवदाया जब गिरिवज पहुँची धोर जरासन्य के ग्रागे कृषण विलाप करते हुए उसने यादवो का नाश करने के लिए अपने पिता को भड़काया ता जरासन्य भी अपनी पुत्र। धौर दामाद के प्रति यादवो हारा किये गये अनुचित कार्य से सुब्ध हो उठा। उसने पुत्री को सान्त्वनां देकर यादवो के विनाश कर के विनाश कार्य के प्रति यादवो हो की विनाश करने के लिये। उसने अपने महारयो पुत्र कालयवन को चतुरिंगणी सेना के साथ यादवो का समूल विनाश करने के लिये भेजा।

इचर श्रीकृष्ण ने उप्रसेन को कारागार से मुक्त करके उन्हें मधुरा का राज्य सोंप दिया तथा अपने पिता नन्द तथा अपने बालसखा गोपालों का घन स्नादि से उचित सम्मान करके उन्हें झादर सिंहत विदाकर दिया। सब कार्यों से निवृत्त होकर वे शीर्यपूर नगर चले गये और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे।

कालयंबन विशाल सेना लेकर चला। दूती द्वारा समाचार जानकर यादन लोग भी सेना सजाकर शत्रु का प्रतिरोध करने सागे बढ़े। मार्ग में दोनों सेनाओं का सामना हुआ और भयकर युद्ध हुआ। कालयन को श्रीकृष्ण के हायों करारी पराजय मिली और उने रणपूर्मि छोड़कर भागना पड़ा। किन्तु वह पुनः सेना लेकर ना खा। इस प्रकार उसने सोलह बार आक्रमण किया और प्रत्येक बार उसे पलायन करना पड़ा। सत्रहाली बार अनुल नालाबर्स पर्वत पर यादबों के साथ उसकी करारी मुठभेड़ हुई किन्तु इस युद्ध में श्रीकृष्ण के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई।

अपने पुत्र की मृत्यु के दारुण समाचार मुनकर जरासन्ध को यादवो पर भयकर को घं आया और उसने अप्रतिम बीर भ्राता अपराजित को यादवों से बदला लेने के लिये भेजा। उसने तीन सौ छ्यालीस वार यादवों के साथ युद्ध किया। अन्त में श्रीकृष्ण के वाणों ने उसे भी कालयवन के निकट पहुँचा दिया।

सगवान का गर्भ कल्याणक तीर्यंकर प्रभु झौयेपुर मे माता शिवादेवी के गर्भ में ग्राने वाले है। यह वात प्रविधित्तान से जर्भनकर इन्द्र ने छह माह पूर्व कुबेर को रत्नवर्षा की बाजा दी। कुबेर ने भगवान के जन्म पर्यन्त-पन्दह माह तक महाराज समुद्रविजय के महलों में प्रतिदिन तीन बार साढ़े तीन करोड़ रत्नों की एक वार के हिसाब से नारावस्त क्रूब्स् २६३

वर्षा की । महाराज समुद्रदिजय इस घन को याचको में वितरित कर देते थे । इन्द्र के झादेश से छप्पन दिक्कुमारियाँ साता की सेवा करती थी ।

एक दिन माता शिवादेवी ने रात्रि के अन्तिम प्रहुर में सोलह शुभ स्वप्त देखें । उसी दिन कार्तिक शुक्ला बच्छी को जयन्त विमान से म्रहमिन्द्र का जीव चलकर माता के गर्भ में म्रवतिरित हुमा। प्रातः काल बन्दीजनों को मागलिक विकरवार्वालयों भीर भेरियों की ध्विन सुनकर माता शिवादेवी शय्या छोड़कर उठ वेठी और मगल स्नान किया, वस्त्राभरण वारण किये और वहीं विनय के साथ प्रपत्न पित के निकट लाकर प्रधासन पर भ्रासीन ही गई। परचात् उन्होंने रात को देखें हुए स्वप्त मुनाकर उनका फल पूछा। महाराज ने स्वप्त मुनाकर उनका फलादेश बताले हुए कहा—देवी। तुस्तारे गर्भ में तीन लोक के स्वामी तीर्थंकर प्रमत्नीण हुए है। स्वप्त फल सुनकर रानी भरयन्त हुए कहा । उसी समय इन्द्रों ने चिन्हों से तीर्थंकर का गर्भवितरण जान निया भ्रोर उन्होंने देवों के साथ भाकर भगवान का गर्भ कट्याणक महोत्सव किया।

जन्म कत्याणक — भगवान त्रिलोकीनाथ गर्भ मे थे, इसलिये माता को किसी ग्रांगर का कष्ट नहीं होता था। देवागनाओं द्वारा सर्पादत अमृतमय आहार करने के कारण उनका शरीर कृत होने पर भी सुवणे को कान्ति लीसा देदियमान हो गया था। महाराज समुद्रविजय का यश-वैभव भी निरन्तर वृद्धिगत हो रहा था। इस प्रकार गर्भ के नी मास मानन्यपूर्वक ज्यति हए।

नी माह परचात् बैजाल शुक्ला त्रयोदशी की शुक्रतिथि में जब चन्द्रमा का चित्रा नक्षत्र के साथ सयोम था भीर शुक्रयह मपने उच्च ंथान पर थे, तब शिवादेवी ने स्रतिशय मुन्दर बालक को जन्म दियः । बालक त.न ज्ञान—मितिज्ञान, श्रृतज्ञान भीर अवधिज्ञान से युक्त था, उसका झरीर एक हजार लक्षणी से युक्त था स्रीर नोल कमल की स्राभा का घारक था। प्रसूतिगृह मे मणिमय दीपको की कान्ति उस बालक के तेज से स्रीर भो स्रविक उद्योत को प्राप्त हो गई।

भगवान के जन्म लेते ही उनके पुष्य-प्रभाव से भवनवासी देवो के लोक मे स्वय ही शक्षो का जोरदार सब्द होने लगा, ब्यन्तर लोक में पटह बजने लगे, ज्योतिष्क लोक में सिहनाद होने लगा झोर कल्पवासी देवों के विमानों मे घण्टे बजने लगे। सभी इन्हों के मुकुट झीर सिहासन चचल हो उठे। तब चारों निकास के समस्त इन्द्र देवों के साथ भगवान का जन्म कल्याणक माने चल पड़े। सुसिन्द्र यद्याधि अपने-अपने स्थान पर हो रहे, किन्तु उन्होंने अपने सिहासनों से सात कदम सामने जाकर बढ़ी से जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया था।

भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा प्रथम स्वगं से लेकर सोलहंब स्वगं तक के कत्यवासी देव भ्रीर उनके इन्द्र वहीं आये। इन सबने सोधमन्त्र को शोभा श्रद्भुत थी। वह इन्द्राणों के साथ ऐरावत गजराज पर बैठा हुआ था। गजराज के दातो पर अस्पराये नृत्य कर रही थी। इन्द्र के पीछे उसको सात प्रकार की देवाते ना कर रही थी। सबसे भ्रागे पदाति थे। फिर अहब-मेना थी। उसके पीछे बैली की सेना थी। तवनन्तर रखों की सेना थी। फिर हाथियों की सेना बल रही थी। इसके बाद गन्धवं-सेना थी जिसने मधुर मुर्छनासे कोमल बोणा, उत्कृष्ट बासुरी भ्रीर ताल के शब्द से मिश्रित सातो प्रकार के आश्रित स्वरों में मध्योतक को व्याप्त कर दिया था और सबके मन्त में थी नर्तक को सेना जो नृत्य द्वारा रस-सृद्धिक कर रही थी। इन सेनाभ्रो मे प्रत्येक की सात कसाये थी। प्रथम कर्म चीना हो हजार घोडे इतने होते पर आदि थे। इससे असी की कलाओं में कम से इने-इने होते परे थे।

ये देव क्रीर इन्द्र शीर्यपुर में आये, तब तक दिक्कुमारी देवियो ने भगवान का जात कर्म निष्यन्त किया। रत्नाभरण घारण करने वाली विजया, वे बयन्ती, अपराजिता, जयन्ती, बन्दा, आनन्दा, नित्ववर्षना और नन्दीत्ताइ दिवार्या जल में पूर्ण कारिया नित्ये खड़ी थाँ। यहांधरा, सुप्रसिद्धा, सुकीति, सुस्यिता, प्रणिषि, न्यस्मीमती, चित्रा और वसुप्तसरा देविया मणिमय दर्गण लिये हुए थी। इला, नविम्ता, सुरा, पीता, द्वमावती, पृथ्वी, प्रवस्त कंगवा और विद्या नामक देविया माता के जयर श्वेत छव त.ने हुए थी। श्री, घृनि, आशा, वारणी, पुण्डरीकिणी, अलम्बुसा, मिश्रकेशी क्रीर हो देविया चार निये खड़ी थी। कन्किष्ता नित्रा, चित्रा और सुनामणि ये क्रिक्स्क्रमारी देविया भागा के समीप खड़ी थी। विश्वत्कुमारियों में प्रधान स्वक्तप्रभा, स्वका, स्वका, मार्गोर

्र २६४ जैन घम का प्राचीन इतिहास

रुचकोज्वला तथा दिक्कुमारियों में प्रधान विजया ग्रादि चार देवियों ने विधिपूर्वक सगवान का जात कर्म सम्पन्त किया।

भगवान के जन्मोत्सव के पूर्व ही कबेर ने शौर्यपुर को दलहिन की तरह सजा रक्खा था। उसके महलों पर ऊँची-ऊँची ध्वजायें फहरा रही थी, राज्य पथ भीर वीथियाँ बिलकूल स्वच्छ थी । सारे नगर में तोरणों भीर वन्दनमालाओं की शोभा अदभुत थी। चारों निकाय के इन्द्रों और देवों ने नगर की तीन प्रदक्षिणाये दीं। फिर इन्द्र ने कुछ देवों के साथ नगर में प्रवेश किया और इन्द्राणी को सद्योजात बाल भगवान को लाने का आदेश दिया। तब इन्द्राणी ने प्रसूतिका-गृह में प्रवेश करके श्रादर पूर्वक जिन-माता को प्रणाम किया और उनकी बगल में मायामय बालक सुलाकर और उन्हें गायामयी निद्रा में सुलाकर जिन बालक को लाकर इन्द्र को सौप दिया । इन्द्र भगवान को ऐरावत हाथी पर विराजमान करके समस्त देवों के साथ सुमेरु पर्वत पर ले चला । उस समय की शोभा भवर्णनीय थी। ऐरावत हाथी के बत्तीस मुख थे। प्रत्येक मुख मे ग्राठ-ग्राठ दांत थे। प्रत्येक दात पर एक-एक सरीवर था। प्रत्येक सरोवर में एक-एक कमलिनो थी। एक-एक कमलिनी में बत्तीस-बत्तीस पत्र थे। एक-एक पत्र पर ग्रक्षय यौवना अप्सरा नत्य कर रही थी। इस प्रकार की देवी विभित्त के साथ देव लोग समेरु पर्वत के निकट पहुँचे ग्रीर उसकी प्रदक्षिणा देकर पाण्डक नामक वन- खण्ड मे पहुँचे । वहाँ पाण्डक शिला पर स्थित सिहासन पर भगवान को विराजमान किया। उस समय देवाञ्चनाये भीर नत्यकार देव भक्ति नत्य कर रहे थे, नगाडे, शल और भेरियो का तुमुलनाद हो रहा था। सुगन्धित घूप घटो में जल रही थी। सुगन्धित वाय वातावरण को सुवासित कर रही थी। सुमेर पर्वत भीर क्षीरसागर के मध्ये देदीप्यमान कलश हाथ में लिये हुए देवो की पक्तियाँ खड़ी थी स्रौर वे कलश एक हाथ से दूसरे हाथ मे जा रहे थे। इन्द्रों ने भौर फिर देवों ने भगवान का अभिषेक किया। इन्द्राणी और देवियों ने भगवान का श्वार किया। तब देव लोग भगवान को लेकर शौर्यपुर वाषिस लौटे ग्रीर प्रासाद मे पहुँच कर इन्द्राणी ने बालक को जिन-माता की गोद मे दिया। तब इन्द्र ने स्नानन्दनाटक स्नौर भक्तिपुरित हृदय से नाण्डव नृत्य किया। फिर इन्द्र ने माता-पिता को प्रणाम किया, जिन बालक के दाहिते हाथ के अगुठे में अमत निक्षिप्त किया और कुबेर को ऋतु, अवस्था आदि के अनुसार भगवान की सब प्रकार की व्यवस्था करने का आदेश देकर समस्त देवों के साथ वापिस प्रस्थान किया । इस प्रकार भगवान नेमिनाथ का जन्म महोत्सव समस्त इन्द्रो ग्रीर देवो ने मिलकर मनाया ।

यादवों द्वारा त्रीपेंपुर का परित्याग—अपने पुत्रो ग्रीर प्राणीयम भ्राताकी मृत्यु से जरासन्य जितना शोका-कुल हुगा, उससे कही प्रधिक उनका धात करने वाले यादवो पर कोध ग्राया । उसने यादवो का समूल विनाश करने का निरुचय कर लिया। उसने प्रविजन्य चरो हारा मित्र नरेक्षो ग्रीर ग्राधीन राजाग्रो को सन्देश भेज दिये।

फलतः नाना देशो के नरेश अपनी-अपनी चतुरगिणी सेना लेकर आ पहुँचे।

पादवी को अपने चतुर चरो द्वारा जरासन्य की विद्याल युद्ध तैयारियों का पता चल गया। अत युद्ध-स्थित पर विचार करने और अपनो भावो नीति निर्धारित करने के लिये द्योपेंपुर मे शौयंपुर, मधुरा और वीयंपुर के वृष्णिवसी और भोजवधी यादवों के प्रमुख लोगो की मत्राणागार मे सभा जुड़ी। मत्रणा का निष्कर्ष इस प्रकार रहा—

जरासन्य की ब्राजा भरतक्षेत्र के तीन खन्डों में कभी ध्रतिकान्त नहीं हुई। चक, खहन, गदा और दण्डरलं के कारण वह अवेय समभा जाता है। इस लोगों पर वह सदा उपकार करता रहा है किन्तु अब वह अपने आता और पुत्रों के बक के कारण यादवों पर अस्यत्न नुद्ध हो रहा है। वह दतना अहकारी कि हम लोगों के देव अपने पुरुषायें सम्बन्धी सामर्थ्य को जानता हुआ। भी उसे अनदेखा कर रहा है। हुल्ल और बलराम का पोष्क और अताप बालकप्त से ही प्रगट हों रहा है। इल्ल और विश्व का बालकप्त से ही प्रगट हों रहा है। इल्ल और अताप बालकप्त से ही प्रगट हों रहा है। इल्ल और अताप बालकप्त से प्रगट हों है और लोकपाल जिनके लाजन पत्राचन करने के लिये ब्याय रहते हैं, वे नीमनाय तीर्थकर यदापि अभी वालक ही है, किन्तु तीर्थकर के कुल का अपकार करने का सामर्थ्य तीन लोक में किसी में नहीं है।

फिर भी हमें उसकी धसंख्य सेना बौर बणार बल का सामना करने के लिए शक्ति-संग्रह करना धावस्यक है और उसके लिये हमे कुछ समय के लिये शान्तिपूर्ण धवसर प्राप्त होना चाहिये। इसलिये हमे धभी इस स्थान का परित्याग करके परिचम दिशा की धोर किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिये। यदि जरासन्ध हमारा नारायम् कृष्ण २१४

सामना करना चाहेगा तो हम लोग दण्डनीति का भ्राश्रय करके उसे मृत्युलोक में पहुँचा देगे । तीर्थकर नेमिनाथ, मीति विचक्षण कृष्ण भौर महाबली बलराम के रहते हम लोगो को चिन्ता करने की कोई घावश्यकता नही है ।

निर्णय हो गया कि यादवों को ग्रविलम्ब प्रस्थान करना है। कटक में ग्रादेश प्रचारित कर दिया गया। भेरी-चोष सुनकर वृष्णियश भीर भोजवश के समस्त यादव शुभ मुहत में वहीं से चल पढ़े। मयुरा, बौर्यपुर और वीर्यपुर की समस्त प्रजा भी स्वामों के श्रनुराग से उनकी श्रनुगत हुई। उस समय ग्रपिसित घन से युक्त श्रठारह कोटि यादवों ने वहीं से प्रस्थान किया।

योदन थोड़ी-थोड़ी दूर पर पड़ान डालते हुए पहिचम दिशा की घोर नढ़ रहेथे। जब ने निश्न्याचल पर पहुँचे तो चरों द्वारा उन्हें समाचार पाप्त हुआ कि मामें में जरासन्य विवाल सेमा लेकर बोधता पूर्वक पीछे-पीछे आ रहा है। यादन नीरो ने यह समाचार सुना तो उनकी भुजाये फड़कने लगी। जरासन्य से निवटने के लिंदे ने लोग उसकी प्रतीक्षा प्रधीरतापर्वक करते लगे।

किन्तु प्रकृति को कुछ भीर ही इक्ट था। जब दोनो सेनाधो में थोडा ही अन्तर रह गया तो धर्षभरत क्षेत्र में निवास करने वाली देवियो ने अपनी दिक्य सामध्ये से असंख्य जलती हुई जिताये बनायी। जब जरासन्य सेना सहित वहां पहुँचा तो उसने चिताधों में जलती हुई सेता को देखा। जरासन्य देव स्वकर विस्मित रह गया। उसने अपनी सेना वहीं ठहरा दी। तभी उसकी दृष्टि चिताओं के निकट रोती हुई एक वृद्धा पर पढ़ी। जरासन्य उसके निकट पहुँचा और पूछने लगा—'वृद्धे। यह किसका कटक जल रहा है और तू यहाँ बैठी क्यो रो रही है ? मुफ्ते सच-ाच बता।' वह वृद्धा कठिनाई से अपना दिन रोक कर उच्छृविसत कष्ट से बोली—'राजन् । मैं आपको सम्प्रणं घटना बताती हूं। आपके समक्ष अपना हुंच निवेदन करने ने शायद मेरा दुःख कम हो जाय। सुना है, ज्याकृत कार में जरासन्य नामक कोई अतापो सम्राट है, जिसके प्रताप की अपिन समुद्र में भी वडवानल बनकर जलती है। यादव लोग अपने अपराधों के कारण उस सम्राट से भयभीत होकर अपना नगर छोडकर भागे जा रहे थे। परन्तु समस्त पृथ्वी में भी उन्हें किसी ने शरण नहीं दी। तब उन्होंने अपिन में प्राण विसर्जन करके मरण की शरण को ही उत्तम समक्रा। मैं यादव नरेशों की वश परम्परागत दासी हूं। मुक्त अपने प्राण प्रिय थे, इसलिये में नहीं सर कित, किन्तु अपने स्वामी के इस कुमरण के दुंख से दुखीं होकर यहाँ वैठी रो रही है।'

वह वृद्धा के वचन सुनकर अत्यन्त विस्मित हुआ और यादवो के जल मरने की बात पर उसने विश्वास कर लिया। वह बहाँ से राजगृही को लौट गया। यादव लोग भी वहाँ से चलकर पश्चिम समुद्र के तट पर जा पहुँचे।

हारिका नगरी का निर्माण—शुभ मुहूर्त में कृष्ण और बलभद्र स्थान प्राप्त करने के उद्देश से तीन दिन के उपवास का नियम लेकर पच परमेष्टियों का घ्यान करते हुए दर्भीयन पर स्थित हो गये। उनके पुष्प से भौर तीयंकर नीमनाथ की भिक्त पच परमेष्टियों का घ्यान करते हुए दर्भीयन पर स्थित हो गये। उनके पुष्प से भौर तियंकर नीमनाथ की भक्ति के प्रेरित होकर सीधमन्द्र को आजा से गीतम नामक शक्तिशालों देव ने समुद्र को कुर हटा दिया और कुवेर ने उस स्थान पर द्वारका नामक नगरी की रचना कर दी। यह नगरी बारह योजन लम्बी भीर नी योजन चौड़ी तथा बच्छमय कोट से युक्त थी। समुद्र उसकी परिखा का काम करता था। उस नगरी मे सुगियत कमनो से भरी हुई पुष्किरणी, वापिका, सरोवर और तहाग थे, स्रकंपय प्राकार और गोपुरों से युक्त और पुष्पी वाली लताये थी, रलनिर्मित प्राकार शौर तोरणों से युक्त जिनालये थे, स्वर्णमय प्राकार शौर गोपुरों से युक्त में बच्छ बच्छों वाली प्रासाद थे। उस नगरी के बीचों-चीच समुद्रविजय आदि दसो भाइयों के महल से और उनके बीच मे कृष्ण का प्रठारह खण्डोवाला सर्वतोभद्र प्रासाद था। इस प्रसाद के निकट धन्त पुर शौर पुत्रों आदि के योग्य महला की पित्तयों वनी हुई थी। अन्त-पुर की पित्तयों से पिरा हुआ एव वापिका, उद्यान श्रादि से पुत्रोभित वलभद्र का महल था। इस महल के आगे एक सभामण्डप बना हुआ था। उससैन आदि राजाओं के महल आठ आठ

नगरी को रचना पूर्ण होने पर कुबेर ने श्रीकृष्ण को इसकी सूचना दी तथा उन्हें मुकुट, उत्तम हार, कौस्तुभ मणि, दो पीत वस्त्र, नक्षत्रमाला झादि झाभूषण, कुमुद्वती नामक गदा, गक्ति, नन्दक नामक खड्ग, शार्ज्ज धनुप, दो तरकश, बज्जमय वाण, दिव्यास्त्रों से युक्त और गरुड़ की ध्वजा वाला दिव्य रथ, चमर और स्वेत छत्र प्रदान किये। बसभद्ध के लिये दो नील वस्त्र, माला, मुकुट, गदा, हल, मुसल, वाणों से भरे दो तरकश, रथ एवं छत्र दिये। समुद्र चित्रय सादि राजाओं का भी कुबेर ने वस्त्राभरणों से सरकार किया। वाल तीर्थकर लेमिनाथ का विशेष रीति से कुबेर ने पूजन, सरकार किया। सबका सरकार करने पर कुबेर ने प्रार्थना की—माप लोग नगर में प्रवेश कीजिये। इसके पदकात पूर्णभद्र को नगर की सुरक्षा के लिये नियुक्त करके वह स्वर्ग को लीट गया।

मादनों के सम्र ने समुद्र के तट पर श्रीकृष्ण भौर बलभद्र का श्रभिषेक कर के उनकी जयजयकार की । तब सब यादनों ने प्रसन्त मन से द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। पूर्णभद्र यक्ष ने सबको यथायोग्य स्थान पर ठहराया। तब क्रवेर ने समस्त द्वारिका नगरी में साढे तीन दिन तक गटट धन-घायादि की वर्षाकी।

धीरे-धीरे महाराज श्रीकृष्ण का प्रभाव चारों घोर फैलने लगा। इससे पश्चिम के सभी नरेश उनकी आज्ञा मानने लगे।

विमाणी के साथ कृष्ण का विवाह—द्वारिका में यादवों की सभा हो रही थी। तभी आकाश-मार्ग से नारद जी पचारे। उनकी जटाएँ, दाढ़ी भीर मूं छे पीत वर्ण की थी। उनका वर्ण देवेत था। वे रग-बिरो योगपट से बिन्नू चित थे। वे कौपीन और वादर घारण किये हुए थे। वे तीन लर वाला यजापकेत घारण किये हुए थे। वे तील्ठक अह्यावारी थे। राजपासादों के धन्त-पुरों में उनका ध्रव्याहत प्रवेश था। किन्तु वे कलह-प्रिय, स्वाभिमानी और कोची थे। शिशु वय में उनका पालन जृम्भक नामक देव ने वैताद्य पर्वत पर किया था। देव उनसे प्रत्यन्त स्तेह करते थे। आशु वय में उनका पालन जृम्भक नामक देव ने वैताद्य पर्वत पर किया था। देव उनसे प्रत्यन्त स्तेह करते थे। आशु वय में उनका पालन जृम्भक नामक देव ने वैताद्य पर्वत पर किया था। देव उनसे प्रत्यन्त स्तेह करते थे। मार्ग व्याप्त की घनस्था में देवों ने उन्हें जिनामम की विद्या और आकाशगामिनी विद्या प्रदान की थे। वही शिश् नारद नाम से विख्यात हुआ। नारद शावक के अण्वतों के भी पालक थे।

नारद ने आकर तीर्थंकर निम प्रभु, कृष्ण और बलराम को नमस्कार किया। शेष व्यक्तियों ने उन्हें नम-स्कार किया। आसन यहण करने पर उन्होंने इधर-उधर की चर्चा की। फिर ने अन्तपुर में पहुँचे। उस समय कृष्ण की महादेवी अपने श्रुगार में लीन थी। वह नारद को नहीं देख पाई। नारद के स्वाभिमान को इसने बहुत ठंस पहुँची। उन्होंने मन में निक्चय किया कि में हसकी एक सपत्नी लाकर इसके सीन्दर्य के महकार को प्रवस्य कर-बूर करूँगा। यह निक्चय करके ने नापिस लीट आये और आकाश-मार्ग से वे कुण्डिनपुर ला पहुँचे। ने वहां के नरेश भीषम के अन्तपुर में पहुँचे। रानियो तथा भीषम की बहुत ने खाकर उन्हें नमस्कार किया। वहां रित के समान एक स्वयती कन्या को देखकर ने विचार करने लगे—यह कन्या कृष्ण की पटुप्रहिषो पद पर अधिष्ठित होने योग्य है। इस कन्या के द्वारा ही में गाँवणी सत्यभामा का दर्ग चर्ण करूँगा।

रूप की सान उस कन्या का नाम शक्मणी था। उसने विनय बीर सभ्रम के साथ नारद की नमस्कार किया। नारद ने उसे आशीर्वाद दिया—डारिका के स्वामी कृष्ण तुम्हारे पति हो। शिक्मणी के पृक्षने पर नारद ने द्वारिका के बैभव और कृष्ण के प्रभाव, पीरुष का ऐसा सरस वर्णन किया कि शिक्मणी के मन में कृष्ण के प्रति तीव्र बनुराग उत्पन्न हो गया।

नारद हिमगणी के मन में प्रेम की ज्वाला सुलगा कर वहां से चल दिये। उन्होंने एकान्त में बैठकर चित्र पुट पर हिमगणी का मनमोहन चित्र प्रक्रिक्त किया। वे पुन. हारिका पहुँचे और कुष्ण को वह चित्रपट दिलाया। कुष्ण उस चित्र को दिमुख भाव से निहार रहे। उन्होंने मनोभायों को वाणी का कथ दंकर पृष्ठा—'देविष ! कोन है यह कम्या ? कथा यह कोई सुरबाला है ध्रयवा कोई नाग-कन्या है?' नारव ने किचन मुस्कराकर उनका परिचय दिया। प्ररिचय ऐसा सरस था कि कुष्ण के मन मे उसे पाने की तीव लतक जागत हो गई।

उधर रुविमणी को एकास्त मे ले जाकर उसकी बूधा बोली -पुत्री ! मेरी बात सुन । एक बार प्रतिमुक्तक नामक प्रविकाशी पुनि यहाँ पद्मारे थे । उन्होंने तुम्ने देखकर कहा था---'यह सुलक्षणा कत्या त्रिखण्डाधिपति नारा--यण की सोलह हजार रानियों में पट्टमहिषी पर से विभूषित होगीं। प्राज देविंग नारद ने भी वहीं आयीवींद तुम्में दिया है। सनता है, भविल्य दृष्टा मुनि के वचन ययार्थ सिद्ध होंगे। किन्तु समस्या यह है कि रेत प्रतापी सहोदर इस्मी ने तुम्में किसी सामा हो है। सामा हो है सामा हो सामा है सामा हो है सामा हो है

रुक्मिणी बोली-मुनिराज के बचन अन्यया कैसे हो सकते हैं। इस जीवन में कृष्ण ही मेरे पति होंगे, मेरा

नारायम् इत्या २६७

यह सकत्प है। किन्तु मेरे इस सकत्प की सूचना कृष्ण तक पहुँचाने की आप कोई व्यवस्था कर दीजिये।'

बुधा ने तत्काल कृष्ण को एक पंत्र तिस्ता "'महावली कृष्ण ! पुत्री रुविमणी ने जबसे आपका नाम मुना है, वह आपने हृदय से अनुरक्त हो उठी है। वह केवल आपके नाम के सहारे जीवन धारण कर रही है। किन्तु उसके पिता और वन्युजन उमें शिशुपाल को अपित करना चाहते है। यदि आप माध शुक्ता अरूपी के दिन उत्तका अपहरूप करके नही ने जाते तो वह शिशुपाल को अपित कर दो जायगी। उस दवा मे उनका मरण निदित्त तह । वह नागदेव की पूजा के बहाने नगर के बाह्य उद्यान में स्थित नाग मन्दिर मे उस दिन आपकी प्रतीक्षा करेगी। इस पत्र को पूजा कर वे एक विश्वदत्त व्यक्ति के द्वारा कृष्ण के पास भेज दिया। पत्र मिनते हो कृष्ण अपने भाता बलभद्र के साथ कृष्टिनपुर पहुँच गये। शिशुपाल भी विदर्भ नरेश भीष्म का निमन्त्रण पाकर चतुरिगणी सेना लेकर वहां जा पहुँच।

है हिमाणी विवाह की धूमधाम में नाग-पुजा के बहाने ध्रपनी बुधा के साथ नगर के बाह्य उद्यान मे नाग-मन्दिर में आपहेंची। वहां पहुँचकर वह बड़ी अधीरतापूर्वक कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी। क्षण क्षण का विलम्ब उमे युगो जैसा प्रतीन ही रहा था। उसके प्राण कठ में झटक रहे थे। कृष्ण-मिलन अध्यया मृन्यु-वरण यही उसका सकत्व था। प्रियनम की अक या मत्यु का आलिंगन, तीसरा कोई विकल्प नहीं था उसके मन में।

कृष्ण न तभी प्रगट होकर रिकाणी से कहा— प्रिये! मैं आ गया हूँ। जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो, वह में हो हूँ। रिक्मणी ने ये अमृतवर्षी वचन सुने तो उसका रोम रोम अपूर्व पुलक से भर गया। उसके कमल नयन उपर को उठ और जब्जा से फिर अवनत हो गये। कृष्ण ने आगे वढकर उसे आजियन से वाध लिया। प्रेमी-गुसल के इस प्रथम मिलन के साक्षी थे पाषाण के नाग देवता। एक बार तो जैसे वे भी सरस अभिष्वन पर मुस्कर।

कृष्ण ने अपनी उस कोमल नव परिणय मुग्धा को होले से उठाकर रथ में बैठा दिया। प्रथम स्पर्ध-सुख से दोनों ही प्रेमी कुछ समय के लिये अभिभूत हो गये। कुछ क्षण के पश्चात् जब कृष्ण को नाजुक परिस्थित का बोध हुआ तो उन्होंने भीष्म, रुक्मी और घिर्युपाल को रुक्मिणी-हरण का समाचार देकर रथ आगे बढ़ा दिया। तभी कृष्ण ने अपना विक्शात पाचजन का अगेर बलभद ने सुधार नामक सख कु का। समाचार मिलते ही रुक्मी और दिवायुपाल रथों में आहरू होकर कृष्ण और बलभद का सामना करने पहुँच गये। उनके साथ प्रथार सेना थी। किन्तु कृष्ण निर्भवता और आनर्द के साथ रुक्मिणी से बात करते हुये धीरे-धीर रथ होंक रहे थे।

र्शनमणों ने जब अपार सेना के साथ अपने भाई और विशुणाल को आंते हुए देखा तो वह अत्यन्त व्याकुल होकर कहने लगी— 'नाथ ! मेरा भाई महाबली रुक्मी और विशुणाल विशाल अक्षीहिणी लेकर आ रहे हैं। इस विशाल मेना के साथ एकाकी आप दोनों किस प्रकार युद्ध कर सकते । ' कुष्ण ने उसे धर्य बंधाते हुए कहा— 'प्रिये ! विशाल मना के साथ एकाकी आप दोनों के रहते तुम्हें भय नहीं करना चाहिये ।' उन्होंने अपनी भयभोत प्रियतमा को आक्षान्त सने हो हुए अपनी अपनेत प्रियतमा को आकर्म नेते हुए अपनी अपनेत प्रियतमा को आकर चुटिकयों से चूर-चूर कर दिया तथा एक ही वाण से सामने खड़े हुए नमाल बुक्ष को काट दिया ।' कुष्ण के इस अलीकिक बल को देखकर रिवाणी हाथ जोडकर बोली—'नाथ ! युद्ध मे मेरे भाई का बांई अनिस्ट न हो।' कुष्ण ने उसे अपनी स्वीकृति देकर रथ गयु-सेना की आर मोड़ दिया। कुष्ण विश्वाल के सामने जा डटे और बलराम ने देखां का सामन किया। कुष्ण कर बाण में ही शिशुणाल का सासने का हक्ष्म के सा सन्त कर र स्वाण नेता कर के देवमी को बता स्वाण के सामने जा डटे और बलराम ने देवमी का सामना विश्व सारथी का विनाश करके देवमी को बता सरक्ष करकर मुलु टित हो गया। उघर बलराम ने देवमी के स्वाण से आहत होकर इधर-उधर माग गई।

दोनों भाई युद्ध में विजयी होकर झानन्दपूर्वक वहाँ से चल दिये। रैवतक पर्वत पर जाकर कुष्ण ने विधि-पूर्वक रुक्सिणी के साथ विवाह किया और भाई बलराम के साथ वड़े वैभव के साथ ढारकापुरी में प्रवेश किया। दोनों भाई अपने-अपने महल में चले गये।

दूसरे दिन कृष्ण ने रुक्सिणी के लिए सज प्रकार की सम्पदाओं ओर सुविधाओं से युक्त एक पृथक् महल दिया तथा उसे पटरानी का पद प्रदान किया। सत्यभामा को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वह सापत्त्य-द्वेष से जलने लगी। प्रश्नम्न का जन्म कोर सपहरण-एक दिन हस्तिनापुर नरेश दुर्वीवन ने श्रीकृष्ण के पास एक दूत के द्वारा समाचार भेजा-पादि सेर पुत्री उत्पन्न हुई सीर शंकमणी या सत्यभामा के जिसके पहले पुत्र उत्पन्न हुया तो जन दोनों का विवाह कर दिया आया' श्रीकृष्ण इस सन्देश को पाकर वडे प्रसन्न हुए। उन्होंने दूत को स्रपनी स्वीकृति देकर सीर उसका यथोचित सम्मान करके उसे विदा किया।

सत्यभामा ने जब समाचार सुना तो उसने रुविमणी के पास झपनी सेविकाये भेजी। उन्होंने रुविमणी से जाकर सन्देश दिया—देवी! हमारी स्वामिनी ने झापके लिये एक प्रिय सन्देश भेजा है कि हम दोनों में से जिसके पहले पुत्र उत्पन्न होगा, यह प्रधिम की पुत्री का पति होगा, यह निश्चित हो चुका है। हम दोनों में से जिसके पुत्र नहीं होगा, उसकी चोटों काट कर वर भी रबपू उसके उत्तर स्वान करेंगे। यदि झापको यह बात स्वीकार हो तो आप झपनी सहमति प्रदान कीजिये। 'रुविमणी ने प्रदान होकर झपनी स्वीकृति देवी।

संयोग की बात थी कि रुक्मिणी ने एक दिन रात्रि में स्वप्त में हुग विमान के द्वारा ध्राकाश में विहार किया। उसी दिन ध्रम्युनेद्व ने उसके गर्म में ध्रवत्तरण किया। उसी दिन सत्यभामा ने भी स्वर्ग से च्युत हुए जीव को गर्म में घारण किया। नौ माह पूर्ण होने पर दोनो हो रानियो ने एक हो रात्रि में पुत्र प्रस व किये। यह गुम समाचार देने के लिए दोनो के सेवक थीकृष्ण के पास पहुँचे। श्रीकृष्ण उस समय शयन कर रहे थे। ब्राह्म सरमाचार के ते के लिए दोनो के सेवक थीकृष्ण के पास पहुँचे। श्रीकृष्ण उस समय शयन कर रहे थे। ब्राह्म सरस समामा के सेवक उनके सिरहाने और रुक्मिणी के सेवक उनके पैरो को ओर खड़े होकर उनके जागने की प्रतीक्षा करने सने । श्रीकृष्ण जब प्रपेत स्वर्ग को राख सेवकों पर पड़ी। सेवकों ने उन्हे हिमणी के पुत्र-जन्म का हुयं समाचार सुनाया। श्रीकृष्ण ने ध्रपने सरीर पर स्थित सभी ध्राम्युण उतार कर सेवकों को पुरस्कार स्वरूप देवरे। जब श्रीकृष्ण ने मुहकर दूसरी ओर देवा तो सत्यभामा के सेवको ने उन्हे सत्यभामा की पुत्रोत्यित का श्रभ समाचार सुनाया। श्रीकृष्ण ने उन्हे भी यथोचित पुरस्कार देवर सन्तर किया।

तभी एक भयानक दुर्घटना घटित हो गई जिसने राज प्रासाद में हुई के बातावरण को विधाद में परिणत कर दिया। धूमकेतु नामक एक भयकर असुर विमान में जा रहा था। जब उसका विमान रुविमणी के महलों के अपर आया तो वही स्थित हो गया। असुर ने विभगावधिज्ञान से इसका कारण जात किया तो उसे अपने पूर्व जन्म के वैरी को देखकर भयकर कोध आया। उसने मायामय निद्रा में प्रहरियो, सेवको और रुविमणी को सुलाकर प्राचेत कर दिया और बालक को लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। वह मन में विचार करने लगा कि इसको किम प्रकार मारा । तभी उसे खिकर अटवी दिलाई दो। वह वहाँ उतरा और एक शिला से बालक को देवाकर चल दिया।

उसी समय मेघकूट नगर का राजा कालसवर प्रपनी कनकमाला रानी के साथ विमान द्वारा आकाशमाणें में जा रहा था। उस वालक के पुष्प-प्रभाव से विमान ग्राकाश में ही ठहर गया। वह नीचे उतरा। वहाँ
उसने एक ग्रास्वर्यजनक वस्तु देखी। उसने एक विशाल शिला हिलती हुई देखी। उसने कुन्तुहलवश शिला को
इटाकर देखा। उसने आप्त्रचं की सीमा नहीं रही, जब उसने कुन्तुम कोमल सदाजात और कामदेव के समान
मुन्दर वालक को देखा। उसने वालक को गोद मे उठाकर रानी से कहा—'प्रिये! तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, लो
यह जुस्तरा पुत्र हुखा। रानी चतुर थी। वह वोली—'नाथ! आपके ५०० पुत्र है। उनके सामने इस अजात
कुलशील वालक का क्या सम्मान हो सकेगा। इसमें तो मैं निष्तृती हो अच्छी हूँ। कालसंबर ने तत्काल आपके
का सुवर्ण-पत्र लेकर वालक के पट्टक्स किया और कहा—यह वालक आप के ही युक्ताल है। महाराज के इस
वचन को सुनकर रानी ने अत्यन्त हणित और पुलक्तित होकर शिशु को ग्रापने अक में भर लिया तथा वे लोग
सानन्द अपने नगर में वापिस आगये। वहाँ राज्य भर मे यह समाचार प्रचारित किया गया कि महारानी कनकमाला को गृढ गभे था। उन्होंने पुण्यशील पुत्र को जन्म दिया है। सारे राज्य में राजा और प्रजा की ओर से पुत्र
बस्त्रोतस्व विविध आयोजनपूर्वक मनाया गया। कानदेव के समान सुन्दर होने के कारण पुत्र का नाम प्रयुग्न रक्खा
गया। पुत्र शुक्त पक्ष के चन्द्रमा के समान दिनोंदिन बढ़ने लगा।

उघर द्वारकापुरी मे जब रुक्मिणी की निद्रा भंग हुई झीर ढूँढने पर भी शिशु नहीं मिला तो वह करुण

335

विलाप करने लगी। स्दन सुनकर परिजन भी बोकानुर हो उठे। महाराज श्रीकृष्ण भीर बलदेव भी यह जोक-समाचार सुनकर वहाँ भाये। श्रीकृष्ण इस स्रकल्पित घटना से स्तन्ध रह गये। वे नाना भीति रुविभणी को धैयं बचाने लगे। तभी वहाँ झाकास मार्ग से नारद ऋषि सा पहुँचे। वे इस दारुण समाचार को सुनकर क्षण-भर के लिए भीन हो गये। फिर वे श्रीकृष्ण से कहने लगे—मैं विदेह क्षेत्र में सीमन्धर भगवान से पूछकर पुत्र समाचार ख्रीत्वीद्य लाऊँगा। तुम झब शोक छोड़ो। उसके परचात् नारद रुविभणों के निकट पहुँचे। उसे योक-सरप्त और सप्यस्त कातर देखकर नारद ने उसे भी सान्दवना दी और शीद समाचार देने का ग्राह्वासन देकर वे वहाँ से चल दिये।

वे म्राकाश-मार्ग से विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश की पुण्डरीकिणी नगरी में भगवान सीमन्घर स्वामी के समवसरण में जा पहुँचे। वहां बड़ी भक्ति स्रीर विनय के साथ भगवान को नमस्कार किया, उनको भक्ति विह्नल

कण्ठ से स्तुति की भौर जाकर अपने उपयुक्त कक्ष में बैठ गये।

उस समय समत्वसरण में पद्मरण चक्रवर्ती भी बैठा हुआ था। वह पाच सौ धनुष ऊचा था। नारद केवल दस सबुध ऊचे थे। उन्हें देखकर चक्रवर्ती प्रभाग कृत्हल नहीं रोक सका। उसने नारद को उठाकर हथेली पर रख लिया और भगवान से पूछा— भगवचन था पह्म प्रचान के साकार का कीन-सा कीड़ा है? इसका क्या नाम है?' भगवान सीमन्वर बोले—'राजन् । यह जम्बूडीप के भरत क्षेत्र का नारद है।' चक्रवर्ती ने पुन प्रभा किया— 'प्रभो । यह यहां किसलिये झाया है?' इसके उत्तर में भगवान ने नारद के झाने का उद्देश्य बताते हुए कहा— 'यह नीचे नारायण कृष्ण के पुत्र प्रद्युक्त के अपहरण के बारे में समाचार जानने आया है। इस समय वह बालक मेच-कृट पर्वन पर कालसवर नरेश के घर र प्रभानद पूर्वक रह रहा है। यह बालक सोलहवा वर्ष छाने पर सीलह लाभ प्राप्त कर तथा अपहरितासक विद्या प्राप्त कर अपने माताविष्ता से मिलेगा।' इसके पश्चात भगवान ने उसके अपहरण बताते हुए उसके पूर्वभवो का वर्णन किया तथा यह भी बताया कि जब उसके झाने का समय होगा, तव क्या चिन्ह प्रगट हींगे।

नारद रुक्मिणी-पुत्र के समाचार जात कर अरयन्त आर्नान्दत हुए और सीमन्यर अगवान को नमस्कार कर वे आकाश मार्ग से मेचकूट पर्वत पर पहुँचे। वहाँ वे महाराज कालसवर और उनकी महारानी कनकमाला से मिले। उन्होंने कुमार प्रचुन्त को भी देखा। राजा और रानी ने उनका यथोचित सम्मान किया। उन्हें आशीर्वाद देकर नारद द्वारका पहुँचे और यादवों को राजकुमार का समाचार सुनाया, जिन सुनकर सभी हर्षित हों उठे। नारद इसके पश्चात अन्तर पुरे में पहुँचे और रिक्मणी को यह हर्ष समाचार सुनाकर भगवान द्वारा कही हुई सारी बात सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि 'जब कुमार के आने का समय होगा, तब तुम्हारे उद्यान में मयूर कुजने लगेगा; उद्यान को मणि वापिका कमलों से युक्त जल से पूरित हो जायेगों; अशोक वृक्ष असमय में हो अधुक्ति और पल्लिन हो उठेगा, तुम्हारे यहां जो गूँगे हैं, वे पुत्र के निकट आते ही बोलने लगेगे। उन लक्षणों से तुम पुत्र के आगमन का समय जान लेना।' रुक्मिणी अपने पुत्र का समाचार सुनकर हुष से भर उठे। उसके स्तनों से हुष फरने लगा। वह इस युभ समाचार को लाने के लिए नारद के प्रति अस्वन्त कुतजता प्रगट करतो हुई बोली-वार्म एक दिन भवस्य मिल जाया।

उघर प्रशुस्त कुमार शुक्त पक्ष के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगा। वह कामदेव के समान ग्रत्यन्त रूपवान था। उसने किशोर वय में ही अस्त्र-शस्त्र सचालन में निषुणता प्राप्त कर ली, धाकाशगामिनो विद्या सिद्ध कर लो।

प्रद्युम्त को विजय-लाभ राजा कालसवर के पौच सौ पुत्र थें। एक बार राजा ने ब्रापने शत्रु सिहरथ को जीतने के लिए इन पुत्रों को युद्ध में भेजा, किन्तु वे उसे पराजित नहीं कर सके। तब प्रद्युम्न को भेजा गया। उसने शत्रु को निर्माय मात्र में पराजित कर दिया। राजा ने उसकी बीरता ब्रीर गुणो पर मुग्य होकर बड़े समारोह के साथ उसको युवराज पद पर ब्राभिषिक्त कर दिया।

प्रद्युम्न के सम्मान, यश और शीर्य के कारण पाच सी भाई उससे द्वेष करने लगे और उसके नाश का उपाय करने लगे। किन्तु जिसका पुण्य प्रवल है, उसे कौन क्षति पहुँचा सकता है। भाइयों ने उसकी मृत्यु के स्रनेक पड्यन्त्र रचे, किन्तु प्रवल पुष्प का स्वामी प्रद्युक्त न केवल हर बार उन षड्यन्त्रों से सुरक्षित रहा, प्रिपृतु उनके फलस्वरूप प्रत्येक बार उसे लाभ ही हुया। एक बार सिद्धायतन के गोपुर के ऊपर भाइयों के कहने से वह बढ़ गया और वहां के रक्षक देव से विद्या, कोष स्रोर अनच्ये मुक्ट प्राप्त हुया, महाकाल गुफा में मित्र होकर प्रवेच किया और वहां के देव से छत्र, चमर, डाल स्रोर तलवार का लाभ हुया। नागुफा में प्रवेश करते एर देव ने उसे उत्तम पादपीठ, नागक्ष्या, स्नासन, वीणा और भवन निर्मात्री विद्या प्रदान की। एक वापिका में जाने पर मकर चिन्ह वाली घ्ववा प्राप्त की। मेषाकृति पर्वत में प्रवेश करने पर दो कुण्डल मिले। इस प्रकार भाइयों ने उसे विभिन्त स्थानक स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित किया और वहाँ से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करके वह वापिस लौटा, इस प्रकार उसे सोलह लाभ प्राप्त हुए।

प्रद्युम्न की दृढ़ जील-निष्ठा- प्रद्युम्न कुमार मेघकूट नगर मे वापिस ब्राया ब्रोर ब्रयने पिता कालसवर के दर्शन किये। उसके पश्चात् वह ब्रयनी माता कनकमाला के पास पहुंचा। माता ने वड़ दुलार से उसका मस्तक सूंघा ब्रौर निकट बैठाकर उसके शरीर पर हाथ फेरा। किन्तु उसके कामदेव के समान माहन रूप को देखकर उसके मन में कामवासना जागृत हो गई। वह मन मे विचार करने लगी 'उस स्त्री का जन्म सार्थक है, जिसे इसके

अ गो का स्पर्श प्राप्त हो।' प्रदास्न माता को प्रणाम करके चला गया।

दूसरे दिन माता की अस्वस्थता के समाचार मुनकर प्रदुष्टन उसे देखने आया। किन्तु कनकमाला काम विच्छल होकर काम-चेट्टा करने लगी। प्रयुष्ट इस अप्रत्याधित प्रथम से मर्माहत हो उठा। उसने माता और पुत्र के सम्बन्ध का स्मरण कराते हुए माता को इस प्रकार की चेट्टा से बिरत करने का प्रयत्न किया। कनकमाला ने अब उसे सारा वृत्तान्त मुना दिया कि वह भयानक अद्वी मे केने मिना था। प्रयुष्ट इस बात पर विद्वास न कर सका। किन्तु उसे सन्देह अवस्य हो गया। वह जिनालय पहुँचा, जहाँ मुनिराज सागरचन्द्र विराजमात थे। मुनिराज को नमस्कार करके उनसे अपने सम्बन्ध में पूछा। अवधिज्ञानों मुनिराज ने उसे उसके पूर्व भव बताकर उसके अपहरण, अद्वी मे उसके सिलने आदि का सःगृणे वृत्तान्त बताया तथा यह भी मूचित किया—'वस्ता! अभी तुम्के कनकमाला से प्रज्ञी विद्या का लाभ मिलने वाला है।'

प्रयुक्त वहीं से पुन कनकमाला के ब्रावास में पहुँचा। कनकमाला ने समक्ता कि इसने मेरी गुरू प्राशंना स्वीकार कर ली है। वह बडी प्रसन्न होकर बोली — 'कामदेव ! मैं तुक्ते गौरी ब्रीर प्रज्ञप्ति नागर दो विद्याये देती हूँ, तू मेरी इंच्छा पूरो करा 'प्रयुक्त ने विनय से माना के चरणों में सिर कुकाया। कनकमाणा ने विधिपूर्वक उसे दोनो विद्याये प्रदान की। प्रयुक्त ने सिर कुका कर निवेदन किया — 'ब्रापने वचपन मे मुक्त प्राण राज दिया पा भीर प्रब आपने विद्याये देकर विद्या दी। ब्रात श्राप मेरे लिये पूज्य है।' यो कहकर वह वहां में चला गया।

तभी वहां नारद बा गये । प्रबुम्न ने उन्हें नमस्कार किया ब्रीर बड़ा सम्मान किया । नाग्द ने उमे उसके वास्तविक माता-पिता का पिच्चिय दिया । प्रद्युम्न ग्रपने माता-पिता से मिलने के लिए ब्रातुर हो गया । उसने काल-सवर ब्रादि को नमस्कार करके वहाँ से जाने की आज्ञा मागी । उन्होंने उमे सहर्प ब्राजा

प्रद्यम्म कुमार का देदी। प्रद्युम्न ने बडी प्रशन्ततापूर्वक नारद के साथ विमान मे द्वारका के लिये प्रस्थान माता-पिता से मिलन किया। जब विमान हस्तिनापुर के ऊपर आया तो उसने देखा कि एक विशाल सेना जा रही है। उसने नारद से उसके बारे में पूछा। नारद ने सत्यभामा और उसकी माता

रुविमणी में हुई धर्त की बात बताकर कहा— 'रुविमणी के सेवको ने तुम्हारे जन्म का समाचार श्रीकुण को पहले दिया था और सत्यभामा के सेवक उसके पुत्र भानुकुमार के जन्म की बात बाद में बता पाये। अनः तुम अग्रज धोषित किये गये। किन्तु धूमकेतु अमुर तुम्हारा अपहरण करके ले गया। हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन ने प्रतिज्ञा को थी कि यदि मेरे पुत्री हुई और रुविमणी या सत्यभामा के पहले पुत्र होगा, उसे में अपनी पुत्री दुंगा। बहु पुत्री तुम्हें मिलनी थी, किन्तु तुम्हारा अपहरण होने के कारण अब यह भानुकुमार को अर्थण करने सेना के साथ हारका जा उसी है।'

नारायस्य कृष्ण

प्रयुक्त विसान को आकाश में स्थिर करके भूमि पर उत्तर गया और कौतुक मात्र में सेना को जीत कर दुर्गोधन-पुत्री उदिधिकुमारी का अपहरण गरके विमान मे ले गया। विमान द्वारका पहुँचा। वहाँ उसने अनेक कौतुक दिखाये। नारद ने सोलद वर्ष पूर्व प्रयुक्त के माने पर जिन चिन्हों के प्रयट होने की सूचना दी थी, वे चिन्ह स्थाट होने से प्रवान की पुत्र-मिलन की आशा हो गई। तभी प्रयुक्त विमान से उत्तरकर नाना प्रकार के कौतुक दिखाता हुआ वेष वदलकर माता रिक्मणी के प्रसाद मे पहुँचा। उमे देखने हो रिक्मणी के स्तनो से दूध अरने लगा। उसे विद्यास हो गया कि हो न हो, मेरा पुत्र यही है। यह वेष बदलकर आया है। प्रयुक्त के मन में भी माता से मिलन को ललक थी। वह अपने वान्तविक वेष मे माता के समझ पहुँचा और उनके चरणों में नमस्कार किया। माता हु से से रोमाचित हो गई, नेत्र हर्षायुक्षों से पूरित हो गये। सोल व्यं का वियोग-जन्य दुख आणा मात्र में सुख के रूप में परिवर्तत हो गया। मा ने अपने विष्कृड हुए छोना को अ क मे भर लिया। विश्वंड हुए माता-पुत्र का यह मिलन कितना रोमाचक, कितना आस्टादक और कितन मामिक था, इसके साथों ये दोनों के नेत्रों से बहते हुए हुएँ के आंसू। रिक्मणी माता अपने नन्हें मुन्ते को कभी अ क मे कस लेती, कभी वह उसका चुम्बन लेती, कभी उसके मिर को मू चनी और कभी वासस्य से उसके सारे श्रीर पर अपना हाथ फरतो। सिन्तु उसका नित्र हो हो रही थी। उसके नेत्र हुपँ की वर्ष कर रहे थे, अथर कंपित थे, गला अवस्य था। स्तनों से वासल्य वरस रहा था। स्ता से स्वर्त हुपं कर सारा। सारा स्वर्य से उसके सारे से स्वर्त हा था। स्तानों से वहते हुप हुपँ के आंसू। रही थी। उसके नेत्र हुपँ की वर्ष कर रहे थे, अथर कंपित थे, गला अवस्य था। स्तानों से वासल्य वरस रहा था।

हुएं में बेसुध माता धीर पुत्र न जाने कितनी देर इसी दशा मे रहे। तब प्रशुम्न ने माना से ऊरर विमान में चलने का आग्रह किया। माना ने स्वीकृति दे दी। प्रशुम्न अपनी माता को लेकर विमान में पहुंचा। वहाँ किममणी नारद और उर्दाबकुमारों से मिली। नभी प्रशुम्न के मन में कीतुक जागा। वह आकारा में स्थिर होकर वोला—'यादवगण सुने। में आप लोगों की पटरानी किममणी का अपहरण करके ले जा रहा हूँ। जिसमें साहस हो, वह छड़ा ले। यो कहकर उसने सलनाद किया।

समस्त यादव इस चुनीतों को सुनकर अपने अस्त-शस्त्रों को लेकर निकल पड़े। किन्तु प्रयुक्त ने समस्त यादव-मेना को अपनी विद्या में मूष्टिकत कर दिया। यह देखकर नारायण कृष्ण युद्ध के लिये आगे। पिता-पुत्र में बहुन समय तक नाना प्रकार का युद्ध हुआ। दोनों हो अप्रतिम बीर थे। वालक प्रयुक्त के आगे श्रीकृष्ण का सारा अस्त-कोशल निष्कल हो गया। तब दोनों वाहु-युद्ध के लिए तैयार हुए। श्रीकृष्ण मन में विचार कर रहे थे— आज मेरी भुजाओं का बल कहाँ चला गया। एक वालक ने समस्त यादव-सेना को निश्चेग्ट कर दिया है। इसे देखकर मेरी मन में रोप के स्थान में वास्सल्य क्यो उमझ रहा है ?

रिनमणी पति और पुत्र के इस श्रकारण युद्ध से चिन्तिन थी। वह श्रनिष्ट की श्राणका से बार-बार कॉप उठती थी। उसने वडे अनुनय के साथ नारद से इस गृह-बुद्ध को रोकने की प्रार्थना की। तथ नारद ने आनकाश में स्थित होकर कहा—'नारायण ' श्रपने सन में से ग्लानि दूर कर दो। तुम जिस बालक के साथ युद्ध कर रहे हो, वह तुम्हारा शजुनहों पुत्र है। वह रुक्सिणों का अयहृत पुत्र प्रयुक्त कुमार है जो सोलह वर्ष परवात् आरंपके दर्शनो के लिए आराथ है।

नारद की यह घोषणा सुनते ही श्रीकृष्ण ने दौडकर अपने चिरवियुक्त पुत्र को गाढ़ आ्रालिंगन में भर लिया और प्रद्युम्न ने भुककर अपने पिता के चरण-स्पर्श किये। फिर उसने माया में निद्रित सेना को त्रिद्या डारा जागृत कर दिया। पिता और पुत्र ने स्वजनो और परिजनो के साथ हुई के साथ नगर में प्रवेश किया।

## महाभारत युद्ध

भगवान ऋष्यभेदेव के काल में कुष्जागल देश के हस्तिनापुर नगर में सोमग्रभ भ्रोर श्रेयान्स दो नरस्त हुए। श्रेयान्स ने भगवान ऋष्यभेद को सर्वप्रथम आहार देकर दान तीर्थ की प्रवृत्ति की। सोमग्रभ से सोमवद्य सर्वात कुष्य को से कुष्य लावा। सोमग्रभ के जयकुमार हुआ जो प्रथम चश्रवती परत का प्रधान कुष्यं क्ष्य क्ष्य क्ष्य का श्रेप में नापति था। जयकुमार के कुष्ठ हुआ। इसो प्रकार कम से कुष्यम् , पुभकर, वृतिकर आदि हुए। फिर इसी वहा में चतुर्थ चश्रवती सनस्कुमार, सोजहत तीर्थकर एव चश्रवती वात्तिताय, सन्नहत्वे हुए। इन्हें विज्जूती कुष्य क्ष्य क्ष्य स्वात स्वात स्वात हुए। कुरू वुत्राय और अठारहवे सरनाय हुए। इनके पश्चात महापदा चश्रवती, जनके विज्जूती प्रमान करो पुत्र चात्रक उपसर्ग करने प्रकार मुनि अवस्था में विज्ञ आदि मित्रयो द्वार। क्ष्यक्ताता क्ष्य मानक दो पुत्र चात्रक उपसर्ग करने पर वामन क्ष्य घारण कर उपसर्ग दूर किया था। इनके अनन्तर सुपद्म, पद्मदेव, कुल्कीति, कीर्ति, सुकीरि, कीर्ति, वासुकीति, वास्त्र वह, सुवयु, व्यव्या ने सुन्य सुन्य स्वात प्रत्य सारण, सहासर, प्रतिसर, वार, पारवार, वार, सार सार पुत्र वृत्य कुष्य मुचन कुष्य सुन्य कुष्य स्वत्य के वन्तन हुए। उनकी रानी का नाम योजनगन्या था। शन्तनु के वृत्यधा, त्रस्थान, तत्र वन्तत्त द्वारम, वृत्य सुन्य कुष्य सुन्य सुन्य स्वात का भार अननाम्य और वृत्व हुए। वृत्य के वृत्य प्रमान और वृत्व हुए। वृत्य के वृत्य सुन्य सुना। उसकी रानी का नाम योजनगन्य पा।। शन्तनु के वृत्य सुन सिन द्वार स्वात के वृत्य सुन स्वात वित से पाण्ड और सम्भव। असकी रानी का नाम के वृत्य स्वातिक से पाण्ड और सम्भव। सिन दिन नामक पुत्र हुए। वृत्य वित्र के वृत्य स्वातिक से पाण्ड कीर सम्भव। वित्र तामक पुत्र हुए। वृत्य ज के मार्व स्वमण सोर उनकी रानी गया चुतरान्य, स्वातिक से पाण्ड कीर सम्भव से विद्य तामक पुत्र हुए। वृत्य ज के मार्व स्वमण सोर उनकी रानी गया

से भीत्म नामक पुत्र हुया।

पुत्र राष्ट्र के दुर्योधन ध्रादि सौ पुत्र हुए। इनमें परस्पर मे बडा प्रेम था। राजकुमार पाण्डु ने यदुवसी
समुद्र जिल्ल की बहन कुली के साथ गुप्त रूप से गम्धर्य विवाह किया था। उससे कर्ण नामक पुत्र इता परचात्
उन दोनों का सार्वजनिक रूप से विवाह हो गया। तब उनके प्रुधिरिटर, भीम श्रीर ध्रजुन नामक पुत्र उत्पन्न हुए।

पाष्ट्र की दूसरी पत्नी माद्री से नकुल श्रीर सहदेव नामक दो पुत्र हुए। पाण्डु के ये पाचो पुत्र पाण्ड्य कहलाये। इन

पाचो भाइयों में भी परस्पर में श्रायस्त्र स्नेह था। दुर्योधन श्रादि सो भाई कौरव कहलाये थे। जब पाण्डु श्रीर राजी
माद्रों का स्वर्गवास हो गया, तब राज्य क ध्रिषकार के प्रक्त पर कौरवो श्रीर पाण्डवों में वैमनस्य हो गया। तब

भीतम, बिहुर, मंत्री शकुनि श्रादि ने बीच में पडकर कुह राज्य के दो समान भाग कर दिये। एक भाग पाण्डवों को

श्रीर दूसरा भाग कीरवों को मिला।

ह्याँचन क्टनीति में निपुण था, जबिक युधिन्टिर घमीनुक्त नैतिक मूल्यों के प्रति दृढ़ निब्टावान थे। कर्ण को कुन्ती ने प्रपवाद के भय से जन्म होने ही एक मजूना में रखकर नदो में प्रवाहित कर दिया था। किन्तु उसे एक सूत न नदी में से निकाल लिया था। वह बालक बढ़ा होने पर शस्त्रास्त्र-सचालन में अत्यन्त निष्णात हो गदा। दुयोंचन को सूक्ष्म दृष्टि मे बह समा गया थीर उसने उससे मित्रता करती। दुर्योंचन ने अपना बल बढाने के लिए सम्राट जरासम्ब से भी घनिन्टता बढाली।

रा**जकुमारों का प्रशिक्षण**—कोरवो स्रोर पाण्डवो को गस्त्रास्त्र विद्या सिखाने के लिए उस युग के सर्वश्रेष्ठ विद्यागुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य भागववशी बाह्मण थे। उनके पूर्वज भागवाचार्य थे। वे स्रपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्वेत्ता थे। भागवाचार्य में यह विद्या आत्रेय को प्राप्त हुई। इसी प्रकार कमशः पुत्र-परस्परा महाभारत-बुद्ध ३०३

से यह विद्या कौयुभि, ग्रमरावर्त, सित, बामदेव, कपिष्टल, जगरस्थामा, सरवर, बारासन, रावण ग्रीर विद्रावण को मिली, विद्रावण ने यह विद्या ग्रपने पुत्र द्रोण को दी। द्रोणाचार्य की स्त्री का नाम ग्रदिवनी था ग्रीर उनका पुत्र श्रद्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ने ग्रपने पुत्र को धनुविद्या में पारगत कर दिया।

द्रोणाचार्यं कौरवो एव पाण्डवों को समान रूप से शस्त्र-सचालन का प्रशिक्षण देते थे। किन्तु प्रपनी प्रतिभा, रुचि ग्रीर विनय के द्वारा अर्जुन धर्नुविद्या में ग्रप्तिम रूप से पारगत होगया। दुर्योधन ग्रीर भीम गदा-युद्ध में निष्णात होगये। नक्तुल ग्रीर सहदेव ने तलवार सचालन में दक्षता प्राप्त की। इसी प्रकार ग्रन्य राजकुमार भी अपनी-व्यप्त रुचि के प्रमुसार विभाग साम प्रतिक्रमार भी अपनी-व्यपनी रुचि के प्रमुसार विभाग सम्प्रतिक्ष सचालन के विशेषज्ञ वन गर्भे। किन्तु उस युग मे धर्नुविद्या ही प्रभावक ग्रीर निर्णायक मानी आती थी। ग्रतः ग्रजुन की धर्नुविद्या में निष्णत देखकर दुर्योधन ग्रादि कौरव पाण्डवों से द्विपा करने लेगे। उनकी द्वैपा के मुल में वस्तृतः उनुके मन में समाधा हआ मथ था।

पाण्डवों का ग्रजातवास — कुछ समय पदचात् कौरव ईप्यांवश दोनों पक्षो मे राज्य विभाजन के सम्बन्ध में कूई सिन्ध मे दोष निकालने लगे। उनका तर्कथा कि सिन्ध दवाव में ग्राकर हमे करनी पड़ी थी किन्तु यह सिन्ध नितान्त श्रनुचित है। एक प्रोर प्राच राज्य का भोग केवल पाच पाण्डव कर रहे है, जबिक दूसरो झार हम सौ भाइयों के लिए ग्राधा राज्य मिला है रह ग्रन्थायपूर्ण है। कौरवों की यह वान पाण्डवों के कानों में भी पहुँची। उससे भीम आदि चारो भाई एकदम सुद्ध होउठे किन्तु भीर गर्मभीर यूधिटिटर ने उनको शान्त कर दिया।

किन्तु कौरव ध्यसर की प्रतीक्षा मे थे। वे पाण्डवों का कर्ण्य सदा के लिये निकालना चाहते थे। एक दिन दुर्योधन ने योजना बनाकर राजप्रासाद मे सोते हुए पाण्डवों के घर में ध्राग लगादी। सहसा उनकी नोद खुल गई घोर पाचो पाण्डव माता कृती को लेकर गुप्त मार्ग द्वारा निकल गए। इस अन्यायपूण घटना से जनता में रोप छा गया। वह दुर्योधन के विषद्ध हो गई। जनता के इस उमज़्ते हुए विद्रोह को देखकर बुद्धिमान मित्रयों ने जनता में प्रचारित कर दिया कि पाण्डवों के महल में ध्राग स्वत लगी है ध्रीर पाचो पाण्डव एव उनको माना उसी मे भस्म हो गये हैं। उन्होंने बीझता से पाण्डवों की मरणोत्तर किया भी सम्पन्न करादी जिससे जनता का विद्रोह गान हो जाय।

पाण्डव माला के साथ गगा को पार कर पूर्व दिशा की फ्रोर चल दिये। वे प्रपना काल स्वय ग्रामीकृत अज्ञातवास में विताने लगे।

पाण्डवों के दाह का समाचार द्वारका में पहुँचा। राजा समुद्रविजय, उनके भाई ग्रीर समस्त यादव ग्रुपनी वहन कुर्ती भीर भागिनेय पाण्डवों को जलाकर हत्या करने की इस प्रत्यायपूर्ण घटना को सुनकर दुर्योधन के प्रति ग्रुत्यस्त कुद्ध हो उठे। इस ग्रन्याय का प्रतिकोध केने के लिए वे विद्याल सेना लेकर हस्तिनापुर को ग्रोर बल पड़े। उनके इस ग्रीभयान का समाचार चरों द्वारा करासन्य को भी जात हुआ। वह भी सेना लेकर चल दिया। वहीं गर्हुंचकर वह यादवों से ग्रादरपूर्वक मिला ग्रीर उसने दोनों पक्षों में सम्मानपूर्ण सन्धि करादी।

पाण्डव की तिर्के झादि नगरों में होते हुए ईहापुर पहुँचे। वहां प्रजा को अयंन्त सन्त्रस्त भीर भयंभीत देखकर पाण्डवों ने उसके कारण का पता लगाया। वे जिस गृहपित के झावास में ठहरे थे, उससे जात हुझा कि इस नगर में एक सहा भयानक और कूर नरभक्षी भृज्ज नामक राक्षस झाता है, वह मनुष्यों को हत्या करता है और उन्हें खाता है। नगरवासियों ने इन हत्याओं से जनत होकर प्रतिदिन एक घर से एक मनुष्य को भेजने लगारी बांध दी है। आज इसारे घर को पारी है। अतः हम लोग दुखी है। गृहपित की यह दुःखनरी गाया सुनकर माता कुन्ती को बड़ी दया आई। उन्होंने गृहपित को आवश्यकता नहीं है। भापने हमारा आविष्य किया है। हमारा कर्त्तव्य है कि आपके कुछ काम झावें। मेरे ये पांच पुत्र हे। आपके स्थान पर मेरा एक पुत्र भाज जायगा। आप चिन्ता न करे। गृहपित यह सुनकर सत्यन्त व्याकुल हो गया। वह हाथ जोड़कर बोला — माता! मुफ्त जैसा अध्यम और कोन होगा जो अपने अतिथित हो हो स्वेच्या सुरा के कुछ के सम से के हैं सक्य कराय से ही स्वेच्या के स्थान सर से से प्रत्य के इस से से साथ कोई सकट आवें, इससे तो मृत्यु अध्य हा साथ व हका पर नहीं करते हूँ गा। कुन्ती

ने उसकी आशंका को यह कहकर बड़ी कठिनता से दूर किया कि मेरा पुत्र महावर्ण है, उसके प्राणो को कोई सकट नही है। वह राक्षस को मार कर अपने लोट आवेगा और इस नगर के निवासियों का सकट सदा के लिये दूर कर अविगा । वड़ी कठिनाई से कुन्तों मृहपित को सहमन कर सकी। तब उन्होंने भीम से कहा—ंवरस ! हमें मृहपित ने आध्य दिया और हमारा समुचित आतिष्य किया है। हमें इनके उपकार के कहा भे मुक्त होने का सुयोग प्राप्त हुआ है। पुत्र ! तुम लाओ और उस नराघम के सत्राग में इन्हे मुक्ति दिनाओं। महावतों भीम माता का आदेश मिलते ही उन्हें और अपने अग्रज को नमस्कार करके चल दिया और निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचा, जहां वह नर राक्षस अधीरता पूर्वक अगने भोज्य की प्रतीक्षा कर रहा था । हष्ट पुष्ट भीम को देखकर वह अष्ट्रहास करता हुआ कहने लगा—ंबहा! आज भेरी उदरदरी की तृष्ति होगो । स्तूल शरीर में मास की अधिकता होती हैं। कई दिनो से पर्याप्त आहार न मिलने से मेरी क्षुश शान्त नही हुई थो । तुभे देखकर वह और अधिक उदीप्त हो उठी है । यह नर राक्षस अपने भोज्य को ललचाई आंखों से देख रहा था, उसकी जोभ बार-बार लपलपाने लगती थी।

भीम ने उसके निकट पहुँच कर बच्च निर्घोष स्वर में कहा—'ग्ररे अधम! देखता क्या है। आज तेरा आहार काल बनकर आया है। यदि तुममें शिवत हो तो भक्षण कर।' राक्षस ने सुनकर पुन. अट्टहांस किया और अपने तीक्षण नालूनों वो ने पजों को फीलाये हुए वह भीम की द्योर लपका। भीम भी सावधान था। उसने राक्षस के जबड़ो पर कसकर मुख्टिका का प्रहार किया, ऐसा प्रतीत हुआ, सानो बच्चपात हुआ हो। वह दैत्याकार राक्षस एक ही प्रहार में रक्त वमन करने लगा। भीम ने उसे सावधान होने का अवसर दिये बिना लगानार बच्च नुत्य कई प्रहार किये और उनसे वह प्रणहीन होकर भिम पर गिर पड़ा।

जब भीम राक्षस का वध करके लौटा तो नगरवासियों ने सकटमोचक इस देवपुरुष का हर्पपूर्वक जय घोष किया। भीम सबका ब्रादर और ग्रभ्यर्थना ग्रहण करता हुआ अपार जन-समूह के साथ अपने ग्रावाग को लौटा। उसने आकर माता ग्रीर भ्राता के चरण स्पर्श किये। उसके मुख से सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर सभी बडे हर्पिन हुए।

पाण्डव लोग वेश बदलकर विचरण कर रहे थे। मार्ग मे कौशिक नगर के नरेश वर्ण की पृत्री कुनुमकोमला ने युघिष्ठिर की प्रशसा सुनकर हृदय में उन्हें ही पित मान लिया था। वसुरुघर पुर के राजा विच्छपेनन की पुत्री वसन्तसुन्दरी को युघिष्ठिर को प्राप्ति करने का सकल्प गृरुजनो ने कर रखाथा। किन्तु

द्रौपदी-स्वयवर पाण्डवों के प्रानि-दाह के समाचार मुनकर कत्या निराध होकर स्वेष्मान्तक वन मे एक आश्रम में तापती वनकर रहते लगी। विश्वज्ञ नगर के नरेश प्रचण्ड वाहन को दस पृत्रियां थी—गुण प्रभा, सुप्रभा, ही, श्री, रित, पद्मा, इन्दीवरा, विडवा, आवर्षा धोर अशोका। इन्हें भी युर्धान्धर को प्रदान करने का सकत्य किया गया था। अगि दाह का समाचार सुनकर ये राजकुमारियों श्राविका के बन नेकर विज्वन जीवन विजान लगी। इसी प्रकार की नगर के थे बडी प्रयोक्त को कत्या नगरसुन्दरों भी यूर्धार्यकर के सम्बन्ध में स्वत्यक्ष

समाचार सुनकर उक्त राजकुमारियों के समान ग्रणुब्रत धारण करके रहने लगी।

चलते-चलते पाण्डव चम्पापुर्ग मे पहुंचे। बहाँ कर्ण शासन करता था। बहाँ एक मदोन्मत्त राजहस्ती नगर में वहा उपद्रव मचा रहा था। भीम ने उमे मुस्तिका प्रदारों हारा वश में कर लिया। भीम की इस बीरता में कर्ण कृष्य हो उठा। तब पाण्डव विदिशा पहुँचे। एक दिन पाहाण वेशधारी भीम भिक्षा के लिए राजमहली में पहुँचा। राजा वृष्यच्या ने भीम को देखते ही अनुमान लगाया कि छद्म देश में यह कोई महापुर्व है। वह स्रपनी कन्या दिशानत्वा को लेकर भीम के स्रागे खड़ा हो गया और वड़ी विनयपूर्वन बोला—'महाभाग' यह कन्या ही स्रापके लिये उपगुवत भिक्षा है, इसलिए साप डमे स्वीकार कीजिए और पाणिग्रहण के लिए हाय बढ़ाइये।' भीम बोला—'राजन्' यह भिक्षा नो स्रपूर्व है। किन्तु ऐसी भिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं स्वत्व नहीं हूँ। यों कहकर भीम वहां से बापिस लीट स्राया। किन्तु कन्या ने मन में उसे ही स्रपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया।

तदनन्तर पाण्डव नर्मदा नदी को पाकर विल्ध्याचल में पहुँचे । वहाँ सध्याकार नगर गें हिडम्बवशी राजा सिहमोष राज्य करता या । उसकी सुदर्शना रानी और हृदयसुन्दरी नामक पुत्री थी । राजकुमारी के सम्बन्ध में महाभारत-युद्ध ३०५

निमित्तक्षानियों ने यह बताया था कि जो ब्यक्ति विन्ध्याचल पर्वत पर गदा विद्या को सिद्ध करने वाले विद्याघर को मारेगा, वह हृदयसुन्दरी का पति होगा। एक दिन भीम श्रमण करते हुए विन्ध्याचल पर्वत पर पहुँचा। वहा उसने देखा कि एक व्यक्ति वस कोटर में बैठकर गदा को सिद्ध कर रहा है। देखते ही भीम ने गदा उठालो स्थीर उस गदा के एक प्रहार से बुझ को खराकायी कर दिया। वृक्ष के साथ विद्याघर को भी मृत्यु हो गई। राजा ने बड़े समानपुर्वक हृदयसन्दरी का विवाह भीम के साथ कर दिया।

वहाँ कुछ दिन रह कर पाण्डव लोग विभिन्न स्थानो पर भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिये। वे चलते-चलते माकन्दी नगरी मे पहुँचे। वहाँ का राजा द्रुपद या और भोगवती नामक रानी थी। इनके पृथट- सुम्न स्थादि पुत्र और द्रौपदी नामक पुत्री थी। द्रौपदी आत्मत सुदरी थी, रूप की लाग थी और सोन्दर्य में रिति की भी लिज्जत करती थी। अनेक राजो और राजकुमारों ने उसकी याचना की। अन्तत राजा द्रुपद ने स्वयवर का स्थायोजन किया और यह शार्त रचली कि जो भूमते हुए चन्द्रक यन्त्र यन वे वेश कर देगा, वही राजकुमारों के हाथो वन्नाता धारण करने का स्थिकारी होगा।

इसी ब्रवसर पर सुरेन्द्रवर्धन नामक विद्याधर राजा वहाँ ब्राया। उमने राजा द्रुपद की ब्राझा मे यह शर्त रख ली कि जो गाण्डीव वनुष पर प्रत्यचा चढा देगा, ब्रौर उससे चन्द्रक-वेय करेगा, वहा राजकुमारी की पा सकेगा।

स्वयवर का निमन्त्रण पाकर दुर्योधन आदि अनेक राजा और राजकुमार वहां एक तिन हुए। पाण्डव भी कन्द्रलवश वहां पहुँच गये। सव राजाओं ने गाण्डीव धनुष पर प्रत्यचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, किन्तु उन दिव्य धनुष को उठाकर कोई भुका भी नहीं सका। जब सब परास्त हो गये, तब अर्जुन उठा, वड आंताओं के चरणस्पर्ग किये, जाकर गाण्डीव धनुष उठाया और लीला मात्र मे उसकी प्रत्यचा चढ़ा दी। दुर्योधन कर्ण ग्रादि राजा अर्जुन के हस्तलाधव को देखकर मन में विचार करने लगे—अर्जुन तो अन्ति मे भरम हो गया, दूसरा अर्जुन कोन उत्पन्त हो गया?

नरेक्षगण मन मे नाना भाति की कल्पना करने में लगे हुए थे, तभी धर्जुन ने निरन्तर घूमते हुए चन्द्रक यन्त्र में स्थित नेत्र की घ्रोर अपने बाण का लक्ष्य साधा घौर निमिष मात्र में तक्ष्य वेध कर दिया। तभी लज्जा से सबतनमुखी दौपदी टोनो हाषों में बरमाला लिये हुए आगे वढ़ी और अर्जुन के गणे में डाल दी। उस समय बायु वेग से चल रही थी, चारो भाई धर्जुन के पास खड़े हुए थी। गले में बरमाला डालते समय बहु टूर गई और बायु के येग से उड़कर धर्जुन के साथ घन्य चारो भाइयों के ऊपर जा गिरी। किसी रसिक व्यक्ति ने विनोद में कह दिया कि राजकुमारी ने पांच कुमारो का बरण किया है। एक क्षणिक विनोद स्थार्ड किम्बदन्ती बन गया।

पाण्डव बध्वर-वध् को लेकर माता कुल्ती के पास ले चले । किन्तु कुछ माल्सपंदग्ध नरेश एक अज्ञात कुल्रशील युवक को वरमाला थारण करते हुए देखकर उत्तरिजत हो उठे और वे युव के लिए तैयार हो गरे । इधर अर्जुन, भीम और धृपट्युम्न ने भी प्रपत्ने चनुष सभाल लिये । उन्होंने प्रपत्ने काणों में युव्लिप्त्न ने में तो के देश हिया। तब प्रज्ज ने पृट्युम्न ने भी प्रपत्ने चनुष सभाल लिये । उन्होंने प्रपत्ने वाण गुरु होणाचार्थ के चरणों से रेकता। होणा, प्रवत्यामा भीमा, विदुर आदि ने धर्मुन का नाम पढ़ कर पाची पाण्डवों को पहचान लिया। सभी पाण्डवों होणा स्वर्धक्त वह प्रसन्त हुए। सारा वातावरण हो बदल गया, हर्पनाद होने लगा. शलवादियों का तुमुल घोष होने लगा। नीतिवचलण दुर्योधन और उत्तर्धके भाइवों ने बन्धु-समागम पर हर्प व्यक्त कथा और पाण्डवों का स्विभन्त्वन लिया। अर्जुन और द्रौपदी का विवाह सानन्द सम्पन्त हुआ। दुर्योधन पांची पाण्डवों के प्रति प्रम प्रपट क्षित्र करता हुआ। वार्योधन पांची पाण्डवों के प्रति प्रम प्रपट क्षित नरता हिमा साता महित उन्हे हस्तिनापुर ने गया और वहाँ कोरव और पाण्डव पूर्व के समान आर्थ-प्राधे राज्य का भीन करने लगे।

मजातवास के समय युधिष्ठिर और भीम ने जिन कुल कन्याधो को स्वीकार करने का आध्वासन दिया था, उन्हें बुलाकर उनके साथ विवाह कर लिया। सब लोग ग्रानन्दपूर्वक रहने लगे।

कौरवों स्नौर पाण्डवों का समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। किन्तु कृटिल दुर्योधन पाण्डवों के वैशव स्नौर उत्कर्ष को देखकर ईर्ध्या में दग्ध रहता था, किन्तु प्रकट में वह प्रेम प्रदक्षित करता था। एक बार दुर्योधन पांडवों का पुनः स्रज्ञातवास ने ब्रपने भाइयों के साथ मन्त्रणा की कि पाण्डवों को किस प्रकार राज्यच्युत करके उनके राज्य पर ब्राधिकार किया जाय। इस मन्त्रणा में शकृति भी सम्मितित था। वह दुर्बीधन का मामा था ख्रीर झमात्य भी था। वह झरयन्त धर्म और कुटिल व्यक्ति था। यह दिख्यों में वह पारत्त था। उसने परामर्थ दिया—चुधिष्ठिर धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, किन्तु उन्हें

बूत कीडा की बहुत रुचि है। उन्हें प्रेरित करके बूत कीडा के लिए तैयार करो। यार्त यह रहे कि पराजित पक्ष को बारह वर्ष मझातवास में रहना होगा। यदि उनका परिचय प्रगट हो जाय तो पुन वाग्ह वर्ष का मझातवास होगा। म्राप लोग चिता न करे, मेरे कुटिल दाव को युधिष्टिर समक्ष भी न पावगे भीर उन्हें पराजित होना पड़ेगा। युधिष्टिर प्रतिज्ञा निभायेंगे भीर उनके भाई उनकी स्नाजा का स्रतिकमण नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार आप लोग निक्कण्टक राज्य भोगना।

धूर्त शकुनि का परामर्थ सबको रुचिकर लगा। तदनुसार एक दिन दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा—धर्म-राज! मेरी इच्छा है कि हम दोनो शर्त रखकर खून कीडा करे। इससे मनोरजन भी होगा और भाग्य-निर्णय भी होगा। इस कीडा मे जो पराजित होगा, उस पक्ष को बारह वर्ष पर्यन्त स्रज्ञातवास करना होगा। समय से पूर्व प्रपट होने पर पुन- बारह वर्ष तक इसी प्रकार स्रज्ञातवास घारण करना होगा। वया झाप यह चुनौती स्वीकार करने के जिये तैयार है?

युधिष्ठिट क्षत्रिय थे। कोई उन्हें चुनौती दे श्रीर वे स्वीकार न करे, ऐसा क्या सभव था? उन्होंने दुर्योचन की बात स्वीकार कर ली। चौसर बिछ गई। दोनो पक्ष ग्रा जुटे। ग्रुधिष्ठिट स्रीर दुर्योधन खूत कोडा मे उस युन के प्रस्थात विशेषज्ञ माने जाते थे। सकुनि इस विद्या का ममंत्र था। गांसे उसके इच्छानुवर्ती थे। वह इस विद्या के ग्रुढ रहस्यो, दुटिल दावों और बचना-प्रवचनाओं में कुशल था। ऐसे महारथियों की प्रतिद्वीन्द्वता का समाचार चारों श्रीर फैल गया। कुतहलवत्र दर्शक बहुसख्या गे आ जुटे।

पासे फेके जाने लगे। दाव जीतने पर दर्शक ही नहीं, क्षीडकां, परामर्पको, पक्षघरों के मुख से भी हुएँ-नाद निकल पढ़ता था। बाजी जमी, लूब जमी। पहले युधिष्टिर की निरन्तर विजय होनी रही। युधिष्टिर इसमें उत्साहित होकर सम्बे दाव लगाने लगे। कुटिल शकुित की यह भी एक चान थी। वह दाना डालकर चिडिया को फंसाना चाहता था।

कुछ समय बाद वाजी वदली। पासे युधिष्टिर की घोका देने लगे, वे ही दुर्योधन की इच्छानुकूल पड़ने लगे। कहाँ प्रवंचना है, इसे पाण्डव नहीं समक्ष पाये। कीरव प्रसन्त थे। शक्ति युधिष्टिर को वडा दाव लगाने को बाद-बार प्रोस्साहित करता। गया हुया वापिम प्राप्त करने की सभावना से युधिष्टिर मृढों के समान अधिक-श्रिषक लगाते गये और हारते गये। अन्त में सब कुछ दावा पर लगा दिया और सब कुछ चला गया। अब पाण्डवों को वहां से चले जाने के श्रतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं वचा था। नीतिज वृद्ध जन कह रहे थे—पाण्डवों के साथ घोका हुमा है, अन्याय हुमा है। चारों भाई भी कुछ थे, वे अन्याय का प्रतीकार करने को तत्पर थे। किन्तु युधिष्टिर ने उन्हें शान्त कर दिया। प्रतिज्ञा के अनुसार वे चारों भाइयों को लेकर चल दिये। उनके साथ केवल द्रौपदी ही गई।

पाण्डव चलते-चलते कालाजला घटवी में पहुँचे। उस वन मे असुरोद्गीत नगर का प्रकीणंकासुरी का पुत्र सुतार नामक विद्याघर किरात का वेष धारण करके अपनी हृदयवल्लमा कुमुमावती के साथ कीड़ा कर रहा था। अर्जुन भ्रमण करते हुए उघर ही जा निकला। किरात अर्जुन के आगमन से वडा कोधित होकर धनुष-वाण किकर मारने दौडा। अर्जुन ने भी अपना गाण्डीव सम्हाल लिया। दोनों मे भयकर युद्ध होने लगा। फिर बाहु युद्ध हुमा। अर्जुन ने किरात की छाती पर कस कर मुख्तिका-प्रहार किया। इससे वह अस्त-व्यस्त हो गया। पति की दुदंशा देखकर चिवाधरी दीनतापूर्वक अर्जुन से पति के प्राणो की भिक्षा मागने लगी। अर्जुन ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके किरात को छोड दिया।

तदनन्तर विभिन्न स्थानो में भ्रमण करते हुए पाण्डव रामिगिरि पहुँचे। यह वही पवित्र क्षेत्र या—जहां राम, लक्ष्मण और सीता के साथ ठहरे थे झौर जहां उन्होंने सॅकड़ो जिनालय बनवाये थे। पाण्डव लोग उन्ही महाभारत-युद्ध ३०७

जिनालयों में दर्शन-पूजन करते थे। वह स्थान उन्हें इतना रुचिकर लगा कि वे वहाँ ११ वर्ष तक ठहरे।

पाण्डव बिराट नगर में — वहां से वे चलकर विराटनगर पहुँचे। वहां विराट नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम मुदर्शना था। पाडवो और द्वीपदी ने वेष बदल कर विराट के यहां नौकरा करसा। द्वीपदी को सैरन्छी का काम मिला। वह रानी के दारीर मे तेल मर्दन और प्रार का कार्यकरनी था। उन्हीं दिना रानी सदर्शना का सहोदर कीचक मपनी बहन से मिलने आया। कीचक बडा बलवान, इस्ट और करकनी था।

एक दिन उसने द्रौपदी को देख लिया। देखते ही वह उसके सीन्दर्य पर मोहित हो गया। वह नाना उपायों से द्रौपदी को प्राकृपित करने का प्रयत्न करते लगा, किन्तु द्रौपदी ने उसकी घ्रौर एक बार देखा तक नहीं। जब उसकी चेट्यांसे सीमा का अतिक्रमण करने लगी, तब एक दिन अवसर पाकर द्रौपदी ने गीमसैन से उसकी शिकास्यत कर दी। सुनंते ही भीमसैन कोश मे उवल पड़ा। उसने द्रौपदी को उपाय बता दिया, जिसके अनुसार द्रौपदी ने कीचक को सायकाल के समय एकान्त स्थान मे मिलने का सकत कर दिया। यथानमय कीचक उस स्थान पर पहुँचा। द्रौपदी का वेष घारण करके भीमसेन भी उस अन्यक्षारपूर्ण निम्नन-स्थान पर जा पहुँचा। काम बिह्न कीचक ज्यों ही आनिपान के लिए आगे वड़ा, भीमसेन ने कीचक को में मे दोनों मुजाय डाल कर ऐसा आखिमन किया कि कीचक भूमि पर जा गिरा। भीम ने उसकी छाती पर चढ़कर कस कर मुण्टिका अनुसार किय, जिससे उसका अग-अग वृत्युद्ध हो गया। इन प्रकार उसकी परस्त्री विययक आकाशा का पूर्णकर दयानु भीमसैन ने जा पापी तुभ्के आज छोड़ देता हूं गह कहकर छोड़ दिया। भयकर रूप मे दिण्डत और अपमानित होने से कीचक की वैराग्य हो गया। उसने मुन-दीक्षा लिली। मुनि बनकर काचक घीर तप करने लो अंश होन स्थान की निर्मनता बढ़ाते रहे। आयु के अन्त मे मसन्त कामी का नाश करके व जन्म-मरण से मुक्त हो गये।

जब कीचक के सौ भाइयो को कीचक की दुर्दशा और अपमान का समाचार ज्ञात हुआ तो वे लोग वहाँ आये और सेरन्द्री को ही इसका कारण समक्ष कर उसे एक जलती हुई चिता में डालने का उपक्रम करने लगे।

भीम ने वहाँ पहुँचकर उन सबको यमधाम पहुँचा दिया।

दुर्यायन निश्चित नहीं बेठाया। उसे अपने विश्वस्त चरो द्वारा समाचार प्राप्त हुया कि एक ही व्यक्ति ने कीचक के सहावलवान सो भाइयों का वध कर दिया है। इस समाचार से उसे सम्देह हो गया कि हो न हो, यह कार्य भीम ने किया है। फिर भी उसने सपने सप्देह की निवृत्ति के लिए एक उपाय किया। उसने एक सेना विराट नगर को और भजी। सेना ने विराट नगर के बाहर राजा विराट को चरती हुँ गायों को घेर जिया और उन्हें हाक कर ने जाने लगी। रोते चिल्लाने खालों ने खाकर एह समाचार राजा को दिया। विराट ने तत्काल क्षपती सेना भेज दो। यह समाचार प्रजुन के कालों मे भी पढ़ा। वह विराट को पुत्री उन्हरा को तृत्य विद्या सिखाने के कार्य में निगुक्त था। उसने महाराज मे एक रच खोर उपयुक्त वात्वास्त्र देने की प्रार्थना की ना प्रजान के बता ही किया। अर्जुन रच मे खाल्ड होकर युद्ध स्थल की और रचाना हुया। मार्थ मे उनने एक सभी वृक्ष पर छिपाये हुए प्रयन्न गण्डीव धनुष और सम्बाद्ध का जतारा और जाकर कोरव नेना पर भयकर वेग से आक्रमण कर दिया। नुकुल खोर सहदेव दोनो भाता तलवार मे पहु थे। अर्भ क्षपत वाहकों से सज्जित होकर मोर्च पर पहुँचे। उन तीनो भाइयों के हस्तलाधव खोर दीरता के आंग कोरव सेना युद्ध क्षेत्र और गायों को छोडकर प्राण वचाकर मार्गी।

ग्रब दुयोंधन को सन्देह का कोई कारण शेप नहीं रहा। उसे विश्वाम हो गया कि पाण्डव विराट नगर में छद्म वेप में प्रज्ञातवास का काल यापन कर रहे है। किन्तु अज्ञातवास का काल समाप्त हो गया था। श्रत-पाण्डव पून-हस्तिनापुर को लौट गये और वहाँ राज्य-शासन करने लगे।

किन्तुकौरव शास्त रहने वाले नही थे। उन्होंने यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि पाण्डव स्रज्ञानवास के निश्चित समय से पूर्व स्नागने है। स्नत उन्हे बारह वर्ष का स्रज्ञानवास पुन स्वीकार करना चाहिए। सन्धि की यह शर्त बहुत स्पष्ट है। कौरवो की ये स्नर्गल बानं सुनकर भीम स्नादि चारो भाई उत्तेजित हो जाते, किन्तु युक्षिष्ठिर तही चाहते यं कि भाइयों में परस्पर कटूना उत्पन्न हो। खत उन्होंने राज्य का परित्याग करके अपने भाइयों के साथ बाहर जाना ही उचित समभा। झतः वे दक्षिण की ओर चले गर्यै। वे

भाइयां कं साथ बाहर जाना ही उचित समझ्या। झतः वे दक्षिण को आर चल गर। व पाण्डव द्वारिका में यात्रा करते-करते विन्ध्यवन में पहुँचे। वहां एक आश्रम में तपस्या करते हुए सहामा विदुर भिगं। पाण्डवों ने उन्हें सम्मानपूर्वक नमस्कार किया। वहां से चलकर वे लोग

बहुर्राभाग गण्डल पर्याप प्रश्नित पर्याप समझ्या मुनते ही समस्त यादव अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। महाराज समुद्र विजय ख्रादि दशो भाई, नेमिनाय, बलभद्र-कृष्ण झ्रादि समस्त यादवअमुख पाण्डवो के झागमन पर प्रत्यन्त हिंवत हुए। यादव झीर पाण्डव परस्पर प्रमुद्रक मिले। स्वागत सम्मान के बाद श्रीकृष्ण ने उन्हें सम्पूर्ण भोगोपभोग सामग्री से युवत प्रासादों में पृथक-पृथक टहरा दिया। बहा रहते हुए उनका विवाह पाच यादव राजकुमारियो के साथ हो गया—य्विष्टिक का लक्ष्मीमतो के साथ, भीमा का त्रेषवती के साथ, अर्जुन का सुभद्रा के साथ, नकुल का रति के साथ और सहदेव का विजया के साथ।

एक बार कुछ ब्यापारी राजगृह पहुँजे। वे सम्राट् जरासन्य की राज्य सभा मे पहुँजे मीर उन्हें मनध्ये रत्न ग्रांपित किये। जरासन्य ने उन रन्नो को बडे विस्मय से देखा मौर पृक्षने लगा—ये बहुमूल्य रत्न तुम्हें कहाँ प्राप्त हुए ? व्यापारियो ने उत्तर दिया—राजन् ! हम लोग सिहल, स्वर्णद्वीप मादि देशों में व्यापार के निमित्त भ्रमण करते हुए द्वारिकापुरो पहुँजे। उस नगरी को समृद्धि मौर सम्पन्तता को देखकर हम विस्मित रह गये। वहाँ महा पराभ्रमी श्रीकृष्ण राज्य करते है। जब सहाराज समुद्राजय भीर महरानी शिवादेवी के तीर्थकर नेमिनाय का जन्म हुआ, उससे पद्रह मास पूर्व से उस नगरी मे देवो ने रत्न वर्षा की। उन्ही रत्नो मे से कुछ रत्न हम लोग आपकी सेवा मे लेकर आये है। व्यापारियो की यह बात सुनकर और यादवो

यावव कुल के प्रति की सुख-समृद्धि की बात जानकर जारासम्ब का व्यवसारकों के तुख्य जुनार जार पार्थ प्राप्त जरासन्य का कीप कि यादव मेरे भय से पलायन करते हुए जलती हुई चिताओं मे जल मरे हैं। मुभे अब तक जात ही नहीं हम्रा कि मेरे तुत्र मेरे दामाद भीर पूत्रो-वाधवों को मारने वाले झध्म

यादब भव तक जीवित है और सम्पन्नता का जीवन ब्यतित कर रहे है। क्या भ्रपने चरो की इसी योग्यता के बल पर गिरिकज का शासन अपने सम्राट का शासनादेश स्थिप रख सकेगा। भ्रव तक मेरे भ्रमात्य ही मुक्ते भ्रोर स्वय को भोका देते रहे हैं। जब तक मुक्त कात नहीं था तब तक मेरे शत्रू जीवित रहे। अब कात हो गया है तो वे भेरे विमुख रहकर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकेगे। अभी मेरे सभी मित्र नरेशों के पास सेना सहिन उपस्थित होने की मुचना भेज दो जाय। अभी यादबों के विषद्ध भ्रमिथान करके उन्हें बीग्न समुख विनएट करना है।

मित्रियों ने अपने सम्राट्को नेमिनाथ-बलभद्र भ्रीर श्रीकृष्ण के अर्जय बल-विकम की बात बताकर निवेदन किया--देव । यादवी की शक्ति इस समय अजेय है। उनसे सामनीति के अनुसार शान्ति-सन्धि करना श्रीक् विवेकपण रहेगा।

जरासन्ध ने मित्रियों के इस परामशं की उपेक्षा करके ध्रपने मित्र नरेशो के पास सहायता के उद्देश्य से राजदूत भेज दिशे तथा एक चतुर दूत ढ़ारिकापुरी के लिए भी भेज दिया। जरामन्य का वह राजदूत ध्राजितसेन ढ़ारिका पुरी पहुंचा शांत यादवों की राज्य सभा में पहुंचा। यादवों ने उसका समुचित ध्रातिष्य करके उपयुक्त स्थान दिया। राजदूत ने अपने प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अपने क्यांते का उद्देश्य बताते हुए कहा—राजन्यवर्गं में समस्त यादवर्गण मुत्ते। परम भट्टारक चश्वत्वतीं सम्राट जरासन्ध के मन में यादवों के प्रति कोई दुर्भवना नहीं है। उनके भय से आप लोग अपनी जन्म-भूमि त्याग कर समुद्र के बीच में आकर बस गये हैं। चलवर्ती आपको प्राप्ता स्वार्य के स्वर्थ से आप लोग अपनी जन्म-भूमि से लौट जाये, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप लोग यही निवास करना चाहे तो भी चक्रवर्ती की आपके ऊपर हुला-दृष्टि रहेगी। सम्राट प्राप लोगों के हित में और शान्ति एव सीहार्द के महान प्रयोजनवश केवल युच हते हैं कि ध्राप लोग उन्हें नमस्कार करके अपना सम्राट स्वीकार कर ले ध्रीर उनकी छत्रछाया में निर्वाध राज्य-मुख का भोग करे। यदि सम्राट् की भाजा का पालन नहीं हुखा तो याव्य कुल का विनाश अनिवास है।

दूत के राजनियक निवेदन का विपरीत ही प्रभाव पड़ा। स्वाभिमानी और स्वातन्त्र्य प्रेमी यादव किसी सम्राट् की दासता को प्रयोकार करने को तत्पर नहीं थे। महाराज श्रीकृष्ण ने दूत को सबोधन करते हुए उत्तर दिया— "प्रयास की मृत्यु झाती है तो वह नगर की ओर जाता है। तुम्हारा वह दम्भो राजा सेना सिज्यत करके यादव कुत के विरुद्ध अभियान करना चाहता है, यादव कुत लग्ने में में में माकर उसका स्वागत करेगा और उसके दर्प का सम्वित उत्तर देगा। यादव कुत का यह उत्तर प्रपंगे राजा से जाकर कर देना।

यह कह कर उन्होंने दूत को वहांसे विदाकर दिया। दूत ने यादवो का यह उत्तर अपये सम्राट्को निवेदन कर दिया।

इधर यादवों ने परिवर्तित परिस्थित पर मन्त्रणागार में मन्त्रणा की। निर्णय हुआ कि यादवों को कुछ अवसर प्राप्त करने के लिये जरातक्ष से कुछ निरुचत अविध के लिए शान्ति-सिध कर लेना उपयुक्त होगा। इस्त कार्य के लिए कुमार लोहजब को भार सीपा गया। कुमार काहजब को उपयुक्त होगा। इस कार्य के लिए कुमार लोहजब को उपयुक्त होगा। इस कार्य के लिए का निरुच्य पा वह मिरिक्ज पहुँच कर जरातक्ष से मिला। उसने उसे समक्राया कि युद्ध से दोनो पक्षों की ही जन-बन-हानि होगी। यह बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि सम्राट और यादव कुल में एक सीमित अविध के लिए शान्ति सिख निष्पन्त हो गाय। अविध के परचात् इसका पुनर्नवीकरण करने अपया प्रस्था प्रवृत्ति करने का दोनो पक्षों की अधिकार होगा याववों के इस तिविज्ञ राजदूत की तर्कसगत वातों का जरासन्य पर भी प्रभाव पड़ा। वह भी तैयारी के लिए कुछ समय चाहता था। अत्त में दोनो पक्षों की पारस्परिक सहमति हारा एक वर्ष की शान्ति सिख पर दोनों प्रोर के इस्ताक्ष्तर हो गये।

## कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध

एक वर्ष की धविष के पश्चात् जरासन्य विशाल वाहिनी लेकर कुरुक्षेत्र के विस्तृत मैदान मे जा पहुँचा। श्रीकृष्ण भी अपनी सेना सिज्जत करके वहाँ जा डटे। श्रीकृष्ण के पक्ष मे समस्त यादवों के अनिरिक्त पाण्डव, दबाई, भोज, पाण्डव, इश्वाकु वशी मेरू, राष्ट्रवभेन, सिहल, वर्षर, यमन, प्राभीर, काम्बोज, द्वविड देश के नरेश, शक्कि मो भा वास्त्रवाह का भा माई वास्त्रवाह, प्राप्त अनेक नरेश थे। इनके पक्ष मे सात अक्षीहिणी सेना भी। दूसरी ओर जरासन्य के पक्ष मे कारवों के अतिरिक्त गान्धार, सिन्ध, मध्य देश के नरेश कर्ण आदि नरेश थे। उसकी सेना का सक्ष्या-वल ग्यारह अक्षीहणी था।

दोनो पक्षो की सेनायं जब स्नामने-सामने डट गई, तब कुन्ती बडी विन्तित हो गई। वह युधिष्ठिर स्नादि पुत्रो की सहमति से कर्ण के पास पहुँची। उसने कर्ण को कण्ड मे लगाकर उसे सम्पूर्ण बत्तान्त प्रारम्भ से

```
१ अजीहिण्यामिरशिषकं सप्तत्या हाग्टीम शतं ।

भावनाति महस्रात्या गागतागंत्रविषयतिः ॥

एवसंत्र रथाता तु सस्यान भीतित वृधं ।

पस्त्रमार प्रत्याति सर्वेश तु ॥

सस्यातास्तुरगाम्तज्ञीविना रथीव तु ॥

सस्यातास्तुरगाम्तज्ञीविना रथीव तु ॥

भूगा शतसहस्रात्या स्त्रमारिण तवा नव ॥

शतानि त्रीतिण चान्यानि पञ्चायान्य यदानयः ॥

—असरकोष दीका
```

भारते अक्षौहिरगी प्रमारगम्---

अजीहिण्याः प्रमाण तु लाङ्गाप्टैकद्विकैगंजै । रथैरैतैहंबैस्त्रिष्मे पञ्चक्तैरच पदातिभिः ॥

—एक अक्षौहिरही में २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६४६१० अवव, १०६३५० पदाति सैनिक होते है।

माता कुन्ती श्रौर कर्णकी भेंट अन्त तक का सुनाया कि किस प्रकार लोक-लाज के कारण उसने ध्रपने पुत्र को कम्बल से लपेट कर छोड़ दिया था। फिर बोली---पुत्र । मैं तेरी अपराधिनी हूं, किन्तु तृ है तो पाण्डु-कुल का ही एक रत्न और थुधिष्ठिर आदि पाडवो का अग्रज। बस्स । चल बहाँ, जहाँ तेरे बन्धु-बान्धव है और कुरू-बरा का स्वामी तू ही है। तू कृष्ण और बलदेव के लिए प्राणो

से भी प्रिय है। चलकर तू प्रपना राज्य सभाल । बुधिष्ठिर तेरे ऊपर छेत्र लगायेगा, भीम चवर ढोरेगा, धनजय तेरा मन्त्री बनेगा, नकुल भीर सहदेव तेरे डारपाल होगे । फिर तुम सबको हितकामना करने वालो तुम्हारी माता

तुम्हारे साथ है।'

कर्ण माता के स्नेह रसपूरित बचन मुनकर द्रवित हो उठा, किन्तु जरासन्य ने उसके प्रति जो उपकार किये थे, उन्हें भूलकर वह कृतध्न नहीं बनना चाहना था। अन वह बोला— 'समार में माता, बन्धु-बाधव दुर्जभ हैं, यह मैं जानता हूं, किन्तु युद्ध उपस्थित होने पर स्वामी का कार्य छोडकर बन्धु-बान्धयों का कार्य करना अनुचित होगा। मैं बचन देता हैं कि मैं अपने भाइयों के साथ युद्ध न करके अन्य योद्धाओं क साथ युद्ध करू गा। बिर युद्ध के पदचात् हम लोग जीवित रहे तो बन्धुओं के साथ समागम अवस्य होगा। 'इनना कहकर उसने माता कृत्तों के चरणों का स्पर्ण किया।

स्पृह-रचना — जरासन्य के पक्ष ने चक-त्यृह की रचना की। इस चक-त्यृह से सेना की चकाकार रचना की गई। इस चक के एक हजार झारे थे। उसकी रक्षा के लिए एक-एक झारे पर एक-एक राजा झपनो गेना के साथ उपस्थित था। चक के मध्य भाग से जरासन्य स्थित था। उसकी रक्षा के नियं कर्ण, दुर्योवन झादि सी भाई, गान्धार, सिन्ध और मध्य देश के राजा सन्नद्ध खडे थे। जरासन्य ने राजा हिरण्यनाम का झाज का सेनापति नियुक्त किया।

दूसरी भ्रोर बसुदेव ने चत्रव्यूह के उत्तर से गरुड ध्यूह की रचना की। इस ब्यूह के मुख पर यादव कुमार नियुक्त किये गये। म्रातरण, बलदेव श्रीर श्रीकृष्ण उसके मस्तक पर स्थित हुए। बसुदेव के पुत्र सक्रुर, कुमुद्र, बीर, सारण, विजय, जय, परा, जरत्कुमार, सुमुख, दुर्मुख, दृढमुँदिर, विदूरण श्रीर स्नावृध्य बलदेव स्नार श्रीकृष्ण के रच की रक्षा करने के लिए पृष्ठरक्षक नियुक्त किये गये। राजा भीज गरुड के पृष्ठ भाग पर स्थित हुआ म्रीर घारण, सागर स्थादि अनेक वीर भीज के पृष्ठरक्षक बनाय गये। महाराज समुद्रविजय गरुड के दाये पत्न पर स्थित हुए। बलदेव-पुत्र और पाण्डव गरुड के बीये पत्न पर स्थित हुए। उनके पृष्ठ भाग पर सिहल, वर्षर, कम्बोज, केरल, कोसल स्नीर द्विमल देश के राजा नियत किये गये।

तभी अनेक विद्याघर नरेश अपनी-अपनी सेनाये लेकर वसुदेव के पक्ष में आ मिं। उनमें यह भी समा-चार मिला कि विद्याधरी की एक विश्वाल गेना जरामध्य की महास्वता करने के लिए आन वाली है। तब मन्त्रणा करके बादब प्रमुखी ने उन्हीं विद्याधर नरेशों के साथ प्रखुम्न, अम्ब आदि पुत्रों सहित वसुदेव की विजयार्थ पर्वत की ओर दुस शत्र विद्याधर सेना का प्रतिगोध करने के लिए अंग दिया।

सभी बीर युद्ध के लिए सन्तद्ध थे। बीरो की भुजाये ध्रपना क शल प्रस्तुत करने के लिए फडक रही थो। महाबली बलदेव कुवेर द्वारा समर्पिन दिव्य अस्त्रों से पौरपूर्ण सिह रख पर आफड हुए। महामना श्रीकृष्ण गरुड़िलिस पताका से सुवोभित दिव्य अस्त्र अस्त्रों से पिरपूर्ण गरुड रख में विराजनान हुए। भगवान नेिमनाथ इन्द्र द्वारा प्रेपित और मातिल सारथी से युक्त रथ में जा विराज। उनके दिव्य कौति से सम्पूण युद्ध-सूमि प्रभा-सित थी। तब यादव प्रमुखों ने परामर्थ करके बमुदेव के महावीर पुत्र अनावृध्दि को मेनापनि बनाकर उसके ललाट पर्ककृष का तिलक लगाया।

ँ पुद्ध का भेरी-घोष—दोनो पक्षो मे युद्ध प्रारम्भ करने की मूचना देने वाले शक्ष और मेरियो का तुमुल घोष होने लगा। भेरी-घोष मृतते ही दोनों मेनाये परम्पर लुक्क पढ़ी। गज सेना गज सेना के साथ, प्रश्व सेना प्रश्व सेना के साथ, रथारोही रथारोहियो के साथ और पदाति पदातियों के साथ भित्र गये। बोरो की हुकारों भ्रोर ललकारो, बनुष्क की टकारो, हाथीं भ्रोर जोड़ों की चोस्कारों से दसो दिशाये फटने-मी लगी। महाभारत-युद्ध ३११

जरासन्य की सेना ने यादव सेना को दवाना प्रारम्भ कर दिया। यह देख कर नेमिनाथ, अर्जुन और प्रना-बृष्टि श्रीकृष्ण कं सकेत पर आगे बढं। भगवान नेमिनाथ ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त ऐन्द्र, अर्जुन ने देवदत्त कोर सेनापित अनावृष्टि ने बलाइक शख कुका। शख-ध्वित सुनते ही यादव-सेना में उत्साह भर गया। अनावृष्टि ने चक्रयूह कता मध्य भाग, नेमिनाय ने दक्षण भाग और अर्जुन ने पश्चिमोत्तर भाग अलामात्र मे भेद दिया। तब अतिपक्ष कर्मा स्वामापित हिरुण्यनाभ अनावृष्टि के साथ, क्यों। नेमायान नेमापित हिरुण्यनाभ अनावृष्टि के साथ, क्यों। नेमायान नेमानाथ ने भयंकर वाणवर्षी सं रुक्मी को रख के नीचे गिरा दिया और प्रसस्य बीरो को तितर-बितर कर दिया। उपयुक्त घ्रवसर पाकर पांची पाण्डवों ने कीरवों के साथ भयकर युद्ध किया। युधिष्टिर शस्य के साथ, भीम दुर-कासन के साथ, सहदेव शकृति के साथ और नकृत उल्क उल्क के साथ युद्ध करने लगे। पाण्डवों ने दुर्योक्षन के स्रनेक भाइयों को मार डाला, जो जीवित रह गये. उन्हें मतक के समान कर दिया।

उधर दोनो पक्षो कं सेनापितयों का लोमहर्षक इन्द्र युद्ध हो रहा था। हिरण्यनाभ ने सनावृद्धि को बाण वर्षा द्वारा सत्ताईस बार ब्राहन किया। उत्तर में प्रनावृद्धि ते अपने भयकर बाणों द्वारों सी ब्रण दिये। हिरण्यनाभ ने अनावृद्धि की ध्वजा भग कर दां आंर कनावृद्धि ते उसके धतुष, छत्र और सार्रिय को भेद दिया। हिरण्यनाभ ने दूसरा धनुष, सभाल किया तो अनावृद्धि राउसका रथ तोड दिया। तव हिरण्यनाभ तलवार हाथ में लेकर कूद पड़ा । प्रनावृद्धि ते भी तलवार और डाल लेकर उत्तका सामना किया। दोनो बोरों मे भयानक युद्ध हुआ। प्रन्त में अनावृद्धि ते भी तलवार और डाल लेकर उसका सामना किया। दोनो बोरों मे भयानक युद्ध हुआ। प्रन्त में अनावृद्धि ते भिरण्यनाभ पर घातक प्रहार किया। उसमें उसकी दोनों भुजाये कटकर अलग जा पढ़ी, छातो फट गई और निष्प्रण होकर भूमि पर गिर पड़ा। सेनापित के गिरते ही शत्रु-तेना प्राण लेकर भागने लगी। यादव-गेना में हुर्य-नाद होने लगा। वलदेव और वीकृष्ण ने चक्क्यूह का भेदन करने वाले भगवान नेमिनाथ, अर्जुन अपने सेनापित अनावृद्धि का प्रेमपूर्ण प्रालिगन किया। प्रथम दिन के युद्ध में यादवो की विजय हुई और शत्रु सेना में शोक छा गया।

श्रीकृष्ण द्वारा जरासन्य का वथ—दूसरे दिन सूर्योदय होते ही मैदान में दोनों सेनाये बा उटी। ब्यूह-रचना पूर्ववन् की गई। तब रथ मे आ़रूढ जरासन्य अपने मत्री हसक मे बोला—हसक! मुक्ते यादव पक्ष के महाबीनों के नाम, चिन्ह और परिचय बना, जिससे मैं उन्हीं का वध करू, श्रन्य साधारण जनों के वध से क्या

लाभ है।

तब हसक अपने स्वामी को शत्रु पक्ष के मेनानियों का परिचय देते हुए कहने नगा—'देव ! स्वर्णे प्रख्नाओं से युक्त देवेत प्रवर्शों और गरुड ध्वा वाला श्रीक्रष्ण का रथ है। स्वर्ण सौकलों वाला, हरे अदबों वाला और वृपम ध्वा वाला अरिस्टर्नीम का रथ है। कृष्ण के दाई और गैटा के समान वर्ण वाले अदबों और ताल ध्वज बाला वलदेव का रथ है। इसी प्रकार अमाग्य में अनावृष्टि, युधिष्टिंग, भीम, अर्जु ने, समुद्र विजय, अक्ष्रूर, सास्यिक, भोज, जरत्कुमार, सिहल, मरुगज पदारय, सारण, मेरुदत्त, विदुश्य आदि महारिययों का परिचय दिया।

सबका परिचय पाकर जरासन्थ ने सारिष को आदेश दिया 'सारिष । मेरा रथ यादवो की श्रोर ले चल। तक जरासन्ध और उसके पुत्रों ने यादव सेना पर वाण-वर्षा करके उसे व्याकुल कर दिया। जरासन्ध के पुत्र कालयवन ने अनेक यादव कुमारों के शिर छेद दिये। तब कुद्ध होकर सारण आगे वढा और उसने खड्ण के एक ही तीव्र प्रहार में कानयवन को यमराज के घर भेज दिया। जरासन्ध के अन्य पुत्र प्रतिरोध करने आगो बढ़े, उन्हें श्रीकृष्ण ने अपने धातक वाणों से सदा के लिए सुला दिया।

पुत्रों की मृत्यु से भयकर कोष में भरकर अपने नेत्रों से आग बरसाता हुआ जरासन्य श्रोकृष्ण के समक्ष पहुँचा। दोनों अप्रतिम बीरों में उस समय दारुण युद्ध हुआ। जरासन्य ने दिव्य नागास्त्र छोडा। कृष्ण सावधान थे। उन्होंने गरुहारू छोडकर उसे व्यर्थ कर दिया। तब जरासन्य ने प्रलयकाल के मेघ के समान वर्षा करने वाला सर्वतंक अस्त्र छोडा तो श्रीकृष्ण ने महास्वसन नामक अस्त्र के द्वारा भयकर आंधी चलाकर उसे दूर कर दिया। इस प्रकार दोगा हुए अस्तर के स्वारा भयकर आंधी चलाकर उसे दूर कर दिया। इस प्रकार दोगों वेश वायव्य अस्त्र, अन्तरीक्ष अस्त्र, आन्तर्य वाण, वारुणास्त्र, वेरोचन अस्त्र, मोहन्द्र अस्त्र, द्वारास्वण, नारायण वाण, तामसास्त्र, भास्कर वाण, अस्त्रग्रीव वाण, ब्रह्मशिर वाण आदि दिव्य शस्त्रास्त्र चलाते और

एक दूसरे को छकाते रहे। जब जरासन्थ के सभी दिब्यास्त्रों को कृष्ण ने निष्प्रभ कर दिया, तो जरासन्थ ने हजार यक्षी द्वारा रक्षित चकरत्न को स्मरण किया। स्मरण करते ही चकरत्न समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुमा उसकी उगली पर आकर ठहर गया। तब उसने वह चकरत्न श्रीकृष्ण को ओर फंका। उस प्रकाशमान चकरत्न को आते हुए देखकर समस्त गत्व सेना में आतक छा गया। समस्त यादवपक्षा वीर उस चकरत्न को रोकने का प्रयत्न करने लगे। सभी वीर भय से मस्त्रिय हो रहेथे, वेवल एक ही व्यक्ति स्थिर म्रोर शान्त या और दे से भगवान नेमिनाथ, वे स्विध्यान के द्वारा इसका परिणाम जानते थे। इसलिए वे श्रीकृष्ण के पास शान्त भाव से सड़े हुए देख रहेथे। वह कान्तिमान चकरत्न भीरे-भीरे वहता हुआ साया। उसने भगवान नेमिनाथ न्नीर श्रीकृष्ण की प्रदक्षिणा दो भीर श्रीकृष्ण के शक्ष, चक्र, सकुश से चिन्हित दाये हाथ पर स्नाकर ठहर गया। उसी समय प्राकाश में देव-हुन्हुमि बजने सगी, पुल्य वर्षी होने लगी, यह नौवा नारायण है, इस प्रकार देव कहने लगे। सुनन्धित पबन वहने लगा।

जरासन्य को अपनी मृत्युका निश्चय हो गया, किन्तु वह बोर निर्भय होकर बोला—अरे गोप ! एक चक्र चला गया तो क्या हआ, मेरे पास अभी बल और शस्त्रास्त्र सुरक्षित है। तूइसे चला कर देख ले।

स्वभाव से धोर गम्भीर श्रीकृष्ण शान्त भाव से वोले— प्रव तो तुम्हें विद्वास हो गया होगा कि मैं नारायण हूँ। यदि श्रव भी तुम मेरी श्राधीनता स्वीकार करके मुक्ते नमस्कार करो तो मे तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। किन्तु जरासक्य गर्व से बोला— 'इस कुम्हार के चाक को पाकर तुम्के व्यर्थ ही श्रीभमान हो गया है। मैं समस्त यादवो सहित तक्षे सभी यमपुर पर्देवाता हैं।

श्रीकृष्ण ने कुपित होकर घुमाकर चकरत्न छोडा। उसने शीघ्र ही जरासन्य के बक्षस्थल को भेद दिया। जरासन्य टूटे हुए वृक्ष के समान निष्याण होकर भूजु ठित हो गया। चकरत्न पुनः लोट कर श्रीकृष्ण के हाथ मे ब्रा गया। श्रीकृष्ण ने ब्रापना पांचजन्य शख फूका। भगवान निमनाथ, झर्जुन ब्रीर सेनापित ब्रनावृष्टि ने भी ब्रपने अपने अपने ब्राह्म के के ब्राह्म सेना मे अपने अपने अपने अपने अपने क्षा के को ब्राह्म सेना मे अपने योषणा कर दी गई। सब श्रीकृष्ण के ब्राह्मकारी बन गये। दुर्योक्षन, द्रोण, दृशासन, कर्ण ब्राह्म ने विरक्त होकर मूनि-दीक्षा ले ली।

दूसरे दिन जरासन्य आदि मृत व्यक्तियों का सम्मानपूर्वक दाह सस्कार किया गया। इधर शत्र-पक्ष तो पराजित हो गया था, किन्तु नसुदेव अपने पुत्रों और पीत्रों के साथ विद्याधरों के प्रतिरोध के लिए गये थे, किन्तु के समी तक नहीं लौटे थे, नकोई सम्मावार ही मिला था। यादव इसी चिन्ता में बैठे हुए थे। तभी शनेक विद्याधरियों वेगवती, नागकुमारी के साथ स्थानधा-मार्ग से थाई। साकर उन्होंने सबको नमस्कार किया और सहु शुम समाचार सुनामा कि विद्याधरों के ऊपर वसुदेव ने विजय प्राप्त कर ली है और सभी विद्याधरों के उनके आज्ञानुवर्ती बन गये हैं। वे कुछ समय में काने ही वाले हैं। तभी विमानों में विद्याधरों के साथ वसुदेव और उनके सभी पुत्र और पीत्र आये। धाकर सब विद्याधरों ने नारायण कृष्ण और वलमह वनदेव के चरणों में नमस्कार किया। फिर क्यादेव प्रोत्रों ने पता के चरणों में नमस्कार किया। फिर क्यादेव प्रोत एको पीत्रों ने महाराज समुद्रविजय आदि को नमस्कार किया।

महाभारत मुद्ध में विजय प्राप्त करके श्रीकृष्ण और बलदेव दिग्विजय के लिए निकले। उन्होंने भ्रत्य समय में ही भरत क्षेत्र के तीन खण्डो अर्थात् अर्थ भरत क्षेत्र के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। तब वे दक्षिण दिशा से कोटिशिला पर पहुँचे। वहाँ पहुँच कर श्रीकृष्ण ने उस एक योजन

श्रीकृष्ण द्वारा विभिन्न अर्जने, एक योजन लम्बी श्रीर एक योजन चोडी शिला की पूजा करके उसे अपनी
भुजाओं से चार अर्जुल ऊपर उठालिया। प्रथम त्रिपृष्ठ नारायण ने इस शिला को

मुजाओं से सिर से ऊपर उठाया था। द्वितीय नारायण ने मस्तक तक, तीसरे स्वयंमू ने कष्ठ तक, जीवे पुरुषो-सम ने वसस्यल तक, पाचये नृसिंह ने हृदय तक, छठवे पुण्डरीक ने कमर तक, सातवें वत्तक ने जॉघों तक, म्राठवें सक्ष्मण ने पुरुषीं तक और नीवे नारायण श्रीकृष्ण ने उसे चार अप गुल ऊपर तक उठाया। शिला उठाने के कारण समस्त नरेशों स्त्रीर सेना ने उन्हें नारायण स्वीकार कर लिया। महाभारत-युद्ध ३१३

दिग्विजय करके श्रीकृत्ण ग्रीर बलराम द्वारिका वाषिस श्राये। समस्त नरेशो ने दोनों भाइयों को ग्रामं-वकीश्वर पद पर झासीन करके झिमिषकत किया। फिर श्रीकृत्ण ने जरासन्य के द्वितीय पुत्र सहदेव को मगध का राज्य प्रदान किया। उपसैन के पुत्र द्वार को मधुरा का, महानेमि को शौर्यपुर का, पाण्डवों को हस्तिनापुर का, राजा रुधिर के पीत्र दुसमाभ को कोशल देश का राज्य प्रदान किया

श्रीकृष्ण का बैभव ग्रपार था। उनके पास सुदर्शन चक, शार्ष्ट्र घनुष, सीनन्दक खड्ग, कीमुदी गदा, प्रमोध-मूला शिक्त, पाचजन्य शख, कीस्तुम मणि ये सात दिश्य रान थे। इसी प्रकार वलदेव के पास ग्रपराजित हल, गदा, मूसल, शिक्त और माला ये पाच दिस्य रान थे। नारायण की श्राज्ञा शिरोधार्य करने वाले राजाओं की सख्या सीलह हखार थी। उनकी सोलह हजार रानियाँ थी तथा बलदेव की आट हजार रानियाँ थी। श्रीकृष्ण की आठ पटरानियाँ थी, जिन नाम इस प्रकार थे— रुविमणी, सरयभामा, जामवती, लक्ष्मणा, सुसीमा, गौरी, पद्मावती ग्रीर गान्थारी।

पाण्डव आनन्दपूर्वक हरितनापुर से राज्य कर रहे थे । उनका प्रताप चारो घ्रोर प्याप्त हो रहा था । नारा-यण श्रीकृष्ण उनके मित्र थे । एक दिन घुमन्तू नारद पाण्डवो के महलो से पघारे । पाण्डवो ने पांडबो का निष्कासन उनका यथोचित सम्मान किया । फिर वे अन्त पुर से गये । द्रीपदी उस समय श्रु गार में लीन थी.

इसलिए नारद कब माये भीर चले गये उसे इसका कुछ पता नहीं चला किन्तु नारद को द्वीपदी का यह व्यवहार असहय लगा। उन्होंने द्वीपदी का मान-मर्दन करने का निक्चय किया भीर वे आकाश-मार्ग से पूर्व धातकी सण्ड के भरत-क्षेत्र की अभरक कापुरी के नरेश नरेशनाभ के महलों में पहुंचे। पदानाभ ने उनकी अभ्ययंना की ब्रीग अपनी रित्रयों को दिखाकर कहा— बया आपने ऐसी स्पत्रवा रित्रयों ससार में कही अन्यत्र देखी है? तब नारद ने द्वीपदी के हल जावस्य का ऐसा सरस वर्णन विया कि पदानाभ उस स्त्री रत्न को पाने के लिए लक्क उटा। नारद वीपदी के क्षेत्र नगर, भवन आदि का प्रना बताकर चले गये।

तव पयनाभ ने सम्भक्त नामक देव ढारा सोती हुई द्रौपदी को पर्थक सहित अपने महलो मे मगा लिया। जब द्रौपदी सो कर उठी तो वह आक्ष्य में चारो और देखने लगी। तभी पयनाभ आकर बोला—देवि! तुम धातकी खण्ड मे हो. मैं यहां का नरेवा पदमाभ हूँ। मैंने तुम्हे यहाँ मंगवाया है। मैं तुम्हे अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। अब तुम अपने पित को भूल जाओं और मेरे साथ इच्छानुकृत भोग भोगो। द्रौपदी कृपित होकर बोली-तुम नहीं जानते, नारायण कृष्ण और बनाश बलराम मेरे भाई है, जगविख्यात धनुधंर अर्जुन मेरे पित है। मेरे ज्येष्ट और देवर अतुल बल विक्रमधारी है। उनको कोई स्थान अगम्य नही है। यदि तुम्हे मृत्यु प्रिय नही है तो तुम अभी मुक्ते मेरे स्थान पर पहुँचा दो। यह सुन कर पद्मनाभ खिलखिला कर हुँस पहा।

द्रौपदी इस सकट से विचलित नहीं हुई। उसने नियम कर लिया कि जब तक मुक्ते मेरे पति धर्जुन के दर्शन नहीं होगे. तब तक मेरे अन्त-जल का त्याग है।

इघर जब स्राकित्मिक रूप से द्रौपदी स्रदृष्य हो गई तो पाडव किकर्तव्य विमृढ हो गये। वे सीघे श्रीकृष्ण के पास पहुँचे स्रौर उन्ह यह दु.सवाद सुनाया। सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुझा। उन्होंने सभी नगरों में खोज कराई, किन्तु कोई पता नहीं लगा।

एक दिन श्रीकृष्ण की सभा में नारद का अ।गमन हुआ।। यादनो से ग्रम्यर्थना पाकर नारद बोले— भैंने द्रौपदी को घातकी खण्ड ढीप की अमम्पककापुरी में राजा पपनाम के महलो मे देखा है। वह निरस्तर प्रश्नुपात करती रहती है। उसे क्वल अपने शीलबत का ही भरोसा है। 'द्रौपदी के समाचार पाकर श्रीकृष्ण, पाण्डक स्रीर समस्त यादव अस्पन्त प्रसन्न हुए। वेनारद की प्रवेसा करने लगे।

समाचार पाकर श्रीकृष्ण श्रीर पाँचो पाडव द्रौपदी को लाने के लिए रथ में श्रारूढ होकर चल दिये। दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँच कर उन्होंने लवण समुद्र के श्रीधष्ठाता देवता की श्राराधना की श्रीर तीन दिन का उपवास करके बैठ गये। देवता ने प्रसन्न होकर उन्हें छह रथों में शास्ट करके घातकी खण्ड पहुँचा दिया। बहाँ से वे लोग श्रमरकंकापुरी पहुँच श्रीर वाह्य उद्यान में ठहर गये। उद्यान में नियुक्त प्रहरियों ने जाकर महाराजा प्यानाभ को समाचार दिया कि श्रीकुरण भादि आ गये हैं। राजा ने उनसे युद्ध करने के लिये अपनी सेना भेजी। उसे श्रीकृष्ण आदि ने बुरी तरह परास्त कर दिया। भविश्वः सेना भागकर नगर में पहुँची। राजा ने नगर कोट के द्वार वर्षन करा दिये। श्रीकृष्ण ने पैर की एक ठोकर में द्वार भीर प्रांकार तोड दिये, नगर का विध्वंस करना स्वारम्भ कर दिया। नगर में त्राहि-वाहि मच गई। हाथी भीर घोड़े वन्यन तृड़ाकर भागने लगे। तव भयभीत होकर परमाभ दिया। नगर में त्राहि-वाहि मच गई। हाथी भीर घोड़े वन्यन तृड़ाकर भागने लगे। तव भयभीत होकर परमाभ दिया। विवार के स्वराध क्षार वात्रपांच के अपने अपराच की क्षा-पाना करता हुआ प्राण की भिक्षा मागने लगा। तव उसकी दीन दवा देखकर दयाई होकर द्वीपदी ने कहा-- त्र स्त्री वेष घारण करके चकवर्ती श्रीकृष्ण की शरण में जा। वे हो तुभी क्षमा करेंगे। परमाभ ने ऐसा ही किया भीर स्त्री वेष घारण करके दीपदी की आगे करके दित्यों के माथ श्रीकृष्ण की शरण में जा पहुँचा। श्रीकृष्ण ने शरणान को प्रभय-दान दिया आगे उसे वापिस लीटा दिया। ग्रीपदी ने श्रीकृष्ण के चरणों में नमस्कार किया त्राज्य ति भी प्रभवे के प्रभाव स्वराण करते हिप्य विश्वा हुए को स्वरणों में नमस्कार किया त्राज्य वह पाण्डवों से विनय के साथ मिली तथा भपना इंख रोते-रोते प्रगट किया, जिससे दूरक का भार उत्तर गया।

तदनन्तर श्रीकृष्ण द्रौपदी को रथ में बैठाकर पाण्डवों के साथ समृद्र तट पर आये धीर धपना पाचजन्य शंख बजाया। उसके शब्द से दिशाये प्रतिध्वनित होने लगी। उस समय चंपा नगरी के बाहर विराजमान जिनन्द्र भगवान के दवान करने के लिये धातकी खण्ड का नारायण कपिल धाया था। उसने भी शख का शब्द सुना। अतः उसने जिनेन्द्र भगवान से पूछा—'भगवन् ! मेरे समान विनिसम्पन्त कसा व्यक्ति ने यह शख ध्वनि है। इस खंव में तो मेरे समान अन्य कोई नारायण नहीं है। 'तब जिनेन्द्र देव ने श्रीकृष्ण नारायण धौर पाण्डवों के सम्बन्ध में सारा वृत्तान्त बताया। नारायण कपिल नारायण कृष्ण को देखने की इच्छा से वहीं से चलने लगा ना भगवान बोले—'राजन्। कभी तीर्थंकर-तीर्थंकर की, चक्रवर्ती-कक्रवर्ती की, नारायण-नारायण की, बलभद्र-बलभद्र की धौर प्रतिनारायण-प्रति नारायणकी भेट नहीं होती। केवल चिन्ह मात्र ही कृष्ण नारायण की नुम देख पाधोंग।'

कपिल नारायण जब समुद्र-तट पर पहुँचा, तब तक श्रीकृष्ण समुद्र में जा चुके थे। केवल उनकी ध्वजा

के ही दर्शन हो सके। वहाँ लौट कर नारायण कपिल ने राजा पद्मनाभ को खब डाटा।

कृष्ण और पाडव समुद्र को पारकर इस तट पर थ्रा गये। वहां श्रीकृष्ण तो विश्राम करने लगे ध्रीर पाण्डव नीका द्वारा गया को पार कर उसके रिक्रण तट पर रुहर गये। भीम ने विनावेववा नोका वहीं छुपा दी। श्रीकृष्ण ने पाडवें अहिला पे थोड़े और सारवीं सिहत रख को उठाकर गंगा को पार किया। तट पर ध्राकर श्रीकृष्ण ने पाडवें से पूछा— 'तुम लोगों ने नाव क्यो नहीं भेजी ?' भीम बोला— हम आपको शक्ति देखना चाहते थे। 'यह बान मुन कर श्रीकृष्ण को कोध ध्रा गया थ्रोर उन्होंने कोधवा कहा— 'क्या तुमने थ्रव तक मेरी शवित नहीं देखी थीं? तुम लोग हस्तिनापुर से निकल आधों।' उन्होंने हस्तिनापुर जाकर वहीं का राज्य सुभद्रा के पुत्र आपंसुतु की देखा।

पाण्डव कृष्ण के स्रादेश से हस्तिनापुर त्याग कर स्रपने अनुकूल जनो के साथ दक्षिण दिशा की स्रोर चले

गये और वहाँ दक्षिण मधुरा नाम की नगरी बसा कर रहने लगे।

ने सिनाध का शौर्ष प्रवर्शन—एक दिन भगवान ने मिनाध यादवो की कुसुमिवत्रा नामक सभा से गये। उनके पहुँचने पर सभी यादवो ने खड़े होकर भगवान के प्रति सम्मान प्रगट किया। नारायण धीकुष्ण ने स्राने आकर उनकी प्रम्मधान की श्रीर उन्हें सपने ताथ सिहासन पर वैठाया। सबके बैठने पर राजाओं से चर्चा चली कि सबसे प्रधिक बलवान इस समय कीन है। किसी ने पाण्डवों का नाम लिया, किसी ने श्रीकृष्ण का, किसी ने बलराम का किन्तु अन्त में श्रीधकाश राजाओं और बलदेव ने कहा कि भगवान ने मिनाय के समान तीनों लोकों में श्रम्य कोई पुरुष बलवान नहीं है। ये प्रपत्ती हथेली से पृथ्वी को उठा सकते हैं, समुद्रों को दिशाओं में फैक सकते हैं, सुमेर पर्वत को कम्पायमान कर सकते हैं, ये तो तीर्थकर है। इनसे उन्हृष्ट दूसरा कीन हो सकता है।

बलदेव के ये बचन सुनंकर श्रीकृष्ण न भेगवान की झोर देखकर मुसकराते हुए कहा—'भगवन् ! यदि झापके झारोर में ऐसा उत्कृष्ट बल है तो क्यों न बाहु-युद्ध में उसकी परीक्षा कर ली जाय ! भगवान ने किचित् मुसकरा कर कहा—'है ग्रग्नज ! इसकी क्या झावश्यकता है। यदि आपको मेरा बाहु-बल ही जानना है तो इस भगवान नेमिनाय ३१६

आसन से मेरा पैर ही तिचलित कर दीजिये।' श्रीकृष्ण कमर कसकर उठे ग्रीर वे पूरे बल से भगवान के पैर से लुक्त गये किन्तु पैर को तो क्याहटापाते, पैर को एक उगली तक को न हिलासके। उनके मस्तक पर श्रम-बिन्दु क्रकामलों लगे, स्वास प्रवल वेग से चलने लगी। श्रन्त में श्रान्त होकर श्रीकृष्ण हाथ ओडकर बोले—भगवन्। स्रापकाबल लोकोत्तर है।

किन्तु इस घटना से श्रीकृष्ण के मन में एक शका बद्धमूल होकर जम गई कि भगवान का बल ब्रयार है, इनके रहते मेरा राज्य-शासन स्थिर कैसे रह पाएगा ।

तभी एक घटना भीर हो गई। बसन्त ऋतु थी। श्रीकृष्ण अपने परिवार और समस्त यादवो के साथ बनक्रीडा के लिए प्रभास पर्वत पर गये। भगवान नेमिनाथ भी साथ मे थे। सभी लोग यथायोग्य बाहनों मे बैठकर
पारनार पर्वत पर पहुँचे। वनश्री पूरे यौवन पर थी। नाना जाति के पुष्प विकस्ति थे। अमराविलयों मधु-पान
करती हुई गुंजन कर रही थी! कोकिल कुज रही थी। मलय पवन बहु रहा था। ऐसे मादक बानावरण मे सभी
लोग कीडा मे रत हो गये। श्रीकृष्ण को रानियों ने अपने देवर नेमिनाथ को घेर लिया। वे उनके साथ नाना प्रकार
की कीडाये करने लगी। फिर वे सरीवर में जल-कीड़ा करने लगी। भगवान में उनके साथ इस आमोद-प्रमाद में
पूरी तरह भाग ले रहे थे। जब सभी परिश्रान्त हो गई तो वे लोग जल से बाहर निकली श्रीर वस्त्र वदलने लगी।
भगवान ने वस्त्र वदलकर्त्य विन्तुम्हा में नारायण की प्रेमपात्र महारानी जान्ववती से उतारे हुए गांले वस्त्र
निवांडने के लिए कहा। यह सुनते हा महारानी जान्ववती छद्भ कोघ प्रगट करती हुई कहने लगी—कौस्तुभ मांण
धारण करने वाले, नायागय्या पर आरु होकर शक्त की ध्विन से तीनो लोको को कपाने वाले, शाङ्ग बनुप की प्रयञ्जा
चहाने वाले, राजाया के भी महाराज श्रीकृष्ण मेरे पति है, वे भी मुक्त कभी ऐसी स्राजा नही देते। किन्तु स्राक्ष है

महारानी की यह बात सुनकर अन्य रानियों ने उसकी भत्संना करते हुए कहा—नीन लोक के स्वामी

और इन्द्रों में पूजित भगवान के लिए तुम्हें इस प्रकार ग्रयुक्त वचन बोलना क्या शोभा देता है ?

किन्तु भगवान ने मुस्कराते हुए कहा— 'महाराज श्रीकृष्ण के शौर्यं की जो प्रशसा तुमने की है, बैना शौर्यं क्या किंठन है ?' यो कहकर वे वेग से राजमहलां में गहुँचे ग्रीर फुँकारते हुए नागों के फ्यो से मण्डत नागकस्या पर चढकर उन्होंने शाङ्ग धनुप को भूकाकर उसकी प्रत्यक्वा चढ़ा दो तथा पाट्टवजन्य शक्त को जोर से फूका। शब के अपकर अध्यक्ष अध्यक्ष स्वाच्ये होंने हिना ते लें। शब अध्यक्ष अध्यक्ष स्वाच्ये और हिन्दिताने लें। श्रीकृष्टण ने शब्द क्या मुद्रा के प्रति होते होंने लें। अप अधिकृष्टण ने शब्द क्या कि यह तो हमारे हो अध्यक्ष शब्द है तो ग्राजकांग्रो से त्रस्त होकर वे शोध आयुषशाला में पहुँचे, किन्तु जब उन्होंने कुमार नेमिनाथ को नागशस्या पर अनादर पूर्वक खड़ा हुआ कोधित मुद्रा में देखा तो उन्हें सन्तोष का अनुमब हुआ। उन्होंने कुमार को प्रेमपूर्वक ग्रालक्ष का लाव कर लिया और अपने साथ हो उन्हें घर लेगा। घर पहुँचन पर उन्हें जात हुमा कि वन विहार में मेरी ही रानियों के कारण कुमार को कामोदीपन हुग्रा है तो वे वं हाँपत हुए।

ें निम्ननाथ के विवाह का आरोजन—श्रीकृष्ण ने भोजवशी उपसैन की पुत्री राजीमती की कुमार नेमिनाथ के लिए याचना की। उन्होंने राजाओं को रानियों सहित आरों के निमन्त्रण भेज दिए तथा अपने बन्धजनों के पास

भी पाणिग्रहण संस्कार के समाचार भेज दिये।

श्रावण मास की वर्षा ऋतु मे यादवों की बरात सजधज कर द्वारिका से निकली। बरात मे अगणित बराती थे। प्रनेक नरेश राजसी वैंभव का प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। बराती नानाविष वाहनों में बंटे थे। श्री-कृष्ण, बलराम ध्रादि में घिरे हुए कुमार नेमिनाथ वर की वेषभूषा धारण किए ध्रीर रत्नालकारों से अलकृत हुए रख में विराजमान थे। त्रिलोकसुन्दर भगवान ध्रुलकार घाएण करके रूप के साकार रूप लग रहे थे। यादव कृमारियों मूर्तिमान कामदेव के मार्ग में पलक पावड़े विद्यार्थ उनके ऊपर प्रस्ता-लाजा की वर्षा कर रही थी। स्मामायवती स्त्रियां राजपर्थों के किनारे पर जल से परिपूर्ण स्वर्ण घट लिए खड़ी थी। युवती स्त्रियां हम्यों, प्रासादो

भीर भवनों के गवाक्षों से बर के ऊपर पुष्प-पराग बखेर रही थी। यादबों को यह बरात जब जूनागढ़ पहुँची तो बरात का इसरा सिरा द्वारिका में था। वर का रख शतः सते, आगे बढ़ रहा था। भोजवशी उनकी अभ्यथना के लिए आगे बढ़े। राजकुमारी राजभती बजू के वेप में साक्षात् रित लग रही थी। उसकी सहेलियाँ उसे निम्कुमार के रूप नावथ को लेकर बार-बार छेड़ रही थीं और राजभती लाज के मारे सिकुड़ जाती थी किन्तु उसके हृदय की हर खड़कन में 'निमि पिया' का ही स्वर गुज रहा था। वह अपने साजन की एक भलक पाने के लिए अधीर हो रही थी। वह अपने भागनाओं के गगन में ऊंची उड़ाने भर रही थी। तभी नानाविश्व वाखों का तुमुन नाद मुनाई पड़ा। सहेलियाँ आई भीर उसे पसीटती हुई प्रसाद के बाहरी छज्जे पर ले गई। राजीमती सहेलियों के बीच में तारों के मध्य चन्द्रमा के समान शोभा पा रही थी।

वर का रथा आगे बढा, तभी उनकी दृष्टि एक मैदान में बाड़े में घिरे हुए भयविव्हल तृषभक्षी वन्य पशुओं पर पड़ी। नेमिकुमार ने सारथी से पूछा—'भद्र! ये नाना जाति के पशु यहाँ किसलिए रोके हुए हैं?' सारथी ने विनयपूर्वक उत्तर दिया—प्रभो! आपके विवाहोत्सव में जो मासभक्षी म्लेच्छ राजा आये है, उनके

लिए नाना प्रकार का मास तैयार करने के लिए यहाँ पशुओं का निरोध किया गया है।'

सारखी के बचन सुनकर नेमिकुमार कहने लगे—एक की प्रसन्तता के लिये दूसरे की हिला करना घोर स्वसं है। सारखि! मैं विवाह के लिए तिनक भी उत्सुक नहीं हूँ। तुम इन प्राणियों को बन्धनमुक्त कर दो। अगवान का हृदय दया से स्रोत-प्रात था। वे राजकुमारों से कहने लगे—मनुष्यों की निर्देशना तो देखो। वन हो जिनका घर है, तुण और जल हो जिनका झाहार जल है और जो स्नत्यन्त निरपराध है, ऐमें दोन मुगों का भी मनुष्य वस करते हैं। जो सूर वार होकर भी पर में काटा न चूम जाता, इस भय से जूना पहनते हैं, वे इन मृगों, शासकों की गरदन पर तोक्ष्ण धार बाल शहन चलाते हैं, यह कैसा झाइचर्य है। यह प्राणी जिल्हा को लोलुपता की तृष्टि के लिए भव्य-समक्य का भी विवेक खाँ देता है। किन्तु क्या ससार में किसी की भी तृष्टि हुई है? मैंने स्वय झासस्य वर्षों तक इन्द्र, घरणेन्द्र, और नरेन्द्रों के सुख भोंगे हैं, किन्तु मुफ्ते उनसे भी तृष्टि नहीं हुई। ये सासारिक सुख स्वार है से मेरी सांधु भी असार है। मैं इन झसार सुखों का त्याग करके नित्य, अनन्त और अविनाशी मुख के उपार्जन का पुरुषार्थ करूंगा।

भगवान के मन में इन श्रनित्य सुखों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो गई। उन्हें प्रात्म विमुख होकर सासारिक सुखों में क्षणभर भी अटकना निष्प्रयोजन लगने लगा। तभी लोकानिक देव आये और भगवान के बरणों में सिर फुका कर विनत मुद्रा में निवेदन करने लगे— 'प्रमो! भरत को में पाप को प्रवृत्ति वड पहुँच बन-जन के मन में मिस्या का तमस्ताम छ। रहा है। अब तीर्थ-प्रवर्तन का काल आ पहुँचा है। ससार के दिश्वान्त और दुखों प्राणियों पर दया करके आप तीर्थ-प्रवर्तन कीजिये।' देव यो निवेदन करके अपने श्रावास को लीट गये।

भगवान ने दयार्द्र होकर मुगो का बन्धनमुक्त करदिया। मृग मुक्त होकर भागे नहीं, किन्तु जगद् बन्धुभगवान के चरणो में सिर भूकाकर खड़े हो गये और अपने त्राता की ब्रोर निहारने लगे। भगवान ने हाथ

उठाकर उन्हें मानो सुरक्षा का ब्राश्वासन दिया। ब्राश्वस्त होकर वे मूक प्राणी वन में चले गये।

भगवान का दीक्षा-कल्याणक—भगवान ने वरोचित ककण और मोहर उतार दिया। वे वापिस लोटकर नगरी में पहुंचे श्रीर राज सिहासन पर विराजमान हो गये। तभी इन्द्र झीर देव वहां आये। इन्द्रों ने भगवान को स्नान पीठ पर विराजमान करके देवों द्वारा लाये हुए क्षारोदक में उनका श्रीमपंक किया श्रीर उन्हें स्वर्गीय माला, बिलेपन, वस्त्र श्रीर श्राभूषणों से विपृति किया। सभी यादव प्रमुख श्रोक्रच्ण, बलराम श्रादि भगवान को घेर कर खड़े हुए थे। भगवान माह-माया को तोड़कर बन में जाने का तेयार थे। मोह का कोई बन्धन उन्हें उनके सकल्य से विचलित न कर सका।

भगवान माता, पिता, बन्धु बान्धवां को समक्ताकर कुवेर द्वारा निमित उत्तरकुरु पालकी में झारू दृहुए। देवों ने पालकी को ध्वजाओं और छत्र से मण्डित किया था। उसमें मणियों के बेल बूटे बने हुए थे। राजाओं ने पालकी को अपने कथे पर उठाया और कुछ दूर ले गए। उसके बाद पालकी को इन्द्रों ने उठाया और स्नाकाश भगवान नेमिनाथ 386

मार्ग से लेचले । उस समय धद्भुत दृश्य उगस्थित था, आकाश मे देव हर्ष-ध्वनि कर रहेथे क्रीर पृथ्वी पर यादव वशी और भोजवशो करुण विजाप कर रहे थे। भगवान को ता के लिए जाने के अवसर पर अप्सराय हर्षित होकर भगवान के आगो भक्ति-नत्य कर रही थी और पथ्वी पर यादवों को कुलवधुएँ आगैर रानियाँ शोक विव्हल हो रही थी। देव लोग पालको को लेकर गिरनार पर्वत पर पहुँचे।

भगवान पालकी से उतर कर एक शिलातल पर विराजमान हुए। उन्होंने धलकार धौर वस्त्र उतार दिए भीर पचमुष्टियो से केशलुँचन किया। वे पद्मासन से विराजमान होकर 'ॐ नम. सिद्धेभ्य.' कहकर ध्यान में लीन हो गये। भगवान की दीक्षा से प्रभावित होकर तत्काल एक हजार राजाग्रो ने भी दिगम्बर मुनिदीक्षा लेली। उस समय उन राजाओं ने केशलोच किया, वह दश्य अनुपम था। वह केशलोच नहीं था, किन्तु वे वस्तुतः कृटिल केशों के उखाड़ने के बहाने मानो कृटिल शत्यों को ही उखाड़ रहे थे। सौधर्मेन्द्र ने भगवान के केशों को एक मणिमय पिटारे मे बन्द करके उन्हे क्षीरसागर में क्षेपण कर। दिया। दीक्षा लेते ही भगवान को मन.पर्ययज्ञान उत्पन्न क्रो गया। उस दिन श्रावण शुक्ला चतुर्थी का दिन था। उस दिन भगवान ने वेला का नियम लेकर दीक्षा ली थी। भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाकर देव और मनव्य अपने अपने स्थान पर चले गये।

भगवान पारणा के लिए द्वारकापूरी मे पहुँचे। वहाँ प्रवरदत्त को भगवान को ब्राहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा। उस उत्तम दाता ने भगवान को परमान्न का म्राहार दिया। देवो ने पचाश्चर्य किये—देवो ने रत्न वर्षा ु की, सुगन्धित जल को वर्षाहर्ड, शेंतल सुगन्धित हवा बहुते लगी, देव हर्षमें भरकर दृश्दिभ बजाने लगे और जयजयकार करने लगे - धन्य यह उत्तम दाता, धन्य यह उत्तम पात्र स्रोर धन्य है यह उत्तम दान ।

वधु के रत्नाभरणो से मण्डित राजमती—जिसे परिवार वाले प्यार मे राजूल कहते थे सिखयो के साथ बरात की धूमबाम में कल्पनालोक में विहार कर रही थी। वह अपने पिया के प्रेम के भने पर लम्बी-लम्बी पेगे

ले रही थी। तभी बिस्फोट के समान यह समाचार सुनाई पड़ा कि नेमिकुमार विवाह से मुख राजीमती द्वारा दीक्षा मोडकर लीट गए है और उन्होंने दीक्षा लेली है। समाचार क्या था, माना वक्रशत था।

समाचार सुनते ही राजमती कटे वक्ष के समान सज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब वह होश मे ग्राई तो वह करण विलाप करने लगी। वह बार-बार अपने भाग्य का दाव देता थी। वह बार-बार कहता —'नेमिकुमार महान है। मै ही शायद उनके उपयुक्त नहीं थी। मैं तो वामन थी और मैने आकाश को छना चाहा।

किन्तु यह कैसे सभव हो सकता था। भाग्य ने नेमिक्मार को मेरे लिए वर बनाया था किन्तु दुर्भाग्य ने मेरा मार्ग श्रवहद्ध कर दिया। श्रव मैं उसी दुर्भाग्य से सघर्ष करूँगो। मेरे नेमिकुनार मुक्त सासारिक दशा मे प्राप्त नही होसके. किन्तु वे ही मेरे इहमव और परभव के पति है। वे जिस राह गये हैं, वहां मेरी राह है। उन्होंने मुक्ते राह दिखादी है। मै अब उसी रोह पर चलंगी।

माता-पिता और परिजनो ने उसे बहत समकाया—तेरी वय ग्रभी तप करने की नही है। किसी उपयक्त राजकमार के साथ तेरा विवाह किये देते है। किन्तू राजमती का एक ही उत्तर था-पतिव्रता स्त्री के जीवन में एक ही पति होता है। नेमिक मार हो मेरे इस जीवन मे पति है, उनका स्थान दूसरा कोई कैसे ले सकता है। वे मभ्रे छोड कर चले गये है। उनसे मुक्त कोई शिकायत नहीं है। उनके कार्य को मामासा करने का मेरा क्या अधिकार है। मैं उनके चरणों की दासी हूँ। वे ही मेरे सर्वस्व है। वे गये है और मुक्ते भी श्राने का सकेत कर गये है।

राजीमती अपने पति की जोगन बनकर अकेली उसी पथ पर चलदी जिस पथ पर उसके महान पति गये थे। उसने सारे आभरण, श्रुगार के साधन और माजसज्जा त्याग दी, शरीर पर केवल एक श्वेत शाटिका धारण कर ली। वह परिजनो भौर पूरजनो से सकल राजपथ पर होकर भवनतमुखी गिरनार पर्वत पर धीरे-धोरे चढने लगी। उसका रूप लावण्य और वय तप के उसके महान सकल्प से और भी अधिक सतेज हो उठे। उसका प्रयो-जन महान था। वह ससार की सारी माया से निर्लिप्त, शरीर से निर्मोह होकर उस कण्टकाकीर्ण मार्ग पर बढ़ती गई. जो आत्म स्वातन्त्र्य के लिए जाता है।

ससार की किस वध ने अपने निर्मोही पति के लिए इतना महान और सर्वस्व त्याग किया होगा! जिसकी रगीन कल्पनाये और मीठे सपने एक अप्रत्याशित भटके से बिखर गरे, किन्तू जिसने उसके प्रतिरोध का न कोई ३१.वर्ष प्रैन धर्मका प्राचीन इतिहास

प्रयस्त किया, न जिसने अपने भावी पति के विरुद्ध कोई धभाव धभियोग ही उपस्थित किया, बस्कि केवल ककण की लाज को ही सब कुछ मानकर उसी ठुकराने वाले निष्ठुर पति का ही अनुमान किया, बहु नारी नारीय का महानतम भू गार है। राजुल <sup>1</sup> तुमने अपनी कामनाओं का होम करके और आन्माहृति देक जो ज्योति जलाई, बहु युग-युगो तक दिम्झान्त नारी जाति का पथ आलोकित करती रहेती। देवी ! तुमने यपने जीवन को धन्य किया, समग्र नारी जाति को घन्य किया और मानव की महानता को धन्य किया। तुम अपने इस महान तप और त्याग के कारण जगन्माता के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होकर धिंखल मानव जाति की श्रद्धास्पद वन गई हो। तुम्हे सहस्र

मुनिराज नेमिनाथ अन्तर वाह्य परिग्रह का त्याग करके घोर तप करने लगे। वे प्राय आग्म ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें एकान्त, प्रामुक तथा क्षुद्र जीवों के उपद्रव से रहित क्षेत्र, वज्जवृत्यभनाराच सहनन रूप द्रव्य, उप्णता आदि वाघा से रहित काल और निर्मल अभिप्राय रूप थेय्ट भाव यह क्षेत्रादि चतुष्ट्य रूप

भगवान नेमिनाथ का सामग्री उपलब्ध यो । मत वे प्रशस्त ध्यान मे लोन रहने थे । ध्यान के समय उनके नेत्र न तो केबलज्ञान करूपाणक मत्यन्त खुले रहते थे,न बन्द ही रहते थे । नोचे के दातों के अग्रभाग पर उनके ऊपर के दॉन

स्थित रहते थे। उनकी इन्द्रियों का सेमस्न ध्यापार निवृत्त हो चुका था। उनके स्वामोच्छवास का सञ्चार रानै. शर्न होना था। वे अपनी मनोवृत्ति को नाभि के अगर मस्तक पर, द्वद्य मे अथवा ललाट मे स्थिर कर आरामा को एकाग्र करके प्रथास्त ध्यान करते थे। उनकी कर्मगृर खलाय टून्ती गई और केवल छप्पन दिन को कंडोर साध्या के परचात् उन्हें आरिवन जुनला प्रतिपदा के दिन अनन्त आग, अनन्त दर्शन, अनन्त मुख ओर अनन्त वीर्य क्ष्म अनन्त चुक्त आरे अन्त वीर्य क्ष्म अनन्त चीर्य क्षम अन्त केवित अन्त होने के आसन्त आरे मुक्त किप्तत होने लगे। बारो जानि के देशों के आवासों में चप्टों के शब्द, सिहनाद, दुन्दुभि के शब्द और अखीं के शब्द होने लगे। वेदों आरे उन्द्रां ने अवस्थान केवा जान कर्याणक क्ष्मणाक महोस्तव मनाने आण । क्षेत्र ने सम्बत्त राण किया कि भगवान को केवलज्ञान अपने केवित सहोस्सव मनाने आण । क्षेत्र ने समस्तर एग की रचना की। देशों और इन्द्रों ने भगवान का जान कर्याणक महोस्तव मनाने आण । क्षेत्र ने समस्तर एग की रचना की। देशों और इन्द्रों ने भगवान का जान कर्याणक महोस्तव मनाव और भगवान की पूजा की, भगवान की दिव्य ध्वनि वित्र । इस प्रकार भगवान ने प्रमान केवा कर्याण

किया। भगवान का धर्म विहार—भगवान नेमिनाय ने विभिन्त देशों में धर्म विहार किया। वे सोराष्ट्र, लाट, मत्स्य, श्रूरसेन, पटच्चर, कुरुजागल, पाञ्चाल, कुशाय, मगध, अञ्जन, अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग, द्यादि देगा में विहार करते हुए गए। उनके उपदेश सुनकर सभी वर्गों के लोग जैनधर्म में स्थित हुए।

तदनत्तर वे बिहार करते हुए मलय नामक देश मे आये। वे महिलपुर नगर के सहस्राम्न वन में ठहरे। उस नगर का राजा पौण्ड्र नगरवासियों के साथ भगवान के दर्शनों के लिए आया। महारानी देवका के छही पुत्र, जिनका लालन-पालन सुदृष्टि सेठ और अलका सेठानी ने किया था, अलग-पालन रख में आरूब होकर भगवान के समस्वसरण में झां। उनमें से प्रत्येक की वलीस-वर्त्तस स्त्रिया थी। वे भगवान का नमस्कार करके मनुष्यों के के सम्वसरण में झां। उनमें से प्रत्येक की वलीस-वर्त्तस स्त्रिया थी। वे भगवान का नमस्कार करके मनुष्यों के के सित्र में वे पाय और उन्होंने भगवान के चरणों में मुनि-दीक्षा ले ली। उन्होंने घोर नप किया। उन्हें अनेक च्हित्रयों प्राप्त हो गर्य। वे छही मान स्वर्णों में मुनि-दीक्षा ले ली। उन्होंने घोर नप किया। उन्हें अनेक च्हित्रयों प्राप्त हो गर्य। वे छही मान साथ-साथ ही उपवास, पारणा, ध्यान, धारणा, श्यान, आस्त्र आप जैकालिक योग करने थे।

एक दिन भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने के लिए राजमाता देवको समवसरण में पहुँची। उन्होंने भगवान की प्रतिक्षणा दी, नम्सकार किया और उनकी स्तुति करके स्थियों के कथ में बैठ गई। उनके मन में एक शका कई घएटो से पल रही थी। उसके निरास के लिने वे हाथ जोडकर वोली— भगवन । प्रान मेरे आवास स्थाय ते किया है। उसके माने मेरे अवास स्थाय ते किया है। उसके माने प्रान मेरे मेरे किया स्थाय ते किया है। मेरे उन्हें महार दिया। किन्तु आहार के परवात् वह मुनि-पुगल पुनः दो बार आया और पुन आहार किया। प्रभो किया उन मुनियों का एक ही भवन में एक ही दिन तीन बार आहार लेना उचित है ? यह भी सम्भव है, नोन बार आने बाला यह मुनि-पुगल पुनः दो बार आवा है। किन्तु भगवन । इन मुनियों को देखकर मेरे हृदय में बारसस्य क्यों उमक पढ़ा। उन्हें देवते ही मेरा आवाल दूध से भर गया और उन्हें आहार देते समय मेरे मन में यह भाव क्यों जाता कि मैं मुनियों को नहीं। अपने ही पुत्रों को भोजन करा रही हैं ?

भगवान नेभिनाथ ३१६

भगवान बोले—देवों ' ये छहो मुनि वास्तव मे तुम्हारे पुत्र हैं। उन्हें कुष्ण-जन्म से पहले तीन मुगल मे तुमने ही जन्म दिया था। देव ने कंस से इनकी रक्षा की। उसने इनका जन्म होने ही भद्रिलपुर के श्रेष्ठी सुदृष्टि और उनकी अलका सेठानी के यहां पहुँचा दिया तथा उनके सद्योजात मृत पुत्र-मुगली को तुम्हारे पास लाकर खुना वि उन छही पुत्रो का लालत-तान उन सेठ-सेठानी के घर पर हुआ। वे ही छहो आता घर्म श्रवण कर मेरे पास सुनि वन गये। वे कमी का स्वय करके इसी जन्म मे मुक्ति प्राप्त कररेंगे। पुत्र होने के कारण ही तुम्हारे मन में इनके प्रति वास्तव्य जागत हथा था।

देवकी यह मुनकर प्रत्यन्त मन्तुष्ट हुई। उन्होंने तथा श्रीकृष्ण स्नादि ने उन मुनियों को नमस्कार किया। भगवान का धर्म-परिकर —भगवान के समयमरण में वरदत्त स्नादि ११ गणधर, ४०० पूर्वधारी, ११०० जिल्लक, ११०० स्रवधिज्ञानी, ११०० केवलज्ञानी, ८०० विपुलमति मन पर्ययज्ञानी, ५०० वादी स्नीर १९०० विजया ऋदिष्ठारी मुनि ये। राजीमती स्नादि ४०००० स्नजिकार्यथी। १६९००० श्रावक स्नीर ३३६००० स्नावकार्यक्षी।

गजकुसार मुनि पर उपसर्ग श्रीकृष्ण के अनुज का नाम गजकुमार था। वह अत्यन्त नेजस्वी, मुदर्शन सीर सीस्य था। श्रीकृष्ण उससे प्रत्यन तेने करने थे। कुमार का विवाह अनेक राजकुमारियों के साथ कर दिया गया। श्रीकृष्ण उससे प्रत्या मान कर सिया। यह किया हो है विवाह होने में पूर्व भगवान नेमिनाथ विदार करने हुए द्वारकाषुष्ठी पधारे। भगवान निरतार पर्वत पर विराजमान थे। यादव लोग भगवान के दर्शनों के लिये गये। यादव लोग भगवान के दर्शनों के लिये गये। यादवों को गिरनार पर्वत पर जाते देखकर गजकुमार भी समक्सरण में जा पहुँचा। वह भगवान की नमस्कार करके मनुष्यों के कोठे में बैठ गया। भगवान का उपदेश मुनकर उसे भोगों से विराग हो गया। वह माता-पिना, बन्धु-बान्धवों से अनुमति लेकर भगवान के चरणों में मुनि-दीक्षा नेकर घोर तय करने लगा।

एक दिन मुनि गजकुमार एकान्त मे रात्रि मे प्रतिमा योग से विराजमान थे, तभी सोमशर्मा उघर जा निकला। वह मुनि गजकुमार को देखकर अपनी पुत्री का त्याग करने के कारण कोध से विवेकहीन हो गया। उसने जलता हुई अगोटी मुनिराज के सिर पर रखदी और वह कूर पिशाच के समान मुनिराज को जलते हुए देखने लगा। ज्यो-ज्या मुनिराज का शरीर जलने लगा, वह दुष्टर उतना ही प्रसन्त होने लगा। इस रोमहथंक प्रतिशोध से निकाखित कर्मी द्वारा उसकी आत्मा तमसावृत्त हो गई। उधर मुनिराज ने साम्यभाव से इस दारण यत्रणा को सहकर शुक्ल ध्यान द्वारा कर्मों का विनाश कर दिया और वे अन्तकृत केवली होकर सिद्ध परमात्मा बन गये।

गजकुमार मुनि को सिद्ध पद की प्राप्ति होने पर देवों ने घ्राकर उनके शरीर की पूजा की । उनके मरण से दुखी होकर वसुदेव को छोडकर समुद्रविजय घ्रादि भाई तथा घ्रानेक बादव ससार की असारता पर विचार करके दीक्षित हो गयें । देवकी घ्रीर रोहिणी को छोडकर शेष रानियों ब्रीर श्रीकृष्ण की पुत्रियों ने भी दीक्षा ले ली।

भगवान की भविष्यवाणी—भगवान वहां से विहार करके उत्तर दिशा, मध्यदेश छोर पूर्व दिशा के देशों में बमांबोत करते रहे। विहार करते हुए एक बार वे पुन हारका पक्षारे छोर रेवतक पर्वत पर विराजमान हो गये। उनके प्रधाने की सूचना पाकर वसुदेव, बनदेव छोर श्रीकृष्ण पिजनों और पुराजनों के साथ भगवान हो वश्मों के विषये झारे। भगवान को नमस्कार करके सब यथास्थान बैठ गये छोर भगवान का कत्याणकारी उपदेश श्रवण करने लगे। धर्मकथा के पद्मात् बलदेव ने हाथ जोड़कर भगवान मे पूछा—भगवन्। इस हारकापुरी की रचना बुबेर ने की है। इसका अन्त कितने समय मे होगा? प्रभी! कृष्ण की मृत्यु किस निमित्त से होगी? देवाधिदेव! मेरा चित्त कृष्ण के स्नेह-पाश से बंधा हुआ है, क्या ऐसी स्थित मे मैं कभी सथम ग्रहण कर सकूँगा? प्रभी! मरिष्ठी (जाता का समाधान करने की कुषा कर।

त्रिकालदर्शी भगवान कहने लगे—हे बलराम ! तुमने भविष्य जानने की इच्छा प्रगट की है, वह सुनो। द्वारकापुरी फ्राज से वारहवे वर्ष मे मद्यप यादवों की उड्ण्डता के कारण द्वैपायन मुनि के द्वारा कोष करने पर भस्म होगी। ग्रन्तिम समय मे श्रीकृष्ण कीशाम्बी के वन में अयन करेगे। उस समय जरत्कुमार के निमित्त से श्रीकुष्ण की मृत्यु होगी। उसी समय श्रीकृष्ण की मृत्यु का निमित्त पाकर तुम्हें वैराज्य उत्पन्न होगा श्रीर तुम तप करके बहा स्वर्ग में उत्पन्न होगे। प्राप्यत्तर कारण के रहते हुए बाह्य निमित्त मिलने पर जगत में श्रम्युदय श्रीर क्षय होता है। इसलिये विवेकी जन जगत का स्वभाव जानकर इस श्रम्युदय श्रीर क्षय में समान भाव रखते हैं, वे कभी दर्ष श्रीर विषाद नहीं करते।

बलराम के मामा बैपायनकुमार भगवान के वचन सुनकर ससार से विरक्त होकर सुनि बन गये तथा स्रिप्रय प्रसग को टालने के लिये वे पूर्व देश की छोर विहार कर गये एव कठोर तप करने लगे। जरत्कुमार भगवान के बचन सुनकर बड़ा दुखी हुझा, 'भेरे झग्रज की मृत्यु का मैं ही कारण वर्नूगा' इस मनस्ताप के कारण वह बन्धु-बान्धवों को त्याग कर झजात स्थान की ओर चल दिया, जहां श्रीकृष्ण दिखाई भी न दे। जरत्कुमार के जाने से श्रीकृष्ण को बड़ा दु:ख हुझा। वह तो उनका प्राणीपम बन्धु था। यादव लोग भी सन्तप्त मन से नगर को लीट गये।

बलदेव और श्रीकृष्ण ने नगर में आदेश प्रचारित कर दिया— 'श्राज से नगर में मद्य-निर्पेष आदेश लागू किया जाता है। न नगर में कोई मद्य गीएगा, न मद्य बनाएगा, न सब्रह करेगा। जो मद्य नगर में विद्यमान है, उसे नष्ट कर दिया जायगा तथा मद्य-निर्माण के साधन भी नष्ट कर दिये जायगे। ' मद्य-प्रतिवन्यक आदेश के लागू होते ही मद्यपी लोगों ने मदिरा बनाने के साधन और मद्य को पर्वत के कुण्डों में फेक दिया। पाषाण-कुण्डों में वह मिदरा भरी रही।

मदिरा पर प्रतिवन्ध लगाने के परचात् श्रीकृष्ण ने यह घोषणा की कि 'यदि मेरे माता, पिता, पृतियां स्थाया सन्तपुर की स्त्रियां भगवान के निकट दीक्षा लेना चाहे, तो उन्हें मेरी ओर से कोई वाघा नहीं होगी, वे तप करने के लिये पूर्ण स्वतन्त्र है।' यह घोषणा होते ही प्रयुक्तकुमार, भानुकुमार झादि पुत्रों ने दीक्षा ले ली। रुविमणी, सत्यभामा झादि रानियों ने भी झाजा लेकर सयम प्रहण कर लिया। जब बलदेव का भ्राता सिद्धार्थ दीक्षा लेने के लिये तत्य हुआ, तो बलदेव ने उससे याचना की—'यदि संयम प्रहण करते समय मुक्ते मोह उत्पन्न हो तो तुम मुक्ते सोब मेरियत करते।' मिद्धार्थ ने प्रार्थना स्वीकार करके तप ग्रहण कर लिया।

भगवान वहाँ से अन्यत्र विहार कर गये। भवितव्य टलता नहीं। ढैपायन मृनि भ्रान्तिवश वारहवे वर्षको समाप्त हुमा जानकर बारहवे वर्षमें द्वारकापुरी में आर पहुँचे। वेपर्वत के निकट आरतापन योग घारण करके

प्रतिमायोग से विराजमान थे। उस समय शम्ब स्नार यादव कुमार वन-कीडा के लिए पर्वत द्वारका-बाह

भरे हुए जल को पी लिया, जो वस्तृतः जल न होकर मिदरा थी। मिदरा पुरानी थीं, ध्रतः उसमें मादकता अधिक वह गई। उस मिदरा को पीते हो यादव कुमार मद विव्हल होगए। वे असयत होकर अनगंल प्रलाप करने लो। जब वे लीट रहे थे तो मार्ग मे सूर्य के सन्भुल खड़े होकर तप करने वाले द्वैपायन मुनि को उन्होंने देखा। वे उन पर व्ययस करने लगे, अदलील परिहास करने लगे, कुछ यादव कुमारो ने उन्हें पत्थर मारना प्रारम्भ कर दिया। इससे मुनि आहत होकर गिर पड़े। उन्हें यादव कुमारो की उहण्डता को देखकर भयानक कोध आया। उनकी भृकृटी तन गई, औठ फड़कने लगे, नेव रक्तवर्ण हो गये।

्यादव कुमार फूमते इठलाते हुए द्वारका नगरी पहुँचे। किसी ने द्वंपायन मुन्ति के साथ किए गए दुव्यंवहार का समाचार श्रीकृष्ण को सुनाया। समाचार सुनते हुँ। श्रीकृष्ण और वलराम ने समफ लिया कि प्रगवान ने द्वंपायन मूनि द्वारा द्वारा हो को अपे पड़ी वताई थी, वह आ पहुँची है। दोनो भाई श्रीकृष्ण की प्रावाक से व्याकृष्ण होकर वीष्ट्राया पड़िका सुर्वे है। दोनो भाई श्रीकृष्ण की श्रावाका से व्याकृष्ण होकर वीष्ट्राया पुर्वे वे हो। दोनो ने मृनि को श्रावरपूर्वक प्रणाम किया और यादव कुमारो द्वारा किए गये अभद व्यवहार के लिए उनसे बार-बार क्षमा-याचना की और शान्त होने की प्रायंना की। किन्तु अविवेकी मृनि के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने द्वारकापुरी को भस्म करने का निक्चय कर लिया था। उन्होंने वलराम और श्रीकृष्ण के लिए दो अगुलियां दिलाई जिसका स्पष्ट श्रावय था कि तुम दोनो ही वच सकींगे, अन्य नहीं।

श्रीकृष्ण का करुण निवन ३२१

दोनों भाई मृनि को दुण्ट निर्णय से विरत न कर सके और वे निराश होकर लौट आये। शम्बक्सार आदि स्नेक यादव कुमार विरक्त होकर सृनि वन गये। द्वैपायन मृनि उसी कोश से सरकर ग्रामि कुमार नामक भवनवासी देव वेन । जब उस देव को अविकान द्वारा द्वैपायन मृनि की पर्याय में यादवक्मारों द्वारा किये गए उपसर्ग और स्वकर प्रपाय का ज्ञान हुमा तो उसने यादवों से भयकर प्रराश के ने का निश्चय किया । बहु कर रिएणामी भयकर कोश से भर कर द्वारकापुरी पहुंचा और उसे जलाना प्रारम्भ कर दिया। उसने स्त्री-पुरुष तो क्या, पष्टु-पित्रायों तक को वच्च निकलने का अवसर नहीं दिया। जिन्होंने बच निकलने का प्रयत्न भी किया, उन्हें पकड-पकड़ कर ग्रामि में कैकने लगा। श्रीहरण और बलराम ने आग बुक्ताने का ग्राम्पक स्वयन्त किया। उन्होंने माता-पिता और वन्य जाने की भी वचाने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु इसमें भी वे सफल नहीं हो सके। अन्त में हनाश होकर, अपने प्रयत्न की भी अपनी इन्द्रपुरी जैसी नगरी का दारुण विनास देखते हुए व दोनो उदास चित्त से बाहर निकल गये।

इस प्रकार वह नगरी, जिसकी रचना स्वय कुवेर ने की थी, देव जिसकी रक्षा करते थे, भस्म होगई। शोकाभिभूत दोनों भार्ट- बलराम और श्रीकृष्ण वहां से चल दिए, निरुद्देश, अन्तहीन लक्ष्य की ओर। शुघा और तृषा में चलान्त वे हस्तवप्र नामक नगर से पहुँच। श्रीकृष्ण तो उद्यान में ठहर गए और बलराम अन्त

श्रीकृष्ण का करुण निधन जल जुटाने के लिए नगर में गये। उस नगर का नरेश अच्छदन्त यादेवों का शत्रु था। बलराम न किसी ब्यक्ति से अपना स्वर्ण कड़ा और कुण्डल देकर खाने-पीने की सामग्री खरीदी। जब वे सामग्री लेकर लोट रहेथे, नगर रक्षकों ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने यह समाचार राजा में निवेदन किया। राजा सेना लेकर वहाँ ग्राया। बलराम ने सकेत द्वारा श्रीकृष्ण को बुला

ंलया । बलराम ने हाथी वाधने का एक खम्भा उलाड लिया ब्रौर श्रीकृष्ण ने एक लीह ब्रगंला ले ली । उन्हीं से उन दोनों ने सेना का प्रतिरोध किया । उनकी भयकर सार से सेना भाग गई। तब उन दोनों ने जाकर भोजन किया।

श्रमण करने हुए दोनो भाई कीलाम्बी के भयानक बन मे पहुँच । उस समय मूर्य सिर के ऊपर तप रहा या, भयकर गर्मी थी। मार्ग की श्रविस्त यात्रा से क्यान्त ओर नृपार्ग श्रीकृष्ण एक स्थान पर रक गये। वे प्रपत्न अ्येट आता मे बोल - 'श्राय' में प्यास से बहुन व्याकुल हूँ। मेरा तानु नृषा में कण्डित हो रहा है। श्रव में एक इग भी चलने में प्रममर्थ है। बहा में लिए ।' त्याराम अपने प्राणीपम सतुज की इस स्रसहाय दक्षा से व्याकुल होगए। वे भीचने लगे--भरत क्षेत्र के तीन खण्डों का श्रविपति और बल-विक्रम में अनुपम यह मेरा भाई आज इतना श्रवण नयों हो रहा है। जो जीवन में कभी थका नहीं, वह खाज धकम्मात् ही इतना परिश्रान्त क्यों हो उठा है? कोटिशला को श्रपने वाहुबल से उठाने वाला नारायण ब्राज सामान्य व्यक्ति के समान निर्वजना अनभव कर रहा है। क्या कारण है इसका ?

अरकुमार की बात मुनकर श्रीकृष्ण बोले—'भाई 'तुम यहाँ आयो, मैं कृष्ण हूं, तुम शीझ माम्रो।' जरकुमार को ज्ञात तो गया कि यह तो मेरा कृष्ण है। वह घोक करना हुआ शीझता से वहाँ म्राया। वह परचाताप

जैन वर्गका प्राचीन इतिहास

धौर ग्लानि की भाग में जला जा रहा था। उसने बनुष-नाण दूर फेक दिया भौर श्रीकृष्ण के चरणों में गिरकर अश्रु बहाने लगा। श्रीकृष्ण ने उसे उठाकर गले से लगाया और सान्त्वना देते हुए बोले—आयं! गोक न करे, भवितव्य असहस्य है। आपने राज बैभव छोड़कर बन में निवास स्वीकार किया, किन्तु दैव के भ्राने सब व्ययं होता है।

श्रीकृष्ण द्वारा समफाने पर भी जरत्कुमार विलाप करता रहा। श्रीकृष्ण वोले— 'श्रार्य े बडे भाई राम मेरे लिए जल लाने गए हैं। उनके माने से पूर्व ही भाप यहां से चले जाय। सभव है, वे भापके ऊपर सुक्य हों। स्वाप पाण्डवों के पास जाकर उन्हें सब समाचार बतादे। वे हमारे प्रियजन है। वे भापकी रक्षा श्रवश्य करेगे।' इतना कहकर उन्होंने जरत्कुमार को परिचय के लिए कोस्तुभ मणि देदो और उसे विदा कर दिया।

त्तदनन्तर श्रीकृष्ण यन्त्रणा के कारण ब्याकुल हो गए, किन्तु उन्होंने अत्यन्त शान्त भाव से उसे सहन किया। उन्होंने पंच परमेठिक्यों को नमस्कार करके भगवान नेमिनाथ का ध्यान किया और पृथ्वी पर सिर भुकाकर लेट लाए। उन्होंने मोह का परित्याग करके शुभ भावनाओं के साथ शरीर का परित्याग किया। वे भविष्य में भरत क्षेत्र में नीर्षकर बनेगे।

ससार कितना श्रसार है! जो एक गोप के घर मे मक्खन और दूध पीकर बड़े हुए, जो अपने शौर्य ग्रीर नीति विषक्षणता द्वारा सम्राट् जरासन्ध जैसे प्रतापी नरेश पर विजय पाकर श्रधं चकरवर के पद पर ग्रास्ट्र हुए, जिनकी ग्रास्त्रों के संकेत ने एक हजार वर्ष के इतिहास का सुजन किया, वे ही महापुरुष श्रीकृष्ण एकारन वन में असहाय दक्षा में निधन को प्राप्त हुए। वे जब उप्पन्त हुए तो कोई मणन गीत गाने वाला नही था और जब उन्होंने मरण का वरण किया तो वहाँ कोई रोने वाला नहीं था। लगता है, देव श्रपने निष्ठुर निर्मम हाथों से सबकों भाग्य जिपि खिलाता है। उसका अतिक्रमण करने का साहस किसी में नहीं है।

स्नेहाकुल बलराम अपने तृषित प्राणोपम भाई के लिए जल की तलाश मे बहुत दूर निकल गए, किन्तु कही जल नहीं मिल रहा था। मार्ग में अपशकुन हो रहे थे, किन्तु उनका ध्यान एकमात्र जल को ब्रोर था। जल मिल नही

रहा था, विलम्ब हो रहा था, उधर उनके मन मे चिन्ता का ज्वार बढता जा रहा था—मेरा मोहबिक्हल बलराम प्यारा भाई प्यासा है, न जाने प्यास के मारे उसकी कैसी दशा होगी। तब उन्होंने वेग से दौडना की प्रवज्या प्रारम्भ कर दिया, उनकी दिष्ट जल की तलाश मे चारो छोर थी। पर्याप्त विलम्ब छोर दरी के

बाद उन्हें जलाशय दिखाई पैडा — जल से परिपूर्ण, कमल पुष्पो से सकुल। वे जलाशय पर पहुँचे। उन्होंने जल में धवगाहन करके शीतल जल पिया भीर कमल-दलका पात्र बनाकर जल भरकर लेगए। उन्होंने देखा। अशिकुण बस्त्र श्रोढकर सो रहे हैं। उन्होंने दिखार किया — सभवतः यक जाने पर मेरा भाई मुख निद्रा में सो रहा है। इसे स्वय ही जगने दिया जाय। जब बहुत देर हो गई भीर श्रीकृष्ण नहीं जगोती उन्होंने श्रीकृष्ण को जगाना उचित्त समका। उन्होंने कहा — वीर 'इतना अधिक क्यो सो रहे हो। निद्रा छोडो भीर उठकर यथेच्छ जल पिको।

इतना होने पर भी श्रीकृष्ण की निद्रा भग नहीं हुई। तभी बलराम ने देखा कि एक वडी मक्खी व्रण के हिंदर की गन्ध से कृष्ण के बोड़े हुए बरूत के भीतर चुस गई है किन्तु निकलने का मार्ग न पाने से व्याकृत्य है। उन्होंने श्रीकृष्ण के बार है किन्तु निकलने का मार्ग न पाने से व्याकृत्य है। उन्होंने श्रीकृष्ण का मुख उपाड़ दिया। उन्हों ने श्रीकृष्ण निष्प्राण पड़े हुए हैं। उन्होंने समक्ता कि मेरा व्यारा भाई प्यास से सर गया है। उनके मुख से श्रात गिरा निकली और वे अचेत होकर गिर पड़े। स्वेत होने पर वे श्रीकृष्ण के द्यारी र पह हाथ फेरने लगे। तभी उनकी दृष्टि पर के वण पर पड़ी, जिसके कि सर सरक वर्ण हो गया था। उन्हें निरुचय हो गया कि सोते समय किसो ने इनके पैर मे वाण से प्रहार किया है। वे भयकर गर्जना करते हुए कहने लगे—किस प्रकारण द्यानु ने मेरे सोते हुए भाई पर प्रहार किया है, वह मेरे सामने ग्रावे। किन्तु उनका गर्जन-तर्जन निष्फल रहा, कोई भी ग्रकारण द्यानु उनके समक्ष उपस्थित नही हुआ और न उस द्यानु का कोई चिक्क ही मिला।

े लिरपाय वे पुनः श्रीकृष्ण को गोद में लेकर करण विलाप करने लगे। वे मोहान्य होकर बार-बार श्रीकृष्ण को जल पिलाने लगे। कभी वे जल से उनका मुख घोते, कभी उन्हें चूमते, कभी उनका सिर सूचते। फिर वे अनगंल प्रलाप करने लग्नते। फिर वे श्रीकृष्ण के घाव को लेकर वन में निरुद्देय भ्रमण करते रहे। इस प्रकार न जाने कितनी ऋतर उनके सिर के ऊपर से गुजर गई। बलराम की प्रवर्ण्या देने

उधर जरत्कुमार श्रीकृष्ण के झादेशानुसार पाण्डवों की सभा में पहुँचा और अपना परिचय दिया। तब ग्रुषिष्ठिर ने उससे स्वामी की कुशल-वार्ता पूछी। जरत्कुमार ने शोकोछ्वसित अववद्ध कण्ठ से द्वारका-वाह तथा अपने प्रमाद से श्रीकृष्ण के निषम के करण समाचार सुनाये और दिक्वास दिवाने के लिये उसने श्रीकृष्ण की दी हुई कीस्तुभमणि दिखाई। ये हृदय विदारक समाचार सुनते हो पाण्डव और उनकी रानियों, जरत्कुमार और उपस्थित सभी जन रुद्दन करते लगे। जब रुदन को वेग कम हुआ, तो पाण्डव, साता कुन्ती, द्रीपदी आदि रानियों जरत्कुमार को आगे कर सेना के साथ दृक्ष से पीडित वलदेव को देखने के लिये चल दिये। कुछ दिनों में वे उसी वन में पहुँचे। वहाँ उन्हें वलदेव दिखाई पड़े। वे उस समय श्रीकृष्ण के मृत शरीर को उबटन लगाकर उसका श्रुङ्कार कर रहे थे। यह देखकर पाण्डव शोक से अधीर होकर उनसे लिपट गये और रोने लगे। तब माता कुन्ती ने और पाण्डवों वे बलदेव से श्रीकृष्ण का दाह-सरकार करने की प्रायंना की। किन्तु बलदेव यह सुनते ही आग वबूला हो गये। वे प्रलाप करते हुए श्रीकृष्ण के निष्प्राण शरीर को गाये से लेकर निरुद्दय चल दिये। किन्तु पाण्डवों ने उनका साथ नहीं छोड़ा, वे भी उनके पीछ-पीछं चलते रहे।

बलदेव का भोई सिद्धार्थ, जो सारथी था, मरकर स्वर्ग में देव हुआ था तथा जिससे दीक्षा लेने के समय बलदेव ने यह वचन ले लिया था कि यदि में मोहयस्त हो जाऊं तो तुम मुर्फे उपदेश देकर मार्गच्युत होने से बचा-स्रोगे, वह देव बलदेव की इस मोहान्य प्रवस्था को देखकर वहां स्राया। वह रूप नवतकर एक रख देकर बलदेव के सामने स्राया। रख पर्वत के विषम मार्ग पर तो टूटा नहीं, किन्तु समतल भूमि में चलते ही टूट गया। वह रख को ठीक कर रहा था, किन्तु वह ठीक ही नहीं होता था। यह देखकर वलदेव बोल—भन्न है तेरा रख पर्वत के ऊबड़ स्रावड़ मार्ग पर टूटा नहीं, किन्तु समतल मार्ग में टूट गया, यह बड़ा मास्चर्य है। स्रव यह ठीक नहीं हो सकता, इसे ठीक करना व्यर्थ है। देव ने वलदेव को आस्चर्य मुद्रा में देखा और बोला—महाभारत युद्ध में जिन महारथी क्रुक्ण का बाल वाका नहीं हुआ, वे जरत्कुमार के एक साधारण वाण से भूमि पर गिर पड़े। स्रव इस जन्म में उनका फिर से उतना बया सभव है?

बलदेव उसकी बात की उपेक्षा करके ग्रामे वह गये। श्रामे जाने पर उन्होंने देखा—एक व्यक्ति शिलातल पर कर्मावनी उगाने का प्रयत्न कर रहा है। यह देखकर बलदेव बोले— 'क्यो भाई! क्या शिलातल पर भी कम-लिनी उग सकती है?' देव जैसे इस प्रदन के लिये तैयार ही बैठा था—'बाप ठीक कहते है, पाषाण के ऊपर तो कमलिनी नहीं उग सकती है किन्त निर्जीव शारीर में कृष्ण पन जीवित हो उठेंगे?'

बलदेद ग्रागे बढ़े तो क्या देखते है कि एक मूर्ख व्यक्ति सूचे वृक्ष को सीच रहा है। बलदेव से नहीं रहा त्या, वे पूछ ही बैठे—क्यो भाई 'डम सूखे वृक्ष को सीचने से क्या लाभ है, यह क्या पुत्र: हरा हो जायगा? देव ने उत्तर दिया— 'पेरा वृक्ष सीचने से तो हरा नहीं होगा, किन्तु ग्रापके निर्जीव कृष्ण स्नान-भोजनादि कराने से ग्रवक्य जीवित हो उठेंगे। 'बलदेव' 'उह' करके ग्रागे चल दिये।

उन्होंने देखा— 'एक मनुष्य मृत बैल को घास-पानी दे रहा है। उन्होंने सोचा— दुनिया मे मूलों की कमी नहीं है। वे कहने लगे-अरे भोले मानस ! इस मृतक को घास-पानी देने से क्या लाभ है? यह सुनते ही वह मनुष्य लग कर लड़ा हो गया और वोला— दूसरो को उपदेश देने वाले सारार में बहुत है, किन्तु स्वय उस उपदेश पर अमल करने वाले कम हो मलते है। मेरा मृतक बेल तो दाना-पानी नहीं ला सकता, किन्तु आपके मृतक कुष्ण प्रवस्ता करने वाले कम हो मलते हैं। मेरा मृतक बेल तो दाना-पानी नहीं ला सकता, किन्तु आपके मृतक कुष्ण महाना लगा और प्रकाश की एक ज्योति कोध गई। वे बोले— 'भद्र! आप ठीक कह रहे है। मै अब तक मोह मे अन्या हो रहा था। कृष्ण का शरीर तो सचमूच हो प्राणरिहत हो गया है। 'देव बोला— जो कुछ भी हुमा, भगवान नेमीश्वर पहले ही सब कुछ वता चुके है। किंगु सब कुछ जाने हुए भी आप और विवेकी महापुरुष ने छह माह ब्यार्थ हो लो दिये। संयोग वियोगपरिणामो है। जन्म मे मरण की विभीषका छियी हुई है, सुल के फूल दुख के काटो में विधे हुए है। के किस सुसु ही आवापी है। उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। 'दस प्रकार कहनर देव न अपने वास्तविक रूप में प्रगट होकर अपना परिचय दिया। बलदेव ने जरल्हुमार और पाण्डवों की सहायता से तुष्कीगिरि

्र पर क्रुष्ण का दाह-सस्कार किया, जरत्कुभार को राज्य दिया धौर नेमीक्वर भगवान की साक्षी से वही उन्होंने दिग-स्वरी दीक्षा घारण कर ली।

मुनि बलदेव प्रत्यन्त रूपवान थे। वे जब नगर में चर्या के लिये जाते थे, तो उन्हे देखकर कामिनियां काम-बिह्वल हो जाती थी। यह देखकर उन्होंने नियम लिया कि यदि मुक्ते वन में ही आहार मिलंगा, तो लेंगे, प्रत्यथा नहीं। वे कठोर तप द्वारा घरीर को कृश करने लगे, किन्तु उससे ब्रात्मा की निमंलता बढ़तो गई। वे वन मे ही बिहार करते थे। यह बात राजाओं के भो कान मे पड़ी। व ब्रयने पुराने वैर-विरोध को स्मरण कर शस्त्रसिज्जत होकर उसी वन में भाग्य। सिद्धार्थ देव ने यह देखकर वन में सिह ही सिह गैदा कर दिये। जब उन राजाओं ने मुनि बलदेव के चरणों में अमेक सिह दक्षे तो उनकी सामर्थ्य देखकर शान्त हो गये। तभी से जगत में बलदेव मनिराज नरिग्निह नाम से विस्थात हा गय।

उन्होंने सा वर्ष तक घोर तप किया। ब्रन्त में समाधि धारण करके वे ब्रह्मलोक में इन्द्र बने। श्रविधिज्ञान से उसने पूर्व जन्म के बन्धु-बान्धवों को जान लिया। वह अपने पूर्वजन्म के प्राणापम भाई कृष्ण के जीव के पास गया। उसने कृष्ण को अपन साथ ले जाने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु सफल नहीं हो सका। तब कृष्ण के जीव ने उसे समझाया—देव! सब जाब भपने शुभाशुम कमों के अनुसार शुभ-अशुभ गति घ्रीर सुख-दुख पाते है। कोई किसी को सुख देने श्रीर दुख हरने में समय नहीं है। हम दोना अपनी वर्तमान झायु पूर्ण करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करेंगे और वहीं तप करक मोध प्राप्त करेंगे।

ब्रह्मेन्द्र वहाँ से वापिस झा गया और कृष्ण के जीव के अनुरोध के अनुसार उसने इस पृथ्वी पर कृष्ण के अनेक सन्दिर बना दिये, कृष्ण की भूतियाँ, राख, चक और गदा युक्त बनाई और कृष्ण को भगवान का अवतार बताकर लोगों को असित कर दिया। उसने बलदेव को शेषनांग का अदतार बताकर एक विसान में कृष्ण और बलदेव का रूप बनाकर लोगों को दर्शन दिये। इस प्रकार ससार में कृष्ण को भगवान का प्रवतार मानने की माग्यता और कृष्ण-पूजा प्रचलित हुई। उनके नानाविध मोहन रूपों की कल्पना की गई और उन्हें सोलह कला का स्वतारी पूर्ण पूष्प मान लिया गया।

पाण्डवो ने जरत्कुमार का राज्याभिषंक किया, उसका विवाह झनेक सुलक्षणा कत्याझो के साथ कर दिया। इस काम से निश्चिन्त होकर वे पत्लव देश में गये, जहाँ भगवान नेमिनाथ विराजमान थे। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और प्रदक्षिणा देकर यथोचित स्थान पर बैठकर भगवान का झमत उपदेश

नमस्कार किया और प्रदक्षिण दिकर यथींचत स्थान पर बैठकर भगवान का अमृत उपदेश सुना। सुनकर उन्होंने भगवान के चरणा में मुनिदीक्षा लेली। कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा प्रादि निर्वाण-प्राप्ति रानियाँ राजीमती आर्थिका के समीप दीक्षित हो गई।

एक बार पांचो पाण्डव मुनि शत्रुजय पवंत पर प्रतिमायोग से विराजमान थे। तभी दुर्योधन का भानजा धूमता-फिरता जधर ही मा निकला। उसने पाण्डवा को देखा। उसके मन मे यह सोचकर झप्यान सांभ दुझा कि मेरे मानुज बदा का उच्छे कर तरे वाले ये ही दुष्ट पाण्डव है। मुभे अपने मानुज बदा के इन शत्रुक्षों से प्रतियोध लेने का म्राज यह स्वर्ण सुयोग प्राप्त हुमा है। यह विचारकर वह गाव में जाकर लोहे के झाभूषण के माया और उन्हें प्रज्वित सांग में तपाकर पाचों पाण्डवों को पहना दिये। उत तप्त लीहाभरणों में मुनियों के शरीर तिल-तिककर जलनं लगे। किन्तु थीर बीर और झारमा के शुद्ध स्वभाव को जानने वाले वे मुनिराज आत्मस्वभाव में लीन हो गये। शरीर जलता रहा और उनके बीतराग परिणामों से कर्म जलते रहे। उनका ध्यान क्रारमा में था, गरीर की और उनका उपयोग नहीं था, झत: शरीर के दाह का अनुभव भी उन्हें नहीं हुआ। युधिष्टिर, भीम और प्रजृंन मुनिराज तो शुक्लध्यान द्वारा कर्मों का क्षय कर सिद्ध परमात्मा बन गये और नकुल, सहदेव मुनिराज सर्वार्थसिद्ध में महिन्द हए।

भगवान नेमिनाय उपदेश करते हुए उत्तरापथ से सौराष्ट्र देश में गिरनार पर्वत पर पहुँचे । वहाँ आकर भगवान ने समवसरण में विराजमान होकर उपदेश दिया । फिर समवसरण विसर्जित हो गया । भगवान एक माह तक योग निरोध कर ध्यानलीन हो गये । उन्होंने ध्रवातिया कर्मों का नाश करके ध्राषाढ कृष्णा घट्टमी के दिन प्रदोष काल में धपने जन्म नक्षत्र के रहते ५३६ मृनियों के सहित सिद्धपद प्राप्त किया। उनके भगवान नेमिनाथ का ८००० शिष्यों ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान नेमिनाथ के कुल ४ अनुबद्ध केवली हुए। चारो निर्वाण कल्याणक निकाय के इन्द्रों और देवों ने आंकर भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया। इन्द्र ने गिरनार पर्वत पर बज्ज से उकेरकर पवित्र सिद्धशिला का निर्माण किया और उस पर जिनेन्द्र

भगवान के लक्षण अकित किये।

यादवो मे समुद्रविजय ब्रादिनौ भाई, देवकी के युगल छह पुत्र, शव, प्रशुम्नकुमार ब्रादिमुनि भी गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए।

जरस्कुमार पृथ्वीका शौसन करने लगा। कलिंग नरेंद्राकी पुत्री जरस्कुमार की पटरानीथी। उसके बसुध्वज नामक पुत्र उत्पन्न हुमा। जब बसुध्वज राज्य-बासन करने योग्य हो गया, तब जरस्कुमार पुत्र

पर राज्य-भार सीप कर मुनि-दीक्षा लेकर तप करने लगा। वसुध्वज के सुबसु नामक पुत्र जरत्कुमार की इष्रा। सुबसु के भीमवर्मी पुत्र हुआ जो किला का शासक था। इस प्रकार इस वश में अनिक वश-परम्परा राजा हुए। किर कांपब्ट, उसके अजातशत्रु, उसके शत्रुमेन शत्रुमेन के जितारि और जितास्त्रिक के जितशत्र हुआ। जितशत्र के साथ भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ को छोटी वहन का

विवाह हुआ। जब भगवान महावार का जन्मोत्सव ही रही था, तब जितवान कुण्डलपुर आया था। उस समय महाराज सिद्धार्थ ने अपने इस परात्रमों भित्र का बडा सम्मान किया था। सिद्धार्थ का वहन का नाम यशादया था। उसके यथांदा नामक पुत्री हुई। जिनशबु अपनी पुत्री का विवाह महावीर के साथ करना चाहता था, किन्तु महावीर ने निवाह करने स इनकार कर दिया और तप करने चले गये। जितशबु और यशादा दोनों ने भी दक्षा लिती। बाद में मुनिराज जितशबु को केवलजान प्राप्त हुआ और वे मोक्ष गये।

#### भगवान नेमिनाथ: एक ऐतिहासिक व्यक्तित्त्व

कुछ वर्ष पूर्व तक विद्वानों को श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकता में सन्देह था, किन्तु श्रव उन्हें ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी दशा में श्रीकृष्ण के समकालीन श्रोर उनके ताऊ समृद्रविजय के पुत्र नेमिनाथ की ऐतिहासिकता में सन्देह करने को कोई कारण नही है। प्रमिद्ध इतिहासक्ष डाँ० राय चौधरी ने 'वैष्णव धर्म का इतिहास ग्रन्थ में नीमनाथ को श्रीकृष्ण को चेतरा भाई लिखा है। उन्होंने श्रीकृष्ण को ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध करन के लिए श्रीकर माण प्रस्तुत किए है किन्तु निमाय के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य नही दिया। सभवत इसका कारण यही रहा है कि उनकी दृष्टि श्रीर उनका वर्ष्य विषय श्रीकृष्ण होथे। उन्होंने नेमिनाथ का चरित्र-चित्रण करने में की क्षेत्रण की स्वाप्त श्रीकृष्ण होथे। उन्होंने नेमिनाथ का चरित्र-

पी० सी० दीवान' ने इसके दो कारण बताये है। प्रथम ता यह कि हा यह स्वीकार करना होगा कि हमारे वतमान जान के लिए यह सभव नहीं है कि जैन प्रत्यकारों द्वारा एक नीयेकर से दूसरे नीर्यंकर के बीच मुदीर्घकाल का प्रस्तराल कहने में उनका क्या प्रभिन्नाय है, इसका विश्वेतपण कर सके। किन्तु केवल इसी कारण केन प्रत्ये में वर्णित प्रतिट्वेनि के जीवन वृत्तात्त की, जो ब्रति प्राचीन प्राकृत प्रन्यों के आधार पर निका गया है, दृष्टि से ओभल कर देना युक्तियुक्त नहीं है। दूसरे कारण का स्पट्शेकरण स्पष्ट है। भागवत सम्प्रदाय के प्रत्यकारों ने अपने परस्पराण जान का उतना ही उपयोग किया है जितना श्रीकृष्ण को परमात्मा मिद्र करने के लिए आवश्यक था। जैन प्रत्यो में एसे अनेक ऐतिहासिक तथ्य वर्णित है, जैसा कि ऊपर दिखाया है, जो भागवत साहित्य के वर्णन में नहीं मिनते।"

वैदिक साहित्य में यादव वश का विस्तृत वर्णन मिलता है। उसमें श्ररिष्टनेमि का उल्लेख भी श्रनेक स्थलो पर उपलब्ध होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि हिन्दू पुराणों में भी यादव वश का वर्णन एक-सा नहीं है, उसमें पर्याप्त असमानता है। हिन्दू पुराण 'हरिवश' में यादव वश-परम्परा इस प्रकार दी है—

<sup>1</sup> Annals of the Bhandarkar Research Institute, Poona, Vol 23, P. 122.

महाराज यहु के सहस्रद, पयोद, कोष्टा, नील झीर झजिक नामक देवकुमारों के तुल्य पांच पुत्र हुए। कोष्टा को माद्री नाम की दूसरी रानी से युषाजित और देवमीदुष नामक दो पुत्र हुए।युषाजित के वृष्णि और सम्बक्त नामक दो पुत्र हुए। वृष्णि के दो पुत्र हुए—स्वफल्क और चित्रक। स्वफल्क के झत्रूर हुझा। चित्रक क बारह पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार थे:—

> चित्रकस्याभवन् पुत्राः पृथ्विपृथुरेव च। धरवयीवोऽत्रववाहुरच सुपादवंकगवेषणौ ॥१४॥ धरिष्टनेमिरदवरच सुधर्माधर्मभृत्या। सुपाहबंहुबाहुरच श्रविष्ठाश्रवणे स्त्रियौ ॥१६॥

— हरिवश पु०, पर्व १, ब्रध्याय ३४ चित्रक के पृथ्, विपृथं, अश्वग्रीव, अश्ववाह, सुपार्श्वक, गवेषण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत्, खुवाहु और बहुबाहु नामक वारह पुत्र और श्रविण्ठा एव श्रवणा नाम की दो प्रतियां हुई।

यहाँ चित्रक के एक पुत्र का नाम ऑरष्टनेमि दिया है।

हरिवश पुराण में श्रीकृष्ण की वश-परम्परा इस प्रकार दी हे-

कोष्टा के दूसरे पुत्र देवमीड्ल के झूर, झूर के दस पुत्र ग्रोर पाच पुत्रियां हुई। पुत्रो के नाम इस प्रकार थे—वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, ग्रानावृष्टि, कनवक, वत्सवान्, गृजिम, श्याम, शमीक ग्रीर गण्डूष । पुत्रियो के नाम थे थे—पृष्कीर्ति, पृषा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा ग्रीर राजाधिदेवी

—हरिवश पर्व १, **ध**० ३४, श्लोक १७-२३

हरिवश पुराण पर्व २ अध्याय ३७ और ३० मे एक दूसरी वंश-परम्परादी है जो इस प्रकार है— इक्ष्वाकु वहा में हर्यस्व हुआ । उसको रानी मधुमती में युद्र नामक पुत्र हुआ । युद्र के पाच पुत्र हुए — मुच-कुन्द, भाषव, सारस, हरित और पाणिव। भाषव से सत्वत, सत्वत से भीम, भीम से श्रन्थक, श्रन्थक से रैवत, रैवत से विस्वनार्भ, विस्वार्भ की तीन श्रियो से चार पुत्र हुए — वसु, वधू, सुषेण और समाक्ष । वसु से वसुदेव भीर वसुदेव से श्रीकृष्ण हुए ।

हरिबद्य पुराण के समान महाभारत में भी यदुवंश की दो परम्पराये दी गई हैं-

प्रेयम परम्परा के अनुसार बुंघ से पुरुरत, पुरुरव से म्रायु, म्रायु से नहुष, नहुष से ययाति, ययाति से यदु, यदु से कोष्टा, कोष्टा से वृजिनिवान, वृजिनिवान् ने उषगु, उषगु से चित्ररय, चित्ररय का छोटा पुत्र शूर, शूर से बसुरेब ग्रीर बसुरेब से चतुर्भुंजाधारी श्रीकृष्ण हुए।

—महाभारत, अनुशासन पर्व, झ० १४७ श्लोक २७—३२ महाभारत की द्वितीय परम्परा के अनुसार ययाति की रानी देवयानी से यदु हुआ। उसके वका मे देवमीढ

हमा। देवमीढ से शूर, शूर से शौरि वसुदेव हुए।

— महाभारत, द्रोणपर्व, ग्र० १४४, ब्लोक ६—७

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दु पुराणों में यदुवश की परम्परा के सम्बन्ध में ग्रनेक मत प्राप्त होते हैं। काल के लम्बे ग्रन्तराल ने यदुवश परम्परा को विस्मृति के बुहासे में ढक दिया। जिन ऋषियों ने जैसा सुना, वैसा लिख दिया।

दूसरी झोर जैन परम्परा में यदु-वश को एक हो परम्परा उपलब्ध होती है। दिगम्बर झौर क्वेताम्बर झाचार्यों की झपनी-अपनी निरवच्छिन्न परम्परा रही है। इसी कारण दोनो हो सम्प्रदायों मे यदु-वश-परम्परा मे एकक्पता झौर समानता मिलती है। जैन परम्परा के झनुसार यदुवश परम्परा इस भाति है—

१ समुद्रविजय, २ म्रक्षोम्य, ३ स्तिमितसागर, ४ हिमवान, ५ विजय, ६ म्रवल, ७ घारण, ६ पूरण, ६ म्रिभवन्द्र ग्रीर १० वसुदेव। दो पुत्रियां हुई—कुप्ती ग्रीर माद्री। समुद्रविजय के नेमिनाय ग्रायवा म्रिस्टनेमि हुए, जो वाईसवे तीर्यकर थे। वसुदेव के बलराम भ्रीर श्रीकृष्ण हुए जो नीवं बलभद्र ग्रीर नारायण थे। इस प्रकार नेमिनाय ग्रीर श्रीकृष्ण चचेरे भाई थे।

जैन परम्पराके समान हिन्दू पुराण 'हरिवश' के श्रनुसार भी श्रीकृष्ण और **श्र**रिष्टनेमि चवेरे भाई थे।

इन दोनो के परदादा यूधाजित और देवमी दुष दोनो सहोदर थे।

हिन्दू पुराणों में हरिवश पुराण और महाभारत के श्रतिरिक्त प्रभास पुराण में रैवत (गिरनार) पर्वत पर नेमि जिन का उल्लेख मिलता है और उन्हें मुक्तिमार्ग का कारण बताया है। वह उल्लेख इस प्रकार है-

"रेबताद्रौ जिनो नेमियुंगार्दिवमलाचले। ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम्।।

स्कन्द पराण के प्रभास खण्ड में शिव और नेमिनाथ को एक माना है। सन्दर्भ इस प्रकार है—

"भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम ।

तेनैव तक्साकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः।।

पवमासनः समासीनः श्याममतिविगम्बरः।

नेमिनाथः ज्ञिबोऽयैवं नाम चन्ने ऽस्य वामनः ॥

कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशकः।

दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥

धर्यात् जन्म के ब्रन्तिम भाग में वामन ने तप किया। उस तप के कारण शिव ने वामन को दर्शन दिया। वे शिव पद्मासन से स्थित थे। स्थाम वर्ण थे और दिगम्बर थे। वामन ने उन शिव का नाम नेमिनाथ रक्खा। ये नेमिनाथ इस घोर कितकाल में सब पापों के नाश करने वाले हैं। उनके दर्शन और स्पर्शमात्र से करोड़ो यज्ञों का फल होता है।

यहाँ शिव को पद्मासनासीन, श्याम वर्ण ग्रीर दिगम्बर बताया है ग्रीर उनको नेमिनाथ नाम दिया है। जैन परम्परा में नेमिनाथ कृष्ण वर्ण, पद्मासनासीन ग्रीर दिगबर माने गये है। उनकी मृतियो में ये तीन विशेषताये होती है। जबिक शिव वस्तुत: कृष्ण वर्ण के नहीं थे। हिन्दू पुराणो की एक विशेष शेली है। वे वैदिकेतर महा-पुरुषो को शिव या विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित करते है। उन्होंने ऋषभदेव को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार नेमिनाथ को शिव के रूप में लिखा है।

हिन्दू पुराणो मे शौरिपुर के साथ यादवो का कोई सबन्ध स्वीकार नही किया । किन्तु महाभारत झनुशासन पर्वे अध्याय १४६ में विष्णुसहस्र नाम में दो स्थानो पर 'शुर शौरिजनेश्वरः' पर झाया है। यथा—

'ब्रज्ञोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिजनेक्ष्वरः ॥५०॥ कालनेमिनिहा बीरः शरः शौरिजनेक्ष्वरः ॥६२॥

इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें श्रीकृष्ण को बोरि लिखा है। ग्रागरा से ४० मील दूर बौरोपुर नामक स्वान है। जैन साहित्य में नेमिनाथ का जन्म इसी बोरोपुर में माना गया है। यादवा की ग्रन्थकवृष्णि बाखा की राजधानी यही नगरी थी। यही पर नेमिनाथ और श्रीकृष्ण के पिता रहते थे। हिन्दू 'हरिवश पुराण' में भी श्रीकृष्ण को एक स्थान पर शोरि लिखा है। यथा—

'वसुदेवाच्च देवक्यां जज्ञे शौरिर्महायशाः ॥७॥

—हरिवंश पुराण पर्व १, अध्याय ३५

महाभारत में तो वसुदेव के विशेषण के रूप में शौरि पद प्रयुक्त हुआ है। यथा— श्वरस्य शौरिन वरो वसुदेवो महायक्षाः ॥७॥

—महाभारत, द्रोणपर्व, अध्याय १४४

३२वर्ष जैन वर्म का प्राचीन इतिहास

इन उल्लेखों से इस जैन मान्यता की पुष्टि होती है कि बसुदेव, श्रीकृष्ण ग्रीर नेमिनाच शौरीपुर के रहने-बाले थे, जबकि हिन्दू मान्यता में शौरीपुर को कोई स्वीकृति नहीं मिलती। जेन मान्यता के श्रनुसार जरामन्य के ग्राकमणी से परेशान होकर ग्रीर युद्ध की तंयारी के जिये समय प्राप्त करने के उद्देश्य से यादवों ने शौरीपुर से पलायन किया या ग्रीर द्वारका नगरी का निर्माण करके बहाँ रहने लगे थे।

जब हम हिन्दू पुराणो से पूर्ववर्ती वैदिक साहित्य पर दृष्टिपात करते है तो हमे उसमे भी अरिष्टनेमि के उत्लेख अनेक स्थलो पर प्राप्त होते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को प्राचीनतम रचना स्वीकार किया जाता है।

उसमे अनेक मन्त्रों का देवता अरिष्टनेमि है और उसकी बार-बार स्तृति की गई है।

श्रथवंवेद के माण्डक्य, प्रश्न ग्रोर मुण्डक उपनिषदा में भी ग्रिरिंग्टनेमि के उल्लेख मिलते है।

हिन्दू साहित्य के समान बीढ़ साहित्य में भी श्ररिष्टनेमि का स्मरण श्रनेक स्थानो पर किया गया है। 'लकाबतार' के तृतीय परिवर्तन में लिखा है—जैसे एक ही वस्तु के अनेक नाम होते है, ऐसे ही बुद्ध के भी श्रसस्य नाम हैं। लोग इन्हे तथागत, स्वयभू, नायक, विनायक, परिणायक, बुद्ध, ऋषि, वृषभ, ब्राह्मण,ईश्वर विष्णु, प्रधान, किपल, भातात, सास्कर, श्ररिष्टनेमि श्रादि नामो से प्कारते है।

'ऋषि भाषित सूत्त' मे ग्रारिष्टनेमि ग्रीर कृष्ण निरूपित पेतालीस ग्रध्ययन है। उनमे बीस ग्रध्ययनो के

प्रत्येक बद्ध ग्ररिष्टनेमि के तीर्थकाल में हुए थे।

इतिहासकारों में कर्नल टार्ड लिखते है— 'मुफ्ते ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में चार बुद्ध या मेघावी महापुरुष हुए हैं। उनमें पहले ब्रादिनाथ और दूसरे नेमिनाथ थे। नेमिनाथ ही स्केण्डोनेविया निवासिया के प्रथम 'क्रोडिन' और चीनियों के प्रथम 'फो' देवता थे।'

#### श्रीकृष्ण के गुरु

छान्दोग्य उपनिषद् में देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण का उत्लेख मिलता है। उसमें उनने गुरु का नाम घोर श्राङ्किरस बताया है। श्राङ्किरस व्हिप्त ने श्रीकृष्ण को नैतिक तत्वों एवं अहिसा का उपदेश दिया। जैना की माग्यतानुमार भगवान नैमिनाथ ने श्रीकृष्ण को अहिसा का उपदेश दिया था। प्रसिद्ध वौद्ध विद्यान धर्मानन्द नौणान्दों ने 'भारतीय सस्कृति श्रीर श्रीहुसा' पुस्तक के पृष्ठ ३ द में यह सभावना व्यवन की है कि घोर आड़ित्र से तीमनाथ के अमितिस्क श्रन्य कोई नहीं हो सकते। यद्यपि इस सभावना की पुष्टि अन्य प्रमाणो द्वारा अभी तक नहीं हो पाई है। किन्तु जैन पुराणों में श्रीकृष्ण को श्रीहुसा का उपदेश देने वाले निमनाथ और छान्दोग्य उपनिषद् में श्रीकृष्ण को ब्रहिसा का उपदेश देने वाले निमनाथ और छान्दोग्य उपनिषद् में श्रीकृष्ण को ब्रहिसा का उपदेश देने वाले ने मिनाथ और छान्दोग्य उपनिषद् में अभित्र से समानना के वीज हुँ जा सकते है। अन्वेषण के फलस्वष्प ने मिनाथ और आड़िक्स से में ऐक्य स्थापित हो जाय तो कोई ब्रास्थिन होगा।

#### श्रीकृष्ण को विष्ण का ग्रवतार मानने की परिकल्पना

हिन्दू धर्म मे श्रीकृष्ण का प्रभाव सर्वोपरि है। भागवत स्नादि पुराणों में विष्णु के जिन चोवीस अथवा द्यावतारों को करवाना की गई है, जनमें श्रीकृष्ण को पूर्णावतार और शेष स्रवतारों को प्रशावतार सर्वेशकार किया गया है। वेदों में श्रवतारवाद की यह करपना दृष्टिगोचर नहीं होतो। उपनिषद काल में अवतारवाद किया जन्म नहीं हुआ। ब्राह्मण काल में प्रवतारवाद के बीज प्राप्त होते है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम यह उल्लेख मिलता है कि प्रवापित ने मस्त्य, कुम भी वरण के प्रवतार किया था। किन्तु इसम भी विष्णु के प्रवतार को कित नहीं है। पोराणिक काल में सभवतः इसी भावना को पत्लवित धौर विकसित करके विष्णु के प्रवतार की कल्पना की गई। इस प्रकार अवतारवाद की मान्यता वैदिक धर्म के लिये सर्वथा नवीन ग्रीर अपूर्व थी। किन्तु वैदिक ऋषियों को विलाञ्जिल देकर विष्णु के मानव देहचारों स्रवतार की कल्पना की गई। इस प्रकार अवतारवाद की मान्यता वैदिक धर्म के लिये सर्वथा नवीन ग्रीर अपूर्व थी। किन्तु वैदिक ऋषियों को विलाञ्जिल देकर विष्णु के मानव देहचारों स्रवतार की कल्पना क्यों करनी पड़ी, यह जानना अत्यत्य चिकक होगा ग्रीर उससे वैदिक धर्म के क्रमिक विकास के इतिहास पर प्रवाश वर्षा है।

१. ऋग्वेद १।१४।८६।६, १।२४।१८०।१०, ३।४।५३।१७, १०।१२।१७८।१ मधुरा सस्करण १८६०

अब बैदिक आर्य परिचमोत्तर प्रदेश से भारत में प्रविष्ट हुए, उन्हें यहा जिन लोगों से पाला पढ़ा, वे शिवन-देव, वात्य, और वातरशना मुनियों की उपासना करते थे। उनकी सभ्यता अत्यन्त समुन्तत और विकल्ति वी। इतिहासकारों ने उदि इतिङ् सभ्यता का नाम दिया है। उस सभ्यता के दर्शन हमें सिन्धुवाटों के 'मोहन-जोदड़ों और इक्ष्या में मिलते है। उस सभ्यता को नगर नियोजन की उस विकल्तित परम्पता को नगर नियोजन की उस विकलित परम्पता को आग्रय जिया जाता है जो इन नगरों में उत्तवन के परिणामस्वरूप हमें देखने को मिलती है। इन बैदिक आर्यों ने भारत में आकर दो कार्य किये—इनके योद्धा लोगों ने यहां के मूल नियासियों पर कम्याः विजय पाई और इनके विद्यान ब्राह्मण ऋषि मन्त्रों की रचना करके प्रकृति के तत्त्वों को देवता के रूप में पूजा करते थे। जब धीर-धीर वैदिक आर्यों का राज्य कुछ प्रदेशों में स्थिर हो गया और स्थानीय मूल निवासियों के साथ वे खुल मिल गये तो दोनों सरकृतियों का एक दूसरे पर प्रभाव पढ़ना प्रारम्भ हुआ और इस प्रकार सास्कृतिक आरान-प्रदात का रूम चाल हुआ।

यहाँ के मूल निवासियों की संस्कृति, जिमे श्रमण संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्षत्रियों की संस्कृति थी तथा बाहर से ब्राने वाले ब्रायों की संस्कृति, जिसे वैदिक संस्कृति पूकारा जाता है, ब्राह्मणो की संस्कृति थी। दोनों के सास्कृतिक आदान-प्रदान के इस काल को हम सकान्ति काल मान सकते है। इस काल में यह का रूप बदल गया, युद्ध का उद्देश्य बदल गया। जब आर्य धार्य थे, उस समय उनका एकमात्र उद्देश्य अपने लिये राज्य प्राप्त करना था, भिम प्राप्त करनी थी, जहाँ टिक सके। जब राज्य प्राप्त हो गया और वे टिक गये, तब यद का एक नया रूप उभरा । वह रूप था सास्कृतिक । अब यद न केवल राजनैतिक होते थे. अपित उन्होंने एक सांस्कृतिक रूप ल लिया। दोनों ही सस्कृतियाँ भ्रापने प्रचार प्रसार की भ्रोर अधिक ध्यान देने लगी. दोनो ही सर्वसाधारण को भ्रावनी श्रेष्ठता से प्रभावित करने के लिए सचेष्ट हो उठी, दोनों ही अपने अगपको दसरी से श्रेष्ठतर सिद्ध करने में जट पडी । प्रथम चरण मे इस युद्ध का मोड जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने की झोर हो गया। ब्राह्मणो ने झपने झापको झन्य वर्णों से श्रेष्ठतम घोषित किया स्रोर ब्रह्मिय जैसे सर्वोच्च पद के लिए ब्राह्मण होना स्निवार्य करार दिया। दसरी श्रीर श्रमण सस्कृति के उन्नायकों ने मानवों में श्रेष्ठतम तीर्थकर पद के लिए केवल क्षत्रिय कूल में जन्म लेना श्रावश्यक बताया। इस जातीय संघर्ष के इतिहास की भलक हमें वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र विखरी हुई देखने को मिलती है। इसका एक सशक्त उदाहरण विश्वामित्र फ्रीर विशिष्ठ के युद्ध के रूप मे मिलता है। वैदिक ग्रास्थान के ग्रनुसार गांधि के पुत्र विश्वामित्र नामक एक क्षत्रिय राजा ने राज्य का परित्याग करके ब्रह्माधित्व आरुवार ने अनुतार नाम कर्युत । स्पर्याणन नामक एक सानम् रिका गरिष्य का पार्रियोग करके स्नुसायत्व प्राप्त करने के लिए घोर तप करना प्रारम्भ कर दिया। सार्यों के उपास्य इन्द्र ने, जो वस्तुतः देव नामक मनुष्य जाति का राजा होता था, विश्वामित्र को तप से अच्ट करने के लिये अपनी जाति की सर्वश्रंष्ट सुन्दरी प्रासरा मेनका को भेजा। उसने अपने हाव-भाव और नृत्य विलास से उस युवक क्षत्रिय ऋषि को विचलित करके ग्राप्ते पति अनुतरक कर लिया। करता शकुरता नामक कर्या का जन्म हुआ। किन्तु कर्या को जन्म देकर मेनका वहाँ से तिरोहित हो गई। तब विश्वामित्र को रहस्य समक्षते देर नहीं लगी। वे क्या को वन में ही छोडकर पुन-प्रतिदाय घोर तप करने लगे। इसमें ऋषि गणों में भयानक हलचल मच गई। तब भी ऋषियों ने उन्हें ब्रह्मीं ख स्वीकार नहीं किया, बल्कि विश्वामित्र के ब्रह्मणि बनने के दावे को फठलाने झौर उन्हें दण्ड देने के लिए एक विशाल सैन्य बल के साथ मर्हीष विशिष्ठ भ्रागे भाये । वैदिक भ्राख्यान के भ्रनुसार दोनों में साठ हजार वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। सारे ऋषि महर्षि और दैवता एक और थे, जबिक लगता है, क्षत्रिय वर्ग ने विश्वामित्र का पक्ष लिया। ग्रन्त में विजय विश्वामित्र के पक्ष की हुई। ऋषियों ने विश्वामित्र के ग्रागे अककर उन्हीं की शतौं पर समक्रीता किया। समभौते के श्रनुसार विश्वामित्र को ब्रह्मिष पद प्रदान किया गया, उन्हें सप्तिषयों में स्थान दिया गया ग्रीर किया सिमकोर्घ पश्चित् रायत्री मत्रको समस्त वैदिक मत्रो से शक्तिशाली और वेदो का सार मान लिया गया। उनके द्वारा रचित गायत्री मत्रको समस्त वैदिक मत्रो से शक्तिशाली और वेदो का सार मान लिया गया। विश्वामित्र के आग्रह का एक सीमित उद्देश्य या और वह था स्वय को ब्रह्मणि पद पर प्रतिष्ठित करना। उनका उद्देश्य न तो व्यापक या और न समस्त सत्रिय जाति को ब्रह्मांष पद के लिए प्रधिकार दिलाने का उनका झाग्रह हो था। प्रपने उद्देश्य में वे सफल हो गये और उन्होंने विजय प्राप्त करके ब्राह्मण जाति की सर्वश्रेष्ठता को बोधा साबित कर दिया। इसी जातीय संघर्ष की शुखला की एक कडी परश्राम द्वारा इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का प्रयत्न थी।

इस सांस्कृतिक युद्ध का दूसरा वरण उस समय प्रारम्भ हुमा, जब जातीय युद्ध से लोग ऊब गये। उस समय तक म्रायं लोग विद्याल भूकण्ड पर अधिकार कर चुने थे भीर वे यहां के मूल निवासियों के साथ काफी घुलामल गये थे भीर वे यहां के मूल निवासियों के साथ काफी घुलामल गये थे भीर उनकी संस्कृति की आज के विध्यातामं से वे प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने सनुभव किलानिस की गरिस यझ-यागों और पुष्क कियाकाण्डों के सहारे संस्कृति की गाड़ी को गति नहीं मिल सकती। ये जनमानस को प्रधिक्ष प्रभावित भी नहीं करते। दूसरी थ्रोर क्षत्रिय वर्ग गम्भीर धाध्यात्मिक तस्व विक्ता में निरत था। उससे मध्यात्म रिसेश की जिज्ञासा को समाधान मिलता था। क्षत्रिय वर्ग की इस अध्यात्मविद्या से प्रभावित होकर ही वैदिक ऋषियों ने उस काल में उपनिषदों की रचना की। उपनिषदों में अनेक स्थली पर इस प्रकार के कथानक और परिसंबाद उपलब्ध होते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि अनेक स्था अध्याद्मित्वद्या सोसने जाते थे व ससुतः उस काल तक प्रारम विद्या के स्थामी क्षत्रिय ही थे, प्राह्मण ऋषियों को आत्म विषयक ज्ञान नहीं था।

छान्दोग्य उपनिषद् (४-३) मे एक सवाद प्राया है, जिसका आशय इस प्रकार है—एक बार प्राधिण का पुत्र क्वेतकेतु पाञ्चाल देश के लोगों की सभा मे प्राया। उससे जीवल के पुत्र प्रवाहण ने पूछा—'कुमार! क्या पिता ने तुमें शिक्षा दी है?' उसने कहा—'हां भगवन्!' तब प्रवाहण ने उससे प्रारमा और उसके पुनजंन्म के सम्बन्ध में कुछ प्रका पुत्र किन्तु वह एक का भी उत्तर नहीं दे सका। तब निराश होकर क्वेतके प्रथम पिता के पास गया और सारी घटना बताकर कहा कि आपने मुक्ते यह कैरों कह दिया कि मैंने तुमें शिक्षा दी है। मैं उस क्षत्रिय के एक भी प्रका का उत्तर नहीं दे सका। तब वह गौतम गोत्रीय ऋषि बोला—मैं भी इन प्रका का उत्तर नहीं जानता। इसके पद्मात् वह ऋषि प्रवाहण के पास गया और उससे आत्म-विद्या सिक्षाने का प्रनुरोध किया। राजा ने ऋषि से कहा—'पूर्व काल मे तुमने पहले यह विद्या का ब्रायों के पास नहीं गई। इसी से सम्पूर्ण लोकों मे इस विद्या के द्वारा क्षत्रियों का ही अनुवासन होता रहा है। अपन में राजा ने उसे वह पिद्या सिक्षाई। वह विद्या भी पूर्वजंन्म का सिद्यान्त ब्रह्मों से अपनी में क्षत्रों है। वह विद्या भी द्वारा क्षत्रियों का ही अनुवासन होता रहा है। अपन में राजा ने उसे वह पिद्या से खिलाई है।

छान्दोग्य उपनिपद् (४-११) तथा शतपय ब्राह्मण (१०-६-१) में एक कथा ब्राई है कि उपमन्यु का पुत्र प्राचीन शाल, पुत्रुष का पुत्र सत्ययज्ञ, भाल्लिव का पोत्र इन्द्रबुन्न, शकराक्ष का पुत्र जन स्रोर ग्रस्वतरास्व का पुत्र बुडिल ये महागृहस्य स्रोर परम श्रोत्रिय एकत्र होकर म्रास्मा के सम्बन्ध में जिज्ञासा लेकर ग्रस्त्रण के पुत्र उहालक के पास गये, किन्तु वह म्रास्मा के सम्बन्ध में स्वय ही नहीं जानता था। ग्रतः वह इन्हें लेकर केक्युकुमार स्वया के पास गया। उसने राजा से म्रास्मा के सबन्ध में जिज्ञासा की। तब राजा ने उन्हें म्रास्म-विद्या का उपदेश दिया।

इसी प्रकार याज्ञवत्वय को राजा े जनक ने, इन्द्र को प्रजापति 'ने, नारद को सनत्कुमार 'ने, निवर्कता को यमराज 'ने खारम-विद्या सिलाई, इस प्रकार के उपाख्यान वैदिक साहित्य में मिलते हैं, जिससे जात होता है कि वैदिक ऋषि यह अनुभव करते थे कि वैदिक कियानण्ड आरमजान के सामने तुच्छ है। वैदिक किया काण्ड से स्वयं भने ही मिल जाय, किन्तु समृतत्व और अभयत्व केवल आरम जान से ही मिल सकता है।

इस सम्बन्ध में डॉ॰ दास गुप्ता का अभिमत है कि 'भ्रामतौर से क्षत्रियों में दार्शनिक अन्वेषण की उत्सुकता क्रियमान थी और उपनिषदों के सिद्धान्तों के निर्माण में अवश्य ही उनका मुख्य प्रभाव रहा है।''°

वेदों में क्षत्रियों की ग्रात्म-विद्या के दर्शन नहीं होते। सर्वप्रथम उपनिषदों ने क्षत्रियों से ग्रात्म-विद्या

- १ यथेय न प्राक् त्वत्त पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छिति तस्माद् सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमञ्जूदिति तस्मै होवाच ॥७॥ छान्दोग्य उपनिषद् ५-३
- २. हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, डॉ० विष्टरनीट्स, जिल्द १. पृ० २३१
- ३. विण्टरनीट्सकृत हि० आ० ६० लि०, जि० १ पृ० २२७-८
- ४. छान्दोग्य उपनिषद् अ० =
- y. " arou
- ६. कठोपनिषद
- v. History of Indian Philosophy, by Dr. Das Gupta, Vol. I, p 13

लेकर उसे झात्मसात् कर लिया झौर उसे ऐसा रंग प्रदान किया, जिससे यह प्रतीत होने लगा कि झात्म-विद्या उपित्तियों की मीलिक देन हैं। इसके परचात् वैदिक धर्म ने क्षत्रियों द्वारा स्वीकृत एव व्यवहृत सन्यास मार्ग को झपनाया। लोकसान्य वाल गगाघर तिलक गीता रहस्य' (पृ० ३५२) में लिखते है—'जंन झौर बौद्ध धर्म के अवर्तकों ने कापिल सास्य के मत को स्वीकार करके इस मत का विशेष प्रचार किया कि संसार को त्याग कर सन्यास लिये विना मोक्ष नहीं मिलता। "" यद्याप श्री वाकराचार्य ने जंन झौर बौद्धों का खण्डन किया है, तथापि जैन झौर बौद्धों ने जिस सन्यास मार्ग का विशेष प्रचार किया था, उसे ही श्रीत स्मातं सन्यास कहकर झाचार्य ने कायम रचका।' वेदों में सन्यास मार्ग का कोई वर्णन नहीं मिलता। वेद तो क्रियाकाण्ड प्रधान प्रवृतिपरक ग्रन्थ है; निवृत्ति मार्ग तो केवल क्षत्रियों की श्रमण परम्परा में ही प्रचलित था। उपनिषद् काल मे उन्हीं से सन्यास मार्ग को स्थननाथा ग्राण।

धीरे-धीरे वैदिक धर्मानुयायी जनता उपनिषदी के गुष्क आध्यात्मिक वितण्डावाद से भी ऊबने लगी। उसकी आध्यात्मिक चेतना और भूख को उपनिषद में सुराक नहीं जुटा सके। वह जनता ब्राह्मणों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति से भी असन्तुष्ट थी। वह देख रही थी कि जैन बीर बीद धर्म में सभी वर्गों और वर्णों के लिये उननित के द्वार खुले हुए है। जन तीर्थकरों और तथागत बुद्ध का उपदेश जनता की भाषा में होता है, सभी वर्णों के लिये उननित के सुनने, सुनकर उसका आवरण करने और आवरण करके अपनी सर्वोच्च आतिमक उननित करने के अधिकारी है। सभी तीर्थकर और बुद्ध मानव से भगवान वने है। उक्त धर्मों को इन विशेषताओं के कारण वेदिक जनता में वैदिक धर्म के प्रति घोर असन्ति करने के अधिकारी है। सभी तीर्थकर और बुद्ध मानव से भगवान वने है। उक्त धर्मों को इन विशेषताओं के कारण वेदिक जनता में वैदिक धर्म को प्रताग कर जैन और देश देश हो कि तीर्थकर भगवान महाबीर के स्वाराह गणधरों में सभी ब्राह्मण वे। तथागत बुद्ध के पत्ववागि पिक्क्षों में सभी ब्राह्मण थे। तथागत बुद्ध के पत्ववागि पिक्क्षों में सभी ब्राह्मण थे। वहा तथ्य इस बात का प्रमाण है कि तत्कालीन वैदिक जनता में अपने धर्म के प्रति कितना धोर असन्ति। या। अत उस समय इन धर्मों के बढते हुए प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे धर्म की आवर्यकता थी, जो उक्त धर्मों के विद्ध जनता को प्रभावित कर सकता। उत्ती आवर्यकता के फलरवरूप भागवत धर्म की उत्ति हुई, जिसे बाद में वैप्लय धर्म कहा जोने लगा। यद्यांप इस धर्म के प्रवृत्ति ब्राह्मण थे, किन्तु का अवतार धांपित करता पूर्व और इस प्रकार मानव शारी शारिक्ष कर का कृति है। स्वित्त विद्य आवर्य का अपने विद्य हुए अपने विद्य का विद्य का ब्राह्मण थे।

प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गौरीशंकर हीराचन्द श्रोमा लिखते है-

"बौद्ध और जैनथर्स के प्रचार से बैदिक धर्म को बहुत हानि पहुँची। इतना ही नही, किन्तु उसमें परिवर्तन करना पड़ा फ्रीर वह नये साचे में इलकर पौराणिक धर्म बन गया। उसमे बौद्ध घ्रोर जेनो स मिलती धर्म सम्बन्धी बहत-सी नई वातो ने प्रवेश किया"।"

यद्यपि हिन्दू इतिहासकारों ने इस बात को दवे घाट्यों में स्वीकार किया है, किन्तु तथ्य यह है कि जैन तीर्थकर बीर तथागत बुद्ध मतुष्य थे। ने अपने आध्यादिमक प्रश्तनों में भगवान वन थे और उनकी मान्यता एव पूजा अवन्य में अधिक होती थी, यहां तक कि देवता भी उनकी पूजा करने में गोरव का अनुभव करने थे। मनुष्य भी अपने प्रयत्नों से भगवान वन सकता है, यह सिद्धान्त लोक-मानस को अधिक रुचिकर एवं प्रराणाप्रद लगा। इसी सिद्धान्त से प्रभावित होकर ब्राह्मण धर्मनायकों ने एक ऐसे ईव्वर की कल्पना की, जो मनुष्य के रूप में अवतार केकर अलौकिक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो पुष्ट-दलन और शिष्ट-पालन करता है। अमण परम्परा के सिद्धान्त की ब्राह्मणों ने अपनी शैली में द्यातकर हिन्दू-धर्म की जर्जर नाव को दूवने से वच्चाया। कृष्ण को अवतार मानने की यह प्रक्रिया निश्चय ही अमण परम्परा के व्यापक प्रभाव का परिणाम थी, यद्यपि इस प्रक्रिया से दोनों सस्कृतियों का मीलिक भेद स्पष्टतया उनस्कर आने से छिपा रह नहीं सका। अमण परम्परा में मनुष्य भगवान वन सकता है, यह उत्तारवाद अथवा उन्तिवाद का परिणाम है। दूसरी बोर भगवान मनुष्य वन सकता है, यह

१. राजस्थान का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग, पु० १०-११

यह है कि श्रमण परस्परा की मौलिक विशेषता श्रम की प्रतिष्ठा है, जबकि वैदिक परस्परा श्रम को महत्व न देकर भाधिनायकवाद को प्रथम देती है। श्रमण परम्परा में लोकतन्त्री व्यवस्था का उच्च स्थान है, वहाँ हर व्यक्ति को समाज ग्राधिकार, जन्नति के समान अवसर और कर्तव्य की प्रतिषठा है. जबकि वैदिक परस्परा के ग्रवतारवाट की कल्पना में कोई अपने पुरुषार्थ से सर्वोच्च आध्यात्मिक पद प्राप्त करने का अधिकारी नही है. वहाँ ससार से मक्त होने या निर्वाण प्राप्त करने तथा भगवान बनने की कल्पना तक नहीं की जा सकती. बल्कि खबतारी भगवान की प्रसन्तता पाने पर विष्णु-लोक में पहुँचने तक की उडान की गई है। ब्राह्मणों ने दूसरों की श्रच्छाइयों. दूसरों के मझायकवों भौर सिद्धान्तों को भारमसात करके उन्हें अपने रंग में रंगने का जो निष्फल प्रयास किया, उसी के फल-स्वरूप शिव, पार्वती, विष्ण, कृष्ण, ऋषभ, बृद्ध मादि को घ्रपने अवतारों में गिन तो लिया, उससे ऋषभ, बृद्ध बादि प्रवतार उनके ग्रन्थों की शोभा वस्तु तो बन गये, किन्तु उनके मन्दिरों में वे प्रवेश न पा सके। शिब धौर assur के ब्रावतारों की भी ऐसी खिचडी पकी कि उनके दाने अलग थलग ही रहे, मिल नहीं पाये। शिव पुराण, **क्षिण पराण ग्रांदि में विष्ण से शिव को उल्चतर पद दिया गया ग्रोर महाभारत, भागवत, विष्णपराण, हरिवश** पराण ग्रादि में विष्ण-विशेषत. उनके भवतार कृष्ण को सबसे उच्च पद पर ग्रासीन किया गया। फिर भी इससे इसकार नहीं किया जा सकता कि ब्राह्मणों की सबको पचाकर हजम करने की प्राचीन प्रक्रिया के कारण नैदिक धर्म भारत के व्यापक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने में समर्थ हो सका। श्रव शिव प्रार्थकालीन देवता नही प्रतीत होते. वे तो, लगता है जैसे वेदो की उपज हो। इसी प्रकार विष्णु और उनके अवतार कृष्ण पश्चात्कालीन करपना की उपज नहीं लगते, बल्कि गीता में कृष्ण ने अपने आपको यज्ञरूप और वेदरूप कहकर वेदों से समस्त्रीता कर लिया है, ऐसे ज्ञात होते हैं।

ब्रिधिकांशः इतिहासकार इससे सहमत है कि ईसापूर्व तीसरी शताब्दी में वासुदेव कृष्ण को विष्णुका धवतार मान लिया गया था। उन्हें सर्वोच्च स्थान देने की दृष्टि से ही प्रन्य अवतारों को विष्णुके अवतार के रूप में भान्यतादी गई। इसीलिये इन अवतारों में भी भेद रखागया। कृष्ण को विष्णुका घोडशाकलावतार अयवा

पर्णावतार माना गया, जबिक अन्य अवतारो को केवल अशावतार ही माना गया।

जैन सान्यतानुसार श्रीकृष्ण की लोकब्यापी प्रतिष्ठा स्थापित करने में उनके भाई बलराम का हाथ था। उन्होंने देव बनने के बाद पूर्व जन्म के भ्रातुस्तेहत्व श्रीकृष्ण के रूप, गुण, बुद्धि, पराक्रम, बेभव ब्रादि के चमत्कारी का ऐसा मुनियोजित प्रचार किया, जिससे लोक मानस में श्रीकृष्ण श्राराध्य के रूप में छा गये श्रीर वे चमत्कारी का ऐसा मुनियोजित प्रचार किया, जिससे लोक मानस में श्रीकृष्ण श्राराध्य के रूप में छा गये श्रीर वे चमत्कारी का सिनानव के रूप में पूर्व जाने लगे। यह कल्पना भ्री पौराणिक काल की उपज रही हो तो इसमें हमें कोई श्रापति नहीं होगी।

# भगवान नेमिनाथ से सम्बद्ध नगर

नेमिनाथ की जन्म-नगरी-तौरीपुर---ग्रागरा से, दक्षिण-पूर्व की ब्रोर वाह तहसील में ७० कि० मी० दूर बटेस्बर गांव है। यहाँ से ५ कि० मी० दूर यमुना के खारों में शीरीपुर क्षेत्र ब्रवस्थित है। वाह से वटेस्बर = कि० मी० ग्रीर शिकोहाबाद से २५ कि० मी० है।

कोरीपुर हो वह पावन भूमि है, जहां भगवान नेमिनाय वहां के श्रांथपित समुद्रविजय की महारानी शिवा-हेवी के गर्भे में भवतिरत हुए ये। उनके गर्भावतरण से छः माह पूर्व से इन्द्र की श्राज्ञा से कुबेर ने रत्नवर्षा का थी, जो उनके जन्म-काल तक प्रतिदान चार बार होती रही। उनके जन्म के सम्बन्ध में तिथि श्रादि ज्ञातव्य बातो पर प्रकाश दाखते हुए श्राचार्य यतिषुषम 'तिलोय पण्णती' प्रत्य में तिखते है—

> सउरीपुरिम्म जादो सिवदेवीए समुद्दविजएण। बद्दसाह तेरसीए सिवाए चिलास गोमजिनो ॥४।४४७

मर्थात् नेमि जिनेन्द्र शौरीपुर मे माता शिवादेवी भीर पिता समुद्रविजय से वैशाख शुक्ला १३ को चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न हर ।

देशो और इन्हों ने भक्ति और उल्लासपूर्वक भगवान के इन दो कल्याणकों का महोत्सव शौरीपुर म अत्यन्त समारोह के साथ मनाया। इन दो कल्याणकों के कारण यह भूमि कल्याणक भूमि, क्षेत्र मगल सीर तीर्थ क्षेत्र कड़लाने लगी।

े पौराणिक उल्लेखो से ज्ञात होता है कि इस तीर्थक्षेत्र पर कुछ मुनियो को केवलज्ञान तथा निर्वाण प्राप्त हमा था।

ैं गन्धमादन पर्वत पर सुप्रतिष्ठ मृनि तप कर रहेथे। उनके ऊपर सुदर्शन नामक एक यक्ष ने घोर उपसर्ग किया। मृनिराज ने उसे समतापूर्वक सहन कर लिया और भ्रात्म-ध्यान में लीन रहे। फलतः उन्हें केवलझान प्राप्त हो गया। इन्हीं केवली भगवान के चरणों में शौरीपुर नरेश श्रम्थकवृष्णि धौर मथुरा नरेश भोजकवृष्णि ने मृनि बीक्षा बेली।

मुनि धन्य यमुना-तट पर ध्यानमन्त थे। शीरीपुर नरेश शिकार न मिलने के कारण अस्यन्त कुष्य था। उसकी वृष्टि मुनिराज पर पड़ी। उस मूर्ख ने विचार किया कि शिकार न मिलने का कारण यह मुनि है। उसने कोच और मुक्तितावस तीक्ष्ण वाणों से मुनिराज को बीध दिया। मुनिराज शुक्कध्यान द्वारा कर्मों को नष्ट कर सिद्ध भगवान बन गये।

मुनि मलसत्कुमार विहार करते हुए शीरीपुर पद्यारे म्रोर यमुना-तट पर योग निरोध करके ध्यानारूढ़ हो गये । कर्म प्रखलाये टटने लगी । उन्हें केवलज्ञान हो गया भौर निर्वाण प्राप्त किया ।

यम नामक अन्ते कृत केवली यही से मक्त हुए।

इस प्रकार न जाने कितने मुनियो को यहाँ कैवलज्ञान हुआ और कितने मुनियहीं से मुक्त हुए। मुनियों को यहां से निर्वाण प्राप्त हुआ, अतः यह स्थान साधारण तीर्थन होकर निर्वाण क्षेत्र या सिद्धक्षेत्र है।

सिद्धक्षेत्र होने के अतिरिक्त यहां अनेक ऐतिहासिक भीर पीराणिक घटनाये भी हुई थी। भगवान ऋषभ-देव, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्वनाथ और भगवान महावीर का इस भूमि पर विहार हुमा था। उनका समय-सरण यहां लगा था भीर उनके लोककल्याणकारी उपदेश हुए थे। यही पर प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् आचार्य प्रभा-बद्ध के गुरु आचार्य लोकचन्द्र हुए थे। यह भी अनुश्रुति है कि आचार्य प्रभाचन्द्र ने अपने सुप्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ 'भ्रमेय कमल मार्तण्ड' की रचना यही पर की थी।

उस समय यादवर्वावायों के तीन राज्य थे—(१) कुशवा-जनपद, जिसकी राजधानी घौरीपुर या शौयपुर थी भीर जिसे सूर ने वसाया था। (२) सूरसेन जनपद, जिसकी राजधानी मयुरा थी। (३) वीर्यपुर। यह कहाँ प्रव-हियन या और इसका कीन राजा था, यह जात नहीं हो पाया। सभवतः चन्दवाड का पूर्वनाम वीर्यपुर रहा हो अथवा स्व इसके कही आसपास रहा हो। मयुरा कं नरेश अन्वकृष्णि के तीनो चकेर भाई थे। भोजकवृष्णि के तीन पुत्र थे—उपसैन, महासेन और देवसेन। पिता के परचात् मथुरा का राज्य उपसैन की मिला। उपसेन का पुत्र कस या, जिसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था भीर बाद में श्रीकृष्ण ने कस का वध करके उपसैन की कारागार से मुक्त किया। अपक्र के साई थे। भीत्र हो से स्व पुत्र और दो पुत्रियों के ताम कुनती भीर मही थे, जिनका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार पाण्डु के साथ हुआ और तिनसे पाच पाण्डव उत्पन्न हुए। समुद्रविजय की महारानी विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार पाण्डु के साथ हुआ और जिनके पाच पाण्डव उत्पन्न हुए। समुद्रविजय की महारानी विवाह वेस से भीकृष्ण उत्पन्न हुए। समुद्रविजय की महारानी रोहिणी से वलराम हुए और सुद्रियों में सिन से से अकिष्ण उत्पन्न हुए। सोन इसरी महारानी राजवियों से निमाय तीर्थंकर का जन्म हुआ। वसुद्रवें की महारानी रोहिणी से वलराम हुए और सुद्रियों महारानी देवकी से अधिकण उत्पन्न हुए। दोनों भाई कमा वस्त्र ब्रोर नारायण थे। नारायण श्रीकृष्ण के हिस्स समय के सबसे प्रवापी सम्राट्र राजपुत नरेश जरास्व वस क्षम और नारायण थे। नारायण श्रीकृष्ण के हिस्स समय के सबसे प्रवापी सम्राट्र राजपुत्र नरेश जरास्थ वस वस्त्र और नारायण थे। नारायण श्रीकृष्ण के हिस्स समय के सबसे प्रवापी सम्राट्र राजपुत्र नरेश जरास्थ वस वस्त्र आप ।

जब यादन सौरीपुर, मथुरा और नीयेपुर का त्याग करके पश्चिम की ओर जले गये और द्वारका बसाकर वहीं रहने लगे, तब वहाँ का शासन-सूत्र श्रीकृष्ण ने सभाला। यादनो के जाने के पश्चात् शोरीपुर को महत्ता समास्तप्राय हो नई। जैन पुराणों में यादनों के निष्क्रमण के पश्चात् शौरीपुर का उल्लेख बहुत कम ग्राया है। एक बार तो उस समय, जब श्रीकृष्ण ने भरत क्षेत्र के तीन कण्डो पर विजय प्राप्त करके विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों का राज्य प्रदान किया। उस समय उप्रतेन के पुत्र हार को मधुरा का राज्य दिया तथा महानीम को सौर्यपुर का राज्य प्रदान किया। किन्तु महानीम की वक्षान्यपरा के सम्बन्ध में जेन पुराण मोने हैं। समयत इसका कारण यह रहा हो कि सौरीपुर में इसके पत्थात कोई उल्लेखनीय घटना घटित न हुई हो और शौरीपुर का महत्त्व राजनीतक या धार्मिक दृष्टि से सगण्य रह गया हो। दूसरी बार उस समय, जब विहार करते हुए भगवान पास्वेनाय धोरीपुर पद्मारे। उस समय यहां प्रभंजन नामक राजा राज्य करता था। भगवान का उपदेश सुनकर वह उनका भक्त वन गया।

वर्तमान में यहाँ आदि मन्दिर, वस्त्रा मठ, शखध्वज मन्दिर ये तोन मन्दिर है तथा पच मठी है। एक महाते में यम मुनि, और धन्य मुनि की छत्तरियाँ बनी हुई है, जिनमें चरण विराजमान है। दो छत्तरियाँ खाली पड़ी हुई है। एक टोक भी बनी हुई है। उसमें कोई प्रतिमा नहीं है। चरण अवस्य विराजमान है, जिनकी स्थापना मट्टारक जिनेन्द्र भूषण के उपदेश से सवत् १८२८ में हुई थी। वस्त्रामठ यहाँ का सवसे प्राचीन मन्दिर है, किन्तु इसकी कुछ प्राचीन प्रतिमाये चोरी चली गई। इन मन्दिरों में सबसे प्राचीन मूर्ति उसके लेख के अनुसार सवत् १३०६ में प्रतिष्ठित हुई थी।

यहां समार्ज की श्रोर से तथा सरकार की धोर से उत्खनन हो चुके है। फलत यहां शिलालेख, खण्डित-ध्रखंडित जैन मूर्तियों श्रोर प्राचीन जैन मन्दिरों के प्रवर्शय प्राप्त हुए थे। एक शिलालेख के अनुसार सबत् १९२४ में सन्दिर के जीणींद्वार का उत्लेख सिलता है। उत्खनन मे प्राप्त एक मूर्ति पर सवन् १०२२ (अथवा ८२) का लेख है। यहाँ उत्खनन के गरिणामस्वरूप सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिली है, वह है अपोलोडोटस और पाथियन राजाशों के विक्के। अपोलोडोटस बारूशे वहा का सूनानी नरेश था। उसका तथा पाथियन राजाशों का काल ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी है। इस सिक्को से जात होता है कि आज से २२०० – २३०० वर्ष पहले शीरोपुर बहुत समृद्ध और प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था तथा उपर्यु क्त सिक्के व्यापारिक उद्देश्य से ही यहां लाये गये होंगे।

एक किम्बदन्ती के ब्रनुसार प्राचीन काल में किसी रानी ने यहाँ के सम्पूर्ण जैन मन्दिरों का विध्वस करा दिया था। इससे क्वात होता है कि प्राचीन काल में यहाँ ब्रनेक मन्दिर रहें होंगे श्रीर यह जैनो का प्रमुख केन्द्र रहा

यह तीथं मूलतः दिगम्बर जैनो का है। सभी प्राचीन मन्दिर, मूर्तियां और चरण दिगम्बर जैनाम्नाय के हैं। प्राचीन काल से झासपास के जैन यही पर मुण्डन, कर्णवेधन आदि सस्कार कराने आते हैं। यादववशी जैनो से प्रथा है कि किसी आरमीयजन की मृत्यु होने पर कार्तिक सुदी १४ जो यहां दीणक चढाते हैं। यह क्षेत्र मूलसघाम्नायी भट्टारको का प्रमुख केन्द्र रहा है। भट्टारक जगतभूषण और विश्वभूषण की परम्परा में भट्टारक जिनेन्द्र भूषण १८को शताब्दी में हुए हैं। वे एक सिद्ध पुरुष थे। उनके चमरकारों की अनेक कहानियों यहां अवतक प्रचालत है।

इसके निकटवर्ती बटेरवर में इन्ही भट्टारक द्वारा जनवाया हुआ तीन मजिल का एक मन्दिर है। इसकी दो मजिले जमुना के जल में जमीन के नीचे है। इसका निर्माण सकत् १८३६ में हुआ था। यहाँ मन्दिर में भगवान अजितनाथ की कुष्ण वर्ण की मूलनायक प्रतिमा विराजमान है जो महोवा से लाई गई थी और जियको प्रतिप्ठा सकत् १२२४ में बैशास्त सुदी ७ को परिमाल राज्य में आरहा-उदल के पिता जरहण ने कराई थी। प्रतिमा अत्यन्त साति-स्या है। इस मन्दिर में भगवान शान्तिनाथ की एक मूर्ति है जो संवत् ११४० वेशास्त वदी २ को प्रतिन्ठित हुई, ऐसा मृति-लेख से आत होता है। अन्य कई प्रतिमाय भी ११ - १२ श्री शताब्दी की लगती है।

यहाँ दो जैन घर्मशालायें है। यहां कार्तिक शुक्ला प्रसे १५ तक जैनो का मेला होता है। कार्तिक मास में यहाँ पशुओं का प्रसिद्ध मेला भरता है। मगसिर बदी १ को जैन रथयात्रा सारे बाजार मे होकर निकलती है। इसमें हजारों जैन-अजैन सम्मिलित होते हैं।

सगद्धन नेमिनाय की निर्वाण-सूमि गिरनार—भगवान नेमिनाय सौराष्ट्र देश में स्थित गिरनार पर्वत से मुक्त हुए थे। साहित्य में गिरनार के प्रनेक नाम मिलते है , जैसे उज्जन्त, ऊर्जयन्त, गिरिनार, गिरनार, गिरनेर,

रैवतक, रेवत । हिन्दू पुराणों में रैवतक पर्वत नाम मिलता है । आचार्य जिनसेनकृत 'हरिवंश पुराण' में भगवान के मन्तिम समय का वर्णन करते हुए लिखा है-

'जब निर्वाण का समय समीप ब्रा गया तो अनेक देव और मनुष्यों से सेवित भगवान गिरनार पर्वत पर पुनः लौट आये । समवसरण की जैसी रचना पहले हुई थी, वैसी ही रचना पुनः हो गई । समवसरण के बीच विराज-मान होकर जिनेन्द्र भगवान ने स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का साधनभूत, रत्नत्रय से पृवित्र ग्रीर साध सम्मत उपदेश दिया। जिस प्रकार सर्व हितकारी जिनेन्द्र भगवान ने केवलज्ञान उत्पन्न होने के बाद पहली बैठक मे बिस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया था. उसी प्रकार अन्तिम बैठक में भी उन्होंने विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया। तदनन्तर योग निरोध करके भगवान नेमिनाथ श्रवातिया कर्मों का ग्रन्त करके कई सौ मुनियों के साथ निर्वाण धाम को प्राप्त हो गये। ... समुद्रविजय आदि नौ भाई, देवकी के यूगलिया छह पुत्र, शवु और प्रद्युम्नकुमार ब्रादि मृनि भी गिरनार पर्वत से मुक्त हुए । इसलिए उस समय से गिरनार ब्रादि निर्वाण स्थान ससार में विख्यात हुए और तीर्थयात्रा के लिये भ्रनेक भव्य जीव श्राने लगे ।

आचार्य यतिवृषभ ने 'तिलोय पण्णत्ती' भें भगवान नेमिनाथ के साथ मुक्त होने वाले मुनियों की संख्या ५३६ बताई है। उत्तर पुराण<sup>3</sup> मे भगवान नेमिनाथ के झितिरक्त मुक्त होने वाले मुनियो मे जाम्बदती के पुत्र शवु, कृष्ण के पुत्र प्रदासन ग्रीर प्रदासन के पुत्र ग्रनिरुद्ध का नामोल्लेख करते हुए उनकी मुक्ति विभिन्न कटों से बतलाई है । वर्तमान मे भी दूसरे पर्वत से अनिरुद्धकूमार, तीसरे से शवकुमार, चौथे से प्रद्यम्नकुमार **ग्रौ**र पाचवे से ने**मिनाथ** की मुक्ति मानी जाती है। इन टोको पर इन मनिराजो और भगवान के चरण-चिन्ह बने हुए है। प्राकृत 'निर्वाण काण्ड' भे ऊर्जयन्त पर्वत से मक्त होने वाले मानयों के नाम और सख्या का उल्लेख करते हुए बताया है कि ऊर्जयन्त पर्वत से भगवान नेमिनाथ, प्रचम्न, शवकुमार और अनिरुद्ध के अतिरिक्त ७२ करोड ७०० मनि मुक्त हुए। गुजकमार भी यही से मक्त हुए थे। इतने मूनियो का निर्वाण-धाम होने के कारण ही गिरनार की स्याति स्रोर मान्यता सम्मेद शिखर के समान ही है।

सस्कृत 'निर्वाण भिवत' में भी नेमिनाथ की मुक्ति-स्थलों के रूप में ऊर्जयन्त का उल्लेख किया गया है, किन्त उदयकीर्तिकत अप्रभाश निर्वाण भिवतः मे प्राकृत निर्वाण भिवत के समान ही वर्णन मिलता है।

अपभ्रश भाषा के 'णायकुमार चरिउ' मे नागकुमार की ऊर्जयन्त-यात्रा का वर्णन करते हुए ऊर्जयन्त गिरिका विस्तत वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है कि पहले नागकुमार ने उस स्थान की वन्दना की जहाँ नेमिनाथ ने दक्षिा ली थी (यह स्थान सहस्राम्न वन है)। उपरान्त उन्होंने 'ज्ञानशिला' की वन्दना की (यह वही स्थान था, जहाँ भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हुआ था) । इसके बाद उन्होने अनिरुद्धकुमार, शबुकुमार, प्रद्युम्नकुमार क्यादि मनियो और नेमिनाथ के निर्वाण स्थानों की पूजा की। अन्त में उन्होंने यक्षीनिलय ग्रंथीत ग्रम्बिका देवी के मन्दिर को देखा, जहाँ उन्होंने दीन-ग्रनाथों को दान दिया। फिर वे वापिस गिरिनयर (जुनागढ) म्रा गये।

इससे ज्ञात होता है कि नेमिनाथ भगवान के दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण स्थान अलग-अलग थे, जैसा कि वर्तमान मे भी है। राजीमती ने विरक्त होकर गिरनार पर ही तप किया था।

१ हरिवश पुराण सर्ग ६५ श्लोक ४ से १७

२ तिलोयपण्यात्ती ४। १२०६

उत्तर पुराण सर्ग ७२ व्लोक १८६—१६१

४. रोमिसामी पञ्जण्यो सबकुमारी तहेव अणिरुद्धो ।

वाहतार कोडीओ उज्जते सत्तसया सिद्धा ॥५॥

प्र निर्वाणभक्ति क्लोक २३

६ उज्जत महागिरि सिद्धिपत्त । सिरिशोमिणाह जादव पवित्त ॥ अण्णा वि पूर्ण सामि पञ्जूरा गावेवि । अणुरुद्धइ सहियर णमवि तेवि ॥३॥ ब्राण्णा वि पुण सत्त सयाइ तित्थ । वाहत्तर कोडिय सिद्ध जेत्यु ।

जिस स्थान पर भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ। था, वहाँ इन्द्र ने वज्र से सिद्धशिखा का निर्माण करके उसमे भगवान के चिन्दु ' अकित कर दिये थे। इन्द्र ने वहां वज्र से अन्यन्त शान्त और आयुष एव वस्त्रापूषणों से रहित विगम्बर नेमिनाय की मूर्ति की भी स्थापना को थी । यह मूर्ति यतिपति मदनकीति के समय में (वि० स० १२०५ के लगभग) विद्यमान थी। कहते हैं, यह लेपमूर्ति थी। काश्मीर का रस्त नामक एक श्रीमन्त जैन गिरनार के लगभग) विद्यमान थी। कहते हैं, यह लेपमूर्ति थी। काश्मीर का रस्त नामक एक श्रीमन्त जैन गिरनार के वस्त्वना के किए आया। उसने इस मूर्ति का जलाभियेक किया, जिससे मूर्ति गल गई तब उसे बडा इन्स हुआ। उसने उपवास किया। रात्रि मे अभिवास देवी प्रगट हुई। उसकी आजानुसार रस्त ने १८ रस्तों की, १८ स्वर्ण की, १८ चांदी की और १८ पाणाण की प्रतिमाय प्रतिप्ठित की। रस्तों की प्रतिमायों को वह अपने साथ लेता गया। व

इससे प्रतीत होता है कि इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित नेमिनाथ मूर्ति थी अवस्य, किन्तु वह बाद से खण्डित होगई। पिरनार की स्निन्दकादेवी का ससाधारण महत्त्व बताया जाता है। दिगम्बर और देवेताम्बर दोनों परम्पराघों में ऐसी किम्बदितयां प्रचलित हैं कि दिगम्बर और देवताम्बर यात्रा सघ पिरनार की वन्दना को गये। पर्वत पर पहले कीन जाय, इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो पड़ा। एक महीने तक बाद चला। अन्त में दोने पक्षों ने क्रमिक्का को मध्यस्य चना। क्रमिक्का की देव-वाणी हुई. जिसके अनुसार दोनों को मान्यता है कि

उनके पथ को देवी ने सत्य पथ घोषित किया। इन किम्बरन्तियों में कितना सार है, यह नहीं कहा जा सकता। चतुर्ष श्रातकेवली गोवर्षन स्वामी शिरनार की वन्दना के लिए आये थे। श्राचार्य भद्रवाह ने भी इस

निर्द्याण तीर्थकी बन्दना की थी।

प्रतुत्तकल्य में और 'श्रुताबतार' के अनुसार आचाराग के धारी धरमेनाचार्य गिरनार की चन्द्र गुका में रहते थे। अपनी आयु का अन्त निकट जानकर उन्होंने दक्षिणा पय की महिमानगरी में एकवित मुनि-सच को दो अञ्चलन मुनि श्रुताक सुति श्रुताक के सिर्फ मान के लिये भेजने को लिया। भूनि संख ने पुष्पदन्त और भूतवित नामक दो विद्वान मुनियों को घरतेनाचाय के पास भेजा। घरतेनाचाय ने उन मुनियों को दो रान्त सिद्ध करने के लिये दिये। एक मन्त्र में हीनाक्षर था और दूसरे मन्त्र में अधिक अक्षर था। उन्होंने दोनों मुनियों को गिरनार की सिद्धियला पर—जहां अगवान नेमिनाथ का निर्वाण करवाणक हुआ था—मन्त्र साधन की आज्ञा दी। दोनो योग्य श्रित्यों ने तीन दिन तक सन्त्र साधन किया। उन्हें देवी सिद्ध हुई, किन्तु एक देवी काणाक्षी थी और दूसरी दन्तुल थी। दोनों ने विचार करक मन्त्रों को गुद्ध किया और पुतः साधन किया। इस दार देवियों सौम्य आकार में आकर उपस्थित हुई। दोनों मुनियों ने गुरू के निकट आकर यह निवेदन किया। गुरू ने उन्हें सुयोग्य जानकर अगज्ञान का बोध दिया। अध्ययन करकों वहां सिद्ध वहां से गुरू को श्रुत के पत्र अपने को आज्ञा से विने गये और उन्होंने यह खण्डागम की रचना की तया लिपिबद करके सम्पूर्ण अच्छ के ससक अपेट गुक्त पायमी को उस शाहन की समारादेव पत्र की।

ऐसे भी उल्लेख मिजते है कि प्राचार्य कुन्दकुन्द गिरतार की वन्दना के लिये आए थे। निद संघ की गुर्वावली मे उल्लेख है कि पदमनन्दी मृति ने गिरतार पर्वत पर स्थित सरस्वती देवी से यह घोषणा कराई थी कि 'सत्य पन्य निर्म्नय दिगम्बर' इसी घटना के कारण सरस्वती गच्छ की उत्पत्ति हुई। बोरसेनाचार्य गिरनार की

आचार्य समन्तभद्र कृत स्वयम्भू स्तोत्र इलोक १२७—२६। आचार्य दामनन्दी कृत पुराण सार संब्रह ५। १३६

२. मदनकीति विरचित शासन चतुस्त्रिशिका श्लोक २०

३. इवेताम्बराचार्य राजशेखरसूरिकृत 'प्रवध कोष' का रत्न श्रावक प्रवध । रचना वि० स० १४०५

४. बृहत्कथाकोष पृ० ३१०

प्र. श्रतस्कन्य. प**०**१६४

६. श्रुतावतार कथा, श्लोक १०३—६

७. 'ज्ञान प्रबोध' एव पाण्डव पुरासा

पद्मनन्दी गुरुजातो वलात्कारगरााप्रस्ती।

<sup>,</sup> पाषागुषटिता येन बादिता श्री सरस्वती ॥३६॥

<sup>ैं</sup> ऊर्जयन्त गिरौतेन गच्छ सारस्वतो भवेत्।

<sup>,</sup> अतस्तस्मै मुनीन्द्राय नमः श्री पद्मनन्दिने ॥३७॥

खाण्ड गुफा में प्राकर रहे थे। ग्रौर भी बडे-बडे आ चार्यों ने इस तीर्थ की बन्दना की थी।

प्रारम्भ से ही दिगम्बर जैन इसे प्रपना पूज्य तीर्थ मानते रहे है और प्राचीन काल से यहाँ की वन्दना के लिये दिगम्बर जैन यात्रा सच जाते रहे हैं। पुरातत्व भीर इतिहास के साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि गिरनार के देव निमाय है और वह जैनों का तीर्थ रहा है। सीराष्ट्र के प्रभासपट्टन से वेवीलोनिया के बादशाह नेवूचडनज्जर (Nebuchadnazzar) का एक ताम्रपट लेख प्राप्त हुमा है। इसे डॉ० प्राणनाथ विद्यालकार ने पढ़ा था, जिसका आशय यह है—

"रेबानगर के राज्य के स्वामी सुजाति का देव, नेबुचडनज्जर ग्राया है, बह यदुराज के नगर (द्वारका) में ग्राया है। उसने मन्दिर बनवाया। सूर्य · · · देव नेमि कि जो स्वर्ग समान दैवत पर्वत के देव है (उनको) हमेशा के लिये ग्रायण किया।

— 'जैन' भावनगर भा० ३५ अक, पृ०२

स्मरणीय है कि नेवृचडनज्जर का समय ११४० ई० पू० माना जाता है। अर्थात् आज से ३००० वर्ष पर्व भी गिरनार जैनो का तीर्थ था।

दक्षिण भारत के कल्लरगड्ड (शिमोगा) से प्राप्त सन् ११२१ के एक शिलालेख मे भगवान नेमिनाथ के निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख है। उस समय ग्रहिच्छत्र मे विष्णुगुप्त राज्य करता था। उसने ऐन्द्रध्वज पूजा को। देवेन्द्र ने उसे ऐरावन हाथी दिया। शिलालेख का मुल पाठ इस प्रकार है—

'हरितंश केतु नेसीस्वर तीर्थ वितिसुत्तागिर गोगहुलांबर भागु पृष्टिचं भासुरतेज विष्णुगुप्तनेम्ब नृपालम् ॥ श्रा—धराधिनाथं राष्ट्राज्यपदिवयं केकोण्डहिच्छत्र-परदोल् सुखिनवृद् नेमितीर्थकर परमदेव-निर्वाण कालदोल ऐन्द्रप्तवा नेम्बं प्रमेश माडे देवेन्द्रनोसेद।

ग्रनुपमदैरावतमं । मनोनुरागबोले विष्णुगुप्तङ्गिम्। जिनपुजेयिन्दे मक्तिय । ननध्यंमं पडेगमन्दोडलिदद् पिरिदे ॥

-जैनशिलालेख सम्रह भाग २ प० ४०६-- ह

स्रर्थ—जब नेमीध्वर का तीर्थ चल रहा था, उस समय राजा विष्णुगुप्त का जन्म हुमा। वह राजा झहिच्छत्रपुर मे राज्य कर रहा था। उसी समय नेमितीर्थकर का निर्वाण हुम्रा। उसने ऐन्द्रध्वज पूजा की। देवेन्द्र ने उसे ऐरावत हाथी दिया।

इस शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि नेमिनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। शिलालेख मे गग वशावली दी गई है।

िगरनार पर्वत पर भी कुछ शिलालेख मिलंहै। इनमे सर्व प्राचीन लेख क्षत्रप स्ट्रसिह का है। यह लेख खिण्डत है और इसे डॉ॰ बुल्हर ने पढ़ा था। लेख से यह जात होता है कि गिरनार की गुफाओ का निर्माण सौराष्ट्र के साही राजाओं ने ईसा की दूसरी बताब्दी मे जैनो के लिए कराया था। इस लेख के सम्बन्ध में मि॰ बर्गेस ने लिखा है—

ंइस शिलालेख में सबसे रोचक शब्द है 'केबलिज्ञानसम्प्राप्तानाम्' केवल ज्ञान शब्द केवल जैन शास्त्रों में हो मिलता है। क्षत: यह स्वीकार करना होगा कि शिलालेख जेनों से सम्बन्धित है। इससे ज्ञाल होता है कि इन गुफामों का निर्माण ईसा की दितीय शताब्दी में सौराष्ट्र के साही राजाओं ने जेनों के लिए किया हो। सभव है, गुफायें लेख से प्राचीन हो।'

मि० वर्गेस का यह धनुमान गलत नही लगता। ईसा पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी में घरसेनाचार्य यहाँ की चन्द्रगुफा में रहते थे, यह ऊपर बताया जा चुका है।

- ? Times of India 19 March 1935
- R. Burgess, the Repport on the Antiquties of kathiawad and kacchha, pp. 141-143

मि॰ वर्गेस, मि॰ टाड झादि को गिरनार पर्वत पर कुछ शिलालेस स॰ ११२३, १२१२, १२२२ के मिले हैं, जिनमें श्रावको द्वारा सीढ़ियाँ बनाने का उत्लेख है। सबत् १२१४ के एक शिलालेस मे राज सावदेव झोर जसहड़ द्वारा ठा॰ सालवाहण ने देवकुलिकाये बनवाई, ऐसा उल्लेख है। सबत् १२१४ के शिलालेस के झनुसार प्राचीन मन्दिरों के स्थान पर नवीन मन्दिरों का निर्माण कराया गया। मि॰ वर्गेस की रिपोर्ट में बताया है कि मौर्य सम्राट् बन्द्रगुप्त के राष्ट्रीय वैदय पुष्पपुष्त ने गिरनार पर 'सुदर्शना' नामक भील बनवाई थी और महाक्षत्रप कद्रदामा ने उस भील का सेत् बनवाया था जो नदियों की बाढ़ से टट गया था।

वर्तमान में गिरनार पर्वत की तलहटी में दिगम्बर और श्वेताम्बर जैनो की धर्मशालाये बनी हुई हैं जो सडक के दोनो भीर भामने-सामने हैं। दिगम्बर धर्मशाला के अन्दर तीन मन्दिर बने हए है। यहाँ हिन्दुओं के मन्दिर ग्रीर धर्मशालाये भी है। दिगम्बर धर्मशाला से लगभग सौ कदम चलकर चढने का द्वार मिलता है। लग-भग ३००० सीढ़ियाँ चढ़ने पर पहला शिखर आता है। यहाँ 'राखङ्कार' का ध्वस्त कोट और महल है। दिगम्बर और इवेताम्बरो की एक-एक घर्मशाला है। कोट के झन्दर झनेक जैन मन्दिर है, जिन पर श्वेताम्बरो का अधिकार है। धारो चलने पर एक पर्वत शिला में पद्मावती देवी और उसके शीर्ष पर पार्वनाथ की मूर्ति है। फिर राजीमती की गुफा है। इसमे पाषाण में राजीमती की मूर्ति बनी हुई है। घागे बढने पर एक परकोटे मे तीन दिगम्बर जैन मन्दिर है। स्रागे दाई स्रोर चौमुली मन्दिर तथा रथनेमि का एक ब्वेताम्बर मन्दिर है। कुछ ऊपर चढने पर झम्बा देवी का मन्दिर है। इस पर ग्रव हिन्दुन्नों का अधिकार है। इसके बगल में श्रनिरुद्धकुमार के चरण है। यह दूसरा शिखर है। यहाँ से कुछ ऊँचाई पर तीसरा शिखर है। इस पर शम्बुकुमार के चरण है। यहाँ हिन्दुयों का गोरक्षनाय का मन्दिर है। यहाँ से लगभग ४००० फुट उतर कर चौथा शिखर है। इस पर प्रद्युम्नकुमार के चरण है। यहाँ एक काले पाषाण पर नेमिनाथ की मूर्ति तथा दूसरी शिला पर चरण है। इस शिखर पर सीडियॉ न होने से चढ़ाई कठिन है। तीसरे शिखर से पांचवे शिखर को सीढियाँ जाती है। पाचवे शिखर पर एक मठिया में नेमिनाथ भगवान के चरण है और एक पद्मासन दिगम्बर प्रतिमा बनी हुई है। इन चरणो को हिन्दू लोग दत्तात्रय के चरण मानकर पूजते है। चरणों के पास ही एक बड़ा भारी घण्टा बधा हुआ है। इसकी देखभाल एक नागा साध करता है। इस टोक से उतरने पर रेणका शिखर, फिर कालिका की टोक झाती है। कोई जैन इन पर नही जाता। लौटते हुए दूसरी टोंक के चौराहे से उत्तर की स्रोर गोमुखी कृण्ड के पास से सहसा वन के लिये मार्ग जाता है। इसके लिये पहले शिखर से सीढियाँ गई हैं। गोमूली कृण्ड मे चौबीस तीर्थकरों के चरण एक शिलाफलक पर बने हुए हैं। सहसावन में भगवान नेमिनाथ के दीक्षा कल्याणक भीर केवल ज्ञानकल्याणक की द्योतक देवकुलिकाओं में चरण बने हुए है। गर्टाभगवान के दो कल्याणक हुए थे।

### ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती

ब्रह्मदत्त चन्नवर्ती बारहवाँ धौर धन्तिम चन्नवर्ती या, जिसने भरत क्षेत्र की षट्-लण्ड पृथ्वी को जीता था। वह बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथ के तीर्थं में उत्पन्त हुआ था। इसके सम्बन्ध मे दिगम्बर जैन साहित्य मे बहुत ही कम परिचय मिलता है। ध्राचार्य गुणभद्र छत 'उत्तर पुराण' में तो केवल इतना ही परिचय दिया गया है कि 'वह ब्रह्मा नामक राजा और चूहादेवी रानी का पुत्र था। उसका सरीर साह अपने का पुत्र था। वह सब चन्नवर्तियों में धन्तिम चन्नवर्तियों में धन्तिम चन्नवर्तिया। वह सब चन्नवर्तियों में धन्तिम चन्नवर्तिया।

हरिषेण कृत 'कयाकोष' में इसके पूर्व भव और उसकी जीवन सम्बन्धी एक घटना के अपितिरक्त उसकी मत्युका वर्णन मिलता है। वह इस प्रकार है—

'काशी जनपद में वाराणसी नगरी थी। उसमे सुषेण नामक एक निर्धन कृषक रहता था। उसकी स्त्री का

बहाबत बहावती ३३६

नाम गन्धारी था। इनके दो पुत्र थे—संभूत और चित्त । ये दोनों नृत्य थीर गान में वह निगुण थे धीर स्त्री वेष धारण करके ये विभिन्न नगरों में नृत्य धीर गान का प्रदर्शन करते थे। यही उनकी आजींबका का साधन था। एकबार वे दोनों राजगृह नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया। स्त्री का वेष धारण किये हुए सभूत का नृत्य देखकर वसुवमां पुरोहित इसके ऊपर मोहित होगा। वहुत समय परचात उसे ज्ञात हुआ कि यह नतंकी स्त्री नहीं, कला विज्ञान में निष्णात कोई रूपवान पुरुष है। तब पुरोहित ने प्रसन्न होकर संभूत के साथ अपनी बहुन लक्ष्मीमती का विज्ञाह कर दिया। किन्तु जब भाई-बहुन की सभूत के कुल गीत्र का पता बता तो उन्हें वड़ी लज्जा आई और वे दोनों वहां से पाटिलपुत्र चले गये। एक दिन, दिन के प्रकाश में लोगों को भी दाढ़ी मूंछ के कारण पता चल गया कि ये दोनों स्त्री नहीं, पुरुष हैं। इसमें उनके व्यवसाय को बड़ी शति पहुँची।

इन्हीं दिनों काशी में गुस्दत्त नामक एक जैन मुनि पषारे। दोनों भाई भी उनका उपदेख सुनने गये। उपदेश सुनकर वे इतने प्रमादित हुए कि उन्होंने मुनि दीक्षा लेकी। उन्होंने समस्त झागमां का अध्ययन किया झौर खोर तप करने लगे। एक बार विहार करते हुए वे राजगृही पथारे। सभूत मुनि पक्षोपवास के पारणा के लिए नगर में पथारे। भिक्षा के लिए जाते हुए मुनि ने बसुकार्ग पुरोहित को देखा। पुरोहित ने इन्हें पहुचान तिया और वह मारने दौड़ा। मुनि भय के कारण भागने लगे। तभी मुनि के मुख से भयानक तेज निकला। उसकी अग्नि से सम्पूर्ण दिशायं ब्याप्त हो गई। उयो ही इस घटना का पता चिन मुनिराज को लगा, वे शीधता पूर्वक वहां माये और उन्होंने सभूत मुनि के तोज को रोक दिया। वसुशार्मा इस घटना के कारण इतना भयभीत हो गया कि वह अपने प्राण बचाकर वर्तों से भाग गया।

एक देवी चक्रवर्ती का रूप घारण करके बड़ी विभूति के साथ मुनिराज की सेवा करने लगी। चक्रवर्ती रूपधारिणी देवी का वेभव देसकर सभूत मुनि ने भूवंताज्ञ यह निदान किया कि यदि मेरे तप भे कोई वल है तो मुभे उसके फलस्वरूप ग्रन्य जन्म मे चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो। यह निदान करके सभूत मुनि मरकर सौधर्म स्वर्ण मे महद्विक देव हुए।

किम्पला नगरी में ब्रह्मरथ नामक राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी का नाम रामिल्ला था। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम ब्रह्मदत्त रक्खा गया। यह सभूत का ही जीव था, जो आयु पूर्ण होने पर यहाँ उत्पन्न हुआ। जब वह शासन करने योग्य हुआ तो पिता ने उसका तिलक करके राज्य-भार सोग दिया। उसकी आयुध्याला में नकरत्न उत्पन्न हुआ। उसकी सहायवा से उसने अल्पकाल में ही सम्पूर्ण भरत क्षेत्र को जीत तिया। वह नकर्वां वन गया। उसके पास चौदह रत्न, नवनिष्ठि और प्रपार वेभव था। वसुशामी पुरोहित ससार में नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ चक्रवर्ती की भोजनशाला में सुपकार (रसोइया) वना।

एक दिन चक्रवर्ती भोजन करने बैठा तो उस जयसेन रसोइया ने गर्म-गर्म दूघ परोस दिया। चक्रवर्ती ने दूध पिया तो उसकी जोभ जल गर्ड। इससे वह इतना कुषित हुमा कि उसने वह गर्म-गर्म दूघ रसोइया के सिर पर उडेल दिया। उवजते हुए दूध के कारण रसोइया की तत्काल मृत्यु हो गर्ड। मस्तर वह लवण समुद्र के रस्त द्वीप में अवस्तर आति का देव जना। जब उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हुमा तो उसे चक्रवर्ती के उपर भोषण कोश श्राया और उस्हे चक्रवर्ती को भेट किये। उन्हे लाकर चक्रवर्ती अस्वरूप प्रतिशोध लेने के लिये चल दिया। वह परिवाजक का वेष धारण करके नाना प्रकार के फल लाया और उन्हे चक्रवर्ती को भेट किये। उन्हे लाकर चक्रवर्ती अस्वरूप प्रतिशोध लेने के लिये चल दिया। वह परिवाजक का वेष धारण करके नाना प्रकार के फल लाया और उन्हे चक्रवर्ती को भेट किये। उन्हे लाकर चक्रवर्ती अस्वरूप प्रतान हुमा और बोला—पालीदराज । मेर स्थार के स्वति हुम हिन है कि स्व भेरे मठ में मे से मने का प्रकार के स्वादिष्ट फला तुरह तह है। यदि प्राम मेरे साथ में मे प्राम मेरे साथ में में मान में में में में में में में में में कर्म कर्मा के स्वाविष्ट फलों की प्रवृत्ता है। यदि प्राम मेरे साथ प्रकार के में प्राप्त हो गया। वे मंत्रियों ने बहुत रोका और समम्प्राया, किन्तु उसने किसी की बात नही मानी और तापस के साथ एकाकी ही चल दिया। तापस उसे बीच समुद्र में ले जाकर घोर उपयम करने लगा। यह वक्रवर्ती को रहस्य विदित्त हुमा। बह प्रयास करके पाम कर पर पढ़ने लगा। वेब उसका कुछ नहीं विगाइ सका। वह समफ्र गया कि जब तक यह एक प्रमोकार मन्न पढ़ता रहेगा, तव तक इसका कोई मनिष्ट नहीं हो सकता। मन वह समफ्र गया कि जब तक यह जानता है, मैं वही सूपकार है, जिसे तूने उबलता हुमा दूध डालकर सार डाला था। मैं तुक्ते छोड़ नहीं सकता। में

तेरी, हस्या करूँगा। तेरी रक्षाका केवल एक ही उपाय है। यदि तू भूमि पर णमीकार मत्र लिखकर पैर से उसे पीछ दें तो तेरा जीवन वच सकता है, मन्यथा नहीं। चक्रवर्ती ब्रपने प्राणो के माह से विवेक को बैठा। उसने देव के कच्यानुसार भूमि पर णमोकार मत्र लिखा और उसे पैर से मिटा दिया। ऐसा करते ही देवता ने उसे यमधाम पहुँचा दिया। बह्यादक्त सरकर सप्तम नरक में उपयन्त हुआ।

हवेतास्वर परपरा में अध्यक्त चक्रवर्ती—हवेतास्वर साहित्य मे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का जीवन परिचय अध्यक्त विस्तृत रूप में मिलता है। उसका जीवन अत्यन्त घटनापूर्ण रहा या। उसका जीवन वृत्तान्त सक्षेप में इस प्रकार गुम्फित किया गया है—

काम्पिल्यपुर के नरेश ब्रह्म की महारानी चुलनी ने चौदह स्वष्न देखें। नौ महीने पूर्ण होने पर उसके एक पुत्र हुआ जो तप्त काचन के समान वर्ण वालाथा। पिता को बालक का मुख देखते ही ब्रह्म में रमण करने के समान आनन्दानुभृति हुई, इसलिये उसका नाम ब्रह्मदत्त रक्खा गया।

काशी नरेश कंटक, हस्तिनापुर नरेश कणंदश्त, कोशलपित दीर्घ और वस्पानरेश पुष्पचूलक काम्पित्य नरेश के अन्तरा मित्र थे। उत्तम इतनो घांनप्रदा थी कि वे पांची एक-एक राजधानी में कमाशः एक वर्ष तक साध-साथ ही रहते थे। उस वर्ष काम्पिल्यपुर की बारी थी, असत पांचा वहां रहते लो। एक दिन काम्पिल्य नरेश का देहान्त हो गया। तब चारो मित्रो ने परामर्थ करके अपने दिवसत मित्र के राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया और जब तक ब्रह्मदत्त राज्य-भार सभालने में सक्षम न हो जाय, तबतक एक-एक वर्ष के लिये कमाश एक नरेश काम्पिल्यपुर में रहकर ब्रह्मदत्त और राज्य का सरक्षक बनकर रहे, यह निश्चित हुआ। उस समय ब्रह्मदत्त को साय वारह वर्ष की थी।

इस निर्णय के अनुसार प्रथम वर्ष के लिये कोशल नरेश दीर्घको यह दायित्व सोपा गया। दीर्घवही आकर रहने लगा। किन्तु दाध अध्यत्व विश्वासघाती निकला। उसने न केवल राज्य के कोष और राज्य पर ही अपना अधिकार कर लिया, अपितु उसने अपने स्वर्गाय मित्र को रानो चुलना को भी अपने प्रेमपाश मे जकड़ लिया। दीर्घ और चलना की प्रेम लोलाय अवाध गति से चलने लगी।

प्रधानामात्य धनु से यह प्रणय-व्यापार छिपा नही रह सका । उस राज्यनिष्ठ व्यक्ति को चिन्ता हुई कि ये कामान्य कही बालक अह्मदत्त का ऑनिष्ट न कर दे। घ्रत. उसने घ्रपने पुत्र वरधनु के द्वारा राजकुमार को सतर्क रहने का परामर्थ भिजवा दिया तथा ग्रपने पुत्र को सदा राजकुमार के साथ रहने की ग्राजा दे ही।

अव बालक ब्रह्मदत्त को सारी पिरास्थांत ज्ञात हो गई। उसने राजा को सावधान करने के लिये एक उपाय किया। वह एक पिजड़ में काक और कोयल को लेकर दीघं और चुलना के कें लिगह के द्वार पर जाकर कोघ में तीव स्वर में कहने लगा- "धरे नीच कीए ! तेरी इतनी धृण्टता कि इस कोकिल के साथ तूं केंल-जीड़ा कर रहा है। जुम दोनों को में भभी यमलोंक पहुचाता हूं। 'ब्रह्मदत्त की यह अन्योक्ति सुनकर दीघे चुलना से बोला— पित्रे ! मुत्र ने ब्रह्मदत्त हम दोना को कांक आर कोंकिल बताकर हमारा वध करना चाहता है। चुलना ने इस बात को यह कह कर उड़ा दिया कि,यह अभी बालक है। 'किन्तु ब्रह्मदत्त ने उन्हें समफाने के लिये इसी प्रकार के कई उपाय किये। इससे भयभीत होकर दीघ बाला— "पित्र ! बालक समफकर योही टालना ठीक नहीं है। बड़ा होने पर यह हमारा शत्रु बन जायगा। हम और तुम जीवत रहे तो पुत्र नो धार भी हा जोंगे। किन्तु इस कण्टक को इर करने में ही हम दोनों का हित है। "कामाम्ब चुलना भी इससे सहमत हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि यथाशीध ब्रह्मद्रत का विवाह करके सुहागरात्रि को वर-बधु को लाक्षा-गृह में सुलाकर समाप्त कर दिया जाय।

ब्रह्मदत्त के लिये उसके मातुल पुष्पचूल नरेश की पुत्री पुष्पवती का वाग्दान हो गया। विवाह की जोर होरे से तैस्प्रीरियां होने लगी। उघर प्रधानामात्य धनु भी स्नावधान नही था। वरे द्वारा उसे दीधे को योजना का पता चल गया। उसने एक दिन दीर्घ के निकट जाकर प्रजलिब्द होकर यज्ञ करने की अनुमति मांगी। वीचे ने उसे सनुमति दे ही। प्रधानामात्य ने गगा-तट पर विवाल यज्ञ-गण्डप की रचना कराई और अन्त-दान बाक करना प्रारम्भ कर दिया। सहस्रों लोग प्रतिदिन चहुाँ ब्राकर अन्त प्राप्त करने लगे। किन्तु इस धूमधाम के बीच ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ३४१

प्रधानामात्य ने कारोगर लगाकर यज्ञमण्डप से लाक्षा-गृह तक सुरग खुदवाली। इसकी किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई । प्रधानामान्य ने पुष्पचूल को भी दीर्घ ग्रौर चुलना की दुरभिसन्घि का समाचार गुप्त रूप से पहुँचा दिया।

यथासमय विवाह सम्पन्न हो गया। वर-वधू को लाक्षा-गृह मे सुहागरात मनाने के लिये भेज दिया गया। मन्त्री-पुत्र वरषमु भी बहादत्त के साथ लाक्षा-गृह मे पुत्त रीति से प्रविष्ट हो गया। मन्त्री की दीधेसुत्रता के स्नागे क्याभिचारी दीर्घ की भी नही चली। वधू कं स्थान पर उसी के समान रूपवाली एक दासी-पुत्री ब्रह्मदत्त के साथ लाक्षा-गृह में गई, यह भी किसी को ज्ञात नहीं हो सका।

्रिष्ठधरात्रि के समय षड्यन्त्रकारियों ने लाक्षा-गृह मे ग्राग लगवादी । लाक्षा-गृह भयानक अग्निज्वालाश्रों मे

भस्म काढेर हो गया।

ब्रह्मदत्त वरधनुके साथ सुरग-मार्गसे यज्ञ-मण्डप मे पहुँचा। वहाँ योजनानुसार दो वेगगामी क्रदव बँधे हुए थे। दोनो क्रदवो पर बैठ कर चल दिये। प्रधानामात्य धनु भी उन्हे विदाकर वहाँ निरापद स्थान के लिये पलायन कर गया।

दोनो मित्र भागते हुए काम्पिल्यपुर की सीमा को पीछे छोड़कर बहुत दूर निकल गये। इतनी लम्बी यात्रा के कारण घोड़ों ने दम तोड दिया। वे फिर पैदल ही भागने लगे। वे कोप्टक मुग्न के बाहर पहुँचे। उन्होंने वेष बदल लिया और भिक्षक के रूप में ग्राम में प्रवेश किया। एक श्राह्मण ने उन्हें प्रेमपूर्वक भोजन कराया। भोजन कर कुकते पर ब्राह्मणों ब्रह्मदत्त के सिर पर झक्षत धोपण करती हुई झपनी झत्यन्त रपत्री कन्या के साथ हाथ लोड़कर खड़ी हो। गई। दोनों मित्र झाइचर्य मुद्रा में देखने लगे। ब्राह्मणी बोली—भस्म से दकी अनिन कही छिपती है। मस्मी रमा लेने से भाग्य थोड़े ही छिपता है। निमित्तज्ञानियों ने बताया है कि मेरी यह कन्या वन्त्रमुमती चक्रवर्ती की रानी बनेगी और वह भिक्षक के बेप में स्वय द्वार पर उपस्थित होगा। उन्होंने यह भी बताया था कि जो ब्यक्ति अपने श्रीवरस चिन्ह को वस्त्र से छिपाये हुए तुम्हारे घर झाकर भोजन करे, उसी के साथ इस कन्या का विवाह कर देता। यह देखिये, वस्त्र के नीचे श्रीवरस चिन्ह चमक रहा है। आखर ब्राह्मणी की बात स्वीकार कर ली गई। ब्रह्मदत्त के साथ वन्त्रमती का विवाह हो गया।

ँप्रात काल होने पर नई विपत्ति ने घेर तिया। भागने के लियं कोई मार्ग ही नहीं था। दीर्घ के सैनिको ते सारे गाव के मार्गों को घेर रक्खा था। वे दोनों काड़ियों में डिपते हुए निकले, किन्तु वस्तु कर पहले तात्र से सैनिकों ने क्षेत्र बट्ट मारा। किन्तु बहान्त्व किसी प्रकार भाग निकला। तीन दिन बाद वह जगल में एक तापस से मिला। वह उसे कुलपति के पास ले गया। कुलपति के टुब्ले पर उसने सारा बृत्तान्त सुना दिया। बृत्तान्त सुनकर और उसकी छाती पर श्रीवस्त लाखन देखकर कुलपति बोल कुमार! नुहार पिता ब्रह्म मेरे वड़े भाई के तुल्य थे। तुम इस आश्रम को खपना ही घर समक्रकर यहा निश्चित्ततापूर्वकर हो। वहां रहते हुए ब्रह्मदत्ताने सब प्रकार के छात्र आहम और अदन-सन्त सांचित्र कर लों। अब वह युवा हो गया था।

एक दिन वह कुछ तापसों के माथ वन मे गया । वहाँ उसने हाथों के तुरस्त के पद-चिन्ह देखे । वह तापसों द्वारा निषय करने पर भी पद-चिन्हों का अनुसरण करता हुआ। एक भयानक वन में महंचा। वहां एक मदोन्मत्त हाथी खड़ा था। हाथों चिचाइता हुआ। उस पर अप्रदां। किन्तु अहादत्त की हामात्र में उस पर सदार हो। गया। इतने में मूसलाधार वर्षा होने लगी। हाथी अयभीत ही कर भागा। ब्रह्मदत्त एक वृक्ष की शाखा पकड़कर लटक गया। किन्तु वह राह भून गया। आगे उसे एक उज्जाह हुआ आम मिला और एक माडी में उसे ढाल और तलवार मिली। वह उसे तैरकर पार हो। गया। आगे उसे एक उन्नत हुआ आम मिला और एक भाडी में उसे ढाल और तलवार मिली। वह उसे तैरकर पार हो। गया। उसने वहसे वासों के भूरपुट पर तलवार चलाई। किन्तु एक मनुष्य का सिर घड़ से स्वर्ण होकर दूर जा पड़ा। उस जात हुआ कि वह मनुष्य वासों में उल्टा लटक कर कोई विद्या सिद्ध कर रहा था। उसे वहन दुखा। आगे बढ़ने पर उसने तल कार भाषीय उद्यान में एक अप्य भवन देखा। वह प्रमान कुन्तुल नहीं रोक सका। वह सीवियों पर चढ़ कर महले में जा पहुँचा। वहां उसने एक मुसरिजन कक्ष में एक मुन्दरी वाला को चिन्तित मुद्रा में पत्रण पर वैठे हुए देखा। वह प्रकृत नामा "मूपरी"। तुम कीन हो और इस एकान्त भवन में बोकमन मुद्रा में यारों पर वे छी हो?

एक घ्रपरिचित तेजस्वी युवक को देखकर वह कन्या अवभीत हो गई और पूछने लगी— 'ब्राप कौन है ? घ्राप यहाँ क्यो धाये है?' ब्रह्मदत्त बोला— 'मैं पाञ्चाल नरेश ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मदत्त हूँ।' सुनकर वह कन्या उसके पैरो में गिर पड़ी— 'मैं ब्रापके मामा पुष्पचुत्त की पुत्री पुष्पवती हूँ जिसका वास्त्रात प्रापंक साथ में स्वापके साथ विवाह की प्रतीक्षा में थी कि भुक्षे नाट्योगमत नामक विद्याधर घ्रपहरण करके ने साया। वह निकट हो कहीं का कि भाषित कर रहा है। ब्रह्म में मापकी शरण हूँ।' कुमार ने उसे धारवस्त करते हुए कहा— ध्रक्कानवश वह विद्याधर सभी मेरे हाथों मारा गया है। ब्रह्म मेरे रहते हुए तुम्हे कोई भय नहीं करना चाहिये।'

दोनों ने गान्धर्व विवाह कर लिया। किन्तु प्रात काल होने पर प्राकाश-मार्ग से नाट्योन्मत्त विद्याधर की दो वहनें — लण्डा ग्रीर विशासा को ग्राते हुए देखा तो पुष्पवती बोली — 'नाथ! यदि इन्हें अपने सहोदर की मृत्यु का पता चल गया तो ग्रुपने सजातीय विद्याधरों को ले ग्रावंगी। तब तो ग्रनर्थ ही हो जायगा। ग्रुतः ग्राप यहाँ से

भाग जाडये।

विषम परिस्थिति देखकर ब्रह्मदत्त वहाँ से छिपकर चल दिया। आगे जाने पर उसने लताकुज में फूल चुनती हुई एक अपूर्व मुन्दरी को देखा। वह उस रूपरािश्व को अपलक निहारता रहा। वह सुन्दरी भी उसी की अपिर सकेत करती हुई अपनी सखी से मुस्कराती हुई कुछ कह रही थी। तभी अकस्मात् वह लता गुरूम मे अपृश्य हो गई। ब्रह्मदत्त राग-या उथर हो देखता रहा। तभी उसे नुपुर की अकार मुनाई पढ़ी। वह सखी ताम्बूल, वस्त्र और आपूर्ण लिये उसके पास आई भीर बोली—अपने अभी जिन्हे देखा था, उन राजकुमारी जो ने आपके लिये ये बस्तुएँ भेजी है तथा आपको मन्त्री जी के घर गृहुँचाने की आजा दी है। वह उस स्त्री के साथ चल दिया।

मन्त्री-निवास पहुँचने पर उसका जोरदार ग्रातिथ्य किया गया। राजा ने श्रपनी पुत्री श्रीकान्ता का विवाह

बड़े समारोहपूर्वक उसके साथ कर दिया। वह कुछ दिन वहाँ ग्रानन्दपूर्वक रहा।

श्रीकान्ता का पिता वसन्तपुर का राजा था। गृहे-कलह के कारण वह भागकर चीर-पल्ली का राजा बन गया और लूट मार करके निर्वाह करने लगा। एक दिन एक गाव को लृटते हुए वरधनु भी हाथ आ गया। इस प्रकार खिरकाल के पश्चात् ब्रह्मदर्त और वरधनु दोनों का भिलत हुआ। तभी उन्हें दीघेराज के सैनिकों के आने का समाचार मिला। वे दोनों वहां से भागे और कौशाम्बी नरेश ब्रह्मदर्त भीर वरखनु की लोज करवा रहा था। वे वहां से बचकर भागे और राजगृह पहुँचे। वहां नाट्योन्मत विद्याबर को दोनों वहने स्थाय ब्रह्मदर्त की दोनों वहने स्थाय और वरावह स्थाय की स्वाह्मदर्त की वोनों वहने स्थाय और विद्याख्य तथा वहां के धनकुष्टेर धनावह सेठ की भतीजी रत्नवती के साथ ब्रह्मदर्त का विवाह हुआ। वे सुखपूर्वक वहां रहने लगे।

एक दिन दोनों मित्र वासन्ती परिधान घारण करके वसन्तोत्सव देखने गये। तभी राजा का हाथी बन्धन तुड़ाकर उत्सव मे झागया झौर उत्पात करने लगा। ब्रह्मदत्त ने उसे क्रीडामात्र मे वश मे कर लिया और गजनाला मे पहुँचा दिया। मगध नरेश ने प्रसन्न होकर उसके साथ झपनी पुत्री पुण्यमानी का दिवाह कर दिया। यहा उसके

साथ वंश्रवण अंष्ठी की पुत्री श्रीमती भीर मन्त्री-सुता नन्दा का भी विवाह हुमा।

फिर दोनो मित्र युद्ध को तैयारी के लिये वाराणसी पहुँच। वाराणसी नरेश ते अपने मित्र ब्रह्म के पुत्र ब्रह्मदत्त के आगमन का समाचार सुनकर उसका बड़ा सरकार किया। उसने अपनी कत्या कटकवती का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में उसे कर्त्वराति को निवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में उसे कर्त्वराति को निवाह उसके साथ कर दिया और उस्के में असे पान तेश पुष्पकृतक, प्रधानामात्य धनु और अगदत्त आदि अनेक नरेश सेना लेकर वहाँ आगोग । ब्रह्मदत्त ने सभी सेनाओं को सुगठित करके वरस्तु को सेनापित वर पर नियुत्त किया और दीर्घ पर आक्रमण करने के लिये काम्पित्यपुर की ओर प्रयाण किया। दीर्घ भी सेना लेकर रणक्षेत्र में आगया। दोनो सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। ब्रह्मदत्त कीर दीर्घ आपस में जूक गये। दीनो अनुल पराक्रमों थे। दोनो ही बीर अनेय थे। उनका ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि दोनो सेनाये भी परस्पर यह छोड़कर यह इन्द्र-युद्ध देखने लगी। तभी अपनी प्रभा से सवक्ष अवनाचा करता हुआ कि दोनो सेनाये भी परस्पर यह छोड़कर यह इन्द्र-युद्ध देखने लगी। तभी अपनी प्रभा से सवक्ष कि का कि सोर स्वाला वरसात हुआ दीर्घ की काजी पर स्थित हो गया। ब्रह्मदत्त ने पुमाकर उस दीर्घ की और फका। चक्र अपनी किरणां से स्कूलिंग बरसाता हुआ दीर्घ की को और

ब्रह्मदश्त चक्रवर्ती

वत्ता और क्षणभर में दीर्घ का मस्तक काटकर वापिस लीट झाया। ब्रह्मदत्त की जयघोषो से आकाश गूजने लगा। ब्रह्मदत्त ने बढ़े समारोड़ के साथ काम्पिन्यपुर में प्रवेश किया। चूलनी भयभीत होकर प्रवर्णित होकर चली गई। राजाझों झौर प्रजा ने समारोड़ के साथ ब्रह्मदत्त का राज्यमिशक किया। इस प्रकार निरन्तर सोलह वर्ष तक झनेक सकटों झौर सचर्षी का सामना करता हुआ ब्रह्मदत्त अपने पैतक राज्य का श्रविकारी हुआ।

वह छप्पन वर्ष तक माण्डलिक राजा के रूप मे राज्य करता रहा। फिर वह विशाल सेना लेकर दिख्यिजय के नियो निकला और सोलह वर्ष में सम्पूर्ण भरत क्षेत्र को विजय करके वह काम्पिल्यपुर लौटा। वह चौदह रत्नों, नविनिध्यो और चक्तवर्ती की सम्पूर्ण समृद्धियों का स्वामी बन गया। वह अपनी ऋद्वियो और राज्यश्री का भोग करने लगा। भरत क्षेत्र के छह खण्डो के राजा उसके सेवक के समान उसकी सेवा करने में अपना सौभाय मानते थे।

एक दिन एक यबनेश्वर ने उसे एक सुन्दर अश्व भेट किया। वह अश्व की परीक्षा करने अश्व पर सवार हो अभण करने निकला। चाबुक पढ़ते ही घोडा वायु-वेग से भागा और अनेक वन-उपवनों और पबंतो को लाखता हुआ। वह एक सभन वन मे रुका। उस वन में एक सरीवर के तट पर एक सुन्दर नागकन्या को किसी जार के साथ सभोग करते हुए देखा। वह उराचार का घोर विरोध था। इस अगाचार को देखकर वह कोध से तिल्लिमला छठा। उसने चाबुक से उस जार और नागपत्नी को बुरी तरह पीटकर कठोर दण्ड दिया। तब तक उसके अगरक्षक उसे कोजते हुए आ पहुँचे। चक्रवर्ती उनके साथ काम्पल्यपुर लोट आया।

ै उधर उस नागपत्नी ने प्रपना क्षत-विक्षत रारीर अपने पति नागराज को दिखाते हुए ग्रीर करण रदन करते हुए कहा—'नाय! मैं ग्राज ग्रापके गुण्य-प्रताप से जीवित वापिस लीट सकी हूँ। मैं ग्रपनी सखियों के साथ वन-विहार के लिये गई थी। उसी बन में बहाबत जा गया। उस कामुक ने मुफ्त पर ग्रासकत होकर कुचेश्टाये करना प्रारम्भ कर दिया। मैंन प्रतिरोध किया तो उसने मुफ्ते खाबुक से इतना पीटा कि मैं मूखित हो गई। मैंने ग्रापका नाम केकर कहा कि मैं नागराज की पतिव्रता पत्नी हूँ, किन्तु चक्कर्ती-पद के ग्रीभान में उसने ग्रापकी भी पर्वाह नहीं की। न जाने कीन से पुण्य थे जो मैं आपके देशन कर सकी।'

यह सुनते हों नागराज अत्यन्त कुपित होकर चक्रवर्ती का वध करने चल दिया और किसी प्रकार प्रहरियों की निगाह यचाकर उसके शयनागार से जा पहुँचा। रात्रि का समय था। ब्रह्मदत्त जलग पर लेटा हुमा था। उस समय पट्टमहिषी ने पूछा—प्राणनाथ! आज आप अदव पर आरूढ होकर अनेक बनों में घूस आये। त्या आपने वहाँ कोई आरूचर्यजनक घटना भी देखी। 'चक्रवर्ती ने एक जार के साथ नागकन्या के दुश्चरित्र की घटना सुनाते हुए चाबुक द्वारा दोनों की पिटाई की बात बताई।

नागराज उनकी बाते सुन रहा था। सत्य घटना सुनकर उसकी घ्रांखे खूल गई। उसको सत्य का पता चल गया। वह शयन-कक्ष सं बाहर निकला और हाथ जोडकर खड़ा हो गया। चक्रवर्ती ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसे देखा। वह वडी विनय से बोला—श्वामिन्! भांज आपने जिस दुराचारिणी स्त्री की पीटा था, मै उसका पति हू। उसने आपके विरुद्ध असत्य आरोप नागया, उससे कुद्ध होकर मैं आपकी हत्या करने के लिये यहाँ झाया था। किन्तु भापके मुख से तथ्य सुनकर मेरा हृदय आपके प्रति श्रद्धा से पूरित हो गया है। आप आदेश दीजिये कि मैं झापकी क्या सेवा कर सकता हूँ?

ब्रह्मदत्त बोला—'नागराज । मेरी डच्छा है, मेरे राज्य में दुराचार, ग्रनाचार, ईति-मीर्ति विलकुल न

रहे।' नागराज योला—'राजन्! ऐसा ही होगा। किन्तु मैं झापका कुछ हित करना चाहता हूँ।' चक्रवर्ती योला—'नागराज! मैं चाहता हैं कि मैं प्राणीमात्र की भाषा समझ, सकं।'

नागराज बोला—'भरतेशा ! मैं आप पर बहुत प्रसन्त हूं। मैं यह विद्या आपको देता हूँ किन्तु बह ध्यान रिक्षयें कि यदि आपने इस रहस्य को किसी पर प्रगट कर दिया तो आपका सिर खण्ड-खण्ड हो जायगा।' चक्रवर्ती ने आध्वासन दे दिया। नागराज प्रसन्त मुद्रा में अभिवादन करके वहाँ से चला गया। एक दिन चकवर्ती पट्टमहिषी के साथ बैठा हुम्रा मनोरजन कर रहा था। वह घरोली दम्पत्ति (एक प्रकार का पक्षी) की बात सुनकर प्रटूहास कर उठा। महिषी पति के श्रकारण अट्टहास से विस्मित होकर हास्य का कारण पूछने लगी, किन्तु चकवर्ती रहस्योद्घाटन का परिणाम जानना था। उसने टालने का बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक कह दिया कि यह रहस्य है। दस्ते वताते ही मेरी मृत्यु हो जायगी। किन्तु महारानी भी हठ पकड गई। अस्ते में कि विया-हठ के म्रागे मृत्यु का वरण करने को भी तैयार हो गया। यहाँ तक कि उसने रानी के साथ प्रमत्तान में जाकर चिता तैयार कराई और रहस्य बताने को उद्यत हो गया। तभी उसकी कुलदेवी सकारण प्रकाल मृत्यु के लिये उद्यत चकवर्ती को समक्ताने के लिये गर्भवती वकरी भीर वकरे का रूप वनाकर आई। वकरी कहने लगी—नाय! राजा के चांडु के खाने के लिये हरी-हरी जी की पूलियां आई है, उनमें मे एक पूली मुभ्ने लाकर दो, जिसे खाकर मे अपना दोहला पूर्ण करूँ। 'वकरे ने कहा— 'वधा कहती हो, ऐसा करते ही राजकर्मचारी मुभ्ने मार ही डालेगे।' वकरी ने म्रास-हत्या का भाय दिखलाया तो वकरा बोला—में बहुदात्त चकवर्ती के सामा मूर्ल नहीं हूँ जो अपनी स्त्री के कहने पर प्राण त्यार रही है 'चकवर्ती वकरे की बात स्तरकर ती टाया।

एक दिन एक ब्राह्मण भोजन के समय चक्रवर्ती के पास ग्राया। चक्रवर्ती ने उसे भोजन के लिये पूछा। ब्राह्मण बोला—यदि श्राय भोजन कराना हो चाहते है तो मुक्ते ग्रापकी श्राज्ञा शिरोधार्य है, किन्तु जो भोजन ग्रापके लिये बना है, मैं उसी भोजन को खाऊँगा।

ब्रह्मदत्त बोला—ब्रह्मन् । वह झापके लिये दुष्पाच्य और उन्मादकारी होगा। । किन्तु ब्राह्मण नही माना । ब्रह्म हुठ के माने चक्कर्ती को ब्राह्मण की बात माननी पड़ी । उसने व्राह्मण और उसके परिवार को धपना भोजन खिला- कर सत्पत्त किया। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र, शुक्त कर सत्पत्त किया। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र, शुक्त भा का कर सत्पत्त किया। धोद घोर उपस्की पत्नी, पुत्र, शुक्त भा का किया विकास होने पर भोजन का प्रभाव कम हुमा, तब उन्हे अपने धिवेक पर दाडी लज्जा आई। वे एक दूसरे से मुख छिपाने फिने। किन्तु ब्राह्मण को चक्रवर्ती के क्रयर दहा कोच झाया और अपने लज्जाजनक कुकुत्य का कारण चक्रवर्ती को समभक्तर वह उनकी हत्या का उपाय सोचेन जेला। वन में निरुद्देश पूर्वत हुए उसने देखा कि एक चरवाहा अपनी गुलेल में कर्कड़ी रखकर उससे बट वृक्ष के पत्ने पिराकर वकरियो को चरा रहा है। चरवाहे की निर्यानवाजी से ब्राह्मण वडा प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि इसके हारा ब्रह्मदत्त होयी पर सवार होकर निक्तते है। उसने चरवाहे की घन देकर इस बात के किये तैयार कर लिया कि जब ब्रह्मदत्त हायी पर सवार होकर निकले तो गुलेल की गोली से उसकी दोनो स्वार्क के दिया कि जब ब्रह्मदत्त हायी पर सवार होकर निकले तो गुलेल की गोली से उसकी दोनो साथ को डिट रोजाई

ब्रह्मदत्त की दोनों ब्राखं गुल से दो गोलियो द्वारा एक साथ फोड दी।

राजपुरुषों ने अविलम्ब चरवाहे को पकड़ लिया। उसमे ज्ञात होने पर वह ब्राह्मण झीर उसका परिवार पकड़ लिया गया। ब्रह्मदत्त के झादेश से उन सबको मीत के घाट उतार दिया गया। ब्रह्मदत्त का कोध फिर सी सान्त नहीं हुआ। उसने सभी ब्राह्मणों को चुत-चुन कर मरवा डाला। अन्या होने पर उसका क्रीध बढ़ता ही गया। उसने प्रमाय को झादेश दिया कि स्वागणों की साले निकलवाकर याल मे त्यकर मेरे समक्ष उपस्थित का या। अमात्य ने लिसोडे की अगिष्णत चिक्तनी गुठलियाँ निकलवाकर याल मे रत्यकर मेरे समक्ष उपस्थित कर दी। वह एक क्षण को भी याल को अपने पास में नहीं हटाता था। इस प्रकार बहादत्त ने अपनी यायु के झित्तम सीलह वर्ष मित तीज आते और रीड़ घ्यान में चिताये एव सात सी वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अपनी पट्टमहिंची कुरुमती के नाम का बार-वार उच्चारण करता हुआ दुध्यांन से मरकर सातवं नरक में गया।

१—''केण उसा उबाएण पब्बु ववारो साबहसो कीरई ?'' ति फ्रायमारोण कन्नी बह्रहि अ वर्यारयव्य विष्णासिंह गुलियावसु विक्वेबिसाउसो वयसो। कयसक्सा वारसवस य साहियो शिवयाहिप्पाओ । तेसावि पहिबण्ण सरहम । —-चउब्बन्न महापुरिस चरिय पु० २३

रं-यातेषु जन्म दिवसोऽथ ससा शतेषु, सप्तस्वसौ कुरुमतीत्यसक्टदमुवाराः।

हिंसानुबन्धिपरिगाम फलानुरूपा, ता सप्तमी नरकलोकभुवं जगाम ॥

<sup>—</sup> त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित्र पर्व १, सर्ग १, क्लोक ६००

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती १४५

हिन्दू परस्परा में भी ब्रह्मदत्त का कथानक मिलता है। 'महाभारत' और 'हरिवंश पुराण' में ब्रह्मदत्त का जो चरित्र दिया गया है, वह जैन परस्परा से बहुत कम ग्रशो में मिलता है। जैन परस्परा के कथानको—विशेषतः ६३ शलाका परुषो—का चरित्र प्रायं सभी ग्रन्थों में समान मिलता है. ग्रन्तर प्रायं विस्तार श्लीर

हिन्दू परम्परा में सक्षेप का ही रहता है। उनके काल के सम्बन्ध में समस्त जैन वाइमय में एकरूपता और एक-बह्मवस कथानक मत्य प्राप्त होता है। जबकि दूसरी थ्रोर हिन्दू पुराणों में यह वैशिष्ट्य नही मिलता, उनमें चरित्र और कालगत प्रसमानताये दृष्टिगोचर होती है। इसलिये जब हिन्दू पुराणों में किसी वरित्र के सम्बन्ध में ऐकमत्य नहीं है, ऐसी दक्षा में जैन और हिन्दू वास्त्रों के पौराणिक आक्ष्यानों में ऐकमत्य

खोजना कहाँ तक सगत है। दोनो परम्पराद्यों के तत्सम्बन्धी खाख्यानों में खपनी-खपनी विशेषता है।

हिन्दू पुराणो के अनुसार अहादत्त महाभारत' से पूर्व काम्पिल्यपुर' में उत्पन्न हुआ था। पूर्व भव में वह एक पक्षी था। उसने एक राजा का वैभव देखकर यह विचार' किया था कि यदि मैंने कोई तप या सुकृत किया हो तो मुभ्रे भी ऐसी विभूति मिले। उसे तथा उसके अमात्य कण्डरीक को सरोवर को देखकर अपने पूर्व जन्म 'का स्मरण हो आया और उसने आह्मण को बहुत धन दिया। पूर्व भवो' का वर्णन करते हुए बताया है कि वह दशाणें में सात बार व्याध बना, काल्जिय पर्वत पर मृग बना, बरद्वीप में चक्रवाक मानरोवर में हंस, कुरुक्षेत्र में आभिजात्य आह्मण बना। बहादार ने देवल आह्मण की श्यामा कन्या सन्मति से विवाह' किया। वह पशु-पक्षियो की भाषा जानता था। एक नर पिपीजिका को भारा पिपीलिका से काम-याचना करते हुए मुनकर उसने अट्टास" किया। बन्त में पूजनिका नामक एक चिडिया ने उसकी दोनो आंखे फोड दी।

१. हरिवश पूराण पर्व १ अ० २५ श्लोक ११-१२

२. महाभारत शान्ति पर्व अ० १३६ श्लोक ५; अ० २२४ श्लोक २६

३. हरिवंश पुरासा पर्व १ अध्याय २३ व्लोक ४३-४४ २२-२३

४. , , २२-२३ ६. , पर्व १ अध्याय २५ ६सीक २०-२१ ६. , , , २३ , २६

## षड्विंशतितम अध्याय

### भगवान पाठर्वनाथ

पूर्व भव-जैन ग्रन्थों में भगवान पार्वनाथ के पूर्व के १० जन्मों का वर्णन मिलना है। उनमें परस्पर में कही-कहीं भेद है, परन्तु वह भेद साधारण हो है ब्रोर वह नगण्य है। यहां उस भेद का भी सकेत किया जायगा, जिससे सभी जैनाचायों के दृष्टिकोण का परिचय मिल सके।

प्रथम भव—जम्बूढीप के दक्षिण भरत क्षेत्र में सुरम्य नामक एक बड़ा देश था। उसमें पोदनपुर नामक विद्याल नगर था। उस नगर में विश्वभृति विद्याल नगर था। उस नगर में विश्वभृति नामक नगर था। उसके नगर में विश्वभृति नामक नाह्यण और उसकी पत्नी अनुक्यरी रहते थे। तिव्वभृति विद्याल थे। उनके दो पुत्र थे—कमठ और महसूति। कमठ अरस्य तीच प्रकृति का था, जबिक महसूति। कमठ अरस्य तीच प्रकृति का था, जबिक महसूति। कमठ अरस्य तीच प्रकृति का था, जबिक महसूति। वरणा सदावारिणी और वसुन्धरी दुगवारिणी थी। एक दिन विद्याल महस्य प्रकृति के प्रमान पुत्र प्रवान प्रकृति के प्रमान प्रकृति के प्रमान प्रवास विद्याल प्रकृति के प्रमान प्रवास प्रमान प्रकृति के प्रमान प्रवास विद्याल करिली। अपनुम्यरी ने भी प्रवज्या धारण करिली।

राजा घरिवन्द को राजपुरोहित की दीक्षा का समाचार ज्ञात हुआ। उसने राजपुरोहित के दोनो पुत्रो को राजसभा में बुलाया। उनमें कतिष्ठ महभूति को विशेष सज्जन समम्कर पुरोहित पर पर प्रतित्वित किया। कुछ समय परवान् राजा युद्ध के निमित्त गया। मरुभूति को भी उसने साथ जाना पत्र। समरु ने देगी प्रविध में मरुभूति की भी उसने साथ जाना पत्र। कमरु ने देगी प्रविध में मरुभूति की भत्ति वतुन्धरी को देखा। देखते हो बहु उसके ऊपर प्रासन्त हो गया। यही न्यित वतुन्धरी की हुई और दोनों में प्रेम हो गया। वे विषयतन्यटी काम-सेवन करने लगे। कुछ समय पश्चात् राजा सेना सहित वागिस लोट प्राया, मरुभूति भी लौट प्राया। वह प्राकर कमरु ते प्रेमपूर्व के मिला और अपनी स्त्री के पास क्षाकर विदेश में लाया हक्या पत्र उसे प्रेम में सोप दिया।

्र एक दिन सरुभूति को उसकी भावज वरुणा ने ख्रपने पित कमठ और ग्रपनो देवरानी वसुन्यरी की प्रणय-लीला की बात बताई। पहले तो मरुभूनि की विदवास नहीं हुआ, किन्तु जब रात्रि से उसने स्वय प्रपनी आंखो से होनों को कीडारत देख लिया तो वह कीच से जलने लगा। उसने तत्काल राजभवन से जाकर राजा से न्याय की याचना की। राजा ने प्रभियोग सुनकर सैनिकों को कमठ की गिरफ्तार करने की आजा दी। जब कमठ बन्दी बनाकर वहीं लाया गया तो उसका मुख कॉला करके और गधे पर बैठाकर नगर से निर्वासित कर दिया।

कुछ समय परचात मरुमूँति अपने भाई कमठ की याद मे बेचैन हो गया। उसने राजा से प्रार्थना की — 'देव ! मैने कोघववा उस समय अपने भाई को घर से निकाल दिया था, किन्तु मैं अब उसे घर वापिस लाने की आपसे अनुमति वाहुना हूँ। राजा ने उसे बहुत समफाया किन्तु वह माना नही, अपने भाई को ढूँढने चल दिया। वह नगरो, वनों और पर्वतों में भाई को तलाश में भटकता फिरा। इस तरह चुमते हुए उसे सिन्तुत पर पर्वाग्नित तप से कुशकाय कमठ दिखाई पड़ा। वह दौड़ कर रोते हुए उसके चरणों में निर पड़ा और समा-याचना करता हुआ पर वापिस चलने की आर्थना करने लगा। किन्तु दुष्ट कमठ उसे देखते ही कुछ हो गया और उसने एक भारी पत्थर उठाकर महसूति के सिर पर दे मारा। इस प्रकार उसने कई बार पत्थर उठा-उठाकर मारा। थोड़ी देस में मरुमूरित का प्राणान हो गया।

भगवान पार्वनाय ३४७

हितीय भव---मरुभृति मरकर मलय देश के कुब्जक नामक सल्लकी के बडे भारी वन मे वज्रघोष (ग्रशनिघोष) नामक हाथी हुग्रा। वरुणा सरकर उसकी हथिनी हुई। कमठ सरकर उसी वन मे कुक्कुट नामक सर्पहर्मा।

राजा अरविन्द एक दिन शरद काल की शोभा देल रहे थे। ब्राकाश में उस समय मेघ छाये हुए थे। कुछ समय पश्चान् मेघ लुप्त हो गया। इससे राजा के मन में प्रेरणा जगी—जैसे ब्राकाश मे मेघ दिलाई दिया और ब्रल्प-काल में ही नष्ट हो गया, इसी प्रकार देखते देखते हमारा भी नाश हो जायगा। ब्रतः जब तक इस शरीर का नाश

नहीं होता, तब तक मैं वह तप करूँगा, जिससे शाश्वत सख की प्राप्ति हो।

हेस प्रकार विचारकर अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर और परिजनो-पुरजनो को समका बुक्ताकर राजा ने पिहिलास्त्र नामक मुनि से मुनि-दीक्षा लेली। तथ करने हुए मुनिराज अरिवन्द को अवधि जान की प्रारित हो गई। एक बार मुनि अरिवन्द सच के साथ समसे शिखर की यात्रा के लिये निकिन । वे उसी वन मे पहुँचे जहां तक्का चित्र का स्वारा सामायिक का समय होने पर वे प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हो गये। इतने मे वह मदीन्मत्त गजराज मुमता हुम्रा उचर ही आ निकला। उसके दोनों कंपोलों से मद भर रहा था। मुनिराज को देखते ही वह चित्राइत हुम्रा उचर ही आ निकला। उसके दोनों कंपोलों से मद भर रहा था। मुनिराज को देखते ही वह चित्राइत हुम्रा उनकी और मारने दोड़ा। किन्तु उनके निकट आते ही उनके वक्ष पर श्रीवत्स चित्र है एक स्वार प्रारा है। उनके वक्ष पर श्रीवत्स चित्र है एक स्वार माया — इनको मैंने कही देखा है। जब गजेन्द्र मन मे इस प्रकार विचार कर रहा था, तभी मुनिराज को सामायिक समाप्त हुई। उन्होंने गजराज के मन की बात जानली। वे वोले—हे गजवर! मे राजा अर्थावन्द हूँ, पोदनपुर का स्वामी हूँ। मुनि बनकर यहां आया हूँ। तु महभूति है जो हाथों के रूप में उत्यन्त हुआ है। तु सम्यवन्द और अण्यतो को अहण कर। इसी से नेरा कल्याण होगा।

मुनिराज को उपदेश मुनकर गजराज ने सम्यक्त्व सीहन प्रणुक्तों को घारण किया। उस समय से वह हाथी पाप क डर से दूसरे हाथियों हारा तीडी हुई बुझ की शाखाओं और सूख पत्तों को खाने नगा। पत्यरों पर गिरने से प्रथवा हाथियों के सघटन से जो जन प्रामुक हो जाता था, उसे हो बह पौना था। तथा प्रोपघेपवास के बाद पारणा करता था। इस प्रकार कुछ ही दिनों में वह महा बलवान हाथीं प्रत्यन्त दुर्वल हो गया। एक दिन बह नदी में पानी पीने गया था कि वहीं कीचड़ में गिर गया। उसने उठने का कई बार प्रयन्त किया, किन्तु उठ नहीं

सका। तभी (कमठ का जीव) उस कुक्कुट सर्प ने पूर्व जन्म के बैर के कारण उसे काट लिया।

तोसरा मब—वह गजराज मरकर सहस्रार' स्वर्गमे महद्धिक देव हुआ। उसकी आयु सोलह सागर की थी। वरुणाभी संयम को धारण कर उसी स्वर्गमे देवी बनी। कुक्कुट सर्पमरकर पाचवे नरक मे गया। मुनिराज अप्रतिबन्द सम्मेद शिक्षर पर तप करते हुए कर्मों का नाश करके मुक्त हो गये।

चौथा भव- स्वगं मे झायु पूण होने पर वहां से च्युत हुआ झोर जन्बूडीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे पुष्कलावती देश है। उसके विजयार्थ पबंत पर विद्यमान त्रिलांकोत्तम नामक नगर मे वहां कराजा विद्युद्गति आरेर रानी विद्यु-न्माला के रिध्मवेग नामक पुत्र हुआ। जब रिक्मवेग राज्यासीन हुआ तो उसने अपन तमाम रात्रुओ को वश मे करके खूब राज्य-विस्तार किया। वह प्रजा का बल्लम था। उसने योवनावस्था मे हो समाधिगुप्त मुनिराक कर पास मुनि-दीक्षा लेली। वे घोर तप मे लोन हो गये। एक दिन मुनिराज हिर्मार्गर पबंत को गुका मे योच खारण करके विराजमान थे। कमठ का जीव पाचवं नरक की आयु पूर्ण करके हसी गुका मे अचगर हुआ। मुनिराज को

- १. वादिराज सूरिकृत 'सिरि पासनाह चरिउ' मे महाशुक्र स्वर्ग लिखा हे ।
- २. पुष्पदन्त क्रून 'महापुराण' के अनुसार विखदवेग, कविवर रङ्घु कृत 'पासचरिय के अनुसार अशनिगति ।
- ३ महापुराह्म के अनुसार तिङमाला, देवअद्र सूरिकृत 'सिरि' पासनाह चरिड' के अनुसार निलकावती, हेमचन्द्र कृत 'त्रिवाटि शलाका पुरुप चरित' के अनुसार कनकतिलका, पद्मकीति कृत 'पासहाह चरिड' के अनुसार भरनावली, हेसबिजयमहित कृत 'पार्ट्व चरितम्' के अनुसार कनकतिलका, रटपुकृत 'पाम चरिय' के अनुसार तिक्लवेगा।
- ४. देवभद्र सूरि, हेमचन्द्र, पद्मकीति और हेमविजय गरिए के अनुसार किरएवेग तथा रब्धू के अनुसार अशतिवेग ।
- ५. किसी प्रन्थ मे भुजग, सर्प महोरग।

दे<del>खते ही उसे भयंकर कोष माया और वह उन्हें निगल</del> गया। म्रजगर दावानल में जलकर **मर गया भीर छटवे** नरक में उत्पन्न हमा।

**पांचवां भव**—रश्मिवेग मरकर अच्युत स्वर्ग के पूष्कर विमान में देव हुआ । बाईस सागर की उसकी

आय थी ।

खटकां भव- जम्बूद्वीप के परिचर्मी विदेह क्षेत्र में पद्म नामक देश था। वहाँ प्रस्वपुर नगर था। वहाँ कि राजा वक्षवीयं स्रीर रानी विजयां के वज्जनाभि नामक पुत्र हुआ। वह चत्रवर्ती था। पट्सप्ट पृथ्वी का वह स्रामिपति था। चौदह रत्न और नवनिधि का स्वामी था। उसने राज्य लक्ष्मी का खूब भोग किया। किन्तु एक विन उसने राज्य समी के स्थान पर मोक्ष लक्ष्मी का उपभोग करने का निश्चय किया स्रीर क्षेमंकर मुनिराज के समीप संयम चारण कर लिया।

कमठ का जीव छटवे नरक की ब्राग्न पूर्ण करके कुरंग नामक भील हुमा। यह बड़ा क्रूर प्रकृति का था। एक दिन मुनिराज बज्जनाभि उसी वन मे ध्यान लगाये हुए बैठे थे। घूमता फिरता वह भील उघर ही ब्रा निकला।

मुनिराज को देखते ही उसके मन मे कूरता उत्पन्न होगई ग्रीर वह मुनिराज के ऊपर घोर सातवां भव उपसर्ग करने लगा। भयकर उपसर्ग होने पर मुनिराज धाराधनाश्रो का आराधना कर सुभद्र नामक मध्यम ग्रैवेयक में सम्यग्दर्शन के धारक अहमिन्द्र हुए। उनकी धायु सत्ताईस सागर

की थी। कमठ का जीव कुरग भील मरकर अपने कूर परिणामों के कारण सप्तम नरक में नारकी हुआ।

आयु के श्रन्त में वहाँ से च्युत होकर जम्बूद्वीप के कोशल देश में श्रयोध्या नगर में काश्यपपोत्री इक्ष्वाकुवशी राजा बज्जवाहु<sup>3</sup> श्रीर रानी प्रभक्तरी<sup>3</sup> के श्रानन्द<sup>४</sup> नामक पुत्र हुया। यौवन आने पर पिता ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। वह अतिशय विभूतिसम्पन्न मण्डलेश्वर राजा या। एक वार फाल्गुनी श्रप्टान्हिका मे

सिद्धवक विधान कराया। उसी समय विधुलमति नामक मुनिराज पथारे। श्रानन्द ने शाटवांभव मुनिराज की वन्दना करके उनसे धर्मोपदेश सुना। मुनिराज ने जिनेन्द्र प्रतिमा श्रोर जिन-

सन्दिर के माहात्म्य का वर्णन करते हुए उन्हें पुण्य-वन्य का समर्थ साधन बताया तथा इसी सन्दर्भ में उन्होंने सूर्य-मन्दिर में स्थित जिन-मन्दिर को विभूति का वर्णन किया। प्रानन्द उससे इतना प्रभावित हुमा कि वह दोनों समय सूर्य-विमान मे स्थित जिन-प्रतिमाओं की स्तुति करने लगा। उसने कलाकारो द्वारा श्रद्धावश मणि और स्वर्ण खचित सूर्य-विमान वनवाया और उसके भीतर प्रत्यन्त कान्तिमान जिन-मन्दिर बननाया। राजा को सूर्य की पूर्य को पूर्य के भारत स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण कार्य के भारत स्वर्ण की स्तुति करने लगे। भारतवर्ण में सूर्योगासना तभी से प्रचलित होगई।

एक दिन राजा झानन्द ने दर्पण में मुख देखते हुंगे सिर मे एक सफेद वाल देखा। यौनन की क्षणभगुरता देखकर उसे ससार, दारीर और भोगों के प्रति निर्वेद होगया। उसने अपने पुत्र को राज्य देकर समुद्रगुप्त नामक मुनिराज के पास मुनिरीझा लेली। उन्होंने चारों झाराधनाओं की झाराधना कर परम विशुद्धि प्राप्त को झीर ग्यारह झंगों का झध्ययन करके सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन किया, जिससे उन्हें पुण्य रूप तीर्यंकर प्रकृति का बन्ध होगया। वे नाना प्रकार के तग करते हुए यन्त मे प्रायोगगम सन्यास लेकर झीरवन मे प्रतिमायोग से विराजमान हुए। कमठ का जीव नरक की घोर यातनाये सहन करता हुझा मरकर उसी वन में सिंह बना। सिंह ने झिनाराज को देखते ही भयकर गर्जना की और एक ही प्रहार में उन्हें प्राणरहित कर दिया।

१. इवेताम्बर लेखको के अनुसार लक्ष्मीमती।

२. पुष्पदन्त कृत महापुराए। के अनुसार वज्रवाहु । वादिराज के अनुसार चक्रनाभ और पद्मकीति के अनुसार चक्रायुष ।

३ इवेताम्बर लेखको ने कुलिशवाहु नाम दिया है जो समानायंक है।

४. हेमचन्द्र ने सुदश्या और हेमविजय गिए। ने सदश्या दिया है।

हेबनप्रसूरि आनन्द के स्थान पर कनकवाहु, हेमचन्द्र और हेमबिअय गिए। सुबर्णवाहु, पर्यमकीति कनकप्रभ नाम का प्रकीय करते हैं और उसे चक्रवर्ती मानते हैं। कविबर रहमू ने नाम तो आनन्द ही दिया है किन्तु उसे चक्रवर्ती माना है।

नीवां भव प्रानत्द मुनि सिंह के उपसर्ग को शान्तिपूर्वक सहन कर सन्यास मरण द्वारा प्रच्युत स्वगं के प्राणत विमान में इन्द्र वने। वहाँ पर उसकी बीस सागर की आयु थी। कमठ का जीव सिंह पर्याव समाप्त करके रोड परिणामों के कारण नरक से गया।

146

इस भरत क्षेत्र में काशी नामक देश में वाराणसी नामक नगर था। उसमे काश्यप गोत्री राजा विश्वसेन राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम ब्राह्मी था। जब उस श्रच्युतेन्द्र की श्रायु के श्रन्तिम छह माह शेष रह गये तो देवों ने महाराज श्रव्यतेन के महलों में रत्न वर्षों की। वैशास कृष्ण द्वितीया को प्रात काल के

समय विशाला नक्षत्र में रानी बाह्मी ने सोलह शुभ स्वप्न देवे। उसके बाद प्रपने मुख में प्रवेश करता हुमा हाथी देखा। प्रात. काल के मगल वाद्यों के कारण महारानी की नीद खुल गई। उन्होंने मंगल प्रभिष्क किया घौर दस्त्राभूषण पहनकर वे प्रपने पित के पास गहुँ ची। पति ने उनकी प्रभ्य- खुला। महाराजों ने प्रविच्चान हारा जानकर कहा—ेदीव । पुण्योद्य से तुम्हारं गर्भ में त्रिलोंकोनाय तोव्यंकर माज म्रवतिरत हुए है। पति से स्वप्नों का फल मुनकर महारानी का रोम-रोम हुष्य से भर गया। महारानी के गर्भ में मच्चुतेन्द्र आयु पूर्ण होने पर अवतरित हुआ। उसी समय समस्त इन्द्रों और देवों ने आकर वडे हुप्य से स्वगावतरण की बेला में भगवान के माता-पिता का कत्याणाभिष्क करके गर्भकत्याणक का उत्सव मनाया। देवों ने गर्भ के नी मास तक प्रयात गर्भ में आने के छह माह पूर्व से भगवान के उत्सव प्रनेत— पन्द्रह माह तक माता-पिता के प्रासाद में रत्न-वर्षा करके भगवान के प्रति प्रविक्त करके भगवान के प्रविक्त करके भगवान के प्रति प्रविक्त करके भगवान के प्रति प्रविक्त करके भगवान के प्रविक्त करके स्वर्ण के प्रविक्त करके प्रविक्त करके भगवान के प्रविक्त करके प्रविक्त करके

पार्श्वनाय के माता पिता के नामो के सम्बन्ध में जैनग्रन्थों में एकरूपता नहीं मिलती। उत्तरपुराण में माता-पिता का नाम बाह्री और दिव्यमेन दिये गये हैं। युज्यस्त ने उत्तरपुराण का ही अनुकरण किया है किन्तु वादिराज ने माता का नाम ब्रह्मदत्ता बताया है। पदमकीति और रद्ध ने पिता का नाम ब्रश्यसेन के स्थान पार्श्वनाथ के माता, पिता, बंदा और प्राप्त है। बादव और हुय समानार्थक है, सभवतः इस्तिये यह नाम विपर्यय किया जन्म-तिथि है। तिलोयपण्णत्ती में माता का नाम ब्रामिता तथा पदमवरित में बमोदियों दिया गया है। समायायाद्व और ब्रावस्थक निर्युक्ति में पिता का नाम ब्रामित क्या प्राप्त का नाम वामा मिलता है। क्षानेक घ्वेतास्य ब्राच्यों ने इस्हों का अनुकरण किया है।

पार्यनाय के बृहा के सम्बन्ध में तिलोयपण्णती में हमें जो सूचना प्राप्त होती है, उसके अनुसार वे उप्रवश् के थे। उत्तरपुराणकार उन्हें काश्यप गोत्री बताते है। ब्रावश्यक निर्यु क्ति में भी उन्हें काश्यप गोत्र का बताया है। पुष्पदन्त पार्श्व की उप्रवशी बताते है। देवभद्रसूरि, हेमचन्द्र तथा कई श्वेताम्बर ब्राचायों ने उन्हें इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न माना है। किन्तु समवायाक्क, कल्पसूत्र, वादिराज ब्रीर पद्मकीति ने उनके वश का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया।

यदि गहराई से विचार किया जाय तो कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता। जैन शास्त्रों के अनुसार भगवान कृत्यभदेव ने जिन चार वशों की स्थापना की थी<u>ं, उनमें एक उपवश्</u>यों या)। काशी के महाराज अकपन को यह वश दिया नया या। भुलत. तो एक इक्ष्म कुचस ही या। ऋषभदेव स्वय इक्ष्वाकुवश के थे। लगता है, ये चारो वश इक्ष्वाकु बक्षा के ही भेद थे। अतः उपवश्य भी इक्ष्वाकुवश का ही भेद था।

बहुदारण्यक उपनिषद् मे गार्गी और बाज्ञवत्क्य का एक संबाद मिलता है। उसमे गार्गी ने काशो और ब्रिदेह-बासी को उपपुत्र कहा है—'कारयो वा वेंदेहों वा उपपुत्र ।' इसमें काशी के निवासी को उपपुत्र बताया है। उपपुत्र का सर्थ सम्भद्दाः उपप्रवत्ती होगा। इसी प्रकार वीद्धजातकों में ब्रह्मादक्त के सिवाय वाराणसी के छह राजा ओर वत्वायो है— उप्पासन, बनंज्य, महासीलव, स्वम, विस्सतेन और उदयभहा इनने दो नाम उल्लेखनीय है—उप्पोनन और विस्सतेन । संभवतः उपगतेन (उपसेन) से उपवश की स्थापना हुई ) उसी वश में विस्सतेन (विश्वसेन) उत्पन्न हुए। विष्णुपुराण

१, कई जैनावायों ने आनत के स्थान पर प्रास्त्त, यैजयत, दशन करन या चौदहवा करन लिखा है। २, आचायों में नरक के नाम के सस्बन्ध में साधारण सा मतभेद है। विभिन्न आवायों ने पृषक्-पृथक् नाम दिये हैं, जैसे नसप्रम, पंकप्रमा, धनप्रमा। कुछ ने नरक का नाम न देकर केवल नरक या रोद नरक लिख दिया है।

स्रोर वायुपुराण में ब्रह्मदत्त के उत्तराधिकारियों में योगलेन, विश्वकलेन स्रोर भल्लार के नाम दिये गये है। पुराणो के विश्वलेन, बौद्धजातको के विस्ससेन स्रोर उत्तर पुराण के विश्वलेन एक ही थे, ऐसा प्रतीत होता है। यदि यह सत्य है तो उत्तर पुराण में पार्थ्वनाथ के पिता का नाम विश्वलेन स्रोर उन्हें उग्रवश का बताया है, वह वास्तविकता के स्रोधक निकट है।

पार्थनाथ की जन्म नगरी बाराणसी के सम्बन्ध में सभी जैन प्रत्यकार एकमत है। किन्तु उनको जन्म-तिषि के सम्बन्ध में साधारण सा मतभेद है। तिलोयपणत्तों में उनको जन्म-तिथि पाष कृष्णा एकादशों बताई है, किन्तु कल्पसूत्र में पीष कृष्णा दशमी बताई है। दिगम्बर प्रत्यकारों ने तिलायपणत्तों का प्रतुकरण किया है ब्रोर स्वेताम्बर प्रत्यकारों ने कल्पसूत्र का। किन्तु दोनों ही परम्परायं उनके जन्म-नक्षत्र विशासा के बारे में एकमत है।

नौ माह पूर्ण होने पर पौष कृष्णा एकादशी के दिन अनिल योग में महारानी ब्राह्मों ने पुत्र प्रसव किया। पुत्र असाधारण या भीर तीनों लोकों का स्वामो था। उस पुत्र के पुष्प प्रनाग स इन्द्रा के ब्रासन कम्पायमान होने लगे।

उन्होंने अवधिज्ञान से तीर्थंकर भगवान के जन्म का समाचार जान लिया। तब इन्द्रो भगवान का श्रीर देवों ने प्राकर सुमेर पर्वेत पर उस अतिशय ग्रुप्य के अधिकारी बालक को लेजाकर उसका जन्म कल्याणक महाभिषेक किया। इन्द्र ने बालक का नाम पार्वेनाथ रक्त्या। दिनान्त्रर परस्परा में तीर्थंकरी का नामकरण इन्द्र ने किया है। किन्तू द्वेतास्वर परस्परा में 'पार्व्व यह नाम इन्द्र ने न रखकुर

माता-पिता ने रक्खा, यह माना जाता है। भावश्यक निर्मेक्ति १०६ श्रादि श्वेतास्वर सूर्यों में यह नाम भटनामूलक बताया जाता है। घटना इस प्रकार है कि जब पार्चनाथ गर्भ में थे, तब बामादेवों ने पार्श्व (बगल) भे एक काला सर्प देखा, श्रत बालक का नाम पार्श्व रक्खा गया।

पारवैनाय का जन्म नेमिनाथ के बाद <u>६३७५० वर्ष ब्यतीत हो जाने पर</u> हुआ। था। उनको आयुसो वर्ष की थी। उनके शरोर का वर्णधान के छोटे पीधे के समान हरेरन का था। उनका शरीर नो हाथ ऊँचाथा। वे उग्रवैश में उत्पन्न हमें थे।

पारवैनाथ ढितीया के चन्द्रमा के समान बढते हुए जब सोलह वर्ष के हुए, तब वे अपनी रोना के साथ वन बिहार के लिये नगर के बाहर गये। बन मे उन्होंने देखा कि एक बृढ़ तपस्वी पचारिन तप कर रहा है। यह तपस्वी

महीपाल नगर का राजा महीपाल था जो पत्नी-वियोग के कारण साधु वन गया था। स्मरण पादवंनाय और रहे, यह कमठ का हो जीव था और भव-अमण करना हुआ महीपाल राजा हुआ था और महीपाल तपस्वी अब घर द्वार छोड़कर नपस्वी बन गया था। पादवंनाय जन्मजान अविभिज्ञाना थे। वे उस

तपस्वी के पास ही जाकर खड़े हो गये, उन्होंने तपस्वी को तमस्कार करना भी उचित नहां समक्ता। यह वात तपस्वी को अत्यन्त अप्रजान वाह सोचन लगा- में तपाबुद्ध हूं, वयाबुद्ध हूं, इसका नाना हूं किन्तु इस अहकारी कुमार ने भूफे तमस्कार तक नहीं किया यह सोचन लगा- में तब बुद्ध हुआ और युभती हुई आग में सकड़ी डालने को लकड़ों काटने के लिये कुन्हाड़ी उठाई। नभी अवधिज्ञान कुमार पाइवेनाथ नय हुन हुन हुए उसे रोका कि इस लकड़ी को मत काटो, इसमें संपे हैं। किन्तु वह साधु नहीं माना और लकड़ा काट डाली। लकड़ी के साथ उसके भीतर रहने वाले सर्प-सिपणी के दो हुन हुन हों। गंध। पाइवेकुमार यह देखकर बोले — कुफे अपने इस कुतप का बड़ा अहंकार देहि किन्तु तु नहीं जाता कि इस कुतप से इस लोक और परलोक में कितना दुःख होता है। मैं तरी अवका या अपने पर तहीं कर रहा, किन्तु तमही जाता कि इस कुतप से इस लोक और परलोक में कितना दुःख का कारण है। यह कह कर मरते हुए सर्प-सिपणी के पास बैठानर पाइवेकुमार ने अवस्त करणाई होकर उन्हें णमोकार मत्र मुनाया और उन्हें उपदेश दिया, जिससे वे दोनो अत्यन्त ज्ञापित और समतापूर्वक पीड़ा को सहते हुए प्राण त्यान कर महान् वैभव के घारी नायकुमार जाति के देवों के इन्ह-इन्हाणी धरणेन्द्र और पद्मावती हुए। उचर तपस्वी महीपाल अपने विपरकार से स्वर्ध होकर अत्यन्त के स्वर्ण हुमा मरा और समतापूर्वक पीड़ा को सहते हुए प्राण त्यान कर महान् विभव हो सी तायकुमार जाति के देवों के इन्ह-इन्हाणी धरणेन्द्र और पद्मावन व्योत्तिक देव हुमा।

पाइबेंकुसारे का विवाह ? — भगवान पाइवेनाथ का विवाह हुया या नहो , इस सँम्बन्ध मे दिगम्बर और इवेताम्बर परस्परा में मतभेद है। दिगम्बर परम्परा के सभी श्राचार्य इस विषय में एकमत है और उनकी मान्यता भगवान पारवेनाय ३५१

हैं कि पादवंनाथ का विवाह नहीं हुआ और वे कुमार श्रवस्था में ही प्रत्नजित हुए। ब्वेताम्बर परम्परा में इस विषय में दो मत हैं। इन दो मतों के झाबार पर ब्वेनाम्बर श्राचार्य दो वर्ग में विभाजित हो गये हैं। एक वर्ग, जो प्राचीन परम्परा का मत इसके विकट है थीर पार्चनाथ को विवाहित स्वीकार करता है।

यहाँ दोनों परम्पराग्नों की मान्यतान्नो का उल्लेख करना अत्यन्त रुचिकर होगा । दिगम्बर परम्परा—आचार्य यतिवृषभ ने तिलोयपण्णत्ती में बताया है कि— णेमीमल्ली वीरो कमारकालम्मि वासपुरुजो य ।

णमामल्ला वारा कुमारकालाम्म वासुपुज्जा य । पासो वि य गहिबतवा सेसजिणा रज्जचरमम्मि ॥ ४।६७० ।

ष्ठर्यात् भगवान नेमिनाय, मस्लिनाय, महावीर, वासुपुच्य और पादर्वनाथ इन पाच तीर्थकरो ने कुमारकाल मे और शेप तीर्थकरो ने राज्य के अन्त से तप को ग्रहण किया ।

यतिवृषभ की इस परम्परा में पद्मचरित, उत्तरपुराण, महापुराण, सिरिपासनाह चरिउ और पासचरिय जैसे सभी दिगम्बराम्नाय के शास्त्र सम्मिलित है । सभी ने पात्र्वनाय का कुमार प्रव्रजित स्वीकार किया है ।

इस परम्परा के पर्मक्तीति ने पासनाहचरिउ मे पार्श्वनाथ के विवाह का प्रसग तो उठाया है, किन्तु विवाह हुआ नही। प्रमुक्तीति ने यवनराज के नाथ पार्श्वनाथ के युद्ध का वर्णन किया है। कुशस्थल का राजा रिविज्ञीति या भानुकीति या जो पार्श्वनाथका मामा था। जब उसके पिना शक्यमी रिविज्ञीति के ऊपर राज्य-भार सापकर जिन-दीक्षा पकर चले गये तो राज्य को निर्मेश जानकर पवनराज ने एक हुत भेजकर रविज्ञीति से कहलाया कि तुम अपनी कन्या प्रभावनी का विवाह मेरे साथ कर दो और मेरी आधीनता स्वीकार करो, अन्यया तुम्हे अपने प्राणों से हाथ योना पड़ेगा। रिविज्ञीति ने सहायता के लिये वाराणमी नरेश हयनेन के पास अपना दुत भेजा। पिता को आजा कि कर पार्थकुमार नेता महित कुशस्थल पहुंचे। वहाँ यवनराज के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ इसमे पार्श्वनाथ की विजय हुई। परचात् रविक्रांति ने अपनो कन्या प्रभावती का विवाह पार्श्वनुसार के साथ कर ने का विवार किया। पार्थकुमार के साथ कर स्वाह किया। पार्थकुमार के साथ कर स्वाह क्या अपनी कर साथ के साथ कर साथ के साथ कर साथ के साथ कर

पद्मकीति ने मभवत यह प्रसग विमलसूरि के पउमचरिउ से उघार लिया है। पउम चरिउ में जनक की राजधानी यवनराज द्वारा घिर जाने पर जनक ने दशस्थ को सहायता के लिये सदेश भेजा। दशस्य ने राम को युद्ध के लिए भेजा। राम ने जाकर यवनों पर स्वेत यद्यारे उसमें दिवय प्राप्त को जनक ने राम के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दिया। सभवत इसी प्रसग से प्ररणा प्राप्त करके पद्मकीति ने रविकीति और पाइवंकुमार की घटना का उद्धाटन किया और प्रभावती के विवाह का प्रसग निरूपित किया।

इस घटना का उल्लेख देवभद्रसूरि ने भी किया है। देवभद्रसूरि ध्रीर पद्मकीति के विवरण में धन्तर भी है और वह अन्तर यह है कि देवभद्रसूरि के अनुसार कुशस्थल के राजा का नाम प्रमेनिजन है, जबिक पप्पकीति के अनुसार कुशस्थल के राजा का नाम रिवकीति है। देवभद्रसूरि ने पाइव को युद्ध से बचा लिया और पाइव और प्रभावती का विवाह करा दिया। पश्चाद्वनी श्वेतास्थर लेखकों ने देवभद्रसूरि का ही अनुकरण किया है। किन्तु पप्पकीति के ख्रतिरिवत अन्य किसी दिगम्बर आचार्य ने न तो इस घटना का उल्लेख ही किया है और न पाइवेनाथ के विवाह का समर्थन ही किया है।

इवेताम्बर परम्परा—क्वेताम्बर सम्मत 'समवायाग सूत्र' न०१६ मे धागारवास का उल्लेख करते हुए १६ तीर्थकरो का घर मे रहकर ब्रीर भोग भोगकर दीक्षित होना बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि शेष पाच तोर्थकर कुमार अवस्था में ही दीक्षित हुए थे। इसी धाशय का समर्थन इस सूत्र के टीकाकार अभयदेव सूरि ने अपनी वृत्ति में किया है। उन्होंने लिखा है—शेषास्तु पच कुमार भाव एवेत्याह′ यह लिखकर 'वीर अरिटुणेमी' नामक गाथा उवक्षत की है।

'स्यानांग सूत्र' के ४७६ वें सूत्र में पांच तीर्यंकरों को कुमार प्रत्नजित लिखा है। 'सारकारक विक्रीकर प्राप्त के २००२ २००४ में पान वीर्यंकरों को कुमार प्रवन्तित विक्रा है। वे र

'भावस्यक निर्युक्ति' गाया ने० २४३-२४४ में पाच तीर्थकरो को कुमार प्रवृज्ञित लिखा है। वे गायायें इस प्रकार है—

> 'बीरं प्ररिट्टनीम पासं महिलं च बामुपुरुजं च। एए पुनुष जिणे प्रवसेता प्राप्ति रायाणी।।२४३॥ रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवेसेसु व्हलिप्रकुलेसु। न य इल्पिग्राभिसेक्षा कुमारवासीम पर्व्वद्वया।।२४४॥

इन गाथाओं में बतलाया गया है कि महावीर, धरिस्टनीम, पार्श्वनाथ, मिल्लनाथ ध्रीर वासुपूज्य ये पाच तीर्थंकर राजवशों, विशुद्धवशो ध्रीर क्षत्रियकुलो मे उत्पन्न हुए थे। वे न विवाहित हुए, न उनका राज्याभिषेक हुआ बल्कि वे कुमार भवस्था में प्रवृजित हुए।

इसी प्रकार गाया न०२४० में भी इसी ब्राशय की पुष्टिकी है। वह इस प्रकार है—

'बीरो ग्ररिट्ठणेमी पासो मल्लीबासुपुज्जो य। पढमवर पब्बड्या सेसा पुण पच्छिम वर्षसा।।२४८॥

इसमें बताया है कि ये पाच तीर्थंकर प्रथम वय में प्रवृज्ञित हुए ग्रीर शेष पश्चिम वय में।

इसके टीकाकार मलयगिरि ने इसकी टीका करने हुए बताया है कि-प्रथमवयसि कुमारस्वलक्षणे प्रविज्ञाता, शेवाः पुन ऋषभस्वामि प्रभृतयो 'मध्यमें वयसि' यीवनस्वलक्षणे वर्तमानाः प्रविज्ञाः।'

पत्रवारकालीन टीकाकारो ने 'कुमार प्रवजित' का बर्ष 'जिन्होने राजपट प्राप्त नहीं किया' यह किया है। समनायांग सुत्र में कुमार शब्द का बर्ष प्रविवाहित बहाचारी किया है। आदरयक निर्वृत्तिकार को भी कुमार शब्द का यही बर्ष क्राभिप्रेत था, जिसे उन्होंने 'गामायारा विसया निर्योदना के कुमार वज्बेहि' इस गाथा द्वारा पुष्ट किया है। इसमें बताया है—कुमार प्रवजितो को छोडकर अन्य तीर्थकरों ने भोग भोगे।

्देतास्वर मृति कल्याण विजय जीने 'श्रमण भगवान महावीर' नामक पुस्तक के पृष्ठ १२ पर इस

सम्बन्ध में निर्युक्तिकार के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखा है-

'यद्याँप पिछले टीकाकार 'कुमार प्रविजत' का धर्य 'राजपद नही पाए हुए' ऐसा करते है। परन्तु ध्रावश्यक नियुं कित का भाव ऐसा नही मालूम होता। निर्मु कितकार 'ग्रामाचार' शब्द की ब्याख्या मे स्पर्ट लिखते है कि 'कुमार प्रविज्ञतो को छोड धन्य तीर्थकरों ने भोग भोगे।' (गामायारा विस्ता ते भुता कुमाररिह्ए हि) इस ब्याख्या से यह घ्वनित होता है कि ध्रावश्यक निर्मु कितकार को 'कुमार प्रविज्ञत' का धर्य 'कुमारावस्था में दीक्षा लेने वाला' ऐसा स्विभेत है।'

इसी प्रकार प्रसिद्ध व्वेताम्बर विद्वान् डॉ॰ दलसुख मालविणया 'स्थानाग - समवायाग' (पु०३८) पर विचार करते हुए कुमार शब्द का अर्थ वाल ब्रह्मचारी करते है और दिगम्बरो की ब्रविवाहित मान्यता को साधार मानते हैं। वे लिखते हैं—

'समवायाग मा ध्रोगणीसनो ध्रागारवास (नहि के नृपतित्व) कहे नार सूत्र मूकीग्रो, तो प्रेम ज कहेवुं पड़े क्के के त्यां कुमारनो धर्ष बाल ब्रह्मचारीज लेबो जोईए, धने वाकीनानो विवाहित, घा प्रमाणे दिगम्बरोनी मान्यताने पण आर्गामिक ग्राधार छे जो एम मानव् पड़े छे।'

इन सब प्रमाणो के ग्राघार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन दवेताम्बर साहित्य में पाच तीर्यंकरों को

धाविवाहित ही स्वीकार किया गया है।

स्वे० ब्रागमसाहित्य में सर्वेप्रयम 'कल्पसूत्र' में इन तीर्थकरों के विवाह की कल्पना की गई है भीर उसी का भनुसरण देवश्रद्व सूर्रि, हेमचन्द्र भादि परचारकालीन प्वेतान्यर भावायों ने किया और कई टीकाकारों ने तस्या-या, स्वानांग और धावस्यक निर्युक्ति की मूल भावना के विरुद्ध स्वस्ते के तोडकर अपनी निजी भाग्यताप्रस् भवें किया। उदाहरण के तीर पर भावस्थक निर्युक्ति की गाया २४४ के 'ण इत्यियाभिसेया' यद का सर्वे 'पश्चिकेक सर्व किया। उदाहरण के तीर पर भावस्थक निर्युक्ति की गाया २४४ के 'ण इत्यियाभिसेया' यद का सर्वे 'पश्चिकेक की इच्छा नहीं की' किया है। कुछ तो इससे भी दो कदम ब्रागे वढ गये और उन्होने 'इत्यियाभिसेया' के स्थान पर 'इच्छियाभिसेया' यह संशोधित पद लिखकर ब्रपनी मान्यता को पृष्टि की ।

पादर्बनाय का बंराग्य और बीक्षा—पादर्बनाय जब तीस वर्ष के हुए, तब एक दिन ध्रयोध्या के राजा जय-सेन ने भगली देश में उत्पन्न हुए घोड़े आदि की भेट के साथ अपना दूत पादर्बनाय के पास भेजा। पादर्बनाय ने भेट स्वीकार करके राजदूत का यथीजित सम्मान किया और उससे अध्यध्या की विभूति के बारे में पूछा। राजदूत ने मगवान ऋष्ट्रपत्रदेव और उनकी ध्रयोध्या के वैभव का वर्णन करते हुए वर्तमान अयोध्या की शीसमूदिक का वर्णन किया। भगवान ऋष्यभेदेव की चर्चा सुकार पादर्बनाथ गहरे जिन्तन मे ड्य गये—मुफे तीर्यंकर प्रकृति का बन्ध तो म्यवस्य हुषा, किन्तु उससे क्या लाभ हुष्टा। मैंने भव तक आत्मकत्याण नही किया। धन्य है भगवान ऋष्यभेदेव, जिन्होंने भोक्ष आप्त कर लिया। मैंने भव तक जीवन व्ययं लोया, किन्तु भव मुफे जीवन के एक-एक क्षण को भ्रास्म कत्याण के लिये समर्थित करना है।

यह विचार ध्राते ही उनके मन में देह और भोगों के प्रति निर्वेद उत्पन्न हो गया। उन्होंने घरवार छोड़-कर संयम घारण करने का निश्चय कर लिया। तभी लोकान्तिक देव प्राये थोर उन्होंने प्रभु के विचार की सराहता की धौर प्रार्थना को—भगवन्। ध्रव तीर्थ-प्रवर्तन की वेला था गुरूषों है। अज्ञान तप और हिसा मे आस्था रखने वाले मानव को खापके मार्ग-दर्शन की खाज आवश्यकता है। प्रभों मत्नत्व प्राणियों पर दया करे। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान को नमस्कार किया और वे ध्रपत स्थान को लीट गये।

तभी इन्द्र भौर देवों ने घ्राकर भगवान का कल्याण ग्रिभिषेक किया और भगवान को वस्त्राभरणों में घलकृत किया। भगवान ने माता-पिता और परिजनों से दीक्षा लेने की ग्रनुमित लो ग्रीर देव निर्मित विमला नामक पालकी में विराजमान होकर अदव वन में पहुँचे। वहाँ तेला का नियम लेकर एक शिलातल पर उत्तराभिमुख होकर पर्यक्क्षातन से विराजमान हो गये और 'ॐ नम मिद्धेभ्य' कहकर केशल्यन किया और तीन सौ राजाओं के साथ दीक्षा लेली। उस दिन पीष कृष्णा एकादिशी का प्रात. काल का समय या। इन्द्र ने भगवान के पित्र केशों को रत्न मजूषा में रक्का और क्षीरामागर में उनका क्षेपण कर दिया। दीक्षा लेते ही भगवान ने सामायिक चारित्र धारण किया और विश्वद्धता के कारण चतुर्थ मन पर्ययक्षान उत्पन्त हो गया।

भगवान पारणा के दिन झाहार के लिये गुल्मसेट नगर में गये। वहाँ स्थाम वर्ण वाले धन्य राजा ने नवघा भिनतपूर्वक भगवान को पड़गाह कर परमान्न झाहार दिया। देवो ने पचारचर्य किये—शीतल सुगन्धित पवन बहने लगी, सुरभित जल की वृष्टि हुई, देव-दुन्दुभि हुई, देवों ने पूजर-वर्षा की और जय-घोष किया-धन्य यह दान, धन्य यह दाता और धन्य यह सुपात्र। भगवान झाहार लेकर विहार कर गये।

पार्श्वनाथ के बेराग्य का कारण क्या था, इस सम्बन्ध में तीन मत मिलते हैं। एक तो उत्तर पुराण का मत जो ऊपर दिया गया है। इस परम्परा में पुष्पदन्त है। दूसरा मत है पदावीति का, जिन्होंने कमठ तापस के साथ घटित घटना तथा सपों की मृत्यु को पार्श्वनाथ के वैराग्य का कारण बनाया है। हेमचन्द्र ने इसी परम्परा का अनुकरण किया है। तीसरा मत है वा दिराज का जिन्होंने पार्श्वनाथ को ह्वा मात्र प्रवास माना है। देवभद्र सूरि, भावदेव सूरि और हेमविजय गणि ने वसन्त ऋतु में उद्यान मे नेमिनाथ के भित्तिचित्रों को देखकर पार्श्वनाथ को वैराग्य हुआ माना है। किन्तु उत्तर पुराणकार की मान्यता है कि जब पार्श्वनाथ कमठ तापस सि मिले थे, उस समय पार्श्वनाथ की आयु केवल सोलह वर्ष की थी और उन्होंने तीस वर्ष की आयु में दोक्षा ली। ऐसी दक्षा में कमठ की घटना उनके वैराग्य का कारण नहीं वन सकती थी।

भगवान को दीक्षा लिए हुए चार माह ब्यतीत हो गये। तब उन्होने जिस वन में दीक्षा ली थी, उसी वन में जाकर देवदारु बुक्ष के नीचे विराजमान हुए। वे सात दिन का योग लेकर घ्यानमग्न हो गए। तभी सम्बर्देव धपने

विमान द्वारा धाकाशमागं से जारहा था। धकस्मात् उसका विमान रुक गया। देव ने प्रपने सम्बर द्वारा विभागविध ज्ञान से देखा तो उसे अपने पूर्वभव का वैर स्मरण हो धाया। वह कोष में फुकार-पादवंनाथ के ऊपर ने लगा। उसने भीषण गर्जन तर्जन करके प्रलयंकर वर्षी करना प्रारंभ कर दिया। फिर उसने धोर उपसंग प्रवस्ते प्रवण्ड गर्जन करता हुसा पवन प्रवाहित किया। पवन इतना प्रवस वेग से बहने लगा, जिसमें वृक्ष,

नगर, पर्वत तक उड़ गए। जब इतने पर भी पाइवेनाय घ्यान से विचलित नहीं हुए, तव वह अधिक कोखित होकर नाना प्रकार के समंकर शस्त्रास्त्र चलाने लगा। वे शस्त्र तप के प्रभाव से तीर्थंकर के शरीर पर पुष्प्र बनकर गिरते थे। जब घातक शास्त्र शर्मा निष्क्रल हो गये, तब सम्बर ने साथा से अप्सराओं का सहसू उत्पन्न किया। कोई गीत हारा रस संचार करने लगी, कोई नृत्य हारा वातावरण मे मादकता उत्पन्न करने लगी। श्रन्य अप्तराय नाना प्रकार के हाव भाव और चेटाये करने लगी। किन्तु आरम घ्यानी वीतराग पार्थ जिनेन्द्र शर्मावृद्धार में सम्ब थे, उन्हें वाह्य का पता ही नही था। किन्तु देव भी हार मानने वाला नही था। उसने भयानक रौद्र मुखी हिसक पश्चिम हारा उदसर्ग किया, कभी अप्रके भूत-भेतों की सेता हारा उत्पात किया; कभी उसने भीषण उपल वर्षा की। उसने पार्थन पर अस्तित्व, अकल्प्य उपव्रव किये, सारी शक्ति लगादी उन्हें पीड़ा देकर घ्यान से विचलित करने की किन्तु वह धीर वीर महायोगी सविचल रहा। वह तो वाह्य से एकदम निलिय्त, शरीर से निर्मोह होकर सात्म रस में विहार कर रहा था।

सम्बर के द्वारा किये गये भयानक उपसर्गों की निष्फलता का सजीव चित्रण करते हुए आचार्यप्रवर सिद्धसेन दिवाकर ने 'कल्याण मदिर' स्तोत्र में लिखा है—

#### 'प्राग्भारसम्भूतनभांसि रजांसि रोषादुरथापितानि कमठेन शठेन यानि । छायापि तस्तिव न नाम हता हताशो प्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दरास्मा ॥३१॥

स्रयति, हेनाथ ' उस दुष्ट कमठ ने कोघावेश में जो घूल भापके ऊपर फेकी, वह स्रापकी छाया पर भी स्राघात नहीं पहुँचासकी।

इस प्रकार उस दृष्ट सम्बर देव ने सात दिन तक पाञ्चंनाथ के ऊपर घोर उपसर्ग किये। यहाँ तक कि उसने छोटे मोटे पर्वत तक लाकर उनके समीप गिराए। मर्बाधकान से यह उपसर्ग जानकर नागेन्द्र घरणेन्द्र अपनी इन्ह्राणी के साथ बहाँ माया। वह फणा रूपी मण्डप से सुक्षोभित या। घरणेन्द्र ने भगवान को बारो घोर से घेरकर मपने फणो के ऊपर उठा लिया। पद्मावती देवी भगवान के ऊपर वष्त्रमध्य छत्र तानकर सडी हो गई

श्राचार्य पद्मकीति ने 'पासनाह चरिउ' मे इस घटना का सजीव वर्णन करते हुए कुछ ऐसा विवरण उपस्थित किया है जो संभवत किसी जैन ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता । यद्यपि वह विवरण परम्परा के श्रनुकुल नहीं

है, किन्तु वह है ब्रत्यन्त रोचक । अतः पाठको की जानकारी के लिये यहाँ दिया जारहा है—

ंघोर भीर भीषण उपसर्ग करने वाले तथा विषुल शीतल जेल की वृष्टि करेने वाले अमुर की लगातार सात राश्रियां अपतील हुई, तब भी उसका मन देष रहित नहीं हुआ। घनों द्वारा वरसाया गया जल ज्या-ज्यां शिरता सात राश्रियां वह जिनेन्द्र के कन्ये तक पहुँचता था। जब जल जिनेन्द्र के कन्ये की पार कर गया तब घरणेन्द्र आसात कारण की जानकारी की जिसके असाद के सुभी समस्त कारण की जानकारी की जिसके असाद से मुक्ते नीराता और देवत्व की प्राप्ति हुई, उसके ऊपर महान् उपसर्ग उपस्थित है। वह उसी क्षण नाग-कन्याओं से चिरा हुआ चल पड़ा। मणि किरणों से बोभित तथा मन में मान चारण किये दुए वह नाग पाताल से निकला तथा मणल ध्वने करता हुआ पीर नागकन्याओं से चिरा हुआ तत्काल वहां धाया। उसने जल में विकसित कमल निर्मित किया। उस कमल पर नागराज अपनी पत्तियों के साथ सास्क हो गया।

नागराज ने जिनवर की प्रदक्षिणा दी, दोनो पाद-पक्तज में प्रणाम किया तथा बन्दना की। फिर उसने जिनेन्द्र को जल से उठाया। उसने जिनवर के दोनों चरणों को प्रसन्तता से अपनी गोदी में रखा तथा तीर्थंकर के मस्तक के अगर अपना लहलहाता हुआ विद्याल फण-मण्डप फीलाया। वह सात फणों से समन्त्रित था। उस नाग ने फणों के द्वारा पटल को छिद्र रहित बनाया भीर आकाश से गिरते हुए जल का अवरोच किया। आकाश से जैसे जैसे जल विरता था, देने वैसे वह कमल बढ़ता जाता था। असुर ने नागराज भीर उसकी पिलयों को देखा, वह अत्यन्त कृद्ध होकर नागराज से बोला—'मेरे साथ कलह करना तुम्हारे लिये उपयुक्त नहीं है। मैं तुम्हारे और अपने इस शत्रु के सिर पर अभी बच्च पटकता हूँ।' यह कहकर उसने भीषण बच्च फेका। नागराज ने उसके टुकडे-टुकडे कर दिये। तब उसने परसु, भाला और शर समूह छोड़ा। वे भी नागराज़ के पास तक नहीं पहुँचे। तब वह पर्यंत्र विखरों से भगवान पाहर्वनाथ ३५५

फण मण्डप को कुचलने का प्रयत्न करने लगा, किन्तु इससे नागराज तिनक भी विचलित नही हुन्ना। ससुर के पास जो भी भीषण शस्त्र थे, उन सबको उसने फेका।

तभी पद्मावती देवी घवल छत्र घारण किये हुए प्राकाश में प्रगट हुई। महासुर कमठ जिस विशाल और भयंकर शस्त्र को छोडता, वह जल रूप परिवर्तित होजाता या नभ में चक्कर लगाता या उसके सी-सी-टुकड़े हो जाते। तभी शुक्ल ध्यान में लीन रहनेवाले पार्वनाथ को केवलज्ञान की प्राप्ति होगई। इसी समय कमठासुर के मन में भय के साथ-साथ महान् चित्ता उत्पन्त हुई। तभी सुरेक्वरों के प्राप्त कम्पायमान हुए। भवनवासियों के भवनों में शख स्वयं कज उठे। उपोतिक देवों के भवनों में तिह लगानी होने लगी। कत्यवासी देवों के गृहों में घण्टे वजने लगे। बच्चन्तर देवों के प्रावासों में पट-पटह स्वयं वजने लगे। वे सब विमानों में प्राष्ट्र होकर मन और पवन की गति से चले सीर वहां आये, वहां जिनेन्द्र विराजमान थे।

इसी समय इन्द्र ने रौद्र जल देखा मानो वन मे भीषण समुद्र हो। उसे देखकर सुरेन्द्र मन में विस्मित हुआ। उसे ज्ञात हो गया कि कमठासुर ने उसमं किया है। उसने कोधयुक्त होकर महायुष बज्ज को आकाश में घुमाकर तथा पृथ्वी पर पटक कर छोडा। उस असुर देव का साहत छूट गया, वह तीनो को मे भागना किया। वह नम में भागने लगा, समुद्र में घुत गया। किन्तु वह जहां भी गया, वही पर बज्ज जा पहुँचा। तब बह कही त्राण न पाकर जिनेन्द्र की शरण में आया और उन्हें प्रणाम किया। उसी क्षण वह महासुर भयमुक्त होगया, बज्ज भी कृतार्थ हो नभ में चला गया। सुरेन्द्र भगवान के सभीप आया। उसने भगवान की तीन प्रदक्षिणाए दी और जिनेन्द्र के चरणों में वन्दना की। उसने समवसरण की रचना की। इसी समय कमठासुर ने जिनवर के चरणों में सिर रखते हुए प्रणाम किया। उसने वार-बार भगवान की रचति की और सम्यवन्त ग्रहण करके दस भवी के वेर का त्याग किया।

भगवान के शुक्ल ध्यान के प्रभाव से उनका मोहनीय कर्म क्षीण होगया, इसलिये कमठ क्षत्रु का सब उपसर्ग दूर होगया। पाय्वेप्रभु ने द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा श्रविषट तीन घातिया कर्मी का भी जीत लिया, जिससे उन्हें चैत्र कृष्णा चतुर्देशी के दिन प्रातःकाल के समय विशाखा नक्षत्र में लोक-अलोक को

केवलज्ञान कल्याणक प्रकाशित करने वाला केवलज्ञान प्राप्त हो गया । इन्द्रों ने श्राकर केवलज्ञान की पूजा की । सम्बर नामक ज्योतिष्क देव भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया श्रीर उसने सम्यग्दर्शन सम्बन्धी

विद्युद्धता प्राप्त करली। यह देख उस वन में रहने वाले सातकों तपस्वियों ने समम घारण कर लिया वे सम्यादृष्टि होनये और भगवान पार्वनाथ के चरणों में नमस्कार किया। ये सातसी तपस्वी महीपाल ताग्नस के शिष्य थे। उन्होंने भगवान पार्वनाथ के चरणों में जिन दीक्षा लेली। ब्राचार्य समन्तभद्र ने भी 'स्वयभूस्तोत्र'' की पार्वनाथ स्तृति में सातसी तापसी द्वारा दिगम्बर दीक्षा लेने का उल्लेख किया है।

इसी समय गजपुर नरेश स्वयभू को ज्ञात हुआ कि तीर्थंकर पार्वनाथ को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। वह अपने परिजनों के साथ वैभवपूर्वक वहाँ आया। जिनेन्द्र की परम ऋदि को देखकर उसका मन प्रबच्धा पर गया। जिनवर को प्रणाम कर उसने उसी क्षण दीक्षा तेजी। त्रिलोक्षीनाथ ने धर्म-चक-प्रवर्तन किया। वहाँ उनका प्रथम उपदेश हुआ। मुनि स्वयम्भू भगवान के प्रथम गणघर वने। स्वयम्भू के साथ उनकी कुमारी कन्या प्रभावती नैं अगिसका दीक्षा लेकी। वह भगवान के प्रायक्ष स्व की मुख्य गणिनी हुई।

कल्लुरगहर प्राम (जिला शिमोगा, मैस्र) में सिद्धेश्वर मन्दिर के पास एक शिलालेख सन् ११२२ का उपलब्ध हुमा है। उसमें बताया है कि जब भगवान नेमिनाथ का निर्वाण हुमा, उस समय गगवंशी राजा विष्णुगुस्त महिस्क्वम में राज्य कर रहा था। उसने इन्द्रेश्वय पूजा की। उसकी स्त्री पृथ्वीमती थी। उसके दो पुत्र थे — भगवत्त म्रोर श्रीवत्त । अभवत्त किला वेश पर और स्त्री हस्क्ष्म पर राज्य कर रहा था। जब भगवान पाय्वेनाथ को केवलज्ञान हुमा, तब इस राजा के वश्च प्रयवस्थ में भगवान पाश्येनाथ के समक्सरण में भाकर पूजा की। तब इन्द्र ने प्रसन्न होकर इस राजा के वश्च प्रयवस्थ ने भगवान पाश्येनाथ के समक्सरण में भाकर पूजा की। तब इन्द्र ने प्रसन्न होकर इस राजा को पाच साध्यक्ष विषे भीर श्रीहच्छ्वप्रयुक्त नाम विजयपुर रखा।

यमीश्वर वीक्ष्य विध्वतकल्मवं तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषव.।
 बनौकसः स्वश्रमबन्ध्यबुद्धयः श्रमोपदेशं शरक्षं प्रपेदिरे ॥१३४॥

भावान पाव्यंताय का चर्तावय संख—सगवान पाव्यंताय के समयसरण में स्वयम्भू बावि १० गणवर थे। ३४० मुनि पूर्व के जाता, १०६०० शिक्षक, १४०० अविषजानी, १००० केवतज्ञानी, १००० विकियाव्यद्विधारी, ७५० मन्तर्ययक्षानी जीर ६०० वादी थे। इस प्रकार कुल १६००० सुनि थे। सुलोचना' बादि ३६००० आर्थिकाये थी। इनके अतिरिक्त १००००० आवक और ३००००० आविकाये तथा असंस्थात देव-देवियां और सस्थात वियंव थे।

निर्बाण करमाणक — भगवान पारवंनाय देश के विभिन्न क्षेत्रों में विहार करके ६६ वर्ष ७ माह तक धर्मों-खोत करते रहे। जब उनकी आयु में एक माह केष रह गथा, तब वे छत्तीस प्रनियों के साथ सम्मेदिखास पर जाकर प्रतिमा योग घारण कर विराजमान होगये। धन्त में आवण सुक्ता सप्तमी की तिवाखा नक्षत्र में प्रातःकाल के समय अधारिया कर्मों का क्षत्र करते मुक्त हो गये। तभी इन्हों ने स्नाकर उनके निर्वाण करवाणक का उत्सव किया।

भगवान पार्वनाथ जन्म-जन्मान्तरों की निरन्तर साधना केढारा ही भगवान बने। उन पूर्वजन्मों का विवरण जानना रिचिकर होगा। वे पहले मरभूति मत्री बने, फिर सहस्रार स्वगं मे देव बने। वहाँसे स्नाकर वे विद्याघर हुए। तब बन्धत स्वगं मे देव हुए। स्नाय पूर्ण होने पर वे बच्चनामि चक्रवर्ती हुए।

पार्श्वनाथ और नहीं छह लेण्डो का राज्य-नैभव और भोगों का उपभोग करते हुए बालु पूर्ण होने पर मध्यम सम्बद्ध के भवान्तर श्रीत्रक में महीमन्द्र बने। देव पर्याय के पत्थात् वे मानन्द नामक राजा हुए। इसी प्रयोग में उन्होंने तीयकर प्रशासन करते के मानन स्वाप्त करते के सान स्वाप्त करते के सान स्वाप्त के इन्छ बने।

इन्द्र पद का भोग करते हुए भी वे भोग में लिप्त नहीं हुए, प्रपितु उनका अधिक समय धर्म-अवण, तीर्थकरों के उपदेश-अवण, तीर्थ-जन्दन सादि में ही व्यतीत हाता था। जब उनकी आयु समाप्त हुई, तब वे काली में प्रप्तकेत के पुत्र पार्यवेनाय हुए। इस प्रकार उनकी जो साधना मरुभूति के जन्म में प्रारम्भ हुई थी, वह पार्यवेनाय के रूप में पूर्ण हुई।

इस ग्राध्यारिमक अभ्यूदय के विरुद्ध नैतिक अधःपतन का एक घिनीना व्यक्तिस्व कमठ के रूप में उभरा. जिसने पाइवेनाथ के विभिन्न जन्मों में उनसे अकारण वैर करके उनका श्रहित करने का प्रयत्न किया किन्तु वे अपनी बाध्यात्मिक साधना की बलन्दी पर चढ़ते गये और अन्त मे कमठ का वह अवाछनीय व्यक्तित्व पार्वनाथ की शरण में ग्राकर एकदम निखर उठा। तब उसने क्षुद्रता का बाना उतार फेका। क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्ति भी विवेक जागत करके अपने जीवन की सुवार सकता है, कमठ का इतिहास इसका एक समर्थ उदाहरण है। मध्भूति के जीवन में उसी के सहोदर कमठ ने विष घोलने का प्रयत्न किया। यहाँ तक कि सहोदर के स्नेह मे आकृल मरुभति को अविवेकी और क्रीधान्य कमठ ने पत्थर द्वारा मार दिया। मस्भूति तो मरकर देव बना अपने शान्त परिणाम के कारण, किन्तू दुष्ट कमठ अपने ही कोच मे जलकर गरा और कुक्कुट सर्प बना। वहां आयु पूरी करके पांचवें नरक से उत्पत्न हुआ। वहाँ से निकल कर यह बाजगर बना। वह कीघ के कारण पुनः नरक में गया। ब्रायु समाप्त होने पर वह भील हुआ। किर नरक मे पहुँचा। तब वहाँ से झाकर सिंह बना। फिर नरक में गया। वहाँ से निकलने पर वह महीपाल राजा बना ग्रीर तपस्या करके सम्बर देव हुआ। किन्तु इतने जन्मों के बाद भी संस्कार के रूप में पाले हुए कींध ग्रीर बैर के कारण उसने भगवान पार्श्वनाथ को दु.ख पहुँचाने के अधक और अनेक प्रयत्न किये। पार्श्वनाथ तो अपनी असीम श्रीरता. शान्ति और क्षमा द्वारा वीतरागता क साकार स्वरूप बनकर सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गये। सम्बर भपने देवी बल की निस्सारता का अनुभव करके पाव्वंनाय के चरणों में आ गिरा और रो रोकर, प्रायिक्चित द्वारा अपने जन्म जन्मान्तरों से सचित कोष और वैर के मैल को आसुओं के रूप में बहाता रहा। हिंसा श्राहिसा के सामने हार मान गई. उसने सदा ही हार मानी है और यह अहिसा का ही प्रभाव है कि क्षुद्र सम्बर का हृदय-परिवर्तन हुआ।

भगवान पार्वनाथ के यक्ष का नाम घरणेन्द्र और यक्षिणी का नाम पद्भावती है। तीर्थकरों के शासन देवों और शासन देवियों में ये दोनो ही सर्वाधिक प्रसिद्ध है, विशेषतः पद्मावती की क्यांति सबसे मधिक है। यही

१. पांसनाहचरित के अनुसार मुख्य आर्थिका का नाम प्रभावती था।

यक्ष-यक्षिणी

कारण है कि शासन देवो और दिवयों की उपलब्ध मूर्तियों में पद्मावती देवी की मूर्तियों की सरया सर्वाधिक है। यह भी विशेष उल्लेखनीय है। के पदमावती की मूर्तियों में सबसे अधिक वैविध्य मिलता है। सभवत. इसका कारण यही रहा है कि पद्मावती की बहुमान्यता के कारण कलाकारों ने कल्पना से काम लिया है। शास्त्रानुसार दिगम्बर परम्परा में धरणेन्द्र और पदमावती का रूप

इस प्रकार मिलता है-धरणेन्द्र का रूप---

> ऊर्ध्वद्विहस्तध्तवासुकिरुद्भटाधः सब्यान्यपाणिकणिपाशवरप्रणन्ता । श्रीनागराजककुदं घरणोऽभ्रनीलः, कूर्मश्रितो भजतु वासुकिमोलिरिज्याम् ।।

स्रयं – नागराज के चिःहवाला भगवान पाश्वनाथ का शासनदेव धरणेन्द्र नामक यक्ष है। वह स्राकाश के वर्ण वाला, कछए की सवारी वाला, मुकूट में सर्प के चिन्ह वाला ग्रीर चार भुजाआ वाला है। उसके ऊपरी दोनों हाथों में सर्प तथा नीचे के बाये हाथ म नाग पाश तथा दायाँ हाथ वरदान मुद्रा में है।

पद्मावती देवी का रूप इस प्रकार बताया है—

देवी पद्मावती नाम्नारक्तवर्णा चतुर्भुजा। पदमासनाड्कुशं धत्ते स्वक्षसूत्र च पड्कजश् ।। श्रथवा षड्भुजादेवी चतुविशति सद्भुजाः। पाशासिकुन्तवालेन्दु - गदामुसलसयुतम् ॥ भजाषट्क समाख्यातं चतुविशतिरुच्यते। शरुखासिचक्रवालेन्द्-पद्मोत्पल शरासनम् ॥ शक्ति पाशाह्कुश घण्टां वाण मुसलखेटकम्। त्रिश्ल परशुं कुन्त बज्जमाला फल गदाम्।। पत्रच पत्लवं धत्ते वरदा धर्मवत्सला।

म्रर्थ-पार्श्वनाथ तीर्थकर की शासनदेवी पद्मावती देवी है। वह लाल वर्ण वाली, कमल के म्रासन वाली श्रीर चार भुजाओं में अकुश, माला, कमल स्रोर वरदान मुद्रा है। अथवा वह छह अथवा चौबीस भुजा वाली भी होती है। छह हाथो मे पास, तलवार, भाला, वालचन्द्र, गदा और भूसल धारण करती है। तथा चौबीस हाथों मे क्रमश शख, तलवार, चक्र, बालचन्द्र, सफद कमल, लाल कमल, धनुप, शक्ति, पाश, प्रक्रुश, घण्टा, वाण, मूसल, ढाल, त्रिशूल, फरशा, भाला, वज्ज, माला, फल, गदा, पत्र, पत्र गुच्छक ग्रार वरदान मुद्रा होती है ।'

आशाधर प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार पद्मावती कुक्कुट सर्भ की सवारी करने वाली है तथा कमल के ग्रासन पर बैठती है। उसके सिर के ऊपर सपं के तीन फणी वाला चिन्ह होता है।

पद्मावती कल्प मे चार भुजाओं मे पाश, फल, वरदान और श्रकुश होते है।

रवेताम्बर ग्रथ निर्वाणकालका, स्राचार दिनकर स्रादि के ग्रनुसार पार्श्वनाथ तीर्थकर के यक्ष का नाम 'पादर्व' है। वह हाथी के मुख वाला, सिर के ऊपर सर्प फण, कृष्ण वर्णवाला ग्रीर चार भुजा वाला है। उसके दोनो दाये हाथों में विजीरा और साप होता है (ग्राचार दिनकर म गदा) तथा वाये हाथों में नेवला ग्रीर सर्प धारण करता है। स्वेताम्बर ग्रन्थों में उसकी सवारी कुवकूट सर्प बताई है।

इसी प्रकार पार्वनाथ की यक्षी का नाम पद्मावती है। वह सुवर्ण वर्ण वाली, कुक्कुट सर्प की सवारी ग्रौर चार भुजाओ वाली है। उसके दाये हाथों में कमल भीर पाश है तथा वाये हाथों में फल और अकुश होते है। (भाचार दिनकर के अनुसार बाये हाथों में पाश और कमल होते है।)

दिगम्बर ग्रीर स्वेताम्बर ग्रन्थों मे पद्मावती देवी का जो उपर्युवत स्वरूप बतलाया है, उसके ग्रनुरूप पद्मावती देवी की कुछ मूर्तियाँ प्रवश्य मिलती है, किन्तू परम्परा से हटकर भी ग्रनेक मूर्तियाँ उपलब्ध होती है। कुछ

मूर्तियाँ अप्टभुजी, बारहभुजी और षोड्यभुजी भी मिलती है। प्रायः पद्मावती की मूर्तियों के सिर के ऊपर फणाविलपुक्त पार्वनाथ मूर्ति विराजनात होती है और जो पद्मावती मूर्ति पार्वनाथ पुक्त नहीं होती, उसके उपर संप फण बना होता है। इससे पद्मावती देवों की मूर्ति की पहुंचा हो जाती है। किन्तु कुछ ऐसी भी मूर्ति भी कितती है, जिनकी एक गोय में बालक और दूसरी भीर उपानी पकड़े हुए एक वालक खड़ा है। वालकों को देखकर यह अम होना स्वाभाविक है कि ऐसी मूर्ति अभ्वक्त यह अम होना स्वाभाविक है कि ऐसी मूर्ति अभ्वक्त यह अम होना स्वाभाविक है कि ऐसी मूर्ति अभ्वक्त यह अम होना स्वाभाविक है। हमका एक मात्र कारण ऐसी मूर्ति पद्मावती देवों की मानी जाती है। ऐसी अद्भुत मूर्तियों देवगढ़ में मिलती है। इसका एक मात्र कारण कलाकारों की स्वातन्त्र्यप्रियता ही कही जा सकती है। वे वर्ध हुए उर्दे से वंध नहीं रह सके और उन्होंने अपनी कल्याना की उड़ान से पद्मावती देवों को ना ने नये छए दिये, नये आयाम दिये और नया प्राक्षार प्रदान किया। जो व्यवित शाहत्रों में उक्लिखल रूप के अनुकूल पद्मावती देवों को अने के मूर्तियों को देखकर सन्देह और अम में पड़ जाते है, उन्हों इस तथ्य को हृदयगम करना चाहिये कि कलाकार कोई वन्धन स्वीकार नहीं करता, वह स्वतन्त्रभेता होता है। स्वातन्त्र्य प्रिय होता है। इसीलिये कलाकारों की नित नवीन कल्पनाओं में से पद्मावती देवों के नानाविध रूप उभर कर प्राय

# भगवान पार्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव

भगवान पार्यवंनाथ का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावक था। उनकी साधना महान थी। उनकी वाणी में करुणा, शुचिता और आगित-दान्ति का समाम था। उन्होंने अपने उपदेशों में अहिसा, सत्य, अस्तेय और अपरियह इस चातुर्याम सवर पर अधिक वल दिया था। उनके सिद्धान्त सर्वेषा व्यावहारिक थे। इसी कारण उनके व्यक्तित्व और अपरेक्षों का प्रभाव जन-जन के मानस पर अत्यधिक पड़ा। इतना ही नहीं, तत्कालोन वेदिक ऋषिगण, राज्य वर्ष और एक्ष्यात्कालीन धर्मनेताओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इतिहासकारों ने उनके घर्म के सम्बन्ध में लिखा है—

"श्री पाश्वेनाथ भगवान का घर्मे सर्वथा व्यवहार्यथा। हिसा, ग्रसत्य, स्तेय ग्रोर परिग्रह का त्याग करना यह चातुर्याम सवरवार उनका घर्मेथा। इसका उन्होंने भारत भर मे प्रचार किया। इतने प्राचीन काल मे ग्रीहसा को इतना सब्यवस्थित रूप देने का यह सर्वप्रथम उदाहरण है।

"श्री पार्वनाथ ने सत्य, अस्तेय और अपिरम्ह इन तीनो नियमों के साथ ब्रहिसा का मेल विठाया। पहले श्ररण्य मे रहो वाले ऋषि-मुनियों के आचरण में जो ब्रहिसा थी, उसे व्यवहार में स्थान न था। तथा तीन नियमों के सहसा सोमाजिक बनी, व्यावहारिक बनी।"

ठाणाग २०१ झ० के झनुसार उस चातुर्याम मे १ सर्व प्राणातिपात विर्रात (सब्बायो पाणाडवाययो वेरमण) २ सर्व मृपाबाद विरति (सब्बायो सुषाबाययो वेरमण), ३ सर्वभ्रदत्तादान विरति (सब्बायो भ्रदत्तादाणा झ वेरमण), ४ सर्व बहिरादान विरति (सब्बायो बहिद्धदाणा यो वेरमण) ये चार व्रत थे। भगवान महाबीर ने चातुर्याम के स्थान पर पच शिक्षिक या पच महाबत बतलाये थे। ये पचमहाबत चातुर्याम के ही विस्तृत रुप थे। मूल दूष्टिकोण में कोई भन्तर नहीं था।

''इसी चातुर्याम का उपदेश भगवान पार्श्वनाथ ने दिया था और उन्होंने इसी के द्वारा ग्रहिसा का भारत-ध्यापी प्रचार किया था। ईसवी सन् से ब्राठ शताब्दी पूर्व भगवान पार्श्वनाथ ने चातुर्याम का जो उपदेश दिया था वह काल अत्यन्त प्राचीन है ग्रीर वह उपनिषद काल, बल्कि उससे भी प्राचीन ठहरता है १ ।''

भगवान पाष्ट्रवेताष के चातुर्याम घर्म का प्रभाव अत्यन्त दूरगामो हुया । उनके वाद जितने घर्म संस्थापक हुए, उन्होंने अपने घर्म सिद्धान्तो की रचना में पार्ट्यनाय के चातुर्यामो से बड़ी सहायता ली । इनमें घाजीवक मत के संस्था-पक गोशालक घोद्दै बौद्ध मत के सस्थापक बुद्ध मुख्य हैं । म० बुद्ध के जीवन पर तो पार्ट्यनाथ के चातुर्याम की गहरी छाप थी। वे प्रारम्भ में पादवीपत्य अनगार पिहिताश्रव से वीक्षा लेकर जैन श्रमण भी बने थे, इस प्रकार के उत्लेख रत्करण्ड श्रावकाचार १-१० म्रादि ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। जैन साहित्य मे बताया गया है कि भगवान पादवंनाय के तीथं से सरणू नदी के तटवर्ती पलाश नामक नगर में पिहिताश्रव साधु का शिष्य बुढ़कीति मुनि हुआ। वह बहुश्रत एव शास्त्रज्ञ था। किन्तु सत्स्याहार करने के कारण वह दीक्षा से अप्ट होगया और रक्ताम्बर धारण करके उसने एकान्त मत की प्रवित्त की प्रवित्त की श्रम की स्वर्ति की

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि बुद्ध पाइवीपत्य सम्प्रदाध में दीक्षित हुए थे। यह भी कहा जाता है कि वे छह वर्ष तक जैनश्रमण रहे किन्तु तपस्या की कठिनाईयो से घवडा भर उन्होंने जैन मार्ग का परित्याग कर दिया। 'दीघ निकाय' में स्पष्ट उल्लेख है कि मैने जैन श्रमणीचित तप किये, कैश ल्चन किया।

बीद विद्वान् श्राचार्यं घर्मानन्द कौजास्वी ने 'पार्यनाय का बातुर्याम घर्म' निवन्ध मे लिखा है—"निग्रंन्थों के श्रावक 'वण' बाव्य के उल्लेख से स्पष्ट है कि निग्रंन्थों का चातुर्याम घर्म शाव्य देश मे प्रचित्त था, परन्तु ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि उस देश में निग्रंन्थों का कोई आश्रम हो। इससे ऐसा लगता है कि निग्रंन्थ श्रमण श्रीच बीच में शाव्य देश में लाकर अपने धर्म का उपदेश करते थे। " तब विद्यास क्षेत्र करा सम्प्रचा मा अपने अध्यक्ष करा कोई आश्रम हो । इससे ऐसा लगता है कि निग्रंन्थ श्रमण श्रीच कोडकर राज्यहरू को गया। वहां के श्रमण सम्प्रदाय में उन्हें शायद निग्रंन्थों का चातुर्याम सचर हो विदेश पनद ब्राखा वयों किया गया है।"

कोशाम्बः जी ने जिस बप्प शावय का उल्लेख किया है, वह बुद्ध के) चाचा था 'श्रीर वह पार्स्वनाथ के धर्म का सनुयानी था। स्मर्ग स्पष्ट है कि तथागत बुद्ध के कुल पर भी पार्स्वनाथ के धर्म की गहरी छाप थी। बुद्ध उमी बर्म की छाया ने बढ़े और उस धर्म के सस्कारों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाद डाला।

उस समय वैदिक सम्प्रदाय में पुत्रैपणा, लोकैपणा और विस्तैपणा के लिये हिसामूलक यज किये जाते थे तथा दारीर को केवल करट देने को ही तप माना जाता था। किन्तु पार्श्वनाथ के चातुर्योम धर्म ने वैदिक धर्मानुया-धियों के मानम को सक्तभीर डाला। वेदों की जाधिदैविक मान्यता जनता के मान को सन्तुर्य नहीं कर पा रही थी। अमण निर्यन्यों का तप यज आयों को अपने पशु सको की अपेक्षा और अज्ञान तप की घरेक्षा अपिक प्रभावक और आकर्षक प्रतीत होना था। यही कारण या कि महीपाल तपस्वी के सात सी दिष्यों ने पार्श्वनाथ के चरणों में आकर अमण दीशा ले लो। यह अज्ञान तप पर पार्श्वनाथ के श्रमणों के ज्ञान तप की सार्वजनिक विजय थी।

किन्तु इससे भी अधिक प्रभाव पड़ा मूल वैदिक मान्यताओं और विचारधारा पर। यह प्रभाव बड़े महज रूप में पड़ा, जिसकी कल्पना दोनों पक्षों में से किसी ने भी नहीं की होगी। पार्वनाथ के निर्म्रस्थ बनों में रहते थे। उनके रहने और ध्यान के स्थानों को निषद्, निपदी आदि नामों से पुकारा जाना था। वैदिक आर्थ उनके सिद्धान्तों और आचरण से आकर्षित होकर उनका उपदेश सुनने वहाँ जाते थे। उन निपदों के समीप बैठकर उन्होंने जो उपदेश मुहण किया और प्रकृति के तत्वों की पुता के स्थान पर अध्यारम को प्रत्यों में गुम्फिन किया, उन ग्रन्थों का नाम ही उन्होंने आभार को भावना से उपनिषद स्थानिया। निष्यक्ष दृष्टि से उपनिषदों का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उपनिपदों में जिस अध्यारम की विस्तृत चर्चा की गई है, उसका मूल स्रोत वेद नहीं, कोई और ही है और वह वस्तृत. पार्वनाथ के श्रमणों का उपदेश है।

्पार्वनाथ ने भारत के अनेक भागों में विहार करके प्रीहंसा का जो समयं प्रचार किया, उससे अनेक अनार्य और आर्य जातियाँ उनके धर्म में दीक्षित हो गईं। नाग, द्रविड़ आदि जातियों में उनको मान्यता असदिग्ध थी। वेदों ओर स्मृतियों में इन जातियों का वेदविरोधी बात्य के रूप में उल्लेख मिलता है।

वस्तुत बात्य श्रमण सस्कृति की जैन धारा के अनुसायों थे। इन ब्रात्यों में नाग जाति सर्वाधिक शक्तिशाली थी। तक्षशिला, उद्यानपुरी, ब्रहिच्छत्र, मथुरा, पद्मावती, कान्तिपुरी, नागपुर ब्रादि इस जाति के प्रसिद्ध केन्द्र थे। पादर्वनाथ नाग जाति क इन केन्द्रों में कई बार पद्मारे थे। एक बार वे नागपुर (वर्तमान हस्तिनापुर) में पधारे। वंहीं का एक व्यापारी बन्धदस्त भनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाभ्यों से गुंजरता हुआ। एक बार भीलों द्वारा उसके सावियों सहित पकड़ लिया गया। और बलिदान के लिये वेदता के भागे ले जाया गया। उसकी पत्नी प्रियदर्शना को भील सरदार ने अपने भावास में घर्म-पुत्री के रूप में रहता के भागे ले जाया गया। उसकी पत्नी प्रियदर्शना को भील सरदार ने अपने भावास में घर्म-पुत्री को प्रयोग भील सरदार व्यस्तता के कारण उसकी बात नहीं सुन सका। एक दिन सरदार अपनी धर्म-पुत्री को प्रयोग जातीय उत्सव की दिखाने के गया। उस उत्सव में बन्धुदस्त का बलिदान होगा था। विलदान का कृर दृश्य वह न वेल सके, इसलिये प्रियदर्शना की आली पर पट्टी बाथ दी गई। जब उसने देवता के आगे लाई अपने पति को प्रार्थना करते हुए सुना तो उसने पहिला के आली पर पट्टी बाथ दी गई। जब उसने देवता के आगे लाई सभी विलदान के लिये तेयार हो गई। भील सरदार को प्रार्थना करते हुए सुना तो उसने पट्टी उतार फेकी और दौडकर भपने पति के साथ लड़ी हो गई तथा वह भी विलदान के लिये तेयार हो गई। भील सरदार को प्रार्थना करने हुए सुना तो उसने पहिला को का स्वार्थन समझ समस्या थी कि देवता को नर-मांस के बिना प्रसन्न कैसे किया थाय, जिसका उत्तर वन्धुदत्त ने अहिसात्मक ढग में दिया और दैवता को नर-मांस के बिना प्रसन्न कैसे किया थाय, जिसका उत्तर वन्धुदत्त ने अहिसात्मक ढग में दिया और देवता को नर-मांस के बिना प्रसन्न कैसे किया थाय, जिसका उत्तर वन्धुदत्त ने अहिसात्मक ढग में स्वार्य आरे देवता को नर-मांस के बिना प्रसन्न कैसे किया थाय, जिसका उत्तर वन्धुदत्त ने बिना प्रमान कैसे निया और वेदा अहिसात विश्व से वड़ा प्रभाविन हुया। वह बन्धुदत्त के आवह से उसके साथ नागपुर गया और वहां पथारे हुए सगवान पार्थनाव के वजेन किये। भगवान का उपदेश सुनकर उसके धर्म में दीक्षित हो गये।

भगवान पार्श्वनाथ का सर्वसाधारण पर कितना प्रभाव था, यह आज भी वगाल-जिहार-उड़ोसा से फैले हुए लाखों सराको, बगाल के सेरिटनीपुर जिले के तस्योगों, उड़ोसा के रिगया जानि के लोगा, अलक बाबा खादि के कीवन-व्यवहार को देखने से पना चलता है। यद्यपि भगवान पार्श्वनाथ को लगभग भीन तीन हजार वग व्यनीत हो इस है की से या जाति के लोगा, अलक बाबा खादि के की समर बात की देखने से पार्टिक की स्वाप्त की सिद्धानों की स्वाप्त की स्वाप्त

इन जातियों ने अपने आराध्य पार्वनाथ के प्रति अपने हृदय की श्रद्धा और आभार प्रगट करने के लिये सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ हिल रख दिया है और वह नाम अब बहुत प्रचलित हो गया है ।

सर्व साधारण के समान राजन्यवर्ग पर भी भगवान पाद्यंनाय का व्यापक प्रभाव था। ऐसे साहित्यक साक्ष्य और पुरातान्त्रिक प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जिनसे झात होता है कि गजपुर नरेश स्वरंभू ने भगवान के समीण सुक्या ग्रहण की; श्रहिच्छत्र के गगवशी नरेश प्रियवन्य ने भगवान के दर्शन किये और उनका अनुपायी बना। उस समय जितने बात्य क्षत्रिय राजा थे पावंनाय के उपासक थे। जब भगवान बौरीपुर पवारे तो वहाँ का राजा प्रभंजन उनका भवत बन गया। बाराणसी नरेश ग्रहण्य के उपासक थे। जब भगवान बौरीपुर पवारे तो वहाँ का राजा प्रभंजन उनका भवत बन गया। बाराणसी नरेश ग्रहण्य कर की। बाजा का माने के मिकट दीक्षा ग्रहण कर ती। बिज्ज सच के विच्छत के प्रवाद के प्रमाण के प्रमाण के प्रमाण के विच्छत के प्रमाण स्वाद स्वाद के प्रमाण के समका लोन है और प्रमाण के प्रमाण क

करकण्डु पास्त्रनाथ के अनुसायी ये और उन्होंने तेर (जिला उस्मानाबाद) में लयण स्थापित किये श्रीर पास्त्रनाथ भगवान की मुर्तियों की स्थापना की।

इस प्रकार अनेक नरेश पार्श्वनाथ के काल में और उनके पश्चारकाल में पार्श्वनाथ को अपना इस्टदेव सानते थे।

भगवान पार्श्वनाथ का बिहार जिन देशों में हुमाथा, उन देशों में सग, वग, कलिंग, मगध, काशी, कोशल, प्रवन्ति, कुछ, पुण्डु, मालव, पांचाल, विदर्भ, दशाणे सीराप्ट्र, कनीटक, कोकणा, लाट, कच्छ, कारसीर, लाक, पल्लब, स्रोर झाभीर सादि देश थे। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि वे तिब्बतों में भी पथारेथे। भगवान ने जिन देशों में बिहार किया था. वहीं मबसाधारण पर उनका ब्यापक प्रभाव पड़ा था और वे उनके भक्त वन गयेथे

उनके लोकब्यापी प्रभाव का ही यह परिणाम है कि तीर्थकर मृतियों में सर्वाधिक मूर्तियाँ पास्वेनाय की ही उपलब्ध होती है और उनके कारण पराधावती देवी की भी इतनी स्थाति हुई कि ब्राज भी शासन देवियों में सबसे ब्राधिक मृतियाँ परावक्ती की ही मिलती है।

पाइबंनाय की जस्म नगरी काशों—काशी की तीर्थक्षेत्र के रूप में प्रशिद्धि सानवे तीर्थकर सुगाइबंनाय के काल से ही हो गई थी। किन्तु यह सर्वमान्य तीर्थ बना पार्खनाथ के कारण। पाइबंनाय काशी के वर्तमान भेलपुरा मुहल्जे में काशी नरेश श्रद्धसन की महारानी वामादेवी की पवित्र कुक्ति से उत्पन्त हुए थे। यहां पन्द्रह माह तक कुवेर ने रत्न वर्षा की थी। यही देवो और इन्द्रों ने उनने गर्भ-जन्म कल्याणकों के महोस्तव मनाये थे।

उस कोल मे गगा का सम्पूर्ण प्रदेश वानप्रस्थ तपस्वियों का बेन्द्र था। वाराणसी तथा गगा-तट के ख्रन्य प्रदेशों से ख्रोनेक प्रकार के तापस नाना नाम रूप धारण करने विचित्र कियाओं मे रत रहते थे। नानाविष येय धारण करने ध्रीर विचित्र विचित्र प्रकार की जियाये करने का उन्हेश्य जनता को खपनी छोर आकर्षित करना और ख्राप्त होना तपस्वों मिद्र करने जनता में प्रतिष्ठा प्राप्त करना था। उन तापसों को इन क्रियाओं से विखे और धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं था। होत्तिय तापस अग्निहोत्र करते थे। कोत्तिय भूमि पर सोते थे। पोत्तिय वस्त्र प्रहनते थे। जणाई यज्ञ करते थे। देश प्रवास वस्त्र पहनते थे। उपणाई यज्ञ करते थे। थाल प्रपना सब सामान साथ लेकर चलने थे। हुंबाहु कुण्डिका लेकर चलने थे। इन्तुखलिय दात से पीस कर कच्चा ध्रन्म खात्र थे। स्मित्रतुद्ध जीव हत्या करते थे। इसी प्रकार बंबुबासी विलवासी, जलवासी, रक्सप्रमुला, सेवालभक्ती धादि न जाने कितने प्रकार के तापस इस क्षेत्र मे सिक्र्य थे। इन सबका बहा रोचक छोर विस्तत वर्णन देवताम्बर आगम सम्य 'उववाई सुत्र' में मिनता है।

उस समय नाग-पूर्ज और यक्ष-पूजा बहुत प्रचलित थी। इतिहासकारों ने इसके मूल स्रोत ध्रीर कारणों के सम्बन्ध में विभिन्न मन प्रगट किये हैं। कुछ विद्यानों का मत है कि नाग जाति ग्रीर उसके बीरों के शौथं की स्मृति को सुरक्षित उसके कोई युक्ति एक्षेत्र हैं। किन्तु नाग-पूजा का यह कोई युक्ति सुन्नी सुन्ना का सुन्ना के हिल नाग जाति हो। तान प्रति श्रीर की चर्चा प्रचलित हो गई। किन्तु नाग-पूजा का यह कोई युक्ति सुन्न हो। तान कित सुन्न हो। तान कित सुन्न हो। तान हो। तान कित हो। तान कित हो। तान कित सुन्न हो। तान कित हो। तान कित सुन्न हो। तान हो। तान कित सुन्न हो। तान हो। तान हो। तान कित सुन्न हो। तान हो। त

१, मेजर जनरल फलांग

बहु तक्षक के हाथों मारा गया। इसका प्रतिशोध परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने वड़ी कूरतापूर्वक लिया। उसने नाग जाति को विश्वंस करना म्रारम्भ कर दिया। नाग जाति के बड़े-बड़े केन्द्र नष्ट हो गये, बड़े-बड़े बीर मारे गये। म्रान्त में अनमेजय की शर्तों पर दोनों पक्षों में समफीता हुमा। किन्तु जनमेजय की मृत्यु के पश्चात् नाग जाति एक बार पुनः प्रवक्त हो उठी मौर उसने प्रवेक केन केन सत्ता केन्द्र बना लिये। इससे यह तो सिद्ध होता है कि नाग मनुष्य थे, स्पर्य नही, जैसा कि हिन्दू पुराणों में वर्णन किया गया है। किन्तु इस प्रकार के उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलते कि बीर नागों की पूजा भी की जाती थी।

बस्तुतः नाग-पूजा का प्रचलन भगवान पार्यनाय के काल से प्रारम्भ हुमा है। यहाँ दो बातें बिबेष उल्लेस्निय हैं। एक तो यह कि पार्यनाय से पूर्व नाग-पूजा प्रचलित थी, इस प्रकार के उल्लेख किसी पुराण प्रच्य में नहीं
मिलते। दूसरी बात जी ध्यान देने की है वह यह है कि पार्यनाय के जीवन-काल में काशी में नाग-पूजा का प्रत्यिक्त
प्रचलन था। यदि हम पार्यनाय के जीवन पर गहराई से विचार करे तो हमें इसका उत्तर सहज ही मिल जाता है।
पार्यनाय काशी के ही राजकुमार थे। उनके प्रति जनता के मन में प्रधार प्रेम और अद्धा थी। जनता उन्हें प्रपना
प्राराध्य मानती थी। उनकी रक्षा घरणेन्द्र ने नाग का रूप घारण करके की थी, भोली जनता ऐसा समक्षती थी।
इसिलेये कृतक्षता प्रगट करने के लिये जनता उस नाग की पूजा करने लगी। काशी में नाग-पूजा कर प्रवस्त का यही
रहस्य था। वहीं से प्रारम्भ होकर नाग-पूजा देश के प्रत्य भागों में फैल गई। नाग-पूजा जनता की प्रत्यक्त क्षम का परिणाम थी। सर्व साधारण की श्रद्धा के प्राच नाय-प्रभा ना ने नाग नाम प्राच का प्रत्यक्त क्षम प्रत्यक्त क्षम प्रत्यक्त क्षम प्रत्यक्त क्षम का परिणाम थी। सर्व साधारण की श्रद्धा के प्राच नाम का प्रत्यक्त क्षम प्रत्यक्त क्षम प्रत्यक्त क्षम स्वान का स्मृति को सुर्वियो के साध भी नागेन्द्र जुड़ गया। इसका कारण घरणेन्द्र द्वारा पादर्वनाय की रक्षा करने की
घटना की स्मृति को सुरक्षित रखना था। यहां तक तो कुछ समक्त में बाने लायक बात मानी भी जासकती है किन्तु
पार्यनाथ के साथ नाम-साम्य के कारण सुपार्यनाय की मूर्तियो पर भी सर्प-फण लगाये जाने लगे। जबकि
पुपार्यनाथ के साथ नाव्यक्त की कारण सुपार्यनंत्र की स्वान के समान घरणेन्द्र और पद्मावती की असक्त स्वाम माना स्वान की जिल्ला के प्रति की स्वान साथ स्वान साति हो। असला हो हा सावान की स्वान हो। असला स्वान साता वाला करता है।

काशी में यक्ष-पूजा का बहुत प्रचलन था, इसका कारण पाश्वेनाथ के प्रति जनता के ग्रसीम प्रेम के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कुछ भी नहीं है। घरणेन्द्र और पदमावती पाश्वेनाथ के यक्ष-यिक्षणी माने गये हैं। वे पाश्वेनाथ के मनन्य सेवक माने जाते हैं। एक ओर तो जनता ने उनके नाग क्ष्म की पूजा प्रमाम की, दूसरी और उनके यक्ष की पूजा की जाने लगी। काशी में उस समय प्रचलित नाग-पूजा भीर यक्ष-पूजा का यही रहस्य है और वह पाश्वेनाथ की जीवन घटना के साथ ऐसा सम्बन्धित है कि उन्हें उससे पृथक करके देखना सम्भव नहीं है।

काशी ऋषभदेव भगवान के काल से ही एक प्रसिद्ध जनपद रहा है। वहा अनेक सास्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाये हुई है। कमंग्रुग के प्रारम्भ में काशी नरेश अकपन की पुत्री मुलोचना के स्वयवर के कारण स्वयवर प्रथा का जन्म हुआ और इस प्रकार काशी ने कन्याओं को अपना मनीभिलपित वर चुनने की स्वतन्त्रता प्रदान करके नारी-स्वतन्त्रता के नये आयाम प्रस्तुत किये। भारत में स्वयवर प्रथा का प्रारम्भ इसी घटना से हुआ है और वह सुदीये काल तक भारत में प्रवालत रही। इतिहास में सभवत. सयीगिता-स्वयन्वर के पश्चात् यह प्रथा समास्त हो गई। कारण तत्कालीन परिस्वितयों – विशेषतः मुस्लिम शासकों के अनाचार और बलात्कार रहे। किन्तु एक लम्बे समय तक यह प्रथा भारत में लोकप्रिय रही।

नौबे चक्रवर्ती पद्म ने काशी को सम्पूर्ण भारत की राजधानी बनाकर इसे राजनैतिक महत्त्व प्रदान किया।

जैन धर्म के प्रभावक ब्राचार्य समन्तभद्र को यहाँ कडी साम्प्रदायिक परोक्षा में से गुजरता पड़ा था। उनके समझ बर्मान्य नरेश शिवकोटि ने दो विकल्प रक्के-कर्य-गरिवर्तन ब्रथवा गृत्यु। ब्राचार्य के सिर पर नंगी तलवारें तनी हुई औं। किन्तु उनके समक्ष प्रकन मृत्यु का नंहीं; ब्रास्मश्रद्धा का था। ब्रपने जीवन से भी ब्रीवक उन्हें प्रिय के वे सिद्धान्त कीर वह धर्म, जिसके प्रति वे सर्वान्तःकरण, से समर्पित थे। उनके मन में भय की तनिक सी भी रेवा नहीं थी। उनका हुदय तो उन मोहान्य व्यक्तियों के प्रति अपार करणा से भरा हुम्मा था, जिन्हें सत्य और स्वस्त्य के बोक् भेद करने की तानक भी बुद्धि नहीं थी और जो केवल अपने साम्प्रदायिक आग्रह को ही सत्य का निर्णायक मान बैठे वे । आवार्य उनके कल्याण की कामना मन में सजीय अपने आराध्य प्रभु के स्तवन में निरत हो गये । एक योगी की उपासना सर्वसाधारण से सर्वथा भिन्न रहती हैं। उसकी इच्छा-चित्र के समक्ष निर्जीव राषाण भी द्वित हो जाते हैं। महायोगी समन्तमध्र जब चन्द्रप्रभ तीर्थकर की स्तृति कर रहे थे, उनकी इच्छा-चित्रक अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। उनके नानस नेत्रों के आगे चन्द्रप्रभ जिनेत्र विराजमान थे। उनकी रोम-रोम में चन्द्रप्रभ भगवान एकाकार होगये। उनकी रोम-रोम में चन्द्रप्रभ भगवान एकाकार होगये। उनकी महान इच्छा-चित्रक के प्रांग विविद्यान के पाषाण का हृदय फूट गया और उसके यन्तर से चन्द्रप्रभ की मूर्ति प्रस्कृति हुई, मानो चित्रलिय के अपने स्वाध्य की मानस नेत्र के प्रांग विविद्यान के प्रांग की स्वप्रभ की मूर्ति प्रस्कृत है, मानो चित्रलिय के प्रपास की मूर्ति प्रमुक्त की पत्र की स्वाधाण का किनेत्रप्रभ की मानस नेत्र विवाद मान करके प्रपास की मुक्ति प्रमुक्त की पत्र साम निव्या। जब पाषाण का कठोर हृदय प्रभावित होसकता है तो क्या मानवों के हृदय प्रभावित रह सकते थे। राजा और प्रजा सभी चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र और उनके अनन्य उपासक योगी समन्तभक्ष के चरणों में नत होगये और सबन उनसे सत्य की दीक्षा ली। सम्पूर्ण राजा-प्रजा ने एक साम धर्म-दीक्षा ली ही, ऐसी घटनाये विरल हो है। यह उन विरल घटनाओं में प्रमुख घटना है और आज भी इस घटना की स्मृति को फटे महादेव अपने भीतर सजीये हुए है, जिनका नाम कुछ समय पूर्व तक समन्तनभूत्वर वार पा

इसो नगर मे सुपादवंनाय तीर्थंकर का जन्म हुआ था और यही पादवंनाय तीर्थंकर ने जन्म लिया था। पादवंनाय के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके माता-पिता ने भी दीक्षा ले ली।

इस प्रकार यहाँ न जाने कितनी महत्त्वपूर्ण घटनाये घटित हुईं।

काशी एक समृद्ध नगर या। वह व्यापारिक केन्द्र भी था। जल ग्रीर स्थल दोनो मार्गो द्वारा भारत के प्रसिद्ध नगरों के साथ काशी जनपद का सम्बन्ध था। काशी से राजगृह, श्रावस्ती, तक्षशिला, वेरजा, ग्रीर मयुरा तक स्थल मार्ग था। काशी से ताञ्चलिप्ति होकर पूर्वी समुद्र के लिये जल मार्ग था। इसीलिये प्राचीन भारत की समृद्ध नगरियों में काशी की गणना की जाती थी।

वस्तृत काशी जनपद और उसकी प्रमुख नगरी वाराणसी सभी दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण नगरी थी।

सम्मेद शिखर ससार के सम्पूर्ण तीर्थक्षेत्रों में सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थ है। इसीलिये इसे तीर्थराज कहा जाता है। इसका महत्त्व शास्त्रों में इतना बताया है—''एक बार वन्दै जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई।।'' सम्बदाः हिन्दी कवि सम्मेद शिखर का माहात्म्य पूर्ण रूप से प्रदक्षित नहीं कर सके है। सम्मेद शिखर

पाइवंनाथ की निर्वाण भूमि— सम्मेट शिखर

की वन्दना करने का फल केवलमात्र नरक और पशुगति से ही छुटकारा मिलना नहीं है, यह तो सभी कल्याणक तीर्थों की वन्दना का फल होता है। सम्मेद सिखर की वन्दना का वास्त्रविक्क फल तो यह है कि उसकी एकवार वन्दना और यात्रा करने से परम्परा से ससार के जन्म-मरण से भी छटकारा मिल जाता है। यहाँ सभव्य और दरान्दर भव्य के भाव वन्दना करने के हो

ही नहीं सकते । यदि ऐसा कोई व्यक्ति लोक दिक्षाये के लिये सम्मेद शिखर की योत्रा के लिये जाता भी है तो उसकी बन्दना नहीं हो सकती, कोई न कोई बाधा या मन्तराय झा ही जाता है। इस प्रकार के उदाहरण हमें मिलते हैं।

इसे तीथराज कहने का विशेष कारण है। शास्त्रों में कथन है कि सम्मेद शिखर और अयोध्या अनिद धन तीर्थ है। अयोध्या में सभी तीर्थकरों का जन्म होता है और सम्मेद शिखर में सभी तीर्थकरों का निर्वाण होता है। किन्तु इस हुण्डावसर्पिणी काल में काल-दोष से इस शास्त्रत नियम का व्यक्तिकम होगया। अयोध्या में केवल पाच तीर्थकरों का ही जन्म हुआ और सम्मेद शिखर में बीतिर्थकरों का निर्वाण हुआ। ऋषभदेव, वासुपूत्र्य, नीमनाथ और महावीर तीर्थकर का निर्वाण कमशः केवाश, चम्पापुरों, गिरनार और पावापुरों में हुआ, शेष तीर्थकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ। इनके सतिरिक्त असस्य मुनियों ने भी यहां से मुक्ति प्राप्त की।

बीस तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर से निर्वाण प्राप्त किया, इस प्रकार के उल्लेख सभी जैन शास्त्रों में मिलते हैं। शास्त्रीय मान्यता यह भी है कि जहाँ से तीर्थंकरों ने मुक्ति प्राप्त की, उस स्थान पर सौषमेंन्द्र ने स्वस्तिक बना दिया जिससे उस स्थान की पहचान हो सके। यतिवर मदनकीति नेंध 'शासन चतुस्त्रिका' नामक प्रन्य में यहां तक लिखा

जैन वर्म का प्राचीन इतिहास

है कि सम्मेद शिखर पर सौधर्मेन्द्र ने वीस तीर्थंकरों की प्रतिमाये स्थापित की । वे प्रतिमाये धदभुत थीं । उनका प्रभा मण्डल प्रतिमाओं के झाकार का था । श्रद्धालु भव्य जन ही इन प्रतिमाझो के दर्शन कर सकते थे । जिनके हृदय मे श्रद्धा नहीं होती थी, वे इस प्रभा-पुज को देख नही पाते थे ।

अनुश्रुति यह भी है कि महाराज श्रेणिक विम्बसार ने सम्मेद शिखर पर वीस मन्दिर बनवाये थे। इसके पश्चात् सत्रहवी गतान्वी में महाराज मानसिह के मत्री तथा प्रसिद्ध न्यापारी गोधा गोधीय रूपचन्द्र खण्डेलवाल के पुत्र नातृ ने बीस तीर्षकरों के मन्दिर बनवाये। नातृ के बनवाये हुए वे हो मन्दिर या टोके अब तक वहाँ विद्यमान हैं। मंत्रीवयं नान ने इन मन्दिरी (टोंकों) मे चरण विराजमान किये थे।

समेद शिखर जाने के लिये दिल्ली या कलकत्ता की झोर से झाने वाले यात्रियों के लिये पारसनाथ स्टेशन पर उतरना सुविधाजनक रहता है। गिरीडीह भी उतर सकते है। ईसरी में तेरहपंथी झीर वीसपथी घमेशालायें बनी हुई है। यहाँ चार दिगम्बर जैन मन्दिर है। यहाँ से मधुवन १४ मोल है। क्षेत्र की बस झोर टैक्सियां चलती हैं। मधुवन में दिगम्बर जैन तेरहपथी कोठो और बीसपंथी कोठी की विधाल घमेशालाये, मन्दिर बने हुए है। ये कोठियों समयेद शिक्षर की तलहरी में है।

सम्मेद शिखर की यात्रा के लिये दो मार्ग है-नीमियाघाट होकर अथवा मधुवन होकर। नीमियाघाट पर्वत के दक्षिण की भ्रोर है। इचर से यात्रा करने पर सबसे पहले पास्वेनाय टोक पडती है। किन्तु मधुवन की भ्रोर से यात्रा करना ही सुविधाजनक है। कुल यात्रा १६ मील की पहती है जिसमें ६ मील लिया होने की वस्ता और ६ मील कराइ है। साथ के लिये होने में प्राय दो बजे उठकर शीच, स्नानादि से निवृत्त होकर तीन बजे चल देते है। साथ में लाठी भ्रीर लाजटेन लेने से सुविधा रहती है। असमर्थ स्त्री-पुरुष डोलो लेने है तथा बच्चों के लिये भील लोने है।

मधुबन में डोली वार्ज, भीज, लाठी, लालटेन फ्रार्दि मिल जाते है। शोच प्रादि से यही निवृत्त हो लेना चाहिये। यदि सार्ग में बाधा हो तो मधुबन से २॥ मील चलकर गन्धवं नाला पड़ता है, यहां निवृत्त हो लेना चाहिये। इसके परुचात् मल, मूजादि पर्यंत पर जाकर नहीं करना चाहिये। इसका कारण पर्यंत की पित्रवता है। गन्धवं नाले से कुछ फ्रांगे चलने पर दो रास्ते मिलते है। एक रास्ताधीतानों को भारे जाता है और दूसरा पार्वनाय टॉक्क को। बाई और के रास्ते पत्र जाना चाहिये। ग्रांगे सीतानाला मिलता है। यहां प्रमनी सामग्री घोनेनी चाहिये एवं फ्रांगेसक के लिये जल ले लेना चाहिये। यहां से प्रांगे एक मील तक पक्की सीढियां बनी हड़े है।

पहाइ पर ऊपर चढने पर सर्वप्रथम गोतम स्वामी की टोक मिलती है। यहाँ यात्रियों के विश्वाम के लिये एक कमरा भी बना हुमा है। टोक से बाये हाथ की ब्रोर मुडकर पूर्व दिशा की १४ टोको की वन्दना करनी चाहिये। भगवान क्षिमत्त्वनताथ की टोक से उतर कर जल मन्दिर मे जाते है। यहां एक विश्वाल जिन मन्दिर बना हुमा है। उत्तके चारों भोर जल भरा हुमा है। यहां से गोतम स्वामी की टोक पर पहुँचते है, जहां से यात्र प्रास्म की थी। इस्तान से चारों भोर को रास्ता जाता है। यहला जल मन्दिर को, दूसरा मधुवन को, तीसरा कुन्युनाय टॉक को बोर स्थान से चारों भीर को रास्ता जाता है। यहला जल मन्दिर को, दूसरा मधुवन को, तीसरा कुन्युनाय टॉक को बोर स्थान से चारों के पिष्ट में पिष्ट में पिष्ट में स्थान से चारों की वन्दना करनी चाहिये। वर्षत प्राप्त को को बिर स्थान से की बार को की किया पाइवें नाय टोक को। भार की व्यवस्थान की किया पाइवें नाय हो की पाइवें के प्राप्त की वार की किया की किया हो हो से प्राप्त की हो। यहां विश्व प्राप्त माने की किया की किया प्राप्त की सार प्राप्त की सार प्रकार करनी चाहिये। यहां सके हो कर पूजन करनी चाहिये। यहां सके होकर देखे तो चारो भीर का प्राप्त का हो। है। सन में प्रकुलता मर जाती है। यात्री यहां सात्र प्रकार प्रप्ती सारी यकावर भूल जाता है। यहां से वापिस मधुवन को लौट जाते है। कुछ यात्री पर्वत की तीन, सात्र या इससे भी भाषक वन्दना करते हैं।

## सप्तविंशतितम अध्याय

### भगवान महावीर

पूर्व भय-भगवान महावीर तीर्थंकर ये किन्तु तीर्थंकर एद तक पहुँचन के लिए जन्म-जन्मान्तरों में साधना को न जाने कितनी अबड खाबड घाटियों में से गुकरना पड़ा। इन घाटिया में कही वे गिरे, कही समहल कर आगे कहे। जब एक बार वे प्रपन पेर जमाकर टोस भूमि में सावधानों के साथ लड़े हुए और आगे बढ़ना प्रारम किया तो वे साधना की उच्च से उच्चनर भूमिका पर चहुते ये घोर घत्त में एक दिन अपना लच्य प्राप्त करना उहींने सुनिश्चित कर लिया। यह लक्ष्य द्विमुखी या—एक मुख या जगत का कल्याण करना और दूसरा मुख या घारम-कल्याण करना। फिर एक दिन सहावीर तीर्थंकर के रून में उनका जन्म हुया। उक्का उन नानाविष्य रूप रा बालों जनम-परम्परा को जानना प्रयप्त रिचकर होगा क्यों कि उपने जोते दिना एक नीर्थंकर की पूर्व साधना अनजानी रह जायगी और यह भी अनजाना रह जायगा कि तीर्थंकर जैमे महानतम पर की प्राप्ति के निए कितनो उच्च स्तरीय नैतिक भूमिका और सनवरत आध्यात्मक प्रयास की अवश्वरम्वता पडती है।

किसी जीव को पिछली जन्म-परम्परा की कोई आदि नहीं है। किन्तु जिस जन्म से महावीर के जीव की

जीवनदृष्टि में साधारण सा भी परिवर्तन आया था, उसी जन्म से इस शृखला का प्रारम्भ करते हैं।

इस जम्बूडीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कलावती नामक एक देश था। उसकी पुष्करिणी नगरी में मधु नामक गहन वन था। उस वन में भीलों की एक बस्ती थो । पुरूरवा वहाँ के भीलो का सरदार था। कालिका उसकी स्त्री थी। एक दिन पति-पत्नी वन मे घूमने निकले। पुरूरवा ने एक भाड़ी मे दो चनकती हुई ब्राखे देखी। पुरूरवा ने समभा-वहाँ हिरण बैठा है। उसने घनुष पर वाण चढाया भीर ज्यो ही शर-सधान के लिए उद्यत हम्रा, कालिका ने बाण पकड लिया और वोली--'क्या गर्जब करते हो । वे तो वन देवता है'। पुरूरवा झातक से विजडित हो गया । यह झातकित होकर वन देवता के निकट पर्हुचा । दोनो ने वन देवता के चरणों में भूक कर नमस्कार किया ग्रीर उनके ग्रागे बन्य फल फल चढाये। वे बन देवता नहीं, सागरसेन नामक दिगम्बर मूर्ति थे । उन्होंने आशीर्वाद दिया-धर्म-लाभ हो । सुनकर भीलराज कुछ आश्वस्त हुमा—'वनदेवता ने मेरा श्रपराध क्षमा कर दिया है, व मुक्तसं अप्रसन्त नहीं है। मूनिराज अवधिज्ञानी थे। वे समक्ष गये— यह सरल प्राणी निकट भव्य है, इसकी मनोभूमि धर्म के बीज डालने के लिये उपयुक्त है। इसमे डाला हुआ बीज अवस्य उगेगा। वे बोल-भीलराज! यह मनुष्य-जीवन बडा दुर्लभ है, किन्तू तुम हो जो इसे दासता में ही गवाये दे रहे हो।' दासता की बात सुनकर वह स्वतन्त्रचेता सरदार क्ष्य हो उठा । वह कहने लगा--'कोन कहता है कि मैं दास हूं। मै भीलो का सरदार हैं। इस बन मे कोई पक्षी भी मेरी इच्छो के बिना नहीं उड़ सकता। मुनिराज मुस्कराये, मानी उवाकाल की कली खिल उठी हो। वे बोले—'ठीक है, तुम भीलों के सरदार हो। किन्तु क्या तुम अपनी तीन अगुल की जीभ के दास नहीं हो। क्या उसी की तृष्ति के लिये ही तुम जीवों को नहीं मारते फिरते हो ! सरदार की समक्त में यह बात नहीं आई। वह बोला-'ग्रगर शिकार न करूं तो पेट कैसे भरूं ?'मुनिराज सुनकर बोले--'पेट भरने के लिये प्रकृति ने फल-फल, झन्न प्रचर मात्रा में उत्पन्न किये है। क्यो नहीं तुम उनसे पेट भरते हो। पेट भरने का साधन केवल मास ही तो नही है। भालराज ग्रसमजस मे पड गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला—'देवता! तुम जानते हो, मैं भीकों का सरदार हूँ। शिकार भीर हत्या छोड़ दूगा तो सरदार कैसे रहूंगा। 'मुनिराज उसकी जिन्ता के धन्तस् को समक गये। वे कहते को—'भव्य! दूसरों को मारने की अरोक्षा अपनी इच्छायों को मारना कही कठिन हैं। दूसरों को जीतना करिज है। दूसरों को जीतना करिज है। दूसरों को जीतना आसान है लिक खुद को जीतना करिज है। दूसरों कि जो जीतना करिज है। दूसरों कि जो जीतने तो तू लोक का सरदार बन जायेगा, तू एक दिन लोक पूज्य वन जायेगा। तू मेरे जचने धापको, अपनी इच्छायों को जीतने तो तू लोक का सरदार बन जायेगा, तू एक दिन लोक पूज्य वन जायेगा। तू मेरे जचने विद्या के विद्यास कर। हिसा और मांसभक्षण करना छोड़ दे तो रा हित होगा।' पुरु रवा भीर कालिका दोनों ने वन देवता के बचनों पर विश्वास किया और अने अपनी अरोका के स्वीकार करना और मास खाना छोड़ दिया। वे अर्थि स्वाती वा गये। अब वन्य पशु पक्षी उससे भवभीत नही होते थे, वे निर्भय होकर उसके निकट आ जाते थे। भीका जा के इच्छाय पर इस परिवर्त का गहरा प्रभाव पड़ा। वह अधिक निष्ठा से पपनी प्रतिज्ञा का पालन करने लगा। उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया। आधु पूर्ण होने पर वह प्रथम स्वात्त से किया था। इसे इस रूप में कहना उचित होगा कि महान प्रसाद के लिये निर्म साथा का प्रारम्भ एक सीवारण जत से किया था। इसे इस रूप में कहना जीवत होगा कि महान प्रसाद के लिये निर्म से का पाश पर इसे प्रसाद के हिन वह सम्रा प्रसाद के लिये निर्म से वह पत्र प्रसाद के है। तो एक वित्र होगा कि महान प्रसाद के लिये नी वे में एक पाथाण रक्षा। कह जनमें के ऐसे पाथाणों पर ही तो एक वित्र वह सम्र प्रसाद कहा हो सका।

बहुदेव सामान्य देवो से भिन्न था, उसका श्राचरण भिन्न था, उसकी रुचि ग्रीर प्रवृत्ति भिन्न थी। उसके मानस में बन देवता द्वारा पूर्वजन्म में डाले हुए सस्कार बद्धमूल होकर वढ़ रहे थे। विषय भोग उसे प्रिय न थे, प्रिय था घमींवरण

सपनी स्राप्तु पूर्ण होने पर वह प्रथम तीर्थकर ऋगभदेव के चत्रवर्ती पुत्र भरत की रानी स्ननन्तमती के गर्भ से स्रे<u>री</u> नामक पुत्र हुसा। जब ऋगभदेव ने ससार, शरीर प्रीर भोगों से विरक्त होकर मुनि-दीक्षा लो तो उनकी देखादेखी सीर गुरुमिक्त में प्रेरित होकर ४००० राजाओं ने भी मुनिवेष धारण कर लिया। उनमे मरीचि भी सा। उनमे भावाना ऋषभदेव की जीवन-चर्या को देखकर तपस्वरण करना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु जिसकी जड़ नही, वह पेड़ कैसे बनेगा। वह तपरचरण का भार स्रियक समय तक नही सम्हाल सका, सर्दी-गर्भी का कस्ट भी सहन नही कर सका। वह तपरचरण का अपन र अपने स्वतन्त्र मत का प्रचार प्रारम्भ कर दिया। अपनी तपस्या के बल पर बहु ब्रह्म स्वयं मे देव बना। वह वहा भोगों में लीन रहने लगा।

देव की ब्रायु पूर्ण होने पर वह अयोध्या में बेदपाठी कपिल की स्त्री काली ते <u>जटिल</u> नामक पुत्र हुसा। इस जम्म में भी उसने सत्य धर्म के विकट प्रचार किया। सारमा को जाने बिना सन्याक्षी वनकर भी कांई लाम नहीं। उसने तरस्या भी की किन्तु उसे ब्रारिमक लाभ कुछ नहीं मिल सका। इतना लाभ ब्रवस्य मिला कि यह मरकर सींध मं स्वां में देव बना। वह सायु पूर्ण होने पर स्थुणागर नगर में भरदाज बाह्मग को पुण्यदत्ता स्त्री से पुण्युत्र नामक पुत्र हुसा। यहां भी उसने सन्यासी वन कर उसीं प्रकृति तत्व का उपदेश दिया। ब्रारम तत्त्व वह स्वयं नहीं समझता था, किर बह ब्रारम तत्त्व का उपदेश का का अपने के कारण पुनः सीध में स्वां में देव हुसा। दहां के स्वां में देव हुसा। वहां को साम करता वहां आयु पूर्ण होने पर अपनी मन्द-कपाय के कारण पुनः सीध में स्वां में देव हुसा। इस के सक्ते परचात् वह सुतिका गांव मे अभिन्नुद्व सहाण और उसकी रत्त्री गीतमी का ब्राम्नियह स्वां में देव बना। बहां से आकर पन्ति में गीतम ब्राह्मण की की किसा की सुत्र सुत्र सुत्र में देव बना। वहां से आकर पन्ति में में परदाज पुत्र हुसा। यहां वह विवच्छी वन गया। इस जन्म के परचाल, माहेल स्वां में देव बना। इस के परचाल के परचाल, माहेल स्वां में देव बना। इस जन्म के परचाल, माहेल स्वां में देव बना। इस जन्म के परचाल, माहेल स्वां में से बना। बहां से स्वां के परचाल मुह सुत्र में देव बना। इस जन्म के परचाल, माहेल सुत्र हुसा। वह विद्या सिर एक बार वह राजगृह नगर में वेद हुसा। वह परि बाजक वा और परकर पाहेल स्वां में देव हुसा। वह परि बाजक वा और परकर पाहेल स्वां में देव हुसा।

वहीं से च्युत होकर वह राजगृह नगर में विश्वभूति नरेश की जैनी नामक स्त्री से विश्वनन्दी नामक पुत्र हुआ। राजा विश्वभूति के छोटे भाई का नाम विशासभूति था, लक्ष्मणा उपकी स्त्री थी। उनके पुत्र का नाम विश्वासनन्द या। वह भूस्त्रं था। एक दिन विश्वभूति अपने महन की छत पर बैठा हुमा शरद की शोभा निहार रहा, था। उसने देखा कि आकाश में भेष का एक हुकड़ा धाया। थोड़ी देर में बादल अदुष्य हो पया। इससे राजा को लगा भगवान मह्यावीर १६७

—ससार के सभी पदार्थ इसी प्रकार क्षणभंगुर है, किन्तु केवल एक ही वस्तु स्थायी है झीर वह है झात्म तस्त्र । उसी झारम तस्त्र की प्राप्ति का मैं यत्म करूँगा। वह विरक्त होगया। उसने राज्य-भार अपने भाई को दे दिया झीर युव-राज पद अपने पुत्र को दे दिया। राज्य की व्यवस्था करके उसने मुनि-दीक्षा ले ली झीर अपने गुरु श्रीधर के सान्तिस्य मैं अन्तर्वाह्म तप् करना प्रारम्भ कर दिया।

एक दिन कुमार विश्वनन्दी अपने मनोहर उद्यान मे श्रपनी स्त्रियों के साथ कीडा कर रहा था। विशासनन्द उस उद्यान को देसकर उस पर मोहित होग्या। वह सोचने लगा कि किस प्रकार यह उद्यान मेरा हो। वह प्रमुने गिला के पास गया थौर उसने अपनी इच्छा प्रगट की कि वह उद्यान मुक्ते दे तीजिय अन्यया में घर-बार छोड़कर चल दूँगा। पिता ने उसे आदिवासन दिया—तुम चिन्ता न करो, तुन्हे वह उद्यान मिल जायगा। वह विश्वन्दाने को बुलाकर कहा—पुत्र ! मैं विरोधी राजाधो का दमन करने जा रहा हूं। तुम तब तक इस राज्य का भार प्रहुण करो। पितृस्य के वचन सुनकर सुयोग्य पुत्र (भतीजे) विश्वनन्दी ने कहा—पुज्य आप यहाँ निश्चन्त रहिये। मेरे रहते आपको कष्ट करने की शावश्यकता नहीं। मैं विरुद्ध राजाधो का मान मर्दन करके शीघ लौटूँगा। मुक्ते आपका आशो-वाँद चाहिये।'

सरल विश्वनन्दी नही समक सका कि उसे स्तेह के आवरण में किस प्रकार ठगा जा रहा है। वह सेवा लेकर विख्वजय के लिए चल दिया। उसके जाते ही विशालसूर्त ने अपने पुत्र विशालन्द को विश्वनन्दी का उद्यान दे दिया। विश्वनन्दी को मार्ग में ही इस घटना का पता चल गया। उसे वडा सोम हुआ और वह मार्ग से ही लीट साथा भीर अत्यायपूर्ण दंग से उसके उद्यान पर अधिकार करने वाले विशालनन्द को मारने को उद्यात हो गया। विशालनन्द कैय के एक पेड़ पर चढ़ गया। विश्वनन्दी ने कोध में भरकर उस वृक्ष को जड़ से उच्छा हिल्या और उसी वृक्ष को लेकर विशालनन्द को मारने दीडा। विशालनन्द अत्यन्त भयभीत होकर वहां से भागा और एक पाषाण स्तम्भ के पीड़े छिए गया। किन्तु विश्वनन्दी ने मुक्को के प्रहार से उस स्तम्भ को तोड दिया। विशालनन्द कपने पाणाण स्तम्भ के पीड़े छिए गया। विश्वनन्दी को उसकी करण द्वा। पर दया आई सीर उसने समस्य वाने के हुए कहा— डरो मत। विशालनन्द निर्भय होकर उसके पास लीटा। विश्वनन्दी ने स्तेह प्रदिश्त करते हुए अपना उद्यान भाई को दे दिया। ससार के विचित्र स्वभाव को देखकर उसे ससार से ही विराग हो गया और सम्भूत नामक मुनिराज के समीप मुनि-दीक्षा ले ले। अपने अत्याय के परिष्यामस्वरूप अपने प्रिय भतीजे हारा राज-पाट का त्याग कर मुनि-दीक्षा ले ने विशालभूति को हार्दिक पश्चमा प्राय और उसने भी राज्य का परित्याग करके स्वम्यम धारण कर निया।

विश्वनन्दी प्रात्म-शोधन के लिये घोर तप करने लगा। तप के कारण उसका शरीर प्रत्यन्त कुश हो गया।
एक बार मुनि विश्वनन्दी विहार करते हुए मथुरा पथारे । वे प्राहार के लिये प्रतिग्रह करने पर एक शावक के घर
प्रविच्छ हुए। निवंतता के कारण उनके पैर कोप रहे थे। उधर विश्वासन्त राज्य पाकर दुर्ज्यमनो में प्राक्तक हो नियम हो गया। परिणाम यह हुमा कि उसे राज्यच्छुत होना पदा। वह राजदूत वन कर मथुरा पहुँचा। वह एक
वेद्या की छत पर वैठा हुमा था। तभी एक सख प्रसूता गाय के धक्के से मुनि विश्वनन्दी गिर गये। विशाखनन्द
यह दृश्य देखकर अट्टहास करता हुआ मुनि का उपहास करने लगा—'पावाण के स्तम्भ को प्रपने मुण्टिका प्रहार
से चूरकरने वाले तुम्हारा वह बल कहा गया?' उसके ये वचन सुनकर और उपहास से कृपिन होकर सुनि न में
दुसकरने बाले तुम्हारा वह बल कहा गया?' उसके ये वचन सुनकर और उपहास से कृपिन होकर सुनि न में
दुसकरने बाले तुम्हारा वह बल कहा गया?' उसके ये वचन सुनकर और उपहास से कृपिन होकर सुनि न में
दुसकरने बाले तुम्हारा वह बल कहा गया?' उसके ये वचन सुनकर और उपहास से कृपिन होकर सुनि न में
दुसकर किया—तुने मेरा उपहास उद्याग है। में इस प्रथमान का बदला प्रवस्त लूगा। वे यह निदान करके
समाधिपूर्वक मरण को प्राप्त हुए और वे महाबुक स्वर्ग मे देव हुए। विशाखभूति मुनि भी सन्यास मरण करके
उसी स्वर्ग में देव हुए। दोनो देवो में परस्पर बा प्रमा था। प्रयत्नी आयु पूर्ण करके विद्याख्यास्त किया अपित करिया स्वर्ण करा विश्वस्त के पोदनपुर नगर में प्रवास ति होष्ट मुनि स्वर्ण के विश्वसन्त के अपित करा प्रयाद के विश्वसन्त के स्वर्ण के सिवंत के उत्तर प्रयोग में भितकापुर का नरेश मयुरग्रीव विद्यावरों का प्रथिपति था।

विजयार्थ-पर्वत को उत्तर श्रणी में अलकापुर का नरंश मयूरप्राव विद्यावरी को स्रावेपात था। उसकी रानी का नाम नीलाजना था। दुराचारी विद्याखनन्द का जीव श्रनेक योनियों में जन्म-मरण करता हुमा किसी प्रवत्न एथ्य-योग से उन दोनों के झरवसीव नामक पुत्र हुमा। उसी विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रथन्पुर वक्रवाल नामक नगर था। उस नगर का श्रीघपित ज्वलनजटी नामक विद्याधर नरेश था जो प्रत्यन्त प्रतापी और गूरवोर था। उसने दक्षिण श्रेणी के समस्त विद्याधर राजाओं को प्रपना वशवर्ती बना लिया था। उसकी रानी का नाम वायुवेगा था। उनके अर्ककीत नामक पुत्र और स्वयप्रमा नामक पुत्री थी। स्वयश्रमा के शरीर में स्त्रियोचित समस्त पुत्र क्षणे थे। जब वह विवाह योग्य हो गई ती पिता को उसके विवाह की विन्ता हुई। उसने निमित्त शास्त्र में निष्णात अपने सम्भिन श्रोता नामक पुरोहित से इस सम्बन्ध में परामर्थ किया। पुरोहित कन्या के प्रहो और लक्षणां पर विवार करके बीला —सुलक्षणा कर्या प्रयम नारायण की पट्टमहिषी बनेगी और इसके पृष्य प्रताप से आप समस्त विद्याधरी के एकछत्र सम्राट बनेगे।

इधर बिजयं और त्रिपृष्ठ दांनों भाइयों का प्रभाव दिनो-दिन विस्तृत हो रहा था। अनेक राजा उनके प्रभाव के कारण और अनेक राजा उनके बल-विकल के कारण उनके आधीन होते जा रहे थे। लोगों पर यह प्रगट हो गया कि ये दोने आई हो इस युग के प्रथम बलभद्र और नारायण है। यह समाचार ज्वलनजटी के कान में पहुँचा। उसने इन्द्र नामक मत्री को प्रजापति नरेश के पास अपनी पुत्री स्वयप्रभा का सम्बन्ध स्वोकार करने के लिये भेजा। पौरनपुर नरेश उस समय पुष्करण्डक नामक वन में विहार करने के लिये गये हुए थे। मत्री वन में उसके पास पहुँचा। उसने लाये हुए उपायन भेट किये, अपने स्वामी का पत्र दिया तथा अपने उचिन स्थान पर बैठ गया। पौरनपुर नरेश ने पत्र खोल कर पत्र। जिसमें बड़े विनय के साथ उन्हें स्मरण दिलाया कि में विद्याधर नरेश निम के वश में तथा आप भगवान ऋष्मदेव से पुत्र बाहुबली के वश में उत्पन्त हुए है। इस दोनों बयों का वैवाहिक सम्बन्ध मित्र आचीन काल में चला आ रहा है। मेरी पुत्री स्वयप्रभा रमणियों में रत्न के समान है। मेरी हाइका है कि मेरी पुत्री का मगल विवाह कुमार त्रिपृठ के साथ हो। आवा है, आप मेरी इच्छा से सहमत होगे।

महाराज प्रजापित पत्र पढ कर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। उन्हाने प्रसन्तरापूर्वक स्वोकृति देते हुए कहा—जो मेरे बाखु को इष्ट है, वह मुफ्ते भी इष्ट है। महाराज ने मत्रो का वहा समान करके उसे विदा किया। उसने जाकर अपने स्वामी को यह हुए समाचार पुराया। कुछ समय पश्चत उचन जाये अपने पुत्र प्रकंकीति के साथ पोदनपुर सामा और उसने अपनी पुत्री स्वयप्रभा का विवाह कुमार त्रिपूष्ट के साथ वड समारोह के साथ कर दिया तथा कुमार की सिक्कयाहिनों भोर गरुडवाहिनों नामक दो विद्यायों प्रदान की।

जब इस विवाह का समाचार अपने गुप्तचरों द्वारा अस्वयीव ने सुना तो वह कौध से जलने लगा। उसने अस्व-सस्वो से सुमिजिय मैनिकों की एक विद्याल सेना लेकर आक्रमण करने के उहें देश से कूँच कर दिया। वह रथा- वर्तनामक पर्वत पर पहुँचा। अद्वयोग के आक्रमण की बात अनुकर त्रिपृष्ठकुमार भो चतुरिगणों मेना लेकर शोष्ठ हो बही आ पहुँचा। दोनों सेनाये विपृण जजने ही परण्यर जुम गई। अद्वयोग और त्रिपृष्ठ में भी भिषकर पुढ़ छिड गया। अद्ययोग तीन खण्ड भूमि की सत्ता का अव नक भोग कर रहा था। अदिकारा नरेश उसके पक्ष में थे, वह स्वय भी अनेक विद्याक्षों का स्वामी था। किन्तु त्रिपृष्ठ के सामों उसकी एक न चनी। उसने माया युद्ध में भी त्रिपृष्ठ से सराजय प्राप्त की प्रति चत्र उसके कूढ़ होकर त्रिपृष्ठ के सामों उसकी एक न चनी। उसने माया युद्ध में भी त्रिपृष्ठ से सराजय प्राप्त की प्रति उसके होकर विपृष्ठ ने उसे कोववा अत्र न पर चला दिया। वस प्रव ने भी स्व विद्या सित सुनित बहार स्वाप हो। या। विपृष्ठ ने उसे कोववा अत्र न पर चला दिया। वा अवक प्रत्य की स्व विद्या सित सुनित बहर सामों है अर्थ आक्रा सामों से चला। शब्द नेमा चक को आता देखकर भय से विज्ञित होगई। चक्त ने आते ही अर्थ श्री विज्ञित होगई। चक्त ने आते ही अर्थ श्री विज्ञित होगई। चक्त ने आते ही अर्थ प्रता हव साम प्रता है से सा को त्रिपृष्ठ ने सामया व्यवस्था को भागतों हुई सेना को त्रिपृष्ठ के समयदान दिया। इसके परवात् वह दिवाल सेना लेकर दिविजय के तिये निकला और जल्दी हो भरत क्षेत्र के तीनो खण्डों को जीत कर वारिम लोटा। सब नरेशो ने त्रिपृष्ठ को नारायण और विजय का बलभद्र स्वीकार किया। विष्कृति की जीत कर वारिम लोटा। सब नरेशो ने त्रिपृष्ठ को नारायण और विजय का बलभद्र स्वीकार किया।

दोनों भाइयो ने चिरकाल तक राज्य लक्ष्मो का भोग किया। उनमें परस्पर बड़ा प्रेम था। त्रिपृष्ठ बहुत स्नारम्भ स्नौर परिग्रह का धारक होने के कारण मरकर् सातवे नरक में नारकी बना।

त्रिपृष्ठ का जीव नरक के भयकर दु:खों का मोग करता हुआ ग्रांयु पूर्ण करके गंगा नदी के तटवर्ती सिह-

भगवान महावीर ३६६

गिरि पर्वत प<u>र सिह बना ।</u> वहाँ भी वह निरंतर पाप करता हम्रा मरकर पूनः प्रथम नरक में गया । वहाँ दु:ख भोगता रहा और अन्त मे वह आयू पूण करके सिन्धुकुट की पूर्व दिशा में हिमवत पर्वत के शिखर पर देदी प्यमान अयालो वाला मिह हमा। एक दिन वह एक हरिण को मारकर ला रहा था। उसी समय चारण ऋद्विधारी मूनि ग्रजितजय श्रमितगुण मृति के साथ श्राकाश मार्ग से विहार कर रहे थे। उन्होंने उस सिंह की देखा। उन्हें तीर्थंकर भगवान के वचनों का स्मरण हो आया। वे दयावश आकांश से उतर कर उस सिंह के निकट पहुँचे। वे शिलातल पर विराजमान होकर गम्भीर स्वर मे उसे सबोधित करते हुए बोले— "बनराज! तृ तिर्यञ्च योन पा कर भी पापों में डबा हुआ हैं। बया तुक्ते ध्रपने त्रिपुष्ठ जीवन का स्मरण है। तूने नारायण बनकर पॉचो इद्रियो के यथेच्छ भोग भोगे किन्तु तुभे उनसे तप्ति नहीं हुई। तुधर्म से विमुख रहा, तुभे सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हुग्रा। परिणामस्वरूप तू सप्तम नरक में उत्पन्न हुया। बहा तुने घोर ने घोर कष्ट सहें, जलती हुई भयानक अग्नि में, खौलते हुए तेल मे डाला गया, तपने हुए लोह स्त्रम्भो के साथ बांधा गया , भयकर यातनाय दी गयी । किन्तु तेरे करुण ब्राकन्दनो, दीनता भरे विलापों और याचना भरे बचनो पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने तेरी सहायता नहीं की । किसी ने तूभे शरण नहीं दी। आयु पूर्ण कर तू भयंकर सिंह बना। उस जीवन में तूने भूख, प्यास, सेदीं, गर्मी आदि की यातनायें सही, तुर्भे व्याघ के वाणो, प्रतिद्वन्द्वी सिहो द्वारा किये गए भयकर प्रहारों से अत्यन्त कष्ट हम्रा। किन्तू तुर्भे वहाँ भी धर्म की साध नहीं ग्राई। वहाँ से मर केर पून नरक में गया और नरक के घोर कष्ट सहने किए। वहाँ से निकल करत पन सिंह बना। इस जन्म में भी तुपापों में लिप्त रहा, स्वय को भूला रहा। अपने अज्ञान और कर परिणामों के कारण तू तत्त्व को नही पहचान पाया । तेरे इन कर परिणामो के नोचे तेरी आत्मा की महान विभूति छिप गई है । तु अपनी विभूति को पहेचान, एक दिन तू लोकपूर्य बन जाएगा।"

मृतिराज के टन प्रेरक बचनो को मुनकर उस विकराल सिंह को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मृतिराज ने जिन जन्मे का वर्णन किया था, वे उसके समक्ष मे स्पष्ट हो गए। इन जन्मो मे उठाए हुए समकर दुःखों का स्मरण करने यह भय ने कापने लगा, उसकी आखों से पश्चाताप की स्प्रश्वारा वहने लगी। मृतिराज ने देखा कि सब इसे प्रयं करवे पर भागी परचाताप ही रहा है, इसके हृदय पर जमा हुआ पाप क्षव क्षासू वनकर वह रहा है। तिरुचय ही अब इमके हृदय मे धर्म के बीच अकुरित होंगे। यह विचार कर दयालु मृतिराज पुन कहने लगे—'है सम्बर्ध ही प्रवः भाग भाज के जीवन मे तूने श्रीहमा वत प्रगीकार किया था। किन्तु मरीज के कन्म में नू दिराज्ञान्त हो गया भीर प्राप्त किया के ने स्वत् हो विद्योह कर दिया तथा धर्म से विपरीत उपदेस देने लगा। प्राप्त पितास भाव में क्षान स्वत्य अपने के उपदेशों के किया भी जन्म-मरण के दुल उठाता रहा। निमित्त पाकर विश्वनन्तरी को पर्याप्त में ने स्वय भी धारण किया, किन्तु कोध पर विजय न वा सका क्षीर तिदान वन्ध करके तू त्रिपृष्ट नाराथण हुआ। जो पर सी गई से पह स्वत्य के सुख रापा हो स्वाप्त के स्वत्य से सुख स्वत्य से पृणा हो जाय तो तेरा भविष्य समुख्यल वा जाएगा। भव्य दे तेरा भविष्य सबद्ध समुख्यल वा ने पार्य से क्षित स्वत्य वेता। मैं वेय वा ता श्रीष्ठ ती स्वत्य से पृणा हो जाय तो तेरा भविष्य समुख्यल वा जाएगा। भव्य दे तेरा भविष्य सबद्ध समुख्यल वेता, त्यस्त भव्य में स्वतिन से सिकर वेता। मैं वेय वा ता ती स्वत्य से पृण्य हो सार प्रीत्य होता। मैं व्यव वात श्रीष्ठ ती सीचर प्रमुख हो जा।

मुनिराज के इन बचनों को मुनकर सिंह ने उन्हें हृदय से स्वीकार किया। उसने भक्तिपूर्वक मुनि युगल की पाद बन्दना की, उनकी प्रदक्षिणा दी और हृदय से स्वाबक के ब्रत प्रहुण किए, मुनि-युगल सिंह को आशीर्वाद देकर आकाश-मार्ग से बिहार कर गए। अब सिंह का जीवन एकदम बदल गया। उसने हिसा का सर्वया त्याग कर दिया। वह दया-मूर्ति बन गया। अब हिरण आदि उससे अयभीत नहीं होते थे।

वह अपने बत और धान्त परिणामों के कारण मरकर पहले द्वां में सिहकेतु नामक महद्विक देव हुआ। वहां आयु पूर्ण होने पर वह विदेह क्षेत्र के मगलावती देश के विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में कनकप्रभ नगर के आधिषाति कनक पुत्र और उसकी महारानी कनकप्रभा का का कुनकोज्वल नामक पुत्र हुआ। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसका विवाह कनकवती नामक राजकुमारी के साथ वाथ कर दिया गया। एक दिन वह अपनी स्त्री के साथ वाथ कर विवाह योग्य हुआ । विका सुप्ती स्त्री के साथ वाथ कर विवाह अपनी स्त्री के साथ वाथ कर विवाह साथ कर विवाह कर कर कर कर के लिए गया। वहां उसे प्रियमित्र नामक अविवास में मिल पूर्वक वदना की भीर उनकी प्रदक्षिणा देकर वह यथास्थान देव गया। भव्य जानकर मुनिराज ने उसे धर्म का स्वस्थ समकाया।

मनिराज के उपदेश को सुनकर उसके हृदय में भोगों के प्रति विराग उत्पन्न हो गया। उसने सभी प्रकार के ग्रारम्भ भीर परिग्रह का त्याग करके तत्काल वही सबम धारण कर लिया। सिंह की पर्याय मे उसे धर्म की जो रुचि जागत हुई थी, वह इस जश्म में और भी प्रधिक बढ गयी। वह धर्म-साधना में निरन्तर सावधान रहता था। अन्त में वह संन्यास मरण करके सातवे स्वर्ग में देव हुया । वहाँ भी उसकी प्रवृत्ति धर्म की ही झोर रहती थी । वहाँ झाय पुर्ण होते पर साकेत नगर के नरेश वर्जसेन की सीलवती रानी के हरिषेण नामक पुत्र हुआ। प्रव तो उसकी दृष्टि ही बदल गई थी। सतः वह भोगो मे बासक्त नहीं हमा, मिपत वह स्पनी वत-साधना को बराबर बढ़ाता रहा। उसे स्वय ही भोगों से ग्रुविच हो गई ग्रीर श्रतसागर मुनिराज के समीप दिगम्बरी दीक्षा घारण कर ली। बता की निरन्तर शिद्ध बहाते हुए वह धायु के अन्त में महाशुक्र स्वर्ग मे महुद्धिक देव हुआ। वहाँ पर तीर्थ बन्दना, तीर्थकरों का उपदेश श्रवण क्यादि वार्मिक कत्यों में ही समय व्यतीत करता था। स्राय के अन्त में इसी धर्म-भाव के साथ मरण करके घातकी खण्ड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पूष्कलावती देश की पूण्डरीकिणी नगरों में राजा समित्र और उसकी रानी मनोरमा से प्रियमित्र नामक पुत्र हमा । जब उसका राज्याभिषेक हो गया, तब कुछ समय परवात उसके शस्त्रागार में चकरत्न उत्पन्न हथा। अपनी विशाल वाहिनी लेकर वह दिग्विजय के लिए निकला। उस चकरत्न को सहायता से उसने थोडे ही समय में समस्त पृथ्वी के राजाश्रो को जीत लिया ग्रीर वह सम्पूर्ण पृथ्वो का एकच्छत्र सम्राट्चक्रवर्ती बन गया। चक्रवर्ती पद पर रहकर उसने यथेच्छ भोग भोगे किन्तु उसकी तृष्ति नहीं हो पाई। एक दिन क्षेमंकर भगवान का **उपदेश सनकर इन क्षणभगुर भोगो** से विरक्त हो गया। उसने भ्रपने पुत्र सर्वमित्र का राज्याभिषेक करके एक हजार राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। मूनिराज प्रियमित्र ने निष्ठापूर्वक महाबतो का पालन किया और कर्मक्षय करने के लिए धोर तप करने लगे । आयु समाप्त होने पर सहस्रार स्वर्ग मे सूर्यप्रभ नामक देव हुआ ।

बह देव धायु के अन्त में स्वर्ग से स्वर्ग होकर छत्रपुर नरेश नन्दिवर्यन तथा उनकी रानी वीरवर्ती से नन्द नामक पुत्र हुआ। जरूम से ही उसकी रुचि धर्म की ओर थी। वह पर में रुकर सो भोगों के प्रति अनामकत था। वह गृहस्य दशा में भी अनासक्त कर्मयोग का साधक था। वह राग में भी विराग की उपासना करना रहना था। एक दिन उसने प्रीष्टिल नामक निर्मत्य पुरु का उपदेश सुनकर भागों का त्याग कर दिया ओर मुनि-दीक्षा ले ली। उन्होंने अल्प समय में ही ग्यारह अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने दर्शन विशुद्ध आर्दि मोलह कारण भावनाओं का निरस्तर चिन्तन करते रहने और उन्हें जीवन का प्रयार बनाने के कारण महापुष्पप्राप्ता नी तीर्थकर नामक नाम कर्म का वन्ध किया। उनके मन में आत्म करवाण की भावना के साथ नसार के दुखी प्राण्यों को देखकर यह भावना बनी रहती थीं कि मैं इन प्राण्यों का दुख किस प्रकार दूर करूं। उनकी लाक-ल्याण की भावना इस सीमा तक वढ गई थीं। इस साथना को विश्व के समस्त प्राण्यों के प्रति मेत्री भाव कहा जा सकता है। इस मेत्री भाव के कारण वे परम बहा के अनन्य साधक वन गये। इस नायना के साथ वे चारो प्रकार की आराधनाओं के भी आराधक थे। इसी आराधना को लेकर उन्होंने सन्यास मरण किया और वे प्रस्तुत स्वर्ग में

विज्ञतसथ का लिच्छिव गणराज्य वैशाली में स्थित था। वह सर्वाधिक शिवतशाली गणराज्य था। उसके गणप्रमुख महाराज चेटक थे। उनकी वही पुत्री त्रिवाला, जिन्हें प्रियकारिणों भी कहा जाता था, वैशाली के उप-नगर (ध्यथवा जिला) कुण्डपुर के गणप्रमुख महाराज सिद्धार्थ को ब्याही गई थी। उनके उपा-शर्म करूबाणक प्रसाद का नाम नन्यावर्त था। वह सात लण्ड का था। जब उपर्यु वह सन्युतन्द की प्रायु मे

छह माह शेष रहे, तब लोकोत्तर विभूति तीर्थंकर महावीर के पुण्यप्रभाद से सींघमेंन्द्र की झाँका से कुवेर ने नन्धावर्त प्रासाद और कुण्यपूर नगर में रत्न-वर्षा करना प्रारम्भ किया जो महावीर के जन्म पर्यन्त झर्यात् पन्द्रह माह तक निरन्तर होती रही। झाषाढ़ शुक्ता बच्छी को जबति बन्द्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्य में था, महाराणी विश्वासा सात क्षण्ड वाले नन्धावहाँ प्रासाद में हस तूलिका धादि से सुवीभित रत्न पर्यक्ष पर सो रही थी। जब उस प्राप्त के रीद्र, राक्षस और गम्ब नामक तीन प्रहर क्यतीत हो गये और मनोहर नामक चीथ प्रहर का अन्त होने का आया, तब उन्होंने अर्थ निद्रित दक्षा में प्रत्यन्त शुभपरिणामी सोलह स्वप्न देखे। इन सोलह स्वप्नों में उन्होंने (१) स्वेत गेरावत गज (२) स्वेत वृषम (३) आकाश की और उख्नता हुमा स्वर्ण अयाली वाला गुक्त वर्ण सिंह (४) कमलासात्र और स्वणं कलां द्वारा गजो द्वारा अभिषिवत लक्ष्मी (४) दो मुगन्वित पुष्पमालाय (६) तारा-वित्त पृर्ण चन्द्र (७) उदित होता हुआ सुर्य (०) कमल पत्रों से आच्छादित दो स्वणं करता (१) प्रयस्तेवर वित्त में आडचादित दो स्वणं करता (१) प्रयस्तेवर (११) लक्ष्तरों से आच्छादित दो स्वणं करता (१) प्रयस्तेवर वित्त सिंह स्वणं करता (१) प्रयस्तेवर (११) लक्ष्तरों से आच्छादित दो स्वणं करता (१) प्रयस्तेवर राशि अपन्त प्रत्ये निक्त समुद्र (१२) स्वणं का ऊँचा विद्वास (१३) रवणं का विवास (११) प्रयास के अपने प्रत्ये का स्वणं करते देखा। शोर अवस्ते प्रत्ये का मुख्य में प्रवेश करते देखा। प्रति स्वणं में प्रत्ये में प्रवेश करते देखा। प्रति स्वणं में प्रत्ये में प्रवेश करते देखा। स्वार्ण कर उठी और स्तानादि से निवृत्त होकर और मगल बत्याम को सुर्य के मुस्तिकत होकर वे अपने पति सिद्धार्थ महाराज के पास पहुंची। महाराज ने प्रमुद्धक उत्तकी अध्ययंत्रा की और उनके सकेरानुमार वे सिहासन पर पति के वाम परवं में प्रसास होशा को प्रमुद्धक उत्तकी अध्ययंत्रा की और उनके सकेरानुमार वे सिहासन पर पति के वाम परवं में प्रसास होशा होशा को प्राप्त के साथ प्रति के वाम प्रवेश करते हिला हो सम्प्रवेक उत्तकी अध्ययंत्रा की बीर उनके सकेरानुमार वे सिहासन पर पति के वाम परवं में प्रसास होशा होशा को सम्बन्ध में विचार किया बोर वाले—'दिव' नुम्हारं गर्भ से लोक का कल्याण करने वाले लोकपुत्रय तीर्थकर का जनम होगा।' उन्होंने विस्तास्पूर्व का का कल बताया। स्वन्त-फल लुक्कर महाराजी का सर्वोत्कट सोभाग्य है। विज्ञाक्षात्र । अवसर के का जननी वाले वाला स्वार्त का नित्त का वोला स्वार्त हर्ण स्वर्य विवार का स्वार्त हर्ण स्वर्य का स्वर्त हर्ण स्वर्य विवार है। विज्ञाक्षात्र । अवसर के सामनि वाले स्वर्त का जननी वाला स्वर्त हर्ण स्वर्त का गिरव हा स्वर्त हर्ण स्वर्त हिंद सार्य है। विवार हा स्वर्त हर्ण स्वर्त का स्वर्त हर्ण स्वर्त सार्वाहर सार्या विवार स्वर्त हर्ण स्वर्त का स्वर्त हर्ण स्वर्त सार्वाहर सार्य स्वर्त हर्ण स्वर्त सार्वाहर सार्य स्वर्त स्वर्त सार्य हा स्वर्त सार्व सार्व सार्व सार्य सार

महरानी रे जब स्वप्ता के झन्त में विश्वाल घवल गजराज को मुख मे प्रवेश करते हुए देखा, तभी झज्यु-तेन्द्र ध्याना आयु पूर्ण करके गर्भ में अर्थ्यास्त हुझा। तीर्थंकर भगवान के गर्भावतरण को झपने झान हारा जानकर इन्द्र और देवाण अर्थन्त भवित भावना से जुण्डपुर के राजप्रासाद मे आये। उन्होंने दिन्य मणिमयाभूषणा, गन्ध-मार्थ्य तथा बस्त्रादिक में जननी का पूजन किया, और झम्बियंक किया और गर्भ कत्याणक का उत्सव मनाकर झपने-झपने स्थान को लगे गरे। इन्द्र ने माना की सेवा करने के लिए देवियों को नियुवत कर दिया।

जन्म काल्याणक —नो माह पूर्ण होने पर उच्च ग्रहो द्वारा लग्न कं दृष्टिगोचर होने पर चैत्र शुक्ता त्रयोदशो सोमबार को उत्तरा फाल्युनि नक्षत्र पर चन्द्र की स्थिति होने पर सर्यमा नाम के शुभ योग मे निशा के अन्त भाग मे महारानी त्रिशला ने तोर्थकर महाबोर को जन्म दिया। इन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिर्वेत्तायों ने तीर्थकर महाबोर की जन्म कुण्डली बनाई है जो इस प्रकार है—

जन्म चैत्र सुदी १३ सोमवार, ई० पू० ५६६ नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनि, सिद्धार्थी सवत्सर (५३)



इस जन्म कण्डली में ग्रह प्रत्यन्त उच्च दशा में स्थित हैं। इन ग्रहो में उत्पन्न होने वाला बालक निश्चय ही लोकपूज्य महापुरुष होता है। महावीर भी ऐसे महापुरुष थे जिनकी समानता तीर्थकरों के स्रतिरिक्त सन्य कोई मानव नहीं कर सकता । उपयुंक्त ब्रच्यूतेन्द्र ही आयु पूर्ण होने पर महारानी त्रिशला के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जिस समय वह महाभाग बालक उत्पन्न हुआ, उस समय समस्त प्रकृति आनन्द मे भर उठी । दिशाय निर्मल हो गईं। शीतल मद सुरिभत पवन बहुने लगा। आकाश से फुहारे बरसने लगी। बदीजन मगल पाठ कर रहे थे। सौभाग्यवती ललनाएं नृत्य कर रही थी। वाद्यो की मगल ध्विन हो रही थी। मानव समाज हर्षोत्फुल्ल था। तीर्थकर महावीर जब उत्पन्न हुए थे, उस समय तीनो लोको के जीवो को शांति का अनुभव हुआ था। आव्हाद के इस अवसर पर देव और इन्द्र ही पीछे क्यो रहते । चारो जाति के देव और उनके इन्द्र तीर्थकर प्रभुका जन्म हुआ जानकर भगवान के दर्शन करने धीर उनका जन्म कल्याणक मनाने के लिए कण्डग्राम मे एकत्रित हुए।

सौधर्मेन्द्र की बाज्ञा से शची प्रसुतिगृह में गई। उसने जाकर तीर्थंकर प्रभु और माता को नमस्कार किया। शची भिन्तप्लावित नयनो से कभी तीर्थंकर बालक को देखती, जिसका रूप त्रिभवनमोहन था और जिसके तेज से सारा नन्द्यावर्त्त प्रासाद आलोकित था। फिर वह तीर्थंकर माता की श्रोर देखती श्रौर मन मे सोचती -- नारी पर्याय तो इनकी धन्य है, सार्थक है, जिनके गर्भ से त्रिलोकपूज्य बालक ने जन्म लिया है। इससे इनका मातृत्व भी मह-नीय हो गया है और जो जगन्माता के उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो गई है । कितनी पण्याधिकारिणी है ये । हे जगन्मात. !

तम्हे लाख बार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है।

तभी शची को भिवत तरंगित क्षणों में अपने कर्तव्य का स्मरण हो आया-वाहर असस्य देव देविया प्रती-क्षारत खड़े है। उसने माता को माया निद्रा में सुलाकर श्रीर उनके बगल में मायामय बालक सुलाकर लोकबन्द प्रभ को ग्रपने ग्रक मे ले लिया। प्रभ का ग्रग स्पर्श होते ही शची का सम्पूर्ण गात रोमाचित हो ग्राया। मन अपूर्व पुलक से भर उठा। प्रभुको पाकर मानो वह ब्रपने को भूल गई। इसी ब्रार्धमुच्छित दशामे बाल प्रभुक। लाकर सौधर्मेन्द्र को दे दिया। किंतु उसके गात में जो स्पर्शजन्य पलक भरगई, बहुतो जैसे सस्कार बनकर गान मे स्थाई वन गई।

इन्द्र ने बाल प्रभु को श्रक में लिया तो जैसे उसकी भी वही दशा होगई। वह प्रभु के श्रनिन्दारूप का निर्निमेष निहारता रहा किन्तु तप्ति नही हो पाई। रूप का असीम विस्तार ग्रोर चक्षुत्रो की सीमित परिधि। तब उसने हजार नेत्र बनाकर प्रभु को रूप माधुरी का पान करना प्रारम्भ किया। भक्ति की महिमा अचिन्त्य है। फिर इन्द्र भगवान को गोद में लेकर ऐरावत हाथी पर वैठा । ऐशानेन्द्र भगवान के ऊपर छत्र तानकर खा हो गया आर सानत्कुमार तथा माहेन्द्र स्वर्ग के इन्द्र चमर ढोरने लगे। वे भगवान को लेकर मुमेरु पर्वत पर पहुँचे ग्रोर वहां क्षीर-सागर के जल से पूर्ण १००८ कलको से भगवान का अभिषेक किया। सौधर्मेन्द्र की शची ने भगवान का श्रुगार किया और भगवान को लेकर देव समह पन. कुण्डग्राम लौटा। वहाँ श्राकर शची बालक को लेकर प्रसूति गृह में गई भीर बालक को माता के पास सुला दिया। इन्द्र ने महाराज सिद्धार्थ को देवो द्वारा मनाथे गये जन्म महात्सव के समाचार सुनाये, उनकी पूजा की स्पीर झानन्द नाटक किया । इस प्रकार जन्म कल्याणक महोत्सव मनाकर देवगण ध्रपने-ध्रपने स्थानो को वापिस चले गये।

पुत्र जन्म की खुशी मे महाराज सिद्धार्थने राज्य के कारागार से वन्दियों को मुक्त कर दिया। उन्होंने याचको ग्रीर सेवको को मुक्तहस्त दान दिया। राज्य भर मे दस दिन तक नागरिको ने पुत्र-जन्मोत्सव बड़े उल्लास भीर समारोह के साथ मनाया।

भगवान महावीर कुण्डपुर मे उत्पन्न हुए थे। जैन वाङ्मय मे कुण्डपुर की स्थिति स्पष्ट करने के लिए 'विदेह कुण्डपूर' मथवा 'विदेह जनपद स्थित कुण्डपूर' नाम दिये गये है । सभवत: इसका कारण यह रहा कि उस समय कुण्डपुर नाम के कई नगर थे। यह कुण्डपुर विदेह देश में स्थित था। यह विदेह देश गण्डकी

जन्म नगरी बंशाली नदी से लेकर चम्पारण्य तक का प्रदेश था। इसे तीरभक्त भी कहा जाता था। यह देश गंगा धौर हिमालयके मध्यमे था। इसकी सीमाय इस प्रकार थी-पूर्व मे कौशिकी (कोसी), पश्चिम में गण्डकी, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गगा नदी । इसका क्षेत्रकल इस प्रकार बताया गया है—पूर्व से पश्चिम की स्रोर २४ योजन तथा उत्तर से दक्षिण की स्रोर १६ योजन । वैद्याली, मिथिला, कुण्डपुर स्रादि नगर इसी विदेह अख्वा तीरअक्त प्रदेश में थें।

विराम्बर साहित्य के समान द्वेताम्बर साहित्य में भी महाबीर को विदेहवासी, विदेह के दौहित्र और उनकी माता त्रिप्राक्षा को विदेहदत्ता कहा गया है। द्वेताम्बर साहित्य में कुण्डपुर के कई नाम मिलते हैं, जैंमे कुण्डपाम, क्षत्रिय कुण्ड उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर, कुण्डपुर सिन्वेष, कुण्डप्राम नगर, क्षत्रिय कुण्डपाम। द्वेताम्बर साहित्य में महाबीर को एक और विदेह साही प्रावदिक के दौहित्य वाता है तो दूसरी और उन्हें वेणालिक भी कहा गया है। ये दोनों कथन परस्पर विरोध नहीं है। उस समय कुण्डपाम वेशालों नगरी में सम्मिलत था। इसलिए महाबीर को जनपद विदेह की दृष्टि से विदेह कहा गया और कुण्डपाम वेशाली का एक उपनगर था, इसलिए उन्हें वेशालिक कहा गया। साराक्षत कुण्डपाम विदेह जनपद में था और वह वैशाली का एक उपनगर था।

प्राचीन बाङ्मय के अनुमार बैशाली और कुण्डप्राम की स्थित इस प्रकार थी—दक्षिण पूर्व में बैशाली अव-रियल थी, उत्तर पूर्व में कुण्डपुर था और पश्चिम में वाणिज्यप्राम था। वस्तुत बैशाली के तीन भाग या तीन जिले थे—बैशाली, कुण्डप्राम और वाणिज्यप्राम। बैशाली और कुण्डप्राम निकट अवस्थित थे। ये दोनो गण्डक नदी के पूर्वी तट पर थे तथा वाणिज्यप्राम गण्डक के पश्चिमी तट पर स्थित था।

कुण्डपुर ने दो भाग थे. क्षत्रिय कुण्डपुर सिन्तिवेश और ब्राह्मण कुण्डपुर सिन्तिवेश । क्षत्रिय कुण्डपुर उत्तर मं था और याह्मण कुण्डपुर दक्षिण में था। क्षांत्रय कुण्डपुर में प्राय जातृत्रवी क्षत्रिय रहते थे और ब्राह्मण कुण्डपुर में प्राय ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बुण्डधाम के उत्तर-पूर्व में बहुक्षाण देया था। क्षत्रिय कुण्डपुर के उत्तर-पूर्व में कोल्लाग सान्तिवेश था। इसमें भी जातृत्रविशे क्षत्रिय रहते थे। क्षत्रिय कुण्डपुर के बाहर ही ज्ञातृत्वण्ड वन था। यह भी जात्वशी क्षत्रियो का था झोर इसो बन या उद्यान में भगवान महावीर ने दीक्षा ली थी।

वाणिज्यप्राम में प्राय. बनिये-व्यापारी रहते थे । इसके ईशानकोण में द्युति पलाश चैत्य और उद्यान था ।

ये दोनों भी ज्ञातवशी क्षत्रियों के थे।

बुण्डपूर के निकट ही कर्मार ग्राम झाबाद था। यहाँ प्राय लुहार ग्रादि कर्मकरों को बस्ती थी। इसी गाव को शास्त्रों से कर्मग्राम अथवा कुल ग्राम कहा गया है, जहाँ भगवान महावीर का प्रथम ग्राहार हुआ था।

वैद्याली गणराज्य को बिज्ज सघ प्रयवा लिच्छवी गणसघ कहा जाता था। इस सेय में विदेह का विज्ञ सघ छोर वैद्याली का लिच्छवी सघ समितिल था। दोनो की पारस्परिक सम्घ के सारण विदेह के गणप्रमुख चंटक को इस सघ वा गणप्रमुख च्या सार्थ को राजधानी वैद्याली वनी। इस सघ में प्ररुक्त के तो गण थे। अगटकुलो के नाम शास्त्रों में इस प्रकार मिलते हैं— भोगवशी, दश्वाकुवणी, जातृवशी, किन्यवशी, लिच्छविवशी, उपवाकुत्य को, उपवाकी, विदेह कुल और दुक्कुल। ये सभी लिच्छवी थे और इनमें जातृवशी स्वेपमुख थे। लिच्छवी होने के कारण ही ये झरटकुल परस्पर सगाँठत रहे। इस सघ में शासन का अधिकार इन झरटकुलो को ही प्राप्त था। शेष नागरिको को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। लिच्छवी गण ही अपने सदस्यों को चुनता था। प्रयेक सदस्य को राज्य वहां जाता था। एतेक सदस्य को राज्य कहां लाता था। एतेक सदस्य को राज्य कहां लाता था। ऐसे राज्य हो के सहस्य को उपने सदस्यों को चुनता था। अर्थक सदस्य को राज्य का स्वान्ध होता था, उपने सार्य हो जब नवीन राज्य का गोम होता था, उस समय उस राज्य का झमिषेक एक पृथ्वितिणी में किया जाता था। इस पृथ्वित शा का सार्थिक पृथ्वित था, उस समय उस राज्य का झमिषेक एक पृथ्वितिणी में किया जाता था। इस पृथ्वित था का सार्थिक पृथ्वित था, उस समय उस राज्य का झमिषेक एक पृथ्वितिणी में किया जाता था। इस पृथ्वित शा वित्र के स्वान्ध वित्र के अर्थित समय स्वान्ध स्वान्ध सार्थ के स्वान्ध सार्थ के स्वान्ध स्वान्ध सार्थ के स्वान्ध सार्थ के स्वान्ध सार्थ सार्थ स्वान्ध सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ के स्वान्ध सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ के सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्थ सार्य सार्य सार्य सार्य सार्य सार्य सार्य सार्थ सार्थ सार्य सा

लिच्छवी सघ में सभी निर्णय सर्वसम्मत होते थे। यदि कभी कोई मतभेद होना थातो उसका निर्णय छन्द (बाट) के ब्राधार पर होता था। शलाका ग्राहक छन्द शलाकाये लेकर सदस्यों के पास जाते थे। ये शलाकाये दो प्रकार की होती थी—काली ग्रीर लाल। लाल शलाका प्रस्ताव के समर्थन के लिये होती थी ग्रीर काली शलाका

जैन वर्म का प्राचीन इतिहास

विरोध के लिये। जब सब सदस्यों को शलाकाये मिल जाती तो बाकी बची हुई शलाकाम्रोकी गणना गणपति करते थे म्रीर छन्द-निर्णय घोषित कर देते थे। इस निर्णय को सभी स्वीकार करते थे। गण परिषद के राजभवन का नाम सथागार था जहाँ परिषद को बैठके होती थी।

बज्जो-सघ के निकट ही मेल्ल गणसघ स्त्रीर काशी कोल गणसघ थे। इन सघो मे से किसी सघ के ऊपर स्रापत्ति स्नाने पर सन्धि के सनुसार तीनो सघों की युद्ध उद्वाहिका की सन्तिपात भेरी की विशेष बैठक होती थी। इसमें महासेनापति का निर्वाचन किया जाता था। वह फिर स्रपनी युद्धउद्वाहिका का सगठन करता था।

र्वशाली का वैभव स्रपार था। उसमें ७७७७ प्रासार, ७७७७ कूटागार, ७७७७ माराम और ७७७७ पुष्करिणियाँ थी। उसमें ७००० सोने के कलश वाले महल, १४००० चादी के कलश वाले महल तथा २१००० ताबे के कलश वाले महल थे। इन तोनो प्रकार के महलों में क्रमशः उत्तम, मध्यम ग्रीर जधन्य कुल के लोग रहते थे।

वैशालों में त्याय व्यवस्था इतनी सुन्दर थी कि कोई अपराधी हण्ड पाये विना वच नहीं सकता था भ्रीर निरप्तपांधी दण्ड पान हीं सकता था। विवाह के सन्वत्य में भी वहां वह के कहें नियम थे। वैशालों में उपपन कोई स्त्री वैशाली से वाहर विवाह नहीं कर सकवी थी। प्रार्थना करने पर किसी लिच्छवी के लिये परनी का चुनाव लिच्छवी गण करता था। अन्य नगरी की तरह यहां भी दास प्रथा थी, किन्तु एक बार जो दास वैशालों में आ जाना था, वह फिर वाहर नहीं जा सकता था। और उसके साथ मनुष्योचित व्यवहार होता था। इन गण सच में एक नियम प्रचलित था कि नगर की सर्वश्रेष्ट सुन्दरी कन्या विवाह नहीं कर सक्ती थी। उसे नगरवध्या नगर सांधिमी वनाकर सर्वभीध्या वना दिया जाता था। उसे गण की भ्रोर से नृत्य, गान, वार्तालाप और स्वागन करने की विधिवत् शिक्षा दी जाती थी। १० वर्ष की अवस्था होने पर उसे गण परिषद जनपद कन्याणी वा सम्मान-पूर्ण पद प्रदान करता था भीर मगल पुष्किरणी में मशल कान का महोत्सव किया जाता था। तब वह नगरवध्य घोषित की जाती थी। गण की भ्रोर से उसे कि सक्त होरे बार स्वी भावती थी। गण की भ्रोर से उसे कि सक्त प्रसाद की रासी थी। गण की भ्रोर से उसे कि सक्त प्रसाद की रासी वह वैश्रेष्ठणी वन विनाती हुई नागरिको का यथेच्छ मनोरजन कर तसे।

वैशाली के लिच्छवी स्वातन्त्र्यप्रिय भ्रीर मीजी स्वभाव के थें। उनमे परस्पर मे बडा प्रेम था। यदि कोई लिच्छवी बीमार पड जाता था तो अन्य सभी लिच्छवी उसे देखने झाते थे। उत्सव के वे बडे शीकीन थे। सुदर रगीन बस्व पहनने का उन्हे बडा शौक था। इसीलिये बुद्ध ने एक बार भ्रानन्द से कहा था—श्रानन्द । जिन्होने त्रायित्व स्वयं के देव नही देखे है, वे वैशाली के इन लिच्छवियों को देखले। वे बड़े शिष्ट, विनयशील, सुसम्कृत भ्रीर सर्विक सम्पन्न थें।

वैशाली के गणपित का नाम चेटक था। उनकी रानी का नाम सुभद्रा था। उनके १० पुत्र ग्रीर ७ पुत्रियां थी। उनका पुत्र सिह्मद वैशाली गण का सेनायित था। ७ पुत्रियों मे सबसे बढ़ी त्रिशला थी जो कुण्डप्राम के राजा सिद्धार्थ को विवाही गई थी। इन्हीं के पुत्र महाबोर तीर्थकर थे। वे कुण्डप्राम सोनिवेश के गणपित थे ग्रीर राजा कहलाते थे। मृगावती का विवाह दशाणे देश के हेमकच्छ के नरेश दशाय था। मुप्तभा का विवाह दशाणे देश के हेमकच्छ के नरेश दशाय के साथ, प्रभावती का विवाह कच्छदेश की रोक्क नगरी के नरेश उदायन के साथ तथा। चलना का विवाह मामवरी श्रीणक विगवसार के साथ हुगाथा। ज्येष्टा श्रीर कन्दा ने दीक्षा लेली।

दैशाली सघ प्रत्यन्त वैभवसम्पन्न ग्रीर विकसित था। इसका विनादा श्रेणिक के पुत्र ग्रजातशत्रु ने किया।
युद्ध में वैद्याली पराजित होने वाजा नहा था, ग्रज: प्रजातशत्रु ने प्रपने चरो हारा वैद्याली में फूट डाल दी।
इससे वैद्याली निर्वल होगई ग्रीर युद्ध में पराजित होगई। ग्रजातशत्रु ने वैद्याली को समाप्त कर दिया। इसके
समय परचात् वैशाली पुन स्वतन्त्र हो गई श्रयाप उसका वैभव और शक्ति रहले जैसी नहीं ही पाई। फिर इसका
विनाश गुप्त वश के सम्राट् समुद्रगुप्त ने किया। उसने तो वैद्याली को विलकुल खण्डहर ही बना दिया। इसके
बाद वैद्याली कभी पनप नहीं पाई। यह कितनी विद्यवना है कि वैद्याली का विनाश करने वाते क्षत्रातशत्रु और
समुद्रगुप्त बोनो ही सम्राट् वैद्याली के ही दौहत्र थे। उन दोनो की माताथ वैद्याली की पुत्रियाँ थी। दोनों ही
सम्राटों ने क्षपनी निवहाल को वर्बाद कर दिया। इसके भी वड़ी विद्यन्ता यह है कि समुद्रगुप्त के पिता चन्द्रगुप्त

भगवान महावीर ३७४

को साम्राज्य-प्राप्ति में लिच्छित्रियों की सहायता का सबसे वडा योगदान मिला या और समुद्रगुप्त अपने म्रापको लिच्छिन दौहित्र कहकर गर्व करता था।

महाबीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। वे कुण्डपुर के राजा थे। इस विषय में दिगम्बर श्रीर देवेनाम्बर दोनों हो परम्पराये एकमन है। दिगम्बर परम्परा के उत्तर पुराण(७४।२५२)में उन्हें 'राज कुण्डपुरेशस्य' कहा है। वदसण्डागम भाग ६ (४।२।४४) में 'कुण्डपुर वरिस्सर' बताया है। देवेनाम्बर परम्परा के त्रिविक्त

मार्ग ६ (४) ११४४) में 'कुण्यपुर वारस्तर बताया हा व्यवस्थ र परम्परा के त्रवास्त्र महाबीर के माता-पिता ४।६८, ४।७२, ४।६६) में 'सिद्धत्ये राया' 'सिद्धत्येण रण' 'सिद्धत्यस्स रणो' झादि बावयो का

प्रयोग किया गया है। इन उल्लेखों से इस विषय में कोई सन्देह नही रह जाता कि सिद्धार्थ कुण्डपुर के राजा थे। वे अस्यन्त येभवसम्पन्न थे। येशाली के गणप्रमुख महाराज चेटक ने अपनी पुत्रियों का विवाह उस गुग के प्रसिद्ध गाओं के साथ किया था। यदि सिद्धार्थ वस्तुत: साधारण स्थिति के क्षत्रिय होते तो चेटक कभी अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह उनके साथ न करते। कल्पसूत्र और आचाराग में सिद्धार्थ के तीन नाम दिये गए है— (१) सिद्धार्थ, (२) अयान्स और (३) यशास्त्री ।

महाबीर की माता त्रिशला महाराज चेटक की राजकुमारी थी। उनका विवाह राजा सिद्धार्थ के साथ हुमा था। बत वे राजदुहिता एव राजरानी थी। हरिवजपुराण २।६६ में उन्हें राजा सिद्धार्थ को पटरानी बताया है। दिराबद प्रत्यों में उनके रो नाम मिलते हैं—(१) त्रिशला, ब्रीर (२) प्रियकारिणी। देवतास्वर प्रत्यों में उनके तीन नाम प्राये हैं—(१) त्रिशला, (२) प्रियकारिणी ब्रीर (३) विदेहिंदना। वस्तुत विदेहिंदना कोई नाम नही था। वे विदेह की पत्रों थी। इसलिए उन्हें विदेहिंदना, विदेहदंता आर्थि कहा गया है।

बंज और गोत्र— महाराज सिद्धार्थ ग्रीर महाबीर का गोत्र कारयर था। महारानी त्रिञ्जला के पितृपक्ष का गोत्र वाजिष्ठ था। जहां तक महाबीर के बबा का सम्बन्ध है, दिगम्बर परस्परा में उन्हें नाथ वज में उत्पन्न वताया है। सक्कृत प्रम्थों में नाथान्वर शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रीर प्राकृत प्रम्थों में 'णाह कुलोत्पन्न बताया है। परकृत प्रम्थों में 'णाह कुलोत्पन्न बताया है। यदा बच्च वेदना खण्ड भाग ६ (४) हा भें कुडलपुर पुरविरस्तर सिद्धत्यक्षत्तिमस्त णाह कुलें दिया स्था है। उत्त वेपण्ड के प्रमुख के स्था है। 'तिलोयपण्णती' ग्रन्थ में तीर्थकरों के बजों का वर्णन करते हुए 'णाहोम्यबंसेषु वीरपासा' इस वाच्य द्वारा महावीर का णाहवश ग्रीर पार्वनाथ का उप्रवद्य तताया है। णाह इस प्राकृत शब्द का सस्कृत रूप नाथ बनता है।

धनञ्जयकृत 'स्रनेकार्थनाममाला' नामक कोष में महाबीर के पर्यायवाची शब्द देते हुए नाथान्वय शब्द का प्रयोग किया गया है। वह स्लोक इस प्रकार है—

### सन्मतिर्महतिर्वीरो महावीरोऽन्त्यकात्रयपः। नाथान्वयो वर्धमानो यत्तीर्थमह साम्प्रतम् ॥११५॥

इसमे नाथान्वय शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। वस्तुत. नाथवश अत्यन्त प्राचीन है। भगवान ऋषभदेव ने जिन चार वशो की स्थापना को थी, उनमें नाथवश भी था। इन चार वशो में कुरु, हरि, नाथ, और उग्रवश सम्मिलित थे। विशस्त्र परम्परा के सभी शास्त्रों में महावीर के वश का नाम नाथवश ही मिलता है।

किन्तु ब्वेताम्बर साहित्य मे सर्वत्र उन्हे ज्ञात्व शी लिखा है। कल्पसूत्र, ग्राचाराग, उत्तराध्ययन, सूत्रकृताग ग्रादि प्राकृत ग्रन्थों मे 'णाय कुलसि, णाये, णायण्पु ते, णायकुलचदे' ग्रादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। हेमचन्द्र ग्रादि संस्कृत ग्रन्थकारों ने उन्हें 'ज्ञातवेश्य' लिखा है। टीकाकारों ने णाय का ग्रयं भी ज्ञातृ किया है।

बौद्ध साहित्य मे तो महावीर के लिए सबेत्र 'निगठ नातपुत्त' शब्द दिया है, जिसका ग्रथं होता है निर्म्रन्थ

क्षातृपुत । इस वश-भेद का कारण क्या था, इस सम्बन्ध में विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि महावोर वस्तुत नाथवधीय थे । प्राकृत प्रत्यों में नाथ के जिये 'णाह्र' शब्द का प्रयोग होता खाया है । किसी भूल या प्रमाद के परिणामस्वरूप द्वेताम्बर ग्रन्थों में 'णाह्र' के स्थान पर 'णाय' शब्द प्रयुक्त होने लगा । बौद्ध साहित्य में उसीके क्रमुकरण पर नात शब्द का प्रयोग होने लगा। इससे नाथ वंश बदलते-बदलने ज्ञातृवश बन गया झौर महाबीर ज्ञातवशी बन गये।

नामकरण—सीधमॅन्द्र ने सुपेक्ष पर्वत पर भगवान का श्रीभषेक करने के बाद उनके दो नाम रक्खे — बीर श्रीर वर्षमान । ये दोनों हो नाम सार्थक थे । वे बीर थे । उनके उत्पन्न होने पर उनके पिता सिद्धार्थ को श्री, विभूति, प्रभाव, धन-धान्य श्रादि सभी में वृद्धि हुई थी । इसलिए उनका वर्षमान नाम वस्तुतः सार्थक था । द्वेतास्वर साहित्य मे भगवान का नामकरण पिता सिद्धार्थ ने किया. ऐसा उल्लेख मिलता है ।

एक दिन बाल भगवान रत्नजडित पालने मे भूल रहे थे। तभी वहाँ सजय और विजय नामक दो चारण मूनि म्राए। उन्हें किसी जैन सिद्धान्त मे सन्देह उत्पन्न हो गया था। किन्तु बाल भगवान के देखते ही उनका सन्देह

दर हो गया। तब उन्होने बडी भक्ति से बालक का नाम सन्मति रक्खा।

बाल लीलाएँ—इन्द्र की आजा से कुबेर प्रतिदिन भगवान की भ्रायु और इच्छा के अनुसार स्वर्ग की सार-भूत भोगोप भोग सामग्री स्वय लाया करता था और सदा खर्च कराया करता था। कुमार वर्षमान दात्यावस्था मे ही गाम्भीर, शान्त, उदात्त एव सयम के धारक थे। वर्षमान की खेलकूद में विशेष रुचि नहीं थी, फिर भो वे समयवस्था बालकों के साथ कभी कभी लेलकृद में भाग लिया करते थे। कभी कभी देव भी बाल रूप धारण करते थे। इससे उनके मन में बडा सन्तोप होता था। एक दिन कुमार वर्षमान प्रपने वाल साथियों के साथ श्रामली कीडा का खेल खेल रहे थे। इस खेल में किसी एक वृक्ष को केन्द्र मान लिया जाता है। सब बातक एक साथ उन वृद्ध की और दौड़ते है। जो बालक सबने पहले उस वृद्ध तर चढ़कर उनर कर आता है, बह विजयी माना जाता है और वह पराजित बालकों के कन्ये पर चढ़ कर वहां तक जाता है जहां से वीड प्रारम्भ इंडे हैं।

एक दिन सीधमं इन्द्र की सभा में चर्चां चल रही थी कि इस समय भूतन पर सबसे प्रधिक ट्रायीर कीन है। इन्द्र कहते लगा - इस समय मनसे अधिक रूपनीर वंभान स्वामी है। कोई देव दानव उन्हें पराजित नहीं कर सकता। यह मुनकर समम नामक एक देव को इन्द्र को बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह उनने करने की परीशा लेने के लिये प्रमद वन में आया जहाँ कुमार वर्षमान अपने वाल सखाओं के साथ सेन रहे थे। उम देव ने माया से एक विश्वास साप को एक प्रधारण कर लिया और उस वृक्ष की जह से स्कन्ध तक लियट गया। उस भयकर माय को देखकर सभी वाल कथ्य के मारे वहाँ से अपने प्राण बचाकर भाग गये। केवल कुमार वर्षमान ही वहाँ रह गये वे साविदाय बल के धारी थे। उनके मन में आतंक या भयनाममात्र को भी न था। वे निर्मय होकर उस राग के उत्तर चढ़कर इस प्रकार कोडा करने लगे, मामो वे माता के पत्र पर ही कीडा कर रहे हो। ये बहुन समय नक सप क साथ नाम प्रकार की शिष्टा करते रहे। अन्त में साम देव ने अपनी पराज्य स्वीसार करनी (उत्तरपुराण)। अध्या किवि ने महावीर चित्र र इस घटना का सजीव विचय करते हुए लिखा है कि —

वटवृक्षमयैकदा महान्तं सह डिभैरधिरुह्य वर्षमानम् । रममाणमुद्वीक्ष्य सगमाख्यो । विव्यवस्त्रासयित् समाससाद । १७।६५-६८

सगम देव ने पराजित होकर अजमुँख मानव रूप घारण करके कुमार वर्धमान को एक कन्धे पर तथा उनके एक बालसखा पक्षधर को दूसरे कन्धे पर बँटा लिया तथा दूसरे बालसखा काकधर का उगली पकडकर उन्हें सादर घर तक पहुँचाया। इन दोनो सखाओं के नाम चामुण्डराय पुराण में मिलते हैं। इस अजमुख दंव का नाम पुरातत्त्व वेता हरिनंगमेश बतलाते है तथा हरिनंगमेश द्वारा कुमार वर्धमान और उनके दो बालसखाओं को कन्धे पर बँटाने तथा उगली पकड़ने का दृश्य कुषाणकालीन एक शिलाफलक पर अकित है और मथुरा सग्रहालय में सुरक्षित है।

सगम देव वर्धमान कुमार के शौर्य,साहस और निर्भयता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने वड़ी भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की और कहा—प्रभो! भापका वल विकम अनुलनीय है। आप ससार मे अजय है। सचमुच ही आप महावीर हैं। तभी से आपका नाम ससार मे महावीर के रूप में विरुगत हो गया। क्षगवान महावीर ३७७

महाबीर मत्यन्त सामनामय और धानासक्त जीवन लेकर उत्पन्न हुए थे। ब्राट वर्ष की घ्रायु में उन्होंने घ्रायुक्त घारण कर लिये थे। वे तीर्थंकर थे। तीर्थंकर जन्मजात ज्ञानी होते हैं। वे ससार के जीवों को कल्याण की घिक्ता वेने के लिये उत्पन्न होते हैं। इसलिये जगद्गुरु कहलाते हैं। उन्हें अथर-ज्ञान देसके, ऐसा कीट्रे पुरु नही होता। सारा संसार और उसका स्वभाव ही उनकी पुरुतक होती है। वे अपने भन्तर्मन से उसे गहराई से देखते हैं, विवेक की बुद्धि से उस पर गहन मनन ध्रीर चिन्तन करते हैं और ब्रारमा के समग्र उपयोग से उसका सारत्वत्व बहुण

करके निरन्तर अमृतत्व की ग्रोर बढते जाते है।

मह्वीर चिन्तनशील ग्रनासकत योगी थे। वे जन्म से ही मितजान, श्रुतज्ञान ग्रीर ग्रविश्वान इन तीन ज्ञानों के धारक थे। तीन ज्ञानगासक को ग्रत्यज्ञानों जन क्या पढ़ा सकता है। देवतास्य ग्रागम प्रावस्यक चूणि भाग १ में बताया गया है कि जब महाबीर को अध्ययन के लिये कलावाय के पास भेजा। सीधमन्द्र को ग्रविश्वान हारा ज्ञात हुआ कि तीर्थकर महाबीर को कलावाय के पास पढ़ेनों के लिये कलावाय के पास पढ़ेनों के लिये कलावाय के पास पढ़ेनों के लिये कलावाय के पास पढ़ेनों के जा पहुँचा, जहाँ बालक महाबीर को कलावाय के पास पढ़ेने के लिये भेजा जा रहा है तो उसे वहा ग्राह्म ग्रविह्मा। वह एक क्षण का भी विज्ञान किये विनाय के साता एक वृद्ध ब्राह्मण का ह्या प्राप्त करने कलावाय के गुरुकुल में जा पहुँचा, जहाँ बालक महाबीर ग्रीर उनके माता पिता थे। इन्द्र विवायक प्राप्त जनसमात पिता थे। इन्द्र विवायक महाबीर जनसमात पिता थे। इन्द्र विवायक प्राप्त करने प्राप्त जनसमात पिता थे। इन्द्र विवायक प्राप्त के साता पिता थे। इन्द्र विवायक प्राप्त करने प्राप्त के साता प्राप्त के साता श्रित थे। व्यवस्थ जिटल प्रक्रम पुष्ठले लगा। प्रमुने उन प्रक्रों के यथा व्यवस्थ श्रीर श्रुवितस्यत उनस्य देवर सकते स्त्र विवाय। श्राचार्य ने भी ग्रवित कुछ शकाये प्रमुक समक्ष रवस्था विवाय के साता का प्रमुक्त समक्ष उपस्थ के समक्ष रवस्थ के स्त्र विवायक साता है। उस में क्या ज्ञान दे सकता है। वह मानाय विवाय के स्त्र वह सामाय्य बालक मही है। वह तीन ज्ञान का धारी ते थंकर है। वह पुष्टणा गुरु है। वह ससार में पढ़ने नही पढ़ी ग्राय है। यह कह कर इन्द्र ने भीर साथ हो श्रावाय ने वाल प्रमु के चरणों में नमस्कार किया। महाराज सिद्धार्थ ग्रीर माता विज्ञात प्रमन्त होकर वोले—'भीह में हम यह स्वत ही गये थे कि कुमार तो ज्ञावर हो हो।

भावश्यक चूर्णि भाग १ में यह भी उल्लेख है कि वृद्ध ब्राह्मण ने बालक महावीर के साथ हुए प्रश्नोत्तरों

का सग्रह करके 'ऐन्द्र व्याकरण' की रचना की।

चिरकुमार महाचीर — बालक महाबीर धोरेधोरे बाल्यावस्या और किशोर वय पारकर यौवन अवस्था भें पहुँचे। सात हाथ उन्तत उनकी देहसिट थी। उनके शरीर पर १००८ ग्रुभ लक्षण सुगीमित थे। जन्म से ही स्वद रहितता, निर्मन शरीर, दुग्ध के समान घवनत करके बारीर पर १००८ ग्रुभ लक्षण सुगीमित थे। जन्म से ही स्वद रहितता, निर्मन शरीर में सुगीन्थ, अनन्त बलबीय और हितिमित मधुन भाषण ये असाधारण दस विशेषताये थी। उनके शरीर का वर्ण तो तत्व रवर्ण के समान था। वे तेज, श्रोज और सीन्दर्य की खान थे। उनका रूप लावण्य का सिनानों की स्पृष्टा की बस्तू था। एक ही शब्द में कहे तो वे त्रिलोकसम्बर थे।

वे राजकुमार ये गणराज्य के नियमानुसार उन्हे कुमारामात्य के सम्पूर्ण अधिकार और भोग की सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध थी। बल धीर पौरुव मे सम्पूर्ण विज्ञगण में कोई उनकी समानता नहीं कर सकता था। सौत्यं में वे देवकुमारों को लिज्जत करते थे। उनकी अवस्था भी विवाह योग्य थी। किन्तु उनकी वृत्ति आत्मकेन्द्रित थी। काम भीर कामिनी की कामना उनके मन में काण भर्ग के लिये भी कभी न जागी। व्योकि वे योगी थे। योगी की पहचान ही यह है कि जब ससार के प्राणी नसार-व्यवहार में जागृत रहते हैं, उस समय योगी ससार व्यवहार में सोया रहता है किन्तु वह आत्म-दर्शन में सदा जागृत रहता है। जो सदा भारमानुभव का रसास्वाद करता रहता है, उसे कामिनियों का कुमनीय रूप और काम की स्पृहा कब प्राक्तित कर सकती है!

महावीर की स्वय की तो साधना थी ही, फिर उनका पारिवारिक वातावरण ग्रीर पृष्ठभूमि भी उनकी साधना में सहायक थी। 'श्राचारांग सुत्र' में स्पष्ट उल्लेख है—'समगस्स ण भगवग्रो महावीरस्स ग्रम्मापियरो पासा-विचिज्ञा समणोवासगा या वि होत्या।' श्रयांत् श्रमण भगवान महावीर के माता पिता पादर्वापत्य सम्प्रदाय के श्रमणोपासक थे। 'कल्पसूत्र' में महाराज सिद्धार्य की दिनचर्यों की एक संक्षिप्त फ्रांकी प्रस्तुत की गई है। उसमें लिखा है— 'सूर्योदय के अनन्तर सिद्धार्य राजा प्रवृत्वाला ध्रवीत् व्यायामधाला में जाते थे। वहाँ वे कई प्रकार के दण्ड, बैठक, मुद्गर चालन घ्रादि ब्यायाम करते थे। उसके प्रनन्तर वे मल्लयुद्ध करते थे। इसमे उनका पर्याप्त परिश्रम हो जाता था। इसके पच्चात् शतपत्रच तंत्र-जी सी प्रकार के द्रव्यों से निकाला जाता था—धीर सहस्रपत्रच तंत्र-जी एक हजार द्रव्यों से तैयार किया जाता था—उससे मालिश करवाते थे। यह मालिश रस रुचिर घ्रादि धातुओं को प्रीति करने चाला, शैपन करने बाला, बल की वृद्धि करने वाला और सब इन्द्रियों को प्राल्हाद देने वाला होता था। ब्यायाम के परचात् वे स्नान करते थे। उपरान्त वे देवोपासना (देव पूजा) में समय लगाते थे। फिर गुद्ध सार्तिक भोजन करके राजकाज में प्रवत्त होते थे।'

ऐसे शुद्ध सार्त्विक वातावरण मे महावीर की झात्मिक साधना सतत सतेज होती जा रही थी। एक दिन किला नरेश जितशत्र अपनी प्रनिचसुन्दरी और यशोदया की सुकुशारी कन्या यशोदा को लेकर कुण्डयाम प्षारे । इन्द्र के समान वल और ऐक्दर्य के धारक एवं अपने सुहुद बन्धु के आगमन से महाराज सिद्धार्थ अध्यन्त प्रसन्त हुए। उन्होंने अपने वहनोई जितशत्र का हार्दिक स्वगात किया। जितशत्र महावीर के जन्मोस्सव के प्रसन्त स्वया अध्यन्त अध्यन सहावीर के जन्मोस्सव के प्रसन्त स्वया विवाद के साव से मेरे घर में पुत्री का जन्म होगा तो मैं उसका विवाह कुमार वर्धमान के साथ करूँ हो। उनकी कामना सफल हुई और कुछ वर्षों के अनन्तर सुरवाला सी कमनीय यशोदा नामक कन्या ने जन्म लिया। कन्या क्या थी, मानो रित ही मानवी बनकर अवतरित हुई थी। अपनी उसी कन्या को लेकर जितशत्र मन में कामना सजीये राजकुमार के लिए समर्पित करने आये थे। उन्होंने महाराज सिद्धार्थ से धपना मनोरय निवेदन किया। सुनकर महाराज अन्यन आयहादित हुए। महारानी त्रिशला भी राजकुमारी यशोदा के गुण, शील और सीन्दर्य पर मोहित थी। उनके मन में ऐसी सुलक्षणा और शुभ्र तारिका सो कुमारी को अपनी पुत्र-चय वनाने की लक्ष जाग उठी। किन्तु 'विषता के मन कछ और है, मेरे मन कछ और।'

एक दिन अनुकूल प्रवसर देलकर महाराज सिद्धार्थ प्रपने प्रिय पुत्र में वोले— 'प्रियदर्शी कुमार ! अब तुम्हारी वय विवाह योग्य हो चुकी है। हमारी इच्छा है कि तुम अब गृहस्वाध्रम में प्रवेश करो जिससे वश परम्परा चिले। 'कुमार अस्वस्त विनय और सालिनता के साथ कहते लगे— 'पुत्रयाद ! इस नश्वर जीवन के सण क्या आंक तिए समर्पित करने से सार्थक हो पायेगे ? मैं इसी जीवन में समृतद की प्राप्ति के लिये साध्या करना चाहता हूँ। मैं विवाह नही, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति शीध्र कर सकें। 'सुनकर पिना की उमम और माता की ललक पर तुपारपात होगया। महाराज जितवात्र निरात हो गये। और किशोरी यशीदा! उसके सुस्त-स्वप्त ही मानो दूर गये। कितनी हसरते लेकर आई थी वह यहां पर लेकिन सारी हसरते विखर गई, सारी तमानाये प्रस्का पड़ी।

राजकुमारी ययोदा को कुमार महावीर के निरुचय से हार्दिक दुख हुया। उसने सासारिक भोगों से दिरक्त होकर बाद में धार्यिका दीक्षा ले ली। किलग नरेश जितशत्रु भी महावीर के निर्णय से निरास होकर ससार से दिरक्त हो गये। किन्तु लगता है, उन्होंने तत्काल दीक्षा नहीं ली। जैन बारकों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि तोषल नरेश जितशत्रु ने तीर्षंकर महावीर को धपने प्रदेश में धर्म प्रचार के लिए निमन्त्रण दिया। फलतः प्रभु महावीर तोषल गये और वहीं से वे मोषल गये और फिर कुमारी पर्वत पर मगवान का धर्मोप्रेश हुखा। वहाँ जितशत्रु ने प्रभु के चरण सालिन्य में दीक्षा ले ली और घोर साधना द्वारा केवल झान प्राप्त करके मुक्त हो गये।

जैन शास्त्रों के इस उल्लेख से यह निष्कर्ण निकलता है कि भगवान महावीर द्वारा दीक्षा लेने के बहुत वर्षों के पश्चात् जितशत्रु ने दीक्षा ली थी। सम्भव है, कुमारी यशोदा ने भी अपने पिता के साथ ही सयम धारण किया हो किन्तु यह तो निश्चित है कि जब जितशत्रु अपनी पुत्री के विवाह सम्बन्ध के लिये कुण्डयाम आये थे, तभी राजकुमारी ने अपने मन में महावीर को पति रूप में स्वीकार कर लिया था और अपने आराध्यदेव द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने पर वह अन्य किसी राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए उद्यत नही हुई और उसने साजीवन कीमार्य कत धारण कर लिया। भगवान महावीर ३७६

दिगम्बर परम्परा के सभी शास्त्र महावीर को ग्रविवाहित मानते हैं। प्रसिद्ध ग्रन्थ तिलोयपण्णात्तो मे स्पष्ट उस्लेख है —

> 'णेमी मल्ली बीरो कुमार कालम्मि वासुपुज्जो य। पासो वि य गहिदतवा सेसजिणा रञ्जवरमस्मि ॥४।६७०

ग्रर्थात् भगवान नेमिनाथ, महिलनाथ, महावीर, वासुपूज्य और पार्श्वनाथ इन पाच तीर्थकरो ने कुमार काल में भौर शेष तीर्थकरो ने राज्य के श्रन्त में तप को ग्रहण किया ।

इसी के अनुकरण पर पदमपुराण मे इस सम्बन्ध में लिखा है-

बासुपूज्यो महाबीरो मस्लि: पाइवों यबुसमा: । कमार निगंता गेहात्पथिवीपतयोज्यरे ॥२०।६७

इन शास्त्रीय उल्लेखों से दो बातों पर प्रकाश पढ़ता है—(१) ये पाँच तीर्थंकर राज्य का भोग किये विना दीक्षित हो गये। (२) इन्होंने कुमारकाल में धर्यात अविवाहित दशा में ही दीक्षा ग्रहण की।

ये पाचो तीर्थंकर पचवालयित के रूप मे प्रसिद्ध रहे हैं। पुरातात्त्रिक साक्ष्य भी इसका समर्थन करते हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में निर्मित खण्डगिरि गुफाओं में, कृषाण काल में निर्मित मयुरा कलाकृतियों में तथा पदचात्का-लीन मूर्तियों में पचवालयित्यों की मूर्तिया उपलब्ध होनी है। इससे यह स्वीकार करने में कोई सन्देह नहीं रहता कि उपर्यक्त पाच तीर्थंकर अविवाहित रहे, यह मान्यता परम्परागत रही है।

दिगम्बर बास्त्रों के ब्राघार धोर अनुकरण पर निमित प्राचीन देवताम्बर ब्रागमों में भी इसी मान्यता का समर्थन प्राप्त होता है। भगवती सूत्र, समवायाग, स्थानाग और आवश्यक निर्धु क्ति में यशोदा के साथ महाबीर के विवाह होने और उनके प्रियदर्शना नामक पुत्रों के होने का कोई उन्लेख नहीं मिलता और पाच कुमार प्रव्रजित तीर्थंकरों में महाबीर का नाम मिलता है। महाबीर के विवाह की संवश्यम चर्ची कत्यमूत्र में आई है। उसके परचात्र वने हुए आपाम प्रत्यों, निर्धु क्तियों और सस्कृत के चरित्र ग्रन्थों में कत्यमूत्र के हा अनुकरण किया गया है और इस नवीन करणना के समर्थन के लिए कुमार लब्द का अर्थ क्रवले का भारी प्रयत्न किया गया है।

समबायाग पुत्र न० १६ में १६ तीर्थकरों का घर में रहकर फ्रौर भोग भोगकर दीक्षित होना लिखा है! टीकाकार सभयदेव सूरि ने भी अपनी वृत्ति में 'शेषास्तु पच कुमारभाव एवेत्याहं' कहकर इसे और स्पष्ट किया है। स्थानाग सूत्र के ४७६ वे सूत्र में भी पांच तीर्थकरों को कुमार प्रविज्ञत लिखा है। स्रावस्थक निर्युक्ति में तो इसे स्रोर स्थावक स्पष्ट किया है। वे गाथायं इस प्रकार है—

> वीर घरिट्टनैमि पासं मल्लि च वासुपुरुजं च । एए ग्रुस्ण जिणे घवसेसा ग्रासि रायाणो ॥२४३॥ रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवसेसु खल्मिश्रकुलेसु । ण य इल्यिग्राभिसेग्रा कुमार वासंमि पव्वदया ॥२४४॥

इन गायाओं को अधिक सुस्पष्ट करने के लिए आवश्यक निर्युक्ति में दो गायाये और दो गई है जो इस प्रकार है—

बोरो ग्ररिट्टणेमी पासो मल्ली वासुपुन्जो य । पढमवए पव्वइया सेसा पुरा पन्छिमवर्यास ॥२४८॥

इस गाया मे ब्राये हुए 'पढमवए' पद का अर्थ करते हुए 'टोकाकार मलयगिरि' ने लिखा है—प्रथमवयसि कुमारत्वलक्षणे प्रविज्ञान, रोषा. पुन ऋषभस्वामित्रभृतयो मध्यमे वयसि,योवनत्व लक्षणे वर्तमानाः प्रविज्ञाः ।

निर्युक्तकार ने एक स्थान पर तो स्रीरभी स्पष्ट लिखा है – गामायारा विषया निसेविता जे कुमार बज्जेद्वि। इसमे बताया गया है कि पाच तीर्थकरों ने विषय भोगों का सेवन नहीं किया।

दिगम्बर परम्परा के शास्त्र और उनके आधार पर बने इन ब्वेताम्बर आगमो मे इस विषयक ऐकमत्य सिद्ध करता है कि उन्त तीर्थकरों ने विवाह नहीं किया। किन्तु बाद में बने हुए कल्पसूत्र आदि ग्रन्थों में महाबीर को विवाहित मानने की जो कल्पना की गई है, उसका कोई शास्त्रीय या परम्परामान्य धाधार खोजने पर भी नहीं मिलता। प्राचीन स्नागम प्रन्यों को प्रधामाणिक स्वीकार करके ही कल्पसूत्र को कल्पित बात को माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है, कल्पसूत्र कार म० बुद्ध के जीवन विरत्न प्रीर तत्स्यवन्ध में बार व्यविक प्रभावित रही है। उसकी दृष्टि में बुद्ध द्वारा स्त्री पुत्र का त्याग प्रत्यीधक प्रमुक्त ल्याग प्रत्यीधक प्रभावित रही है। उसकी दृष्टि में बुद्ध द्वारा स्त्री पुत्र का स्वाग प्रत्यीधक प्रमुक्त ल्या कर बैठा। इतना ही नहीं; उसे महावीर की एक पुत्री प्रयद्वान के नाम से कल्पित करनी पड़ी। किल्तु आद्वर्य है, कल्पसूत्रकार पत्नी यशोदा धौर पूत्री प्रयद्वान के नाम से कल्पित करनी पड़ी। किल्तु आद्वर्य है, कल्पसूत्रकार पत्नी यशोदा धौर पूत्री प्रयद्वान को कल्पना का निर्वाह नहीं कर सका। इन दोनों के वह प्राग कहा मामेल्ये करही मत्री वा इसी लिये महावीर के वीकाकाल में या उसके प्रागे पीछे कही भी यशोदा और प्रयद्वाना का नामोल्येक नहीं मिलता। कल्पसूत्र में प्रयद्वाना का विवाह जमालि के साथ हुआ बताया है। जमालि की थाठ स्त्रिया बताई गई है, किन्तु उनमे प्रयद्वाना का नाम न पाकर बड़ा प्राप्त होता है। ये सारी असर्गतिया महावीर के विवाह को कल्पना के कारण ही उत्पान हुई है। वस्तुत विवाह को कल्पना के कारण ही उत्पान हुई है। वस्तुत विवाह को प्रविवाहित ही स्वीकार करती है।

महावीर ने राज्य शासन में भाग लिया या नहीं, यदि लिया तो वह किस रूप में, इस बात के कोई सकेंत प्राप्त नहीं होते। वैशाली में उल्लनन के फलस्वरूप कुछ ऐसो सीले प्राप्त हुई है जिन पूर कुमारामात्य लिला

हुमा है। किन्तु इन सीलो का सम्बन्ध कुमार महाबीर से था, इसका कोई प्रमाण नही है क्योंकि कुमारामास्य भीर वैद्याली गणतत्र के शासन में महाराज सिद्धार्थ का कोई महत्वपूर्ण स्थान था, यह सिद्ध होना महाबीर भी सेय है। महाराज सिद्धार्थ कुण्डमाम के गणत्रमुख थे भीर कुण्डमाम एक स्वतत्र जिला था। सभवत कुण्डमाम गण के राजा बैशाली सच को सस्थागार के सदस्य होते थे। किन्तु इस

नाते महावीर को वैशाली सच में कुमारामात्य का महत्वपूर्ण पर प्राप्त था, यह निरुचयपूर्वक कहता कठिन है। सम-बत: कुमारामात्य का पर गणप्रमुख चेटक के दस पुत्रों को प्राप्त था ग्रीर उन्हें ग्रमात्य के ग्राधिकार प्राप्त थे। कुण्ड ग्राम में जिसका वर्तमान नाम वामुकुण्ड है, ग्रभी तक उत्खनन कार्य नहीं हुग्ना है ग्रीर न वहाँ से श्रव तक कोई महावीर कालीन सामग्री उपलब्ध हुई है। इसलिए वैशाली से प्राप्त गुप्त काल की कुमारामात्य सम्बन्धी सीलो के साथ महावीर का कोई सम्बन्ध था, यह विश्वासपूर्वक कहना कठिन है। प्रमाण के बिना केवल कल्पना के बल पर पक्ष ग्रीर विश्वक दोनों ही ग्रोर तर्क विथे जा सकते है।

प्रारम्भ से ही महावीर की प्रवृत्ति भोगो की ब्रोर नहीं थी। वे प्रायः एकान्त मे बैठ कर ससार के स्वरूप पर गहन विचार किया करते ब्रोर विचार करते करते ब्रात्म चिनत मे लीन हो जाते। उनकी प्रकृति ब्रन्तम् के प्रतिकृत ब्रन्तम् ली थी। उन्हें सोभी प्रकार की मुख सामग्री उपलब्ध यो, किन्तु मुख सामग्री ने जनकी स्रात्मित नहीं थी। वे अन्तरचक्कां में देखते-भोगो में अन्तर्ति व्रिपी हुई है, योवन का प्रतिकृति व्रिपी के परिणाम बुढापा है, जीवन का अन्त मृत्यु है, संयोग में वियोग का भय खिपा है, जरीर के रोम

परिणाम बुधाणा है, जावन को अन्त मृत्यु है, संशाम मा विद्याण की भवे छिपा है, शरार के रोम रोम में रोग फ्रांक रहे हैं। प्राणी मुख प्रान्ति का प्रयत्न करता है और दुख प्राप्त होता है। इंटर की संयोजना मे अनिष्ट हाथ ब्राता है। इसका सारा प्रयत्न क्षणभगुर के लिये है। मैं ब्रमरत्व के लिए पुरुपार्थ करूँगा। मेरा काम्य मुख हैं किन्तु ऐसा सुख जो ब्रविनस्वर हो, स्वाधीन हो।

उनकी चिन्तनघारा ने उन्हें भोगों के प्रति उदासीन बना दिया। वे अपना अधिक समय साधना में ब्यतीत करने लगे। वे अपने प्रासाद के एकान्त कक्ष में ध्यानतीन हो जाते और अमरत्व की राह खोजते रहते। उनको इस योग साधना की क्याति दूर दूर तक फैल गई। जन जन के मन में उनके प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गयी। श्रद्धाति- रेक में अनेक लोगों ने उनके जीवन काल में ही उनकी मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करना प्रारम कर दिया। ये मूर्तियाँ जीवन्त स्वामी की मूर्तियाँ कहलाती थी। जीवन्त स्वामी को एक चन्दम्मूर्ति साथों रहे स्वाम की मूर्तियाँ जहलाती थी। जीवन्त स्वामी को एक चन्दम्मूर्ति साथों रहे स्वाम की साथों कहलाती थी। मृत्यु काल निकट जानकर महारानी ने वह मूर्ति अपनी एक सिय दासों को स्वाम की सहारानी वह मूर्ति अपनी एक स्वाम की सहारानी अपने एक स्वाम की स्वाम की साथा साथों सहारानी स्वाम साथों है से जिससे उसकी पूजा होती रहे और स्वय ने दीक्षा ले ली। अवन्ति नरेश च्छत्रक्षीत इस मूर्ति को प्राप्त

करने के लिए श्रत्यन्त उत्सुक था। वह महाराज उदायन की अनुपंस्थित में सिन्धू सौबीर की राजधानी वीतभय नगर में पहुँचा और दासी से गुप्त विवाह करके उस मूर्ति को ले आया। किन्तु इस घटना को सूचना मिलते हो महाराज उदायन ने चण्डप्रधोत पर श्राक्रमण करके उसे बन्दी बना लिया किल्तु मूर्ति वही अचल हो गई। दासी किसी प्रकार बच निकली। मार्ग में जब उदायन को जात हुसा कि चण्डप्रधोत जैनधर्मीनुषायी है तो उसने उसे मुक्त कर दिया। इसके पदचात जीवन्त स्वामी को वह प्रख्यात मूर्ति कहां गई, इसकी कोई प्रामाणिक सुचना प्राप्त नहीं होती।

कुछ वर्ष पूर्व अकोटा से चन्दन की लकड़ी को बनी हुई जीवन्त स्वामी (महावीर) को मूर्ति प्राप्त हुई थो जो आजकल बड़ीदा के सग्रहालय में सुरक्षित है। यह प्रतिमा उस समय को बनो मानो जाती है, जब राजकुमार महावीर मुनि-दीक्षा निने से एक वर्ष पूर्व अपने प्रासाद में ध्यानमन लड़े थे। इसलिये इस मूर्ति में मुकुट, रत्तहार, आमूषण और शारीर के निचने भाग में वस्त्र दिलाये गये हैं। जीवन काल में बनी थी। इसके बाद को ऐसी बनो हुई मर्तियां 'जीवन्त स्वामी की प्रतिमा' कहलाई। प्रयात यह उनके जीवन काल में बनी थी। इसके बाद को ऐसी बनो हुई मर्तियां 'जीवन्त स्वामी प्रतिमायं' कहलाई। ऐसी प्रतिमायं और भी कई म्लिती है।

बेराग्य और दीक्षा—भगवान अब प्रायः तीस वर्ष के हो गये थे। एक दिन वे आत्म-चिन्तन में निमग्न थे। वे जन्म से ही मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अविध्वान के घारक थे। उन्होंने अविध्वान ने भपने पूर्वभवों को देखा। उन्होंने पूर्वभवों का ज्ञान करके विचार किया कि जीवन के ये अमृत्य तीस वर्ष मैंने परिश्रह के इस निस्सार भार को वहन करते हुए अकारण हो गंवा दिये, किन्तु अब मैं एक क्षण भी देस भार को वहन नहीं करूंगा। मुक्ते आत्म करयाण का मागं लोजना है और आत्म साधना द्वारा आत्मसिद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना है औ

उनके मन में निवेंद की निर्मल धारा प्रवाहित होने लगी। तभी लौकान्तिक देव भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए कहा—प्रभी में खब तीर्थ-प्रवर्तन का काल ध्रा पहुँचा है। जात के प्राणी झानान और मिस्सा विश्वासों के कारण राह भटक गये है। घाप कर्म क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त कर और ससार के सन्तरत प्राणियों को सुख एव शानित का मार्ग दिखावे। यह निवेदन करके और भगवान को नमस्कार करके लोकान्तिक देव झपने आवास को लोट गये।

तभी चारो जाति के देव और इन्द्र आये। इन्द्र ने भगवान को सिंहासन पर पूर्विभिमुल बंटाया। तब उनका कत्याण अभिषंक किया और स्वगं से लाये हुए अनच्ये रत्नालकार और वस्त्र गहनाये और उन्हें चन्द्रप्रभा नामक शिवका में आह्य किया। अभिनित्कमण करने से पूर्व भगवान ने मध्य क्वानों से वण्युजनों को सन्तुष्ट किया शिर उनसे विदाली। तदनन्दन वे पालकी में सत्तर हुए। उस पालकी को सबसे पहुले भूमिगोचरी राजाओं ने, किर बिद्याचर राजाओं ने उठाया और सात-सात पग चले। फिर उसे इन्द्रां ने उठाया और उसे आकाशमार्ग से ले चले। अभिनित्कमण की इस पावन वेला में असक्य देव-देवियाँ, मनुष्य और स्त्रयों भगवान के साथ चल रहे थे। इस प्रकार भगवान आहु पण्ड वन में पहुँचे जो कुण्डशाम (अधिय कुण्ड) के पूर्वोत्तर भाग में जानुव्यों क्षत्रियों का उद्यान या। वहां पहुँच कर भगवान पालकी से उतर पड़े और एक सिला पर उत्तराभिमुल होकर वेला का नियम लेकर विराजमात हो गये। इस प्रकार मार्गशीर्थ कृष्णा दक्षामी के दिन, जबिक निर्मल चन्द्रमा हस्त और उत्तरा फालगुनी नक्षत्र के मध्य या, सन्ध्या के समय उन्होंने वस्त्र आमृष्ण और माला आदि उतार कर फेक दिये, अत्रमाः सिद्धेष्य किस व्या सा स्वा में कीन हो गये। अपवान ने जो वस्त्राम् पूष्ण आदि उतार कर फेक दिये, अत्रमः सिद्धेष्य किस कुण के अस्त वा किया। और आसम ध्यान में लोन हो गये। भगवान ने जो वस्त्राम् पूष्ण आदि उतार कर फेक दिये, अत्रमः सिद्धेष्य किस के सुण क्वा स्व प्रवान के वे उठा लिये तथा जु वन किये हुए केशों का भी इन्द्र ने अपने हाथ से उठाकर मणिमय पिटारे में रत्नला और देवों के साथ स्वय जाकर उन्हें कीरसागर में पश्चर। स्वया से वे ने स्वया के स्व वे भगवान की स्तृति करके अपने-अपने स्वयान की ले गये।

भगवान ने एकाको ही दीक्षा लो थी। सयम घारण करते समय वे धप्रमत्त नामक सातवे गुणस्थान में स्थित थे। उस समय उनकी घात्मा में निर्मल परिणामी के कारण परम विशुद्धि थी। फलत. उन्हें तत्काल मनः पर्यंग्र ज्ञान प्रगट हो गया। उन्होंने वस्त्रालकार उतार कर बाह्य परिग्रह का ही त्याग नहीं किया, बल्कि उन्होंने भ्राभ्यन्तर परिग्रह का भी त्याग कर दिया। वाह्य परिग्रह का त्याग तो आभ्यन्तर परिग्रह के त्याग का अनिवायं फल था। धन्तः परिग्रह के त्याग का प्रारम्भ बाध्य परिग्रह के त्याग से होता है। बाध्य परिग्रह बना रहे धौर धन्तः परिग्रह समाप्त हो जाय, ऐसा कभी सभव नहीं हो सकता। धन्तःपरिग्रह के त्याग को भावना मन में जागृत होते हो बाध्य परिग्रह का र्याग करने को प्रवृत्ति तो स्वतः होती है। बाध्य परिग्रह को र्याग करने असकी आसिवित कैसे बचा जा सकता है। तव न बाध्य परिग्रह को त्याग हुआ घोर न धन्तःपरिग्रह का त्याग हो हो पायगा। इसीलिय जैन साधु को निर्मेष कहा जाता है। बौद्ध प्रन्यों में महावोर को निगण्ड नातपुत्त कहा गया है। क्यों कि वे अन्तः आध्य परिग्रह को रहित थे। श्वेतास्वर प्रन्यों में महावोर को कन्ये पर देवदूष्य वस्त्र डालकर जनकी तमता छिपाने की कत्यना की गई है। सोधमें इस सम्यव्धि धी एकभवावतारों होता है। वह साधु के स्वयम के विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है, ऐसी तो कत्पना भी नहीं की जा सकतो। यदि कोई प्रवानी ऐसा स्वर्मावरोधी कार्य करता है तो साधु उसे उपसर्ग मानता है। यह तो सामान्य साधु की भी चर्या है। फिर महावीर तो तौर्थकर थे जो परम विद्युद्ध के धारक थे। उनके लिये ऐसी संयम विरोधी कत्यना की गई, यही धारक्य है।

पारणा के दिन भगवान झाहार के लिये वन से निकले। वे विहार करके कूलग्राम पहुँचे। वहां के राजा कूल ने नवधा भिवत के साथ भगवान का प्रतिग्रह किया। उसने भिवतपूर्वक भगवान की तीन प्रदक्षिणाये दी, उनके चरणों में नमस्कार किया और उच्च प्रासन पर बैठाया। प्राधं म्नादि से उनकी पूजा की और मन, वचन, काय की खुद्धि के साथ परमान्न (और) प्राहार दिया। भगवान के म्नाहा उजके उजक्ष्य में देवों ने उस राजा के घर में प्रवाहय किये किये — शीतल मन्द सुगन्धित प्रवाह हो लाग, सुगन्धित जल की वर्षा हुई, रत्सवह सुह देव-दुन्दुभि बजने लगी और सामान्न में देवों ने जयध्विन की — घन्य यह दान, धन्य यह दाना और धन्य यह सुगात्र।

भगवान ग्राहार के पश्चातु वहाँ से बिहार कर गये।

एक बार विहार करते हुए भगवान उज्जीवनी पहुँचे श्रीर नगर के वाहर श्रतिमुक्तक नामक स्मशान मे प्रतिमा योग धारण करके विराजमान हो गए । भगवान को देखकर महादेव नामक रुद्र ने उनके धेर्य की परीक्षा

करनी चाही। उसने रात्रि मे भगवान के ऊपर भयानक उपसर्ग किये। उसने अपनी विकिया

भगवान की साधना निरन्तर सतेज हो रही थी। वे झारम-विजय की राह मे निरन्तर झपने लक्ष्य की झोर बढ़ते जा रहे थे + वे एक वार बिहार करते हुए कौशाम्बी पवारे। तभी एक हृदयद्रावक घटना घटित हुई। वैशाली भगवान महाबीर ३८३

बन्दनवालाका उद्यार के गणप्रमुख चेटक की सबसे छोटी पुत्री चन्दनबाला—जिसे प्यार में चन्दना भी कहते थे— प्रमत्ती सिखियों के साथ राजोद्यान में बिहार करने के लिए गई। वह कीडा में रत थी। वह एक सुकुमार कली थी जो पुष्प बनने की झोर उन्मुख थी। उसका रूप अत्यन्त त्तित्त्रय, प्रशास्त्र किन्त उन्मादक था। वह श्रतिन्द्य सन्दरी और मोहिनी थी। तभी एक विज्ञायर प्रपत्ने

विमान में उच्चान के ऊपर से गुजराँ। बकस्मात् ही उसकी दृष्टि उद्यान की ब्रोरे गई। वहाँ एक भूवनमोहिनी रूप-सी बाला को देखकर वह कार्मविह्नल ही गया। वह नीचे उतरा ब्रीर बलात् चन्दान का प्रपहरण करके विमान द्वारा भागा। बसहाय चिटिया बाज के पत्रों में कसी तड़पती रही। उसने करणाजनक रुदन किया। किन्तु वह प्रपने द्यालवत पर दृढ़ थी ब्रीर उसे ब्रयनं धर्म पर दृढ़ बास्या थी। तभी विद्याघर की पत्नी विद्याघरों रहे रूप वारण करके ब्राती हुई दिलाई दी। विद्याघर का सम्पूर्ण पौरुष क्रयनी विद्याघरों को देखते ही हिम के समान गलित हो गया। उस कामातुर की दशा दमनीय हो गई। कामातुर अब चिन्तातुर हो गया। वह चन्दना को एक भयानक जगल में उतारकर ब्रयने प्राण वचाकर भागा। यापियों में साहस नहीं होता।

बेचारी बन्दना उस निजंन वन मे रुदन करती हुई घूम रही थी। एक भील कही से आ निकला धौर एक सुन्दरी की एकाकी देखकर पुरस्कार के लीभ में उसे भेट करने घपने सरदार के पास ले गया। भील सरदार भी उस झक्षतयीवना को देखकर उसके ऊपर भीहित हो गया। वह नाना उपायों से चन्दना को मोहित करने का प्रयत्न करने लगा, किन्तु शीलाग्रही चन्दना को वह किसी प्रकार विचलित न कर सका। तब वह दुष्ट उसे अनेक प्रकार के त्रास देने लगा। किन्तु जिसे धर्म पर दृढ आस्था है, वह शारीरिक कष्टो की कव चिन्ता करना है। उसका तो विवलास होता है कि शरीर नाशवान है, वह एक दिन नष्ट होगा ही। वह पुनः मिल सकता है। किन्तु यदि धर्म नष्ट हो गया तो वह पुनः नहीं मिलता। उसका पुन मिलना असभव नहीं तो बहुत कठिन है। चन्दना कष्टो से तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसे झहारिज चिन्ता थी अपने धर्म की, शील की।

भीलराज सभी उपाय करके हार गया । अन्त मे निराश होकर उसने चन्दना को दासो के एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। वह व्यापारी दासों के रेवड के साथ जजीरों में बांध कर चन्दना को हाकता हुआ कौशाम्बी ले पहुँचा ग्रौर उसे दासों के हाट में खड़ा कर दिया। उस नरिपशाच को चन्दना के सौदे में श्रच्छा मनाफा मिलने की आशा थी। वह सोचता था - यह दासी तो राजरानी बनने योग्य है। रूप है, यौवन है, मुकुमारता है, अग सौष्ठव है। राजमहालय का कचकी अच्छा मृत्य देकर इसे ऋय कर लेगा। चन्दना पूर्व जन्म में सचित अञ्चा कमों का विपाक समभ कर शान्ति और धैर्य के साथ इन कब्टो और अपमानो को सहन कर रही थी। तभी जिना-लय मे दर्शन-पूजन से निवृत्त होकर सेठ वृषभदत्त उधर से निकले। वे एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनको दिष्ट कुमारी चन्दन। पर पड़ी। देखते ही मन में करुणा जागृत हुई। वे सोचने लगे- ग्रवश्य ही यह कन्या किसी सम्भ्रान्त कुल की है। दुर्देव से यह इन नरिपशाचों के हाथों में पड़ गई है। यह सोचकर वे दासों के उस सोदागर के पास पहुँचे और यथे च्छित मृत्य देकर और उसे अपनी धर्मपुत्री मानकर ले आये। घर ले जाकर अपनी निस्सन्तान पत्नी सभदा से बोले — 'दर्भोग्यवश हमारे कोई सन्तान नहीं थी, किन्तू भाग्य ने हमें एक सुलक्षणा कन्या दे दी है। इसे किसी प्रकार का कप्ट न हो, इसका पराध्यान रखना। वे श्रष्टी चन्दना से प्रत्रीवत व्यवहार करते ग्रीर उसकी प्रत्येक सख-सविधा का ध्यान रखते थे। किन्तु सेठानी श्रेष्ठी के इस व्यवहार को कपट व्यवहार समऋती थो। वह सोचती थी कि श्रेष्ठी इस सुन्दर युवती को पत्नी बनाने के लिए लाया है। इसके रहते मेरी स्थित दयनीय हो जायगी भीर मेरा पद, मान, अधिकार सब कुछ मेरी इस सपत्नी को मिल जायगा। यह राजरानी बनकर शासन करेगी भीर मेरे साथ दासीवत् व्यवहार होने लगेगा । वह यह सोचकर सापत्य द्वेष से दिनरात जलने लगी श्रीर चन्दना से प्रतिशोध लेने एव उसका अपमान करने के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगी।

तभी व्यापारिक कार्यवश श्रेष्ठी को परदेश जाना पड़ाँ। किन्तु चलते-चलते भी वे ग्रपनी इस धर्मपुत्री का पूरा घ्यान रखने के लिए सेठानी को निर्देश दे सप्ते । श्रेष्ठी के जाते ही सेठानी ने ग्रपना करियत सापत्य हुए निकाखना प्रारम्भ किया। उसने केची से चन्दन के केश काट दिये, जिससे उसका सौन्दर्य विरूप हो जाय। वह असे मिट्टी के सकोरे में काजी मिश्रित कोदो का भात खाने के लिए दिया करती थी। समबत: इससे उसका उद्देश्य यह या कि चन्दना का स्वास्थ्य खराब हो जाय। कोध का स्वास्थ्य कर चन्दना को सदा लोहे की साकल से बाथे

जैन धर्मका प्राचीन इतिहास

रक्षती थी। किन्तु चन्दना इन कष्टों और ग्रापमानो को अपने कर्मों का ग्रानिवार्य फल मानकर शान्ति और धैर्य के माथ सहन किया करती थी।

एक दिन भगवान महाबीर वस्त देश की राजवानी कीशास्त्री मे धाहार के निमित्त पधारे। वे श्रेष्ठी वृषयस्त के प्राप्ता के से सामने से निकले। भगवान को वर्षों के लिए खाते हुए देखकर वन्दना का रोम रोम हुएं से अर उठा। उसे धभी कोदों का भात दिया गया था। वह भित्तविह्नल होकर भगवान के प्रतिग्रह के लिये झाने वह तो जिले काने वह तो जिले काने वह तो जिले काने वह तो जिले काने से सामने के उपगुक्त महार वह नहीं दे सकेगी। वह तो जिलोकनाथ प्रभु को अपने सात्त्रिक हृदय की भित्त ता अपर्य वढाने के लिए धातुर हो उठी। जन्म जन्मान्तरों से सचित प्रभु भित्त खालहार में उसके ने मो से प्रवाहित होने लगी। उक्त मुख्यमण्डल प्रभु दर्शन के हुएं से समान मो दे से खिल उठा। उदके कमनीय कपीलो पर हुएं की सामान गो दे से लगी। अवस्त्र पुण्य का सोत मो दे सिल उठा। उदके कमनीय कपीलो पर हुएं की सामा तरने लगी। अवस्त्र पुण्य का सोत ती उत्तका माने से सिल उठा। उदके कमनीय कपीलो पर हुएं की सामा तरने लगी। अवस्त्र पुण्य का सोत उत्तका माने से सिल उठा। उदके कमनीय कपीलो पर हुएं की सामा तरने लगी। अवस्त्र पुण्य का सोत तो अवस्त्र पुण्य को ने विकल का पा उपने का लिया हो से सिल उपने को सिल पर काले हुन्तल लहराने लगे। उत्तका मिट्टी का सकीरा स्वामा प्रमा को ने राजमहालयों के राजसी धाहार की उपेक्षा करने एक हुत्साग्य दासी द्वारा दिये हुए खाहार दिया। भगवान ने राजमहालयों के राजसी धाहार की उपेक्षा करने एक हुत्ता ता दासी द्वारा दिये हुए खाहार दिया। भगवान के पा इस वाले अवसे का से प्रमुत्त का तहने ने राजसी खाहा करके मोन भाव से बिहार कर गये।

चन्दना द्वारा भगवान को दिये गये इस झाहार को वर्चा सम्पूर्ण कीशाम्बो मे होने लगी। इसको गूज राज प्रासाद मे भी सुनाई दी। बस्स देश को पट्टमहियां मुगावती ने भी यह चर्चा मुगी। वह उस महाभाग्य रमणारत्न से सिलने को उरसुक हो उठी, जिसे भगवान को झाहार देने का पुण्य मिला। वह रच मे झाक्छ हाकर संठ वृप्य भला के झावास पर पहुँचा। सेठ वृष्यभद्त भी अपनी ब्यापार यात्रा से लोट झाये थे। उन्होंन सव कुछ देखा सुना। व अपनी इसंपुत्री के सीभाग्य पर झरवन्त हथित हुए, किन्तु अपनी पत्नी द्वारा उसके साथ किये गये दुव्यंवहार पर वहुत कृषित हुए, उन्होंने सपनी पत्नी को कहे शब्दो द्वारा भर्तना की। महारानी मृगवती जिस महाभाग रमणी से भिलने झाई थी, उससे मिली। किन्तु वह भाव्ययं भीर हुएं से भर उठी। उसने देखा, वह रमणी तो उसकी छोटी मिलते बाह कु उससे गले मिली। दोनो वहने बढ़ी देर तक हुएं विचाद के आमृ बहानी रही। मृगावती अपनी बहन कर दुवाना के के दुवाना से ता हुए अपने पत्नी होने यह तह है। यदा उसे एक दुःस्वन समक्रकर भूलने की कोशिश करो। तुम मेरे साथ चलो। मै पिता जो को समाचार भिजवाय देती हूँ। चन्दना भी अपने समरिता श्रेष्टती से साझा नेकर अपनी की बहा करने पार साथ वलो। हुछ समय पश्चात देती हूँ। चन्दना भी अपने समरिता श्रेष्टती से साझा नेकर अपनी की बात करने कुछ समय वलो। हुछ समय पश्चात के सह अपने सम्भाक स्व स्थान स्थान

भगवान विभिन्न देशो मे विहार करते हुए विविध प्रकार के कठोर तप करते रहे। वे मौन रहकर स्राह्म विकारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार कठोर साधना करते हुए लगभग <u>स्वा</u>रह व<u>र्ष</u>का

केवल ज्ञान कल्यागुणक लम्बा काल बीत यथा। किन्तु मनिदकाल से मात्मा पर जमे हुए कमों के मिलन सस्कारों को मिटामें के लिये बारह वर्ष का काल होता ही कितना है। जैसे सागर में एक बूद। भग-वान विहार करते हुए जुम्भिक ग्राम के बाहर ऋजुकूला नदी के तट पर पहुंचे। वहां मनोरम वन में शालवृक्ष के नीचे एक शिक्षा पर वेला (दो दिन का उपवास) का नियम लेकर प्रतिमा- भगवान महावीर १८५

योग से ध्यानास्ट हो गये। कर्मों के मैल को माफ करने के लिये यह ग्रन्तिम ग्रमोध प्रयस्त था। ध्यान में उतका सम्पूर्ण उपयोग ग्राहमा में केरिकृत हो गया। इहिन्यो और मन की गीत निरुचत हो गरे। तन भी निरुचत था। अब नौ ग्राहमा के लिए ग्राहमा में ही मब कुछ पाना था। ग्राहमा के लिए मान्त स्वित्यो को उजागर करना था। ग्राहमा की विश्वाद निरुचत प्रतिक्षण उदनी जा रही था। व्यात मोन थे गो पर ग्रारोहण करके शुक्त ध्यान को बढ़ाते जा रहे थे। ग्रन्त में ग्राहमा के परम पुरुषार्थ ने कर्मा पर विजय प्राप्त कर लो। उस समय वैशास शुक्ता दक्षमी का पात्रन अपराठ करो हो नह समय वैशास शुक्ता दक्षमी का पात्रन अपराठ कर लो। उस समय भगवान ने जानाव एगी, दर्शनाव एगी, मोहनीय योर प्रतिकार का मान कारो प्रतिकार कर्मों का क्षय कर दिया। कलत उन्हें अन्तिन जानाव एगी, दर्शनाव एगी, मोहनीय योर प्रत्यान ना का मान प्राप्त कर किए। अब वे मर्वज महनीय प्राप्त के भीत प्राप्त कर लिए। अब वे मर्वज मर्ववर्षी हो गये। सूर्य उदित होना है ना कमन स्वयं खिल उठने है। जिस शरीर के भीतर स्वय प्राप्ता कर लिए। अब वे मर्वज मर्ववर्षी हो गये। सूर्य उदित होना है ना कमन स्वयं खिल उठने है। जिस शरीर के भीतर स्वय प्राप्ता में केवल जान कान कान का प्राप्त प्राप्त के भीत स्वय प्राप्ता में केवल जान कान कान में स्वय ने मर्य ने गया प्राप्त में साथ प्रमुत उत्पर्त हो गये। सुत्र वोदिस होने प्राप्त हो गया। वह प्राप्तीदारिक हो गया ग्राप्त हो गये। वह शरीर महिमा का निवास वह गया।

भारमा के इस अमोकिक चमत्कार की मोहिनों से आकर्षित होकर वहाँ चारो जातियों के देव और इन्द्र श्रद्धा और भिक्त से भरे हुए आये और आकर भगवान की पूजा की, स्तृति को ग्रीर केयल जान कल्याणक का महोत्सव मनाया। तब सीधमेन्द्र की श्राज्ञा से कुनेर ने समवसरण को रचना की।

भगवान महावीर समज्ञसरण के मध्य से गत्थबुटी से सिहासन पर विराजमान थे । सात प्रातिहायं विद्यमान थे । समज्ञसरण से शोता उपरिथत थे । किन्तु भगवान का दिव्य ध्वनि नही हा रही थो । झप्ट प्रतिहायं से यह कमी झसामान्य थी । त्रीथंकर प्रकृति के उदय होने पर झप्ट प्रतिहायं झिनवायं होते हैं। सभी श्रोता

गणधरका समागम

भगवान का उपरंश सुनते के लिए उत्सुक थे। किन्तु गगवान मोन थे। छर्मस्थ दशा में बारह वर्ष तक भगवान मोन रहे थे स्रोट केवल जान उत्तरन्त होने पर भी भगवान का मोन भग नहीं हो रहा था। धर्म के नाम पर प्रतारित स्नाचार छार महताओं से मानव ऊवा हमा था। वेट

मनुष्य और तिर्यन्त सभी प्राणी चानक के समात भगवान के मुल को आर निहार रहे थे कि कब कल्याण मार्ग को अमृत वर्षा होती है। यह स्थिति छ्यासठ दिन ता रहीं। श्रीता समवसरण में आरो और निराझ लोट जाते। स्थिति असामान्य थी। सौधमेंद्र कोटस स्थिति से चिन्ता हुई। उसने अविध्वान का उपयोग लगाकर ज्ञात किया—सगवान की वाणी केल सके है। वा कार्य निषय का तक तक रागता किया—सावान की वाणी केल सके है। वा कार्य निषय अपने स्थिता और मुख्य गणधर वान के पायता केल उद्युश्त गोताम मे है। वह ब्राह्मण बेद घेदाड़ एका प्रकाण्ड विद्वान राजित केल नुबह महासिमानी है। एक बार उसे भगवान के निकट लाग होगा। तभी दिवस ध्वीत का अवस्थ अंति प्रवाहित हो सकेगा।

यह विचार करके उन्द्र बृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कारके इन्द्रभूति गोनम के आवासीय गुरुकुल मे पहुँचा, जहां इन्द्रभूति पान गो शिष्यो को जिक्षण देता था। उन्द्र ने जाकर गोनम को आदरपूर्वक नमस्कार किया झौर बोला— विद्वन् में आपकी बिद्धना की कीति नुगकर आपके पास आया हैं। मेरे गुरु ने मुक्ते एक गाया सिलाई थी। उस नाया का अर्थ मेरी समक्त में अच्छी तरह से नहीं या रहा है। मेरे गुरु अभी मोन धारण किये हुए है। इसलिसे आप कृपा करके मुक्ते उस गाथा का अर्थ समक्ता निजिये।

इन्द्रभृति मुनकर बोले— 'मैं तुम्हे गाथाका अर्थं इस शर्तंपर बतासकता हैं कि तुम गाथाका अर्थं समफ्र कर मेरे शिष्यं बन जाओं गे।'

इन्द्र ने गौतम की शर्त स्वीकार कर ली और उनके समक्ष निम्नलिखित गाथा प्रस्तुत की-

'पञ्चेव ग्रस्थिकाया छज्जीवस्मिकाया महत्व्वया पच । ग्रद्रय पवयणमादा सहेउन्नो बध-मोक्लो य ।।

— षट् खण्डागम पु०६ पृ० १२६

इन्द्रभूति इस गाथा को पढते ही श्रसमजस मे पड़ गये। उनकी समक्त में ही नही आया कि पच अस्तिकाय,

छह जीविनिकाय, माठ प्रवचन मातृका कौन-कौन सी है। किन्तु म्रहंकारवश वे यह बात दूसरे के समक्ष स्वीकार कैसे कर सकते थे। अत. उन्होंने विचार कर उत्तर दिया—तुम मुफ्ते भ्रपने गुरु के पास ले चलो। मैं उन्हीं के सामने तुम्हें इस गांचा का मर्थ समफ्ताऊँगा।

इन्द्र इसीलिये तो आया ही था। वह इन्द्रभृति को लेकर चल दिया। साथ में उनके ५०० शिष्य भी थे। उस समय भगवान राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर समवसरण में विराजमान थे। इन्द्र इन्द्रभूति को लेकर वहाँ पहुँचा, जहां समयसरण लगा हुआ था। इन्द्रभूति ने समयसरण के प्रवेश द्वार से जैसे ही प्रवेश किया, उनकी हिट्ट मानस्तरभ के ऊपर पड़ी। मानोत्नत जनों के मान को गलित करने को ग्रहभत क्षमता थी इस मानस्तरभ में। उन्होंने मानस्तम्भ की ग्रोर क्या देखा, वे देखते ही रह गये, जैसे किसी मोहिनों ने उन्हें कीलित कर दिया हो। प्रतिक्षण उनके भावों में परिवर्तन हो रहा था। उनका ज्ञानमद विगलित होरहा था ग्रीर क्षण प्रतिक्षण उनके ग्रन्तस में बिनय, बिनम्नता और गालीनता पैदा होरही थी। जब उनकी दृष्टि मानस्तम्भ के ऊार से हटी, तब उनका हृदय विनय से भरा हुया था। वे आगे बढ़। उन्होंने समवसरण की विभूति का अवलोकन किया और मन मे भिक्त जागत हुई-घन्य है वह महाभाग, जिसकी विभूति की सीमा नहीं, देव ग्रीर इन्द्र जिसकी ग्रहनिश वन्दना करते हैं। कौन है वह चराचर विद्युत, जिसकी महिमा का पार नहीं है। इन्द्रभूति समवसरण की विभूति चारो स्रोर निहारते हुए विनीत भाव से म्रागे बढे। म्रव गन्धकुटी मे विराजमान भगवान वे दर्शन होने लगे। भगवान के दर्शन हुए मानो मन भीर सम्पूर्ण इन्द्रियो की सम्पूर्ण शक्ति आखो में आसमायी हो । वे जब भगवान के समक्ष पहुंचे, तब तक इन्ह्रभृति गौतम मे मासाधारण परिवर्तन दिखाई देने लगा था। वे महकारी इन्द्रभृति नहीं रह गये, वरन वे विनम्न भीर श्रद्धा की माति बन गये थे। वे स्रागे बढे स्रीर भगवान के सामने जाते ही प्रणिपात करते हुए बांले -- भगवन् ! मै ज्ञान के श्रहकार में सज्ज्ञान को भूल गया था। मुक्ते अपने चरणों में शरण दीजिये ब्रार मेरा उद्धार की जिये। यह कह कर उन्होंने विधिपूर्वक मूनि-दीक्षा लें ली। दीक्षा लेते ही उन्हें परिणामों की विशृद्धि के कारण **बाठ ऋदियाँ प्रा**प्त हो गई, चार ज्ञान (मितिजान, श्वाजान, अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान) प्राप्त हा गये।

गौतम स्वामी द्वारा सयम धारण करते ही भगवान को ६६ दिन से रुकां हुई वाणी-दिश्य ध्विन प्रकट हुई। भगवान की दिश्यध्विन में प्रकट हुआ — गौतम। तुम्हारे मन से शका है कि जीव है या नहीं? इस विषय का लेकर समवान की दिश्य ध्विन में जीवनत्व का दिस्तृत पित्रेचन हुआ। महावीर समयान के उपरेश में उन्हें श्रावण कुरुणा प्रतिपदा के दिन पूर्वाष्ट्र काल में समस्त आगों के अर्थ आर पद स्पष्ट जान पढ़े। उसी दिन अपराण्ह कालमें सनुक्रम से पूर्वों के अर्थ और पद वो का स्पष्ट बाथ होंगया। बाथ होने पर उन्होंने उसी रिवि क पूर्व नाग में प्रगा की सीर पिछले भाग में पूर्वों की प्रस्व रचना की। ये भगवान के प्रथम और मुख्य गणधर वने।

**धर्मचक प्रवर्तन अथवा तीर्थ स्थापना** प्रदेखण्डागम भाग १ पृष् ६२-६३ मे भगवान महाबीर के प्रथम

उपदेश को तीर्थ-प्रवर्तन की सज्ञा दी है। इस सिद्धान्त ग्रन्थ का तत्सम्बन्धा अवतरण इस प्रकार है—

इम्मिस्से वसांप्पणीए चजस्य समयस्स पच्छिमे भाए। बोतीस वास सेसे किबि विसेतूणए सते ।।४५॥। वासस्स पढम मासे पढमे पच्छामा सावणे बहुले। वाडिवह पुज्ज दिवसे तिस्युग्पसी हु श्रीभिजिम्हि ।।४६॥ सावण बहुल पडिवर हु सुटुत्ते सुहोवार रिका)। श्रीभिजिस्स पढम जोए जस्य जगादी मृणेयस्यो ।।४०॥

मर्थात् इस म्बर्कापणां कल्पकाल कं दु.पमा सुपमा नाम के चौथे काल के पिछले भाग में कुछ कम चीतीस वर्ष बाकी रहने पर वर्ष के प्रथम मास भयीत् श्रावण मास में प्रथम पक्ष म्रयीत् कृष्ण पक्ष मे, प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय माकाश में मिभिजित नक्षत्र के उदित रहने पर धर्म-तीर्थ की उत्पत्ति हई।

श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन रुद्र मुद्रुर्त में सूर्य का शुभ उदय होने पर झीर झिभिजित नक्षत्र के प्रथम योग में जब खुग की झादि हुई, तभी तीर्थ की उत्पत्ति समझनी चाहिये। भगवान महाबीर

इस विवरण से मिलता जुलता विवरण धर्मतीर्थं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तिलोयपण्णत्ती, में इस प्रकार दिया है—

360

सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणयरम्मि । विपलम्मि पव्वदवरे बीरजिणी ग्रटठकत्तारो ॥१।६४

ग्रयात् देव ग्रीर विद्यार्थरो केमन को मोहित करने वाले ग्रीर सार्थक नाम वाले प्यर्शलनगर (राजगृह, मे पर्वतो में श्रेष्ट विपुलाचल पर्वत पर श्री वीरजिनेन्द्र ग्रयंकती हुए।

'एस्थावसप्पिषीए चउत्थकालस्ः चरिमभागिम् । तेतीसवास श्रडमास पण्णरस विवससेसम्मि ॥१।६८ वासस्स पढममासे सावणणामम्मि वहुलपडिवाए । श्रीसजीणवलनम्मि य उपस्ती धम्मतिस्थस्म ॥१।६०

ब्रयान् यहाँ अवसर्पिणी के<u>ष्वनुषं काल के शन्ति</u>म भा<u>ग से तेतील वर्ष बाठ</u> माह घोर परद्वह दिन केष्ठ रहते <u>पर</u>ोप्रथम मास श्रावण में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन ग्रामिजिन नक्षत्र के उदिन रहने पर धर्म नीर्थ की उत्पक्ति हुई।

( आवण कुरणा प्रतिपदा के दिन ही युग का प्रारम्भ हुआ था) यह भी एक सयोग था कि श्रावण कुरणा प्रतिपदा को हो भगवान महायोग की दिव्य ध्वनि हुई। इस प्रकार धर्म तीर्थ की श्रवृत्ति या धर्म प्रवतंन की तिथि श्रावण कुरणा प्रतिपदा है।

भगवान गहावीर वे ११ गणधर थे, जिनके ताम इस प्रकार है --डन्डभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्म, मण्डिकपुत्र, मौर्यपुत्र, अकस्पित, अचलभ्राता, मेनार्य और प्रभारा । ये सर्टी गणवर ब्राह्मण थे, उपाध्याय थे ।

<u>न्यारह श्रम् औ</u>र बौदह पूर्व के ज्ञाना थे। ये यञ्जपूरानाराच सहनने के नारी थे। सबके भगवान के गणधर समजनुरस्त्र सस्थान था। गणधर बनने पर सबको श्रामणीथ आदि प्राठ लब्धियाँ प्राप्त

हो गई थी स्नार मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, स्रविध्ञान स्नार्ययंत्रान इन चार ज्ञानो की

उत्पत्ति होगई थी। ये सभी अपने शिष्य समुदाय के साथ भगवान के निकट दीक्षित हुए थे। इन गणवरो के सम्बन्ध में देवेताम्बर साहित्य में विश्तृत परिचय मिलता है। संशेष में इनक सम्बन्ध में विशेष ज्ञातब्य इम प्रकार है—

टन्द्रभूति— माता प्रिथिवी, पिता बसुभूति, गोत्र गौतम । सगध में गोवेंर ग्राम के रहने बाले थें । इनके ४०० शिष्य थे । इनके सन में शका थीं कि जीव है या नहीं । इनकी शका के समावान रूप में हो भगवान की प्रथम दिव्यक्ष्विति खिरी थीं । इनकी कुल आगु ६२ वर्ष को थीं, जिसम ५० वर्ष गृहस्थ दशा के, ३० वर्ष छद्मस्थ दशा के और रोष १२ वर्ष केवलज्ञान दशा के थें ।

अभिनुष्ति—माना, पिता, गोत्र और जन्म स्थान इन्द्रभूति कं समान । इनके शिष्या को सङ्घा ५०० थी । इनके मन म शका थी कि कर्म है या नहीं । पे भगवान के द्वितीय गणधर वने । इनकी कुल यायु ७४ वर्ष की थी, जिसमें ४६ वर्ष गृहस्थ दशा के, १२ वर्ष छद्मस्थ दशा के और १६ वर्ष कंत्रलो दशा कथा

वायुभूति—माता,पिता, गोत्र स्रोर स्थान पूर्ववत् । इनके ५०० शिष्य थं । इन्हें सन्देह था कि शरीर स्रोर जीव भिन्न-भिन्न नहीं, एक ही हैं । इनकी आयु ७० वर्ष को भी, जिसमें ४२ वर्ष गृहस्थ दशा के, १० वर्ष छद्मस्थ दशा के स्रोर १८ वर्ष केवली दशा के थे ।

व्यक्त-माता वारणी, पिता घनिमत्र, कोल्लाग सन्तिवेश झीर भारद्वाज गोत्र । इनके ५०० शिष्य थे । इन्हें शका थी कि पृथ्वी धादि भूत है या नहीं । इनकी कुल आयु ५० वर्ष को थी, जिसमे ५० वर्ष गृहस्य दक्षा में, १२ वर्ष छदमस्य दशा में और १६ वर्ष केवली दशा में व्यतीत किये।

सुधमं—माता का नाम मदिला, पिता धर्मिल, स्थान कोल्लाग सन्तिवेदा प्रार गोत्र प्रनिन वैद्यायन। इनके ५०० शिष्य थे। इन्हें विद्वास या कि जो इस जम्म में जसा है, वह प्रागामां जन्म में भी वैसा हो रहेगा। इनकी ब्रायु १०० वर्ष की थी, जिसमे ५० वर्ष गृहस्य प्रवस्था के, ४२ वर्ष छयस्य घोर ८ वर्ष अरहन्त दशा के थे। सण्डिक पुत्र—माता विजयदेवी, पिता धनदेव, स्थान मौर्य सिन्नवेश, विशष्ठ गोत्र। इन्हेशका थी कि वन्य-मोक्ष है या नहीं। इनकी कुल बायु द वर्ष की थी, जिसमें ४३ वर्ष गृहस्थी में वीते, १४ वर्ष छद्मस्य रहे भीर १६ वर्ष केवलो रहे। इनके शिष्यों की सख्या ४४० थी।

सौर्यपुत्र-साता-पिता, स्थान और गोत्र मण्डिक पुत्र के समान । इन्हें देवों के अस्तित्व में सन्देह था। इनके ४५० शिष्य थे। इनकी आयु ६५ वर्ष की थी, जिसमें ६५ वर्ष गृहस्थी में, १४ वर्ष छद्मस्य पर्याय में और १६

कर्ष केवली पर्याय मे व्यतीत हए।

श्रक्तियत—माता का नाम जयन्ती, पिता का नाम देव, जन्म स्थान मिथिला, और गोतम गोत्र। इनके ३०० शिष्य थे। इनके मन मे शका थीं कि नारकी है या नहीं। इनको कुल आधु७८ वर्ष थी, जिसमें ४८ वर्ष गहस्थ, ६ वर्ष तक छद्मस्थ ग्रीर २१ वर्ष केवली रहें।

ध्रचलम्राता—नन्दा माता, वसु पिता, कोशल के रहने वाले स्रोर हारीतस गोत्र । इनके कुल ३०० शिष्य स्रो पुष्पय के बारे में इन्हें सन्देह था । इनकी स्रायु ७२ वर्ष थी, जिसम ४६ वर्ष गृहस्थ, १२ वर्ष छद्मस्थ ओर १४

वर्ष केवली रहे।

मेतार्थ— माता वरुण देवता, पिता दत्त, स्थान वत्स जनगर मं तुगिक सन्नित्रेश स्रोर कीण्डिया गोत्र। इनके ३०० शिष्य थे। इनके मन मे परलोक के सम्बन्ध में सगय था। इनकी क्रायु ६२ वर्ष की थी, जिसमे ३६ वर्ष गृहस्थ दक्षा मे, १० वर्ष छद्मस्थ दशा म और १६ वर्ष केवली दशा म बिताये।

प्रभास—माता स्रतिभद्रा, पिता यल, राजगृह निवासी स्रोर कोण्डिन्य गोत्र । इनके ३०० दिप्य थे । इन्हें मोक्ष के बारे में शका थी । इनकी स्रायु ४० वर्ष की थी, जिसमें १६ वर्ष कुमार काल, द वर्ष छद्सम्य काल स्रोर

१६ वर्षकेवली दशाका काल था।

इन गणधरो मे इन्द्रभूति, अन्निभृति ओर वायुभृति सहोदर थे। इसी प्रकार मण्डिक पुत्र आर मौर्यपृत्र को माता एक थी, किन्तु पिता पुषक् थे। ये सभी केवलज्ञानी बने और अन्त मे राजगृह से मुवन हुए। भगवान महायोर के जीवन काल में हे गणधर मुक्त हुए और भगवान के निवाण-गमन के पश्चात् इन्द्रभूति आर सुधर्म महायोर के

जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ, उसी दिन गोतम गणधर को केवलजान हुआ। जिस दिन गौतम गणधर को निर्वाण प्राप्त हुआ, उसी दिन सुधर्म को केवलजान हुआ। जिस दिन सुधर्म मुक्त हुए, उसी

दिन जम्बू स्वामी का केवलज्ञान प्राप्त हुम्रा । फिर उनके पश्चात् कोई सनुबद्ध केवली नहीं हुम्रा ।

े दिगम्बर साहित्य में इन गणेषरों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं होता! किन्तु मण्डलावार्य धर्मबन्द्र द्वारा विरचित 'गौतम चरित्र' में गोतम गणधर के जीवन के सम्बन्ध में उस प्रकार विवरण उपलब्ध होता है—

सगध देश मे एक ब्राह्मण नगर था। इस नगर मे अनेक ब्राह्मण विद्वान निवास करने थे। इसी नगर मे सदाचार परायण, बहुअनु और सम्पन्न <u>राण्डित्य नामक एक</u> ब्राह्मण रहना था। उसके रूप धोर बील मे सस्पन्न स्विष्डला और केसरा नामक दो पत्तियाँ थी। एक दिन रात्रि मे सोने हुए अन्तिम प्रहर मे स्विष्डला ब्राह्मणों ने सुभ स्वर्ण देखों तभी पाँचवे स्वर्ण से एक दिव आप्रपूर्ण होने पर माता स्विष्डला के गर्भ मे आया। गर्भावस्था मे माता की बीच यम की और विदेश बढ़ पर थी।

नी माह पूर्ण होने पर माता ने एक सुदर्शन पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उल्पन्न होने पर उसके पुण्य का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ा। दिवायं निर्मल हो गई, सुगिन्धित वायु वहने लगी, धाकाश पें देव लोग जय-जयकार कर रहे थे। पुत्र उत्पन्न होने से ब्राह्मण दम्पति को प्रथार हुएं हुधा। शाण्डिस्य ब्राह्मण ने पुत्र-जन्म के हुएं से याचको को मनमाना चन दान दिया। निमत्तक ने पुत्र के प्रहल्पन देखकर भविष्यवाणों की — 'यह बालक बड़ा होने पर समस्त विद्याओं का स्वामी होगा धोर सार्र ससार में इसका यश फिलेगा।

बालक ग्रत्यन्त सुदर्शन था। उसका मुख ग्रत्यन्त तेजस्वी था। माता पिता ने उसका नाम इन्द्रभूति रक्खा।

भगवान महावीर ३६६

जब बालक तीन वर्ष का हुमा, माता स्थण्डिला ने डिनीय पुत्र को जन्म दिया। यह जीव भी पांचवे स्वर्ण से माया था। यह भी वैसा ही सुन्दर ओर तेजस्वी था। इस बालक का नाम गार्थ्य रक्खा गया, जो बाद मे ग्रानिभूति के नाम से प्रसिद्ध हुए।

इसके बुळ काल परचात् शाष्टिल्य ब्राह्मण की द्वितीय परती केसरी ने वैसे ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भागंव रक्का गया। यह भी पाँचवे स्वर्ण संख्याया। यह पत्र वाद में वायुभूति के नाम से प्रसिद्ध

हम्रा ।

तीनो भाइयो ने समस्त बेद-वेदाङ्ग और सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया और वे उनमे पारगत हो गये। उन्होने अपने-अपने गुरुकुल खांल लिये और शिष्यों को पढ़ाने लगे। तीनो के शिष्यों की मस्या पाच-पाच सी थी। किन्त इन्द्रभति में एक दुवंलना भी थी। उन्हें अपनी विद्वत्ता का वड़ा अभिमान या।

इसके परचात देवराज इन्द्र छद्मरूप घारण करके उन्हें अपने साथ भगवान महावोर के पास ले गया। वहाँ जाकर इन्द्रभूति का मान गलित हो गया और वे भगवान के चरणों में जैनेस्वरो दक्षा लेकर भगवान के अथम और मुख्य गणकर वने, इसका वर्णन पूर्व में किया जा चका है।

ग्रापंग्रथ जयघवला मे इन्द्रभूति गोतम गणघर की विशेषताग्रो पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार ग्राचार्य

वीरसेन ने बताया है--

'जो आर्यक्षेत्र में उत्पत्न हुए है, मित-श्रुन-प्रविधि ग्रीर मन पर्यय इस बार निर्मलजानों से सम्पन्न है, जिन्होंने दीप्त, उग्र भ्रीर तत्न तप को तथा है, जो अणिमा आदि आठ प्रकार की विश्विक लिख्यों में सम्पन्न है; जिन्हों में बारह अगो के अर्थ की ये समन्त मृता वत है, जो एक मुहूत में बारह अगो के अर्थ की परिवित्त करने में या उने अक्षय बनाने में समर्थ है, जिन्हों ग्रीर पित को विषय में ग्रह्मीं जे अमृत क्य से परिवृत्तित करने में या उने अक्षय बनाने में समर्थ है, जिन्हों में इर्थ की स्थान के विषय में ग्रह्मीं जह करते हैं, जिन्हों ने व्यविद्या की अभृत क्य से परिवृत्तित करने में या उने अक्षय बनाने में समर्थ है, जिन्हों ने व्यविद्या के विषय में ग्रह्मीं जह क्रिएट विपुल मित मत्रीयं वान ते स्थान में अभित पूराल हम्य की सामा प्रकार के भय गे रहित है, जिन्होंने पांच क्यायों में साम प्रकार के भय गे रहित है, जिन्होंने पांच क्यायों में साम प्रकार के भय गे रहित है, जिन्होंने पांच क्यायों में स्थान के कि त्रहाति की साम प्रकार के भय गे रहित है, जिन्होंने पांच क्यायों में साम प्रकार के भय गे रहित है, जिन्होंने पांच क्यायों के सित विद्या है, जो अमादि वस प्रमा में निरम्पत उपलित के सित विद्या है, जो अमादि वस प्रमा में निरम्पत करते हैं, जिन्होंने पांच का प्रवित्त करने हैं, जिन्होंने पांच का प्रवित्त करने हैं, जिन्होंने स्था आदि बाईस परीपहों के प्रसार को जीन विद्या है, आरे जिनका संख्य हो अल्कार है, ऐसे झाये इंट्यभूति के लिये उन महापीर भट्टारक ने अर्थ का अवस्था स्थापराण करके उसी समय वारह अप क्य प्रयो अवस्था हुए इंट्यभूति के लिये उन महापीर भट्टारक ने अर्थ का अवसाराण करके उसी समय वारह अप क्य प्रयो क्या हुए इंट्यभूति के विद्य जन समान पुक्यायों के उसका व्याव्यात किया। वदनत्तर कुछ काल के प्रवृत्त वस्य सुद्ध हम स्था व्याव क्यायों के स्था प्रवृत्त के बेबल विद्य कर में बहुर करके मोक्ष को प्रायत हुए।

इस विवरण मे गणधर इन्द्रभूति गीतम के सम्बन्ध म सभी ज्ञातब्य वातो पर प्रकाश डाला गया है। किन्

ग्राइचर्य है कि ोप गणधरों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती।

भगवान का धर्म संध—भगवान महायोर क चतुर्विध सध में ११ गणधर थे। इनके अतिरिक्त २११ ग्यारह स्रमों और १४ पूर्वों के आता, ६६०० विध्वक, १३०० स्रविध्वानी, ७०० केवलबानी, ६०० विक्रिया ऋद्धि के धारक, ५०० मन पर्ययवानी और ४०० अनुसरवारे थे। इन प्रकार मय मुनियों को सल्या १४००० थी। चन्दना आदि २६००० आजिक संध्ये थी। १००००० आजिक और ४०० श्रीवकाय थी। इनके आनित्वत स्रसस्यान देव देविया और सल्यान निर्यञ्च जनके भवन थे।

भगवान की दिव्य ध्वनि ब्रथीत् उपदेश ब्रथमागधी भाषा में होना था। कुछ विद्वानो का मत है कि अर्थ-मागधी भाषा ब्राधं मगध में बोली जाने वाली भाषा होती है ब्रोर यह लोक भाषा हाती है। भगविजनमेन ने

१. आदि पूराएग पर्व ६३ श्लोक ६६ स ७३

भगवान की दिय्य ध्वनि

दिव्य ध्वनि के सम्बन्ध मे विस्तार से बताया है और कहा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि बादलों को गर्जना के समान और गम्भीर होती है। दिव्य ध्वनि सनकर श्रोताश्चों के मन का मोह और सन्देह दूर हो जाता है। भगवान यद्यपि एक ही भाषा में बोलते है, किन्तु भगवान के माहात्म्य के कारण वह १८ महा नाषा और ७०० लघभाषाओं के रूप में परिणत हो जाती

है भीर प्रत्येक श्रोता उसे अपनी अपनी भाषा में समभ्त लेता है। जैसे जल तो एक ही प्रकार का होता है, किन्तु विभिन्न प्रकार के वक्षों की जड़ों में पहुँच कर वक्ष स्वभाव के धनुसार रसवाला हो जाता है। इसके लिये एक दसरा उदाहरण भी दिया है। जैसे स्फटिक मणि एक ही प्रकार की होती है किन्तु उसके पास जिस रग का पदार्थ रख दिया जाता है, वह मणि उस पदार्थ के सयोग से उसी रंग वाली प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार भगवान की दिन्य ध्विन भी एक प्रकार की होती है. किन्तु श्रोता जिस भाषा को समक्तता है, दिन्य ध्विन उसके कानो मे उसी भाषा में सुनाई पड़ती है। कुछ लोगों की घारणा है कि देवो द्वारा वह दिव्य ध्वति सर्व भाषा रूप परिणत की जाती है। किन्तु ब्राचायं की मान्यता है कि ऐसा मानने पर यह माहात्म्य भगवान का न मानकर देवो का मानना पड़ेगा। कछ लोग यह भी मानते है कि दिव्य ध्वनि अनक्षरी होतो है हिन्त अनक्षरी का अर्थ लोक कैस समभेगा। इसलिये बस्तत वह ग्रक्षर रूप ही होती है, ग्रनक्षरी नहीं।

अब भगवान की दिव्यध्वित होती है, उस समय बोलते समय भगवान के मुख पर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता। न तो उस समय भगवान के तालू ओठ ग्रादि ही हिलते है, न उनके मुख की कान्ति बदलती है। वह बिना किसी प्रयत्न ग्राँर इच्छा के ही होती हैं। उसने ग्रक्षर स्पष्ट हांते है। जब वह दिव्य ध्वनि भगवान के मुख से निकलती हंती लगता है जैसे किसी पर्वत की गुफा क अग्रभाग से प्रतिध्वनि निकल रही ही?।

भगवान महाबीर लोकोत्तर महापुरुष थे। उनके व्यक्तित्व ग्रीर देशना का प्रभाव उप काल में निर्धन से लेकर राजाओं और फोपडों से लेकर राजमहालयों तक समान रूप में पड़ा था। प्रभाय पड़ने का अर्थ था कि वे

काप्रभाव

भगवान के धर्म मे दीक्षित हो गाँ थे। भगवान महाबीर के देशना-काल ने पर्व पास्वीपत्य **तत्कालीन राजन्य धर्म**का व्यापक प्रचार था। तत्कालीन क्षत्रिय वर्गग्रोर राजन्य वर्गप्राय पार्बापत्य धर्म वर्ग पर भगवान का अनुयायी था। भगवान के मातामह स्रोर वैशाली के गण प्रमुख महाराज चेटक स्रार कुण्डयाम के गण प्रमुख ग्रीर भगवान के पिता महाराज सिद्धार्थ भी पार्ट्यापःथ थे। ग्रन्थ अनेक राजा भी इस धर्म के अनुयायी थे । किन्तु भगवान महावीर के उपदेश आर धर्म-देशना

को सनकर वे सभी महाबीर द्वारा उपदिष्ट धर्म में दीक्षित हो गये। पाश्वांपत्य ग्रार महाधार द्वारा उपदिष्ट धर्म भिन्त-भिन्त नहीं थे। ऋषभदेव से लेकर तीर्थकरों की परम्परा द्वारा एक ही धर्म का उपदेश दिया गया। अत किसी तीर्धकर ने किसो नवीन धर्म की न तो स्थापना की आर न किया नाम सन्य की उदमावना हा की। दा तार्थकरा के अन्तराल काल मे धर्म की जो ज्योति धृमिल पड गई थी, उसी ज्योति को ग्रागामी तीर्थ कर ने अपने काल मे अपने प्रभाव और धर्मोपदेशों से प्रज्वलित श्रोर प्रदोष्त किया। पार्श्वनाथ के २५० वर्ष पश्चात् महावार हुए। इस श्रन्त-राल में घर्म के प्रति लोक-रुचि में कुछ ह्रास माना स्वाभाविक था। महाबीर ने पून. घम के प्रति लोक-रुचि का जागत किया। अतएव पार्श्वनाथ और महावोर दोनों एक हो परम्परा क समर्थ महापुरुष और तीर्थकर थे। इसीलिये यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि महाबीर ने किसी नवीन बर्म की स्थापना की ।

#### श्रोणिक विस्वसार

राजाग्रो मे भगवान महावीर का सर्वप्रमुख भक्त मगद्य सम्बाट् श्रेणिक विस्वसार था। वह शिश्नागवशी था। इतिहासकारों ने इस वश के राजाग्रो का प्रामाणिक इतिहास दिया है। मि० विन्सैण्ट स्मिथ के अनुसार इस वश के श्रेणिक से पूर्ववर्ती राजाश्रो का राज्य-काल कुल मिलाकर १२६ वर्ष होता भगवाम महावीर ३६१

है, जबिक पार्जोटर के ब्रमुसार यह काल १३६ वर्ष है। किन्तु इन दोनो मतो के विरुद्ध श्री त्रिभुवनदास ऐल० बाह Ancient India, Vol 1 में यह काल २२६ वर्ष बताते हैं। इन्होने इस वश्च के राजाग्रो का विस्तृत इतिहास स्रोर उनकी काल-गणना दी है। प्रापकी मान्यता का सार इस प्रकार है—

काशी में वृहद्रय वश के राजा अरवनेन राज्य करते थे जो भगवान पार्वनाथ के पिता थे। अरवसेन की मृत्यु के परचात् काशी की गही पर शिशुनाग नामक एक क्षत्रिय राजा बैठा। इसी राजा से शिशुनाग वश चला। मत्स्य पुराण में शिशुनाग वश के राजाओं का राज्य-काल ३३३ वर्ष बनाया है। शिशुनाग वश के परचात्

मगध की गद्दी नन्द वश के राजाओं के अधिकार में आ गई। उनका राज्य-काल १०० वर्ष है।

प्रस्वमेन इध्वाकुषशी थे किन्तु शिशुनाग वैशाली के लिच्छवी। सम्बृष्णि वश का था। शिशुनाग ने काशी के राज्य पर बलान अधिकार कर लिया। इसमें कोशल नरेश वृत्त की बहुत क्षोभ हुआ क्योंकि वह भी इध्वाकुवसीय था और वस के नाते काशी पर अपना प्रधिकार मानता था। उसने काशी के ऊपर कई बार आजमण किया, किन्तु शिशुनाग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। कुछ समय के पश्चात नमग के मन्त्र क्षित्रों में निश्चताग को मगथ का शासन सृत्र मन्द्रालने का अनुरोध किया। तिर्दुसार शिशुनाग अपने पुत्र काकवर्ण को है काशा मानता था। प्राप्त के उत्तर आपना को मगथ का शासन सृत्र मन्द्रालने का अनुरोध किया। तिर्दुसार शिशुनाग अपने पुत्र काकवर्ण को है के उपर आपनाण करने काशी के उत्तर आपनाण कर विया और पुत्र काशी पर अधिकार करने उसे मगथ राज्य में किसाल लिया। यिगुनाग को मृत्यु के पश्चान इस विया और पुत्र काशी पर अधिकार करने उसे मगथ राज्य में मिला लिया। यिगुनाग को मृत्यु के पश्चान इस वा म चाकवर्ण, क्षेत्र विमाल काश स्वर्ण हिम्म मगथ काश हुए। किर प्रसेतिजन हुआ। उत्तरे समय में मगव की राजधानी छुशासपुर थी। राजधानी में सभी मकान और सम्बन्त ने वे नारिगरि के शिवर के उत्तर एक भव्य प्रसाद वनवाया। प्रजा भी पर्वत के उत्तर भवन बनाकर रहने लगी। किन्तु राजधानी गर्वत के उत्तर हुगो के कारण व्यापार और सातायात को बड़ा अमुविया होने लगी। वन अधिक ने पहाडों को लवत ही करने होने के कारण व्यापार और सातायात को बड़ा अमुविया होने लगी। वन अधिक ने पहाडों को लवत ही मान वन साथा और उने भागी जानी वनाया।

श्रीणक को राज्याधिकार दिस प्रकार मिला, इसके सम्बन्ध में वडा रोचक विवरण मिलता है। प्रसेतजित के बहुत में पुत्र थे। प्रशेतांजन ने मानता उत्तराधिकारी निर्वाचिक करने के लिये दा उपाय किये। उसने मिठाई से भी टोकारियों और पानों में मेरे कच्छे घड़े रख्वा दिये। उस सक्ष्म मुख्य बाध दिया गया। तब उसने प्रयोक्त प्रवाच क्ष्म अपने सक्ष प्रवाच का जुलाया प्रार उनसे टोकरी और घड़े बिना कोडे या बिना खोग मिठाई खाते और पानों पीने का आदेश दिया। सभी राजकुमार किकतव्यविमुख बने एक दूसरे का मुख्य देखने तथे। उन्हें कोर्ड उपाय नहीं सुभा। किन्तु श्रीणक ने पहले टोकरा को खूब हिलाया, जिसमें मिठाई टूट गई और छुदों में से टुकड़े निकलकर गिरने लगे। उसने मंज से मिठाई खाई। फिर उसने घड़ के चारों और कपदा लयेट दिया। जब कपड़ा भीग गया ता उसने एक पात्र में बहु निचोड़ लिया। इस प्रकार कई बार करने पर पात्र जल से भर गया। तब उसन जल पीकर अपनी पिपासा शानत की।

राजा ने दूसरी परीक्षा इस प्रकार ली-उसने राजकुमारों को एक कक्ष में दावत दी। ज्यों ही राजकुमार भोजन करने लगे, तभी उनके ऊपर शिकारी कने छोड़ दिये गये। राजकुमार अपने प्राण बचाकर भागे, किन्तु श्रीणक निश्चित्तनात् पूर्वक भोजन करता रहा। जब कुत्ते उसकी और आते, वह अन्य राजकुमारों की थानी में से भोज्य पदार्थ कुत्तों की और फेक देता। कुत्ते उन्हें लाने लगते। इस प्रकार उदरपूर्ति करके श्रीणक उठ लड़ा हुआ। राजा उसकी सुभ-वृक्ष और आपितकाल में भी तत्क्षण बुद्धि को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह समभ गया कि यदि श्रीणक राजा बसता प्रजा उससे सन्तुष्ट और सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार श्रीणक पिता की मृत्यु के पश्चात् राज्यासीन हुआ।

The journal of the Orissa Bihar Research Society, Vol. 1 p. 76 तारानाथ नन्द राजाओ को भी इसी वंश का बताते हैं ।

् ३६२ जैन धर्मका प्राचीन इतिहास

दि० औन शास्त्रों में श्रेणिक का चरित्र श्रत्यन्त विस्तारपूर्वक प्राप्त होता है। जैन शास्त्रों के श्रनुसार मगध देश के राजापृत्र नगर का नरेस उपर्थणिक था। उसकी रात्री का नाम मुप्रभा था। उससे श्रीणक उपरान्त हुझा था। निमित्त- कानियों ने बताया कि जो पुत्र सिहासन पर बैठकर भेगे बजायगा, कृतो को लीर सिलायगा और स्वय भी सित्त- विहे हस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। एक दिन श्रीणक ने इसी प्रकार किया। राजा को विश्वास होगया कि मेरा यही पुत्र मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। किन्तु उसके श्रन्य भाई इसका कोई श्रानण्ट न करवे, इस भय से श्रीर इसकी सुरक्षा की दृष्टि से राजा ने सप्तानित करके श्रीणक को राज्य से निकाल दिया। श्रीणक अनेक नगरों मे अमण करता रहा। इस प्रवास में काचीपुर नरेश बसुणल को पुत्री बसुणिया, और राजा के मन्नी सोमशर्मा की पुत्री सुभयमती के साथ उसने विवाह किया। श्रभयमती से श्रभयकृता नामक पुत्र उत्पन्त हुआ।

पिता ने ससार से बिरक्त होकर मुनि दीक्षा ले ली घीर ग्रागे पुत्र जिलात को राज्य सीप दिया। जिलात ने राज्य पाकर प्रजा के ऊपर ग्रत्याचार करना आरम्भ कर दिया। इसमें प्रजा में घोर ग्रम्ततीय व्यादन होगया। यह देखकर मंत्रियों ने श्रीणक के पास कालीपुर समाचार भेजा ग्रीर शीद आकर राज्य भार ग्रहण करने का अनुरोध किया। समाचार पाकर श्रीणक नुग्त राजगृह पहुँचा श्रीर जिलात को हटाकर शासन मृत्र ग्रहण किया। इसके प्रचान वैद्यालों के गण प्रमत्न महाराज चेटक की पुत्री चेलना कुमारी के साथ अभ्यक्षार के बृद्धि कोशल द्वारा श्रीणक का विवाह सम्पन्न हमाराज चेटक की पुत्री चेलना कुमारी के साथ अभ्यक्षार के बृद्धि कोशल द्वारा श्रीणक के कार बढ़ का प्रभाव था, किन्तु चेलना

के प्रयत्न से श्रेणिक भी जैनधर्मान्यायी बन गया। चेलना के दो पत्र हए-बारिपेण ग्रीर कणिक।

श्रेणिक जिस घटना के कारण जेन धर्म के प्रति श्रद्धांनी बना, वह कथा ग्रत्यन्त रोचक है। एक बार श्रीणिक शिकार मेलने बन मे गया। वहाँ ध्यानस्थित यमधर मृनि को देखकर उमे बडा कोध ग्राया। वह सोचने लगा—इसने अपशक्त कर दिया है, जिससे मुभ्ते कोई शिकार नहीं मिला। कोध में भरकर उसने पाच सां शिकारी कुत्ते मृनि के ऊपर छोड दिये। किन्तु मृनि के तप के प्रभाव से वे कृत्ते मृनि के समीप पहुंचकर शान्त हो गये आर मुनि की तीन प्रदक्षिणा देकर मुनि के समीप बैठ गये । यह दृश्य देखकर तो राजा को मुनि के ऊपर और भी अधिक कों ब आया। उसने मृति को लक्ष्य करके बाण चलाये, किन्तू वे पष्पमाल बन गये और मिन के चरणों में आर् गिरे। राजा के मन मे उस समय इतनी तीव कपाय थी कि उसने उसी समय भवतम नरक गति का छोर उत्काटाम तेतीस सागर की आयु का वध कर लिया। किन्तु श्रेणिक के मन पर मनि के तप, साधना आर अतिशय का स्वत. ऐसा श्चदभत प्रभाव पड़ा कि वह भक्ति से सुनि की प्रदक्षिणा देकर और उनके चरणो की बन्दना करके मानि के निकट बैठ गया। दयाल मिन ने ध्यान समान्य करके राजा को जैन धर्म का उपदेश दिया जिस सुनकर श्रेणिक नरेश के मन मे जैन धर्म के प्रॉत निर्मल और प्रगाढ श्रद्धा उत्पन्न हो गई ग्रोर क्षायिक सम्यग्दशन हो गया । सम्यग्दशन क कारण श्रोणिक का नरक गति का बन्ध सल्तम नरक के स्थान पर प्रथम नरक का रह गया छोर वेतीस सागर की छायु के स्थान में चौरासी हजार वर्ष की आयु रह गई । इसके पश्चातु वह भगवान महावीर का अनन्य भवत बन गया । यद्यीप वह कभी-कभी गुन्नेकुट पर्वत पर मॅ॰ बुद्ध के पास भी जाने। था, ऐसे कुछ उत्तेश वोद्ध शास्त्रों में उपलब्ध हाते है किन्तू ऐसा वह राजनियक कारणो से करता था, जिसमे बौद्ध जगत की सहानुभृति ग्रीर समर्थन प्राप्त कर सके। वह भितवश ऐसा नहीं करता था।

जब भगवान महावीर का पदार्षण राजगृह मे विपृताचल पर होता था, तब वह भगवान के दर्शन करने सबस्य जाता था। जैन शास्त्रों में वह विपुताचल पर भगवान के समयमरण मे प्रधान ध्याता बनाया गया है तथा दिगस्वर परस्परा में भगवान के मुख्य गणघर गीतम स्वामी से उसने झनेक तत्व सम्बन्धी प्रस्त किये है। जैन शास्त्रों के झध्ययन में यह भी जात होता है कि गीतम स्वामी ने जैन तत्व ज्ञान श्रीर कथानकों का निरूपण श्रीणक की जिज्ञासा के समाधान स्वरूप ही किया है। यहाँ तक कि जैन शास्त्रों में उसे अवस्पिणी काल का भावी प्रथम तीर्थकर बताया है, जिसका नाम पर्मनाभ होगा।

भगवान महावीर का प्रभाव न केवल श्रीणक के ऊपर ही था, श्रपितु उसका सारा परिवार भी भगवान का अनन्य भक्त था। श्रीणक के पुत्र वारिपेण, चिलात स्रौर स्रभयकुमार तथा महादेवी चेलना भगवान की भक्त थी भगवान महावीर १६३

ह्मीर इन सबने भगवान के पास यथा-समय जिन दीक्षा लेकर ह्मात्म कल्याण किया।

श्वेतास्वर ग्रन्थो से श्रेणिक की झनेक रानियाँ और पुत्र बताये हैं। झत्तगढ दशाङ्ग भाग-२ झध्याय १३ में बताया है कि श्रेणिक की १३ रानियाँ अपने पित की आज्ञा लेकर जैन झायिका बन गईं। उनके नाम इस प्रकार थे—नत्वा, नत्दमती, नत्वोत्तरा, नत्वसेता, मध्या, सुमध्या, महामध्या, मध्येता, भ्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना और भृतदत्ता। इसी ग्रन्थ के राग ३ झध्याय १० में बनाया है कि निस्निलिखत १० रानियाँ श्रीणिक की मृत्यु के पच्चात् जैन साध्यो हो गई— काली, सुकाली, महाकाली, कुष्णा, सुकृष्णा, महाकुष्णा, वीरकृष्णा, रामकृष्णा, पितृतेन कृष्णा और महानेन कृष्णा।

भगवती सुत्र, करपसूत्र, झादि झन्य स्वेताम्बर ग्रन्थों के अध्ययन ने पता चलता है कि श्रीणक की यो तो सनेक रानियाँ थी; किन्तु उनमें मृल्य रानियों में मुनन्दा, धारिणी, चलना और कोशल देवी के नाम उल्लेखनीय थे। इसी प्रकार इनके पुत्रों में झभयकुमार, मेधकुमार, कुणिक (झजातशत्र), हल्ला, निहल्ल, नन्दिपेण मृल्य थे। ये मभी गनिया और पत्र (अजानशत्र को छोडकर) भगवान महावीर के समीप दीशित हो गये थे।

बीद्ध बास्त्रों में 'महाबम्ग' के अनुसार श्रेणिक की ५०० रानियाँ थी, किन्तु केवल क्षेमा नामक एक रानी के बीद्ध भिक्षणी बनने का उल्लेख हैं।

इस सर्व विवरण से ज्ञान होना है कि राजगृह के राजपिरवार पर भगवान महावीर का महान प्रभाव था ग्रीर उस राज परिवार के सभी स्त्री ग्रीर पुरुष महावीर के श्रनुवायी थे।

### वैज्ञाली का राजपरिवार

उस काल मे वैज्ञाली गणतत्र अत्यन्त समद्भाषा । राजनैतिक दिष्ट से समस्त भारत में उसका महत्वपर्ण स्थान था। वैद्याली गणतत्र के गण समय का नाम चेटक था। उनके सात प्रतियाँ और दस पुत्र थे। चेटक के गाता-विता का नाम यशोमित और केक था। उनकी पुत्रियों के नाम इस प्रकार थे- प्रियकारिणी (त्रिशाला), सुप्रभा. प्रभावती. प्रियावती, (मित्रादेवी) मुज्येष्ठा, चेलना ग्रीर चन्दना । दम पुत्रों में एक सिहभद्र नामक पुत्र था. जो ग्रपनी बोरता और योग्यता के कारण वेशाली गणतत्र की मना का सेनाध्यक्ष था। इस परिवार का धर्म क्या था, इसका न केवल जैन शास्त्र, बल्कि बौद्ध ग्रन्थ एक हैं। उत्तर देते हैं कि यह परिवार निर्ग्रन्थों का भवन था और जैन धर्म का ग्रन्यायी था। जैन शास्त्रों में ऐंगे उल्लेख मिलते हैं कि महाराज चेटक पाव्यपित्य धर्म की मानते थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं ग्रपनी प्रत्रियो का यिवाह जैन के अतिरिक्त अन्य किगी ब्यक्ति के साथ नहीं करूँगा। ग्रपनी इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने पर्णत किया। उन्होंने ग्रपनी बडी पुत्री प्रियकारिणी का विवाह कुण्डग्राम के राजा सिद्धार्थ के माथ किया, प्रभावती मिन्ध-सौबीर के राजा उदायन के लिए दी, सिप्रादेवी (अपर नाम मृगावती) वत्म नरेश शतानीक के साथ विवाही गई तथा सुप्रभा कही-कही इसका नाम शिवादेवों भी मिलता है देशाण देश के हेमकच्छ के नरेश दशरथ को दी गई। इसका अर्थ यह है कि ये नारा राजा जैन थे और भगवान महावीर के अनुयासी थे। चिक श्रीणक उस समय बोद्ध धर्म का धनुयायी था, ग्रत महाराज चेटक ने चेलना का विवाह उसके साथ नही किया। बाद में श्रीणक के पत्र अभय कमार की योजना से चेलना गुप्तरीति से गुप्त मार्ग द्वारा राजगही पहुँची और उसका विवाह श्रॅणिक के साथ हो गया । किन्तु चेलना की बुद्धिमानी से श्रेणिक जैन धर्मानुयायी हो गया और भगवान महाबीर का भक्त बन गया। शेष दो पत्रियाँ-ज्येष्ठा स्रोर चन्दना भगवान के पास दीक्षित हो गई।

## सिद्धार्थ

सिद्धार्थ कुण्डपाम के गणप्रभुक्त थे और राजा की उपाधि से विभूपित थे। उनके पिता का नाम सर्वार्थ और माता का नाम सुप्रभा था। सिद्धार्थ की महारानी विश्वला थी। यह परिवार महावीर के जन्म से पूर्व पायवीरख षम का अनुयार्थ था, किन्तु महावीर भगवान की केवल जान की प्राप्ति के रप्तवात् यह उनका अनुपाथी वन गया। जब महावीर का जन्म हुआ, था, उस समय उनके दादा-दीदी जीवित थे, इस प्रकार का कोई उल्लेख देखने में नही इश्प अन वर्ग का प्राचीन इतिहा स

श्राया । दिगम्बर परम्परा में भगवान के माता और पिता की दीक्षा श्रथवा मत्यु का भी कही उल्लेख नही मिलता।

### उद्दायत

सिन्धु-सीवीर नरेश उदायन के साथ प्रभावती का विवाह हुआ था। उसकी राजधाती वीतभयपट्टन थी। प्रभावती प्रतिदित जीवन दवामी की प्रतिमा की पूजा किया करती थी। जब उसे अपनी ब्रासन्त मृत्यु के बारे में निहस्य हो गया तो उसने वह प्रतिमा अपनी एक पिय दासी को सीप दी और वेहे प्राधिका बन गई। एक दिन राज्या हो गया। तो उसने वह असामा प्रपत्ती एक पिय दासी को सीप दी और वेहे प्राधिका बन गई। एक तिका जिससे प्रसन्त होकर उसे व्यापारी ने कुछ प्रदूष्त गोलियां ही। एक गोली खाते ही वह प्रतिन्त दासी ने किया जिससे प्रसन्त होकर उसे व्यापारी ने कुछ प्रदूष्त गोलियां ही। एक गोली खाते ही वह प्रतिन्त सामी ने किया जब उसने दूसरी गोली खाई तो। एक देवी उसके समक्ष प्रकट हुई और बोली—पृत्री ! वता, नेरी क्या इच्छा है। दासी वोली—प्राप मेरे उपयुक्त कोई पित तलाश कर दीजिय। देवी बोली—पृत्री विवाह प्रवत्ती तरेश चण्डपति हासी वाली होगा। यथासमय चण्ड प्रयोत काया थीर वह अपने हाथी अनलागिरि पर वैटा कर उस दासी तथा उस साम वाल प्रयोत को यथा। कुछ दिनो परचात् गृह समाचार राज्य उदायन को जान हुआ। उसने चण्ड प्रयोत को दानी और मृति वापिस देने का सन्देश भेजा किल् उसने देने से इकतार कर दिया। इस उत्तर में कुछ होकर उदायन ने स्वत्त पर सामम्य पर अपने कर किया। वण्ड प्रयोत वती था। तमी भागते से सफल होगई किन्तु मर गई। उदायन ने सुति को लेजाना वाहा, किन्तु बह वहाँ में हिन्ती तक नहीं। तभी प्रभावती जो देवी बनी थी, राजा के समक्ष प्रयट हुई थीर बोली—'राजन् !' इस मृति को पट्टन ले जोने का प्रयत्न दोड दो क्योंकि तम्हारी राजधानी दक्तान ने नाट होने वाली है।

उदायन चण्डप्रचीत को बन्दी बनाकर अपने साथ लेगया। उसने चण्ड के माथे पर एक स्वर्ण पत्र वांघ दिया जिसपर अकित था— मन दासीपति । मागं में दशपुर में मेना ने पड़ाव डाला। उस दिन पर्यू पण पर्व था। उदायन ने रसोइसा को बुलाकर कहा— 'पर्यू पण के कारण आज मेरा उपवास है। तुम चण्ड प्रचोत ने पृष्ठ तो, वे नया भीजन करेंगे।' रसोइया ने जाकर यह बात चण्ड प्रचोत को बनाई। उसके मन में मन्देह उत्पन्न होगया कि गही यह कोई कुटिल चाल तो नहीं है। मेरे भोजन में विश्व मिलाकर कही मुक्ते भारना तो नहीं चाहता। यह मोचकर वह बोला— 'पै भी जैन हूँ। आज मेरा भी उपवास है।' रसोइया ने यह समाचार राजा उदायन को दिया। मुनने तो तह चण्ड प्रचीत के निकट आया और अपने दुव्यंवहार के लिए क्षमा मागते हुए बोला— 'बन्ध्वर' में अपने कुत्य पर लिजल हूँ। मुक्ते जात नहीं था कि तुम तो मेरे धर्म-बन्धु हो।' यह कहकर उसने चण्ड प्रचात का आदरपुत्र मुक्त कर दिया और वीतभय एडन लोट गया।

इस घटना से ज्ञात होता है कि राजा उदायन एक कट्टर जैन श्रावक था। रत्नकरण्ड श्रावकाचार तथा कथाकोषों में सम्यरदर्गन के तृतीय श्रम निविधिकत्सा श्रम के उदाहरण में उदायन का नाम दिया है। एक देव उनकी परीक्षा लेने दिगम्बर मुनि का वेष बनाकर आया। राजा उदायन श्रीर रानी प्रभावती ने उन्हें भविनपूर्वक श्राहार विथा। तभी मुनिवधचारी देव ने उनके ऊपर वमन कर दिया। किन्तु राजदम्भनि ने कोई ग्लानि नहीं की बिल्क श्रमना श्रमुभोदय समक्तकर मुनि की वैयाबुत्य को। देव ने प्रमट होकर उनके सम्यरदर्शन की बढी प्रशसा की।

### शतानीक

वत्सनरेश शतानीक के साथ सिप्रादेवी (मृगावती) का विवाह हुआ था। उसकी राजधानी कीशाम्बी थी। शतानीक लिलतकला का शीकोन था। उसके दरबार में उसका एक कृपापात्र चित्रकार रहता था। किसी कारणवश शतानीक ने श्रप्रसन्न होकर उसे निकाल दिया। चित्रकार के मन में प्रतिबोध की श्राग जलने लगी। उसने महारानी मृगावती का एक सुन्दर चित्र बनाया श्रीर जाकर श्रवस्ती नरेश चण्ड प्रवोत को भेट किया। प्रदात उसे देखते ही मृगावती पर मोहित ही गया। उसने शतानीक को सन्देश भेजा—तुम या तो मृगावती को मुक्ते सोप दो स्रन्यथा युद्ध के किए तैयार होजायो। शतानीक ने युद्ध करना पसन्द किया। दोनो नरेशों से युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान किसी भगवान महाबीर १६४

रोग या घटना में शतानीक की मृत्यु होगई। उस समय शतानीक का पुत्र उदयन केवल ६-७ वर्ष का था। शतानीक की मृत्यु होने पर चण्ड प्रशोत उस समय तो लीट गया किन्तु कुछ माह बाद वह फिर कौशास्त्री पर चढ़ दौडा। उसने मृत्यु होने पर चण्ड प्रशोत उस मम्या तो लीट गया किन्तु कुछ माह बाद वह फिर कौशास्त्री पर चढ़ दौडा। उसने मृत्यावती के पास सन्देश भेजा—या तो मेरी इच्छा पूरो करो, ब्राय्या युद्ध के लिये तैयार हो जाओ। मृत्या-चढ़ी है। चढ़ी समभदार थी। उसने उत्तर दिया—'मुक्ते आ्रापका आदेश स्त्रोकार है, किन्तु उदयन अभी निरा बालक ही है। चहु कुछ बड़। हो जाय ग्रोर आपके हाथों उसका राज्याभिषेक हो जाय, तब तक आप प्रतीक्षा करे।' चण्ड प्रचीत ने यह शर्त स्वीकार कर ली।

इस ग्रवगर का लाभ मृगावती ने युद्ध की तैयारी के लिए उठाया। उसने इस ग्रविध मे दुर्ग, खाई श्रीर प्राचीर बनवाशे। उदयन श्रव तेरह वर्ष का हो गया था। मृगावती उसका राज्याशिक करने की तैयारी करने लगी तभी चरो हो हो जा चार प्राचीर को मृगावती की युद्ध सम्बन्धी तैयारियों का नना लगा। यह कोघ से स्नाग बढ़ाला हो गया। उसने विद्याल सेता लेकर कौशाम्बी को घेर लिया। मृगावती ने नगर के सभी काटक बन्द करा विदे । तभी कौशाम्बी मे भगवान महाबीर का पदार्पण हुन्ना। उनके उपदेश सं चण्ड प्रधोत युद्ध से विरत हो गया। इतना हो नहीं, उसने ग्रपते हाथों से उदयन का राज्याभिषेक किया। इसके पश्चात मृगावतों भगवान के सघ में आर्थिका वन गरी।

हुछ वर्ष परचात् उदयन ने कीशल से चण्ड प्रद्योत की राजकुमारी वासवदत्ता के साथ विवाह किया।
उदयन लिलत कलाओ — विशेषत बीणावादन में उस ग्रुग का सर्वश्रेष्ठ निपुण व्यक्ति साना जाता था। किन्तु हुर्भाग्रुप्त से उनके कोई सल्नान नहीं थी। वह अपना अधिकांश समय धर्माराधना में व्यतीत किया करता था। एक वार
उनने किसी शेवक को उसके ध्वराध के लिए कही भन्मेंना को। इस अपमान से क्षुत्व होकर सेवक प्रतिशोध की
को भावना में अवन्ती चला गया और छद्मक्प से जेन प्रीन वन गया। कुछ दिन पदचात् वह अपने गुरु के साथ विहार
करता हुआ ग्रीधाम्बी प्राया। दोनों मुनि जिनालय में ठहरें। एक दिन उदयन प्रोपधोपवास का नियम लेकर जिनालय
में अपना वर्षेक्ष अनुष्टान में व्यतीन करने के लिए ठहरा। जब उदयन और गुरु दोनों सौरहे थे, उस मायावी
साधु ने ग्रुप्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रवस्त उपयुक्त समक्ता और उसने सोते हुए राजा की छुरा घोष कर हत्या
कर दो। हत्या करके वह तो भाग गया। जब गुरु को नीद खुली और राजा को मृत पड़ा हुआ देखा तो लोक-

इस प्रकार तथ्यों के प्रकाश में यह सिद्ध होता है कि कौशाम्बी का राजपरिवार भगवान महाबीर का कटटर भक्त था।

### दशरथ

चेटक ने स्रवनी एक पुत्री मुप्रभा का विवाह दशाणें देश के नरेश दशरथ के साथ किया था । इससे यह तो प्रगट ही है कि वह नरेश जैन था और महावीर का भक्त था, किन्तु तत्कालीन राजनीति मे उसका क्या योगदान था स्रथवा राजनेतिक जगन में उसकी क्या स्थिति थी, इतिहास ग्रन्थों से यह ज्ञात नहीं होता ।

द्वेतास्वर ग्रन्थों म इस पृत्री का नाम क्षिवादेवी दिया है और उसका विवाह धवन्ती नरेश चण्ड प्रद्योत के साथ हुआ वनाया है। चण्ड अद्योत उस युग का प्रचण्ड और क्षिक्षावों नरेश था। कल्पनूत्र में उल्लेख मिलता है कि उसने अपने द्वारा वौदह राजाओं को अपने आधीन वनाया था। एक बार अवन्ती में भयानक आणि का प्रकोप हुआ, किन्तु शिवादेवी ने अपने क्षेत्र के माहास्य से उमें बुक्का दिया था। समवत प्रचीत अपने प्रारम्भिक जीवन मंगापनों का अनुवायों था, किन्तु सिन्धु-सीवीर नरेश हारा क्षमा प्रदान करने पर वह करते उस विवास अविवास कर वा। प्रदान के का नाम था, उसका होगाम नो महासेन था और अपने प्रचलता के कारण वह चण्ड प्रद्योत कहलाने लगा था। उसने अपने जीवन में दो काम इनने अविवेकपूर्ण किये, जिनके कारण उसे अपयक्ष का भागी

<sup>?</sup> Ancient India, Vol, 1 p, 116 by Tribhuban, L, Shah,

जैन वर्गका प्राचीन इतिहास

बनना पड़ा । एक तो सिन्धु-सौवीर के वीतभयपट्टन से जीवन्त स्वामी की प्रतिमा का घ्रपहरण, जिसके कारण उसे बन्दी बनना पड़ा और सिर पर 'मम दासीपति:, इस लेख से अकित स्वर्णपत्र लगाना पड़ा । दूसरा अविवेकपूर्ण कार्य मुगावती के बील हरण का प्रयत्न । जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान महावार के उपदेश से उसे न केवल सपने कुटिल इरादों को छोड़ना पढ़ा, वर्त्त अपने हाथों से मृगावनी के पुत्र उदयन को राज्यकुट पहनाना पड़ा। इत्ता ही नहीं, उसके कुस्सित इरादों से शुक्र होकर उसकी शिवादेवी आदि आठों रानियां महावीर भगवान के चरणसानिलध्य में आधिका वन गई भीर मृगावती ने भी दीक्षा ले ली। उदयन ने भी भगती माता के प्रयमान का भयानक प्रतिशीध लिया। उसने चण्ड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के साथ गुप्तरीति से विवाह करके उसका अपहरण कर लिया। यदि चण्ड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के साथ गुप्तरीति से विवाह करके उसका अपहरण कर लिया। यदि चण्ड प्रद्योत आपने जीवन में ये अविवेकपूर्ण कार्य न करता तो सम्भवतः इतिहास में उसका गीरव-पूर्ण स्थान होता।

संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार कवि भास ने चण्ड प्रचीत की महारानी मृगावती को वैदेही कहा है क्योंकि वह विदेह की राजकन्या थी।

चण्ड प्रद्योत ने अवन्ती पर ४८ वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु उसी दिन हुई, जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुमा और उसी दिन अवन्ती के राजसिहासन पर पालक राज्यासोन हुआ। वह चण्ड के दो अनुचों में छोटा था। चूँकि वड़ा भाई गोपाल जैन सासू हो गया था, अतः पालक राजा बना।

### जीवन्धरकुमार

हेमागद देश के राजपुर नगर के नरेश जीवन्धरकुमार जंन धर्मानुयायां थे। एक बार विहार करते हुए मगबान महावीर वहीं के सुरमलय नामक उद्यान में पथारे। जीवन्यरकुमार सपरिवार भगवान के दर्शनों के लिए गये। वहीं मगवान का कत्याणकारी उपदेश सुनहर उन्हें भोगों से महाचे होंग होंगरे अरेद ने भगवान के समीप मृति बन गये। उनके साथ उनके भाई नन्दाह्य, मधुर प्रादि ने भी दोला ले ली। जीवन्धर की माना विजया तथा उनकी आठो रानियाँ चन्दान के पास प्रायिका बन गई। भगवान के मोश प्राप्त कर तेने के बाद मृति जोवन्धर वियुत्ताचल पर पहुँचे। वहाँ समस्त कमों का नाक उर्क ने से मुक्त हो गये। इस प्रकार मुद्द हमागद देश (बतमान कर्नाटक) का राज परिवार भी भगवान का भक्त था।

उपयुंक्त राजाओं के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों और नगरों के अनेक न रश समय-समय पर नगवान महाबीर का उपदेश सुनने के लिये आते थें। अनेक राजपरिवारों से जैनवर्स कुलबर्स था। अग, वग, कांतग, सगव, वस्त, कांशी, कोशल, अवन्ती, शूरसेन, नागपुर, शहिल्छत, सुदूर-सिन्धु-सीवीर, चर, पाण्ड्य आदि अनेक देशों के राजा सम्यावान के भक्त थें। विज्ञ सम्, मल्ल सब, काशी-कोल सब, यौथेय आदि गणतत्रों से महायीर को सान्यता सर्वा- धिक थी। अगवान का निर्वाण होने के समय इन गणसयों के प्रतिनिधि पावा से एकत्रित हुए थे आर उन्होंने अपने गणस्यों की और से भगवान का निर्वाण महोत्सव सनाया था।

### श्रन्य नरेश-गण

भगवान जब श्रावस्ती पधारे थे, तब वहां के राजा प्रसेनजित न भगवान का पाद-वन्दन किया था और उसकी सहारानी सल्लिका ने एक सभागृह बनवाया था, जिसमे तत्वचर्चा होतो रहती थी।

पोलाशपुर में जब भगवान का पदार्पण हुआ, तब वहां के राजा विजयमन ने समवसरण में भगवान का उपदेश श्रवण किया था भ्रीर भगवान की बड़ी भक्ति की थी। राजकुमार ऐमत्त तो भगवान का उपदेश सुनकर मुनि बन गया था।

्वप्रपानरेश कुणिक अजातशत्रु (श्रेणिक विस्वसार का पुत्र) भगवान के चम्पामें पश्चारने पर नगे पैरों भौर राजचिन्हों से रहित होकर भगवान की अभ्यर्थना करने नगर के बाहर गया था। जब तक भगवान का समव- भंगवान महाबीर ३६७

सरण वहाँ रहा, वह नियमित रूप से भगवान का उपदेश सुनने जाता रहा स्रीर जब भगवान का विहार हुस्रा तो वह कीशास्त्री तक भगवान के साथ गया।

काशी नरेश जितशत्रु ने वाराणसी पथारने पर भगवान की बड़ी भक्ति की थी और राजकुमारी मुण्डिका ने श्राविका के बन ग्रहण किये।

भगवान जब किला पधारे तो वहीं के नरेश जितशबू ने वडा ध्रानत्दोत्सव मनाया धौर वह कुमारी पर्वत पर भगवान के निकट मुनि दीक्षा नेकर अन्त में मुक्त हुआ। उसकी पुत्री राजकुमारी यशोदा ने भी चन्दना के निकट स्रायिका के श्रेत ग्रहण किये। जब भगवान का विहार पीदनपुर की ख्रीर हुआ, तब वहाँ का राजा विद्वदात्र भगवान का भवन बन गया।

भगवान झुरसैन देश में पधारे । मथुरा मे भगवान का समवसरण था । वहाँ का राजा उदितोदय भगवान का उपदेश सनकर उनका मक्त बन गया ।

काम्पिल्य नरेश जय भगवान के पक्षारने पर उनके निकट निग्रंत्थ मुनि बन गया और प्रत्येक बुद्ध हुआ। महाबीर का त्योकक्ष्यापी प्रभाव—भगवान महावीर के पर्यन्तिहार और प्रभाव का प्रामाणिक इतिहास मिलता है। यावार्य जिननेन ने 'हरिवंश पुराण' में इस इतिहास पर सक्षिप्त प्रकाश डाला है। हरिवंश पुराण में वर्णित यह इतिहास प्रमाणिक तो है ही, उसने भारत क सभी भागों में भगवान महावीर के अलैकिक प्रभाव-विस्तार पर भी अधिकृत प्रकाश पडता है। उसका सार इस प्रकार है —

राजा श्रीणक प्रतिष्टित तार्थकर भगवान की सेवा करता था। वह गीतम गणवर को पाकर उनके उपदेश से सब अनुयोगों में निष्णात हो गया था। उसने राजपृष्ट नगर की जिन मन्दिरों से व्यात कर दिया था। राजा के सक नगमन, महामत्री, पुरोहित तथा प्रवा के अन्य लोगों ने समस्त मगघ देश को जिनमनिदरों से युक्त कर दिया। वहां नगर, प्राम, धोप, पवनी के अग्रमाग, नदियों के तह आहे वहां कि अग्रम प्रदेशों में सर्वत्र जिनमन्दिरों से युक्त कर दिया। वहां नगर, प्राम, धोप, पवनी के अग्रमाग, नदियों के तह आहे वहां के प्रवा के प्रजा को प्रवा को प्रजा को प्रवुद्ध कर विशाल मध्यदेश की ओर गमन किया। मध्य देश में धर्म विषयक स्वता हुर हो गया। जिस प्रवार प्रवान क्यार देश ने अपने की प्रवृत्ति होंने पर समस्त देशों में धर्म विषयक स्वता हुर हो गया। जिस प्रवान भावना क्यार देश ने प्रवेत के मिला के उन्हें धर्म से युक्त किया था, वश्री प्रकार भगवान महावीर ने भी वैभव के साथ विहार कर मध्य के काशो, कोशल, कुतस्थ, प्रस्वध्द साल्य, त्रिगतं, पचाल, भक्षका, पटवजर, मांक, मस्य, कनीय, सुरमेन और वृत्तपर्वं, नमुद्र नट के शीलग, कुष्तागल, कैकेय, आवेय, काश्रोज, वास्त्रीक, यवन, सन्य, गान्धार, सावीर, मूर, भीत, दर्गरक, वाडवान, भरद्वाज और क्वायतीय तथा उत्तर दिशा के ति थी, काण और पच्छाल आदि देशा की धर्म से युक्त किया।

 नहीं कहीं । विरोध से विरोध उत्पन्न होता है। विरोध कथाय में से निपजता है और उससे फिर कथाय निपजती है। महाबीर तो विरोधों में समन्वय का अमृत तत्व लेकर आये। विरोध आये और वे समन्वय के चरणों मे भूक गये। जिसके मन में समूर्ण मानव समाज, मानव ही क्यों, विरव के प्राणीमात्र की मगल कामना हो, कल्याण-कामना हो, उसका विरोध ही क्यों होगा। जिसने निजता का सर्वंषा त्याग कर दिया, उसको निजता को परिष क्षमीम अनन्त अने जाती है। जिसके भीतर और बाहर स्वच्छ और निमंत्र होता है। जिसके भीतर और बाहर स्वच्छ और निमंत्र होता है, उसकी अहंता और ममता नि शेष हो जाती है, वहीं तो नियंत्र कहलाता है। महावीर ऐसे ही नियंत्र थे, मित्र वेष सक्त नित्र स्वच्छ की स्वच्छ भी स्वच्छ की स्वच्छ भी स्वच्छ की स्वच्य

ब्रहिसा माने ब्रास्मीपम्य दर्शन अर्थात् तुम्हारी ब्रास्मा मे जो अमृतत्व को शक्ति छिपी है, तुम्हारी ब्रास्मा को मुखल दुल की जो ष्रमुभूति होती है, वही श्रांक दूसरी ब्रास्मा मे भी छिपी हुई है, दूसरी ब्रास्मा को मुखल-दुल की वैसी हो अनुभूति होती है। वह शक्ति एक ब्रास्मा अपने भीतर से अगट कर सकती है, तो दूसरी ब्रास्मा भी अपने भीतर की उस शक्ति को प्रमट कर सकती है कोर दस तरह सभी ब्रास्मा उस शक्ति को प्रगट कर सकती है। शुद्ध सकत्य की आवश्यकता है। इस स्वावलम्बे सकत्य में किसी अन्य शक्ति को ब्रायेश कही ठहरती है। हमारी श्रावित हमारे ही प्रवल पुरुषार्थ द्वारा जागेगी। स्वावलम्बन के इस तस्य से ही स्वाधीनता की उपलब्धि हो सकती है। स्वाधीनता का यही मूल तत्व, स्वावलम्बन का यही तत्व दर्शन महावीर के उपरेशों का सारतत्व था। जिन अमृत्व की उस शक्ति को उशार करता है, वह इसरों का विशेष करेगा। उसको तो जीवन-दृष्टि मे हा अमृत्व की उस शक्ति को उसरों ना वह मन से, वचन से और कमें से कोई ऐसी भावना, वचन या कार्य नहीं करेगा, जिससे दसरे को पीड़ा हो, दसरे का श्राहत हो, दसरे का श्रक्त वहां इसरे का श्रक्त वा प्रकार को पीड़ा हो, दसरे का श्रवित हो, इसरे का श्रकत्या हो।

महाबीर के उपदेशों का लोक जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उसमें तत्कालीन समाज में प्रचित्त विभिन्न सम्प्रदाय और धर्म, देश और जातियों भी अब्बेट नहीं रहे। इतिहासकार भी यह स्वीकार करते हैं कि वैदिक बाह्मणों को महाबीर की प्रहिसा और जीवन सिद्धान्तों से प्रभावित होकर यज्ञ यागादि का रूप वदलना पड़ा। तब जो वेदिक साहित्य निर्मित हुआ, उसमें ज्ञान यज्ञ को प्रमुखता दी गई, कर्मयोग को महत्व दिया गया और आधिभौतिक क्ष्यान पर आध्यात्मिक स्वर गूजने लगे। आचार और विचार दोनों ही क्षेत्रों में अहिसा को मान्यता ही गई।

महाबीर के सिद्धान्त आत्मवाद पर आधारित थे। वे आत्मा की अनन्त शक्तियो पर विश्वास करते थे। अवेतन व तर हावी नहीं होने देना चाहते थे और इसी प्रकार एक आत्मा पर अन्य किसी आत्मा का अधिकार कर दीकार नहीं करते थे। आत्मा के अपर किसी अयर आत्मा का अधिकार कर अर्थ आत्मा को शत्मि के अपर किसी अयर आत्मा के अधिकार कर अर्थ आत्मा की शत्मियों पर धनि स्वास मानती थे। उन्हों ने आत्मा की शत्मियों पर धनि स्वास मानती थे। उन्होंने आत्मा की अश्वास अपने उत्थान और पतन का स्वय उत्तरदायों है। यह सन्देश तार्विक और वार्व की सीमाओं में नहीं जकड़ा, आत्मा की शश्चित को भी इन वन्धनों में नहीं वांधा। गहावीर के इस सिद्धान्त ने सभी वर्णों, सभी जातियों, सभी जियों और सभी क्षेत्रों के निवासियों में अपनी वर्णों, पर उत्कर्ण करने का आत्मा कांग्या और सिद्यों के हीन भावना और परतन्त्रता के सस्कारों से सभी ने मुक्ति प्राप्त की। महा-वीर के इस धात्म समभावी बाध्वत सन्देश ने अन्यजी, भूदों में लेकर ब्राह्मणी तक, त्रित्रयों और पुरुषों, यहां तक कि पत्र विश्व वर्णों के प्रदा्त के करणों में ब्राह्मण, आत्रवा की अधिका तक में आत्मा की अधिका की अधिका की अधिका के प्रदा्व के प्रत्यों ने भी आधिका विश्व वर्षों के प्रत्यों ने भी आधिका विश्व वर्षों के पुरुष भी आधि और भील तथा शुद्धीं ने आत्म करणा किया। ति अधिका में सुह में कमन्त की पत्रु हों कि कर अधि सुह में कमन्त की पत्रु हों कि सहावीर के चरणों में ब्राह्मण, आत्रवा की स्वया कि स्वया के पुरुष भी आधिका किया विश्व के स्वया के मुद्द करने वर्ष सुह से कमन्त की पत्रु हों कि कर भी सुह से कमन्त की पत्रु हों कि वर्षों के मानवान के अतिरक्त से भगवान के समक्सरण की और चल पड़ा। महत्व वरीर का सित्रव का भी सुह से कमन्त की पत्रु हों किया कि समक्सरण की और वल पड़ा। महत्व वरीर का भी सुह से कमन्त की पत्रु हों भावाना के अतिरक्त से भगवान के समक्सरण की और चल पड़ा। महत्व वरीर कारी का स्वास की भी सा

भगवान महावीर ६९६

नेहीं; आंत्मा का है। मूल्य बाह्य कियाकाण्ड का नहीं; यावना का है। महावीर ने सबके कल्याण, हित ब्रौरसुख की बात कही, इसलिए भगवान सबके हो गंधे, सब उनके हो गंधे।

लोक मानस में चिरकाल से बद्धमूल संस्कारों के लिये महालीर का जीक-साम्य का सिद्धान्त एक युगान्तर-कारी कान्ति का आरहान लेकर आया था। जो जातीय वैस्भ में डूबे हुए थे, उनके सरकार एकवारामी ही इस सिद्धान्त को पचा नही पाये। वे रोध और विरोध लेकर महालीर के निकट आये और उनकी अन्तन करणा की छाया में आने ही उनके शिष्य बन गये। भगवान महालीर के निकट सर्वप्रथम जिन ४४११ व्यक्ति में ने शिष्यत्व यहण किया था, वे विरोध करने और भगवान को पराजित करने के उद्देश्य से ही आये थे और वे सभी ब्राह्मण थे। चन्दना आदि अने महिलाओं ने भी भगवान के निकट आयिका-दीक्षा ली। धनेक स्विय नरेश और उनकी राजियाँ भगवान के सर्थ-पिवार से सम्मिल्त हुए। जम्बुकुमार आदि अनेक वैद्यों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया

इस देता के ही नहीं, ग्रन्थ देशों के ग्रनेक व्यक्ति भी भगवान के निकट श्रांकर दीक्षित हुए थे। उस समय भारत की भौगोलिक सीमायं वर्तमान की ग्रंपेक्षा काफी विस्तृत थी। उस समय गान्यार श्रांदि देश भारत मे ही सिम्प्रिलत थे। इसलिये विदेश नाब्द का प्रयोग वर्तमान काल की ग्रंपेक्षा प्रयुक्त किया गया है। राजकुमार अभवकुमार का एक मित्र श्रार्ट का प्रयोग वर्तमान काल की ग्रंपेक्षा प्रयुक्त किया गया है। राजकुमार अभवकुमार का एक मित्र श्रार्ट का राजकुमार था। वह भगवान का भवत हो गया था। ग्रीक देश के लगभग पांच सौ योद्धा भगवान के भवत वन गये थे। फिल्क देश (Phoencesu) के वर्णिक् भी भगवान के भवत हो गये थे। वहां का एक ब्यापारी तो भगवान के सच में मुनि बन गया था।

इस प्रकार हम देखते है कि लोक जीवन पर भगवान महाचीर का अकल्प्य प्रभाव था और सारा देश भगवान महावीर के जयधोषों से गूज उठा था। उनकी जयधोष केवल उनके अवीकिक और दिव्य व्यक्तित्व की जयधोप नहीं थी, वस्तुत यह जयधोप उनके सिद्धान्तों की जयधोष थी।

हेबताम्बर आगमा के अनुसार भगवान महाबीर के ४२ विरक्त वर्षों मे चातुर्मास इस प्रकार हुए — अस्थिग्नाम मे १, जम्मा स्रोप पृष्ठ चम्मा मे ३, वैशाली स्रोर वाणिज्य ग्राम मे १२, राजगृह स्रोर मालन्दा मे १४ मिथिलानगरी मे ६, भहिया नगरी मे २, आलभिका स्रोर श्रावस्ती मे १-१, वज्रभूमि मे १, स्रोर पावापुरी मे १ इस प्रकार भगवान ने कुल ४२ चातुर्मास किये।

इन चानुमांसों के काल में भगवान की बाणी से असस्य नर-नारियों को प्रतिबोध प्राप्त हुआ। अनेक मृति और ग्रायिका बन गये, अनेक ने श्रावक के बत ग्रहण किये, अनेक को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हुई, अनेक लोगों को धर्म ग्रायिका वुढ हुई, अनेक ने अनेक प्रकार के बता-नियम लेकर जीवन-युद्धि की और अनेक भगवान के धर्म के दुढ श्रद्धानों बने। इन सक्का नाम यहाँ देना नतो सभव ही है और नसभी के नाम शास्त्रों में मिलते है। किन्त यहाँ कुछ व्यक्तियों के नाम विषे जा रहे हैं।

बाह्मण कुण्ड के ऋषभ-दत्त स्रीर देवानन्दा ने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण को । क्षत्रियकुण्ड के राजकुमार जमानि स्रीर उसकी न्त्रियों ने एक हजार स्त्रियों के साथ दीक्षा ली । कीशाम्बी नरेश शतानीक की बहन जयन्ती ने स्थम ग्रहण किया । श्रावस्ती मे सुभनोभद्र और सुर्धांतरु ने दीक्षा ग्रहण की । वाणिवयग्राम में झानन्द गायापित ने श्रावक के बत धारण किये । आनन्द की सम्पत्ति के सम्बन्ध मे शास्त्री में निल्वा है कि उसका चार करोड स्वर्णमान सुरक्षित था, वार करोड स्वर्णमान स्थाज पर लगा हुन्ना था । उसकी झवल सम्पत्ति चार करोड स्वर्णमान सुरक्षित था, वार करोड स्वर्णमान स्थाज पर लगा हुन्ना था । उसकी झवल सम्पत्ति चार करोड स्वर्णमान सुरक्षित था, वार कार को पत्रुधन चार प्रकार का था । गाय झादि चार प्रकार के पत्रुधन की स्ल्या प्रत्येक की १०-१० हजार थी । पत्री दिनों में वह प्रीपध भवत मे अपना समय धर्म ध्यान में ब्यतीत करता था ।

राजगृही के प्रमुख सेठ गोभद्र के पुत्र शालिभद्र ने झपनी ३२ स्त्रियों के साथ सयम बारण किया। कहते है, इन्होंने एक भव्य जिनालय राजगृही में बनवाया था, जिसके झवशेष राजगृही के मित्रारसठ में झव तक मित्रते हैं। इन्होंने एक भव्य जिनालय राजगृही से मत्त्रियों के सुकृताल शालिभद्र के साथ उनके बहनोई धन्ना सेठ ने भी दीक्षा लेती। ऐसा प्रतीत होता है कि दिगम्बर शास्त्रों के सुकृताल केट और अंदि होता है कि दिगम्बर शास्त्रों के शालिभद्र दोनों एक ही व्यक्ति थे। दोनों की जीवन पटनाएँ एक ही है। उनकी सम्पत्ति और देशव का कोई परिमाण नहीं खा। एक व्यापारी से जिन रत्नकवर्तों को राजा श्रेणिक नहीं खरीद सका

वे रत्नकंवल सुकुमाल की माता भद्राने लरीद लिए ग्रौर श्रपनी पुत्र-वधुर्थों के लिए उनकी जूतियाँ बनवादी।

चप्पा में राजकुसार महाचाद ने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की। सिन्धु सीवीर के नरेश उद्वायण भगवान के भक्त बन गये। बाराणसी में नहाँ के नरेश जिलशान, चुल्लिनी पिता, उनकी भायाँ स्थामा, सुरादेव और उनकी पत्नी खन्या ने श्रावक के मृत ग्रहण किये। सालभिया के नरेश जिलशान, उनकी भायाँ स्थामा, सुरादेव और उनकी पत्नी खन्या ने श्रावक के मृत ग्रहण किये। पाजपृह में मकाई, किकत सर्जुन माली, कास्यप, गावापित वरदस स्रादि ने संयम घारण किया। नन्दन मणिकार ने श्रावक के त्रत ग्रहण कि कत प्रहण कि के त्र त्र वहण कि के त्र त्र वहण कि के त्र के प्रतिवाद के अनेक राजकुमार और रानियों ने दीक्षा ली। काकन्यों का राजा जिलशान भगवान का भक्त बना। सार्थवाह धन्यकुमार ग्रवन गृत्वर ३२ हिन्नयों का त्याग करके मृति बना पोलासपुर के सहाल पुत्र ने दीक्षा ली। राजगृह के महाभावक गावापित ने श्रावक घर्म ग्रहण किया। राजगृही में श्रनेक वैदिक परिवाजक सीक्षित हुए। उत्कृष्ट कोटि का विद्वान सकन्यक मुनि वन गया। चप्पा में मग्रम सांग्रहण कि ने गयाना के कुशल सामाचार जात के लिए कर्माचारी नियत कर रक्ते थे। भगवान के कुशल सामाचार मुनकर ही बह ने अगवान के कुशल सामाचार मुनकर ही बह ने अगवान के कुशल सामाचार मुनकर ही बह ने अगवान के कुशल सामाचार जात के सांग्री ने मुनि-दीक्षा ली। भावता जब हिन्त गया। यहाँ पर घोणक के १० पीत्रो और पालित जैसे प्रमुख ब्यापारी ने मुनि-दीक्षा ली। कुणिक के भाई हन्त, बेहल्ल स्रोर १० रानिया ने दीक्षा ले ली। काकन्यी में गावापित लंग क स्रोर खूलियर प्रमुख पास मुनि दीक्षा ली। चला में जब भगवान पुन, पथारे उस समय कालने भी गावापित लंग क स्रोर खूलियर हो प्रमुख पास । उस समय कालने आदि १० रानियों ने सजातशर्व की श्रावत पुन, पथारे उस समय कालने आदि १० रानियों ने सजातशर्व की स्रावत पुन, पथारे उस समय कालने आदि १० रानियों ने सजातशर्व की स्वत्य हा वार साम समय कालने आदि १० रानियों ने सजातशर्व की स्वत्य प्रावत्य के स्वत्य प्रावत्य के लिक हा साम स्रोत साम समय कालने आदि १० रानियों ने सजातशर्व की स्वत्य प्रावत्य के लिक स्रावत्य के लिक हा साम स्रोत्य की लिक साम साम सम्या कालने साम सम्या साम सम्या सम्या साम स्रावत्य के स्वत्य स्रावत्य के स्वत्य स्रावत्य के स्वत्य स्रावत्य के स्वत्य के स्वत्य स्रावत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्याप स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य साम स्वत्य स

अब भगवान हस्तिनापुर पधारे, वहाँ हस्तिनापुर का नरेश शिव राजपि, जो नापमी वन गया था, भगवान का उपदेश मुनकर मुनि बन गया। पूठ क्या का राजा शाल और युवराज महाशाल मुनि बन गया। नशाणपुर के राजा ने मुनि-वीशा ले ली। वाणिज्य ग्राम का विद्वान और वेद-वेदाग का जाता गोमिल भगवान का उपदेश मुन कर उनका उपासक बन गया। किम्पलपुर का अम्बड नामक पिचाजक ग्राने मान मी शिप्यों के साथ भगवान का उपसक बन गया। राजगृह में कालोदायी तैथिक मुनि बना। वाणिज्यग्राम के ही प्रोमेड प्रन्तिन मुद्दान ने श्रमण-वीक्षा अमीकार की। साबेत नरेश शक्य भगवान का भवत था। वहां योदिवर्ष का म्लेच्छ तरेश किरातराज ग्राया हुआ था। वह भगवान का उपदेश मुनकर दीक्षित हो गया। मिथिला का राजा जितशबु भगवान का उपासक था। पावा में पण्यपाल नरेश ने भगवान के चरणों में समय चारण करने आमकत्या क्या किया

इस प्रकार न जाने कितने नर-नारियों ने भगवान का उपदेश सुनकर ग्रात्म-कल्याण किया।

बीद्ध ग्रन्थ 'दीघनिकाय' के 'सामञ्ज फलसुत्त' में महावीर (निग्गठ नातपुत्त) के प्रतिरिक्त छह धोर तंथिको का उल्लेख मिलता है। ये सभी प्रपने को तीर्थकर या प्रहृंत कहते थे। ये प्रभावशाली धर्मनायक थे। इन्होंने नवीन पत्थों की स्थापना की थी। स्थयदा प्राचीन मतो के नेता बन गये थे। इन पत्थों या मतो का

महाबीर के सबिस्तर विवरण दिगस्वर परम्परा के भावसम्मह, इंग्लाम्बर परम्परा के उत्तराध्ययन, सूत्र-समकासीन तैषिक कृताग, भगवती सूत्र, गूणचन्द्र विरचिन महाबीर चरिय तथा बौद्ध कृत्य दीवनिकाय, मण्डिमा निकाय ग्रादि से विभिन्त रूपों में मिलता है। इन तैषिकों के नाम इस प्रकार थे - पूर्ण

कास्यप, मक्खली गोशालक, प्रजित केशकम्बल, प्रबुद्ध कात्यायन, सजय वेलट्ठिपुत्र और गोतसबुद्ध। इन धर्मनायको में सभी का जीवन-परिचय तो नहीं मिलता, किन्तु इनके द्वारा प्ररूपित या प्रचारित मनो का विवरण अवस्य मिलता है। इनका परिचय इस प्रकार है—

पूर्णकाष्ट्रयप-अनुभवों से परिपूर्ण मानकर जनता इन्हें पूर्ण मानती थी और इनका गोत्र काइयत था। ये नम्न रहते थे। इनके सनुयाधियों की सख्या ८० हजार थी। बीढ़ सन्यों के अनुसार गेएक प्रतिष्ठित गृहस्थ के पुत्र थे। एक दिन इनके स्वामों ने इन्हें द्वारपाल का काम सींपा। इसे इन्होंने अपना अपमान समक्ता और थे विरक्त होकर वन में चुके गए। मार्ग में चोरो ने इनके तक अछीन लिए। तबने थे नगर रहने लगे। एक नार्ग गे वेहने एक निक्त के स्व छीन लिए। तबने थे नगर रहने लगे। एक नार्ग ने वेहने होने ति वेहने होने एक नार्ग के स्व प्रतिक्रम कि स्व प्रतिक्र वास्पिक करते हुए कहा-वस्त्र चारण करने का प्रयोजन लज्जा निवारण है। एक स्व प्रतिक्रम वृद्ध के सख में आये। एक स्व प्रतिक्रम को छोड़कर बुद्ध के सख में आये।

मगवान महावीर

मौत रहे ।

808

ष्ट्रौर लज्जा-निवारण का मूल पाप-प्रवृत्ति है। मैं पाप-प्रवृत्ति से मुक्त हूँ। उनकी यह निस्पृहता देखकर लोग उनके अनयायी बनने लगे।

उनका सिद्धान्त या अकियावाद । उनका मत या—कोई भी किया की जाय, चाहे हिंसा की जाय, असत्य भाषण किया जाय, दान दिया जाय, यज्ञ किया जाय, उसमें न पाप लगता है, न पृष्य । कोई किया सम्यक् या मिथ्या नहीं होती । किया करने की जीव की प्रवित्त स्वाभाविक है । उससे कोई कर्म-बन्ध नहीं होता ।

भावसंग्रह में उसका परिचय इस प्रकार दिया गया है-

मस्करी गोझालक पार्वनाथ परम्परा के मुनि थे । जब भगवान महावीर का प्रथम समवसरण लगा, गोझा-लक उसमे उपस्थित थे । वे ब्रष्टाग निमित्तो ग्रीर ग्यारह ग्रंगों के धारी थे । प्रथम समवसरण में भगवान का उप-

देश नहीं हुआ, झत वे वहीं से रुष्ट होकर चले गये। सम्भवतः उनके रोध का कारण यह हो संवक्षिल गोशालक कि वे गणधर बनना चाहते थे किन्तु उनकी वह इच्छा पूर्ण नहीं हुई। वे पृथक होकर श्रावस्ती

मे पहुँचे और वहाँ ब्राजीवक सम्प्रदाय के नेना बन गये। वे क्रपने ब्रापको तीर्थकर कहने लगे और विपरीत उपदेश देने लगे। उनका मत था—ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, ब्रज्ञान से मुक्ति होती है। देव 'प्रगवान) कोई नहीं है। ब्रत: शुन्य का ध्यान करना चाहिए।

देवतास्वर शास्त्रों के अनुसार उनके पिता का नाम मखली और माता का नाम मुभद्रा था। वे चित्रकलक लेकर पूमा करने और उनसे प्रानी आजीविका करते । एक बार वे सरवण प्राम में गोबहुल ब्राह्मण की गोझाला में ठहरें । कुछ समय पञ्चाल् मुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। गोझाला में उत्पन्त होने के कारण उसका नाम गोझालक रक्षणा गात्रा । जब बहु योवन अदस्या को आग्त हुआ, बहु अपनी उद्दृश्य प्रकृतिवर्क माता-पिता से कलह किया करता था। उसने भी एक चित्रपट तैयार कराया और प्राम-प्राम में विहार करता हुआ नालन्दा में उसी तन्तृत्रायशाला में ठहरा, जिसमें भगवान महावीर अपना द्वितीय चातुमींस कर रहे थे। भगवान मासोपवासी थे। उनका पारणा विजय गायापित के यही हुआ। देवां ने पचास्वर्ष किये। गोझालक भी दर्शकों में उपस्थित था। अगावान का गारणा विजय गायापित के यही हुआ। देवां ने पचास्वर्ष किये। गोझालक भी दर्शकों में उपस्थित था। भगवान का गायापित के यही हुआ। देवां ने पचास्वर्ष पत्रप्त क्षाप अपना विजय गायापित के यही हुआ। स्वाप मुक्त अपनी चरण-सेवा का अवसर प्रदान करें। "किन्द्र भगवान स्वाप में एक और मैं आपका शिष्य। आप मुक्त अपनी चरण-सेवा का अवसर प्रदान करें।" किन्द्र भगवान

वह प्रभुक्ते साथ इस प्रकार लगा रहा और तपस्या करके जब उने तेजोलेश्या प्राप्त हो गई तो बह खलग हो गया और खपने खापको जिल, केवलो और तीयकर कहने लगा। वह आजीवक मत का समर्थक बनकर नियतिवाद का प्रचारक बन गया। एक बार उसने कोधवश भगवान के उत्पर तेजोलेश्या छोडी, जिससे भगवान की छह माह तक दाह जन्य बेदना हुई और रक्तातिसार की बाधा हो गई।

गोशालक ने भगवान के ऊपर जो तेजोनेश्या छोड़ी थीं, वह भगवान के ग्रामिट तेज के कारण उन पर कोई असर नहीं कर सकी, बिरू वह गोशालक को जलातों हुई उसी के सरीर में प्रविष्ट हो गई। उसी की तेजो लेश्या उसी के लिए घानक सिद्ध हुई। वह वहां से निराश और दाह से पीड़ित होता हुआ वेदना से आकरक करता हुआ इसर-उधर फिरने लगा। वह हालाहला कु-स्ट्रिन के कुम्भकारायण में पहुँचा। वह दाह-साति के लिए कच्चा श्राम चुसता हुआ, मद्यपान करता हुआ, अनर्गल प्रलाप करता हुआ शीतल जल से अपने शरीर का सिचन करने लगा। उसने प्रलाप करते हुए झाठ चरम बतलाये। किन्तु सातवी रात्र को उसका मिच्यात्व दूर हुआ और वह पश्चाताप करता हुआ कहने लगा -भैंसे अभिमानवश अपने झापको जिन घोषित किया, यह मेरी भूल थी। वस्तुत. महावीर ही जिन हैं। उसी रात्र में उसको मृत्यु हो गई।

गोशालक द्वारा प्रचारित प्राजीवक सम्प्रदाय उसकी मृत्यु के पश्चात् भी पर्याप्त समय तक जीवित रहा। वरावर पहाडी पर सम्राट् अशोक ने आजीवक साधुओं के लिए तीन गुकाये बनवाई थी। कौशाम्बी के उत्खनन में आजीवकों का एक बिहार निकला है। कहा जाता है, इस विहार में पाच हजार आजीवक भिक्षु रहते थे। किन्तु आजीवक सम्प्रदाय किन परिस्थितियों में किस काल में लुप्त हो गया, यह अभी तक निध्चित नहीं हो पाया। इस सम्बन्ध में इतना तो विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि झाजीवक मत के सिद्धान्तों पर जैनधर्म के सिद्धान्तों का प्रभाव था। उसका स्वय का कोई आघार नहीं था और निराक्षार सम्प्रदाय श्रीधक समय तक जीवित नहीं रह सकता। ग्राजीवक सम्प्रदाय ने भी सचर्ष की परिस्थिति में अपनी उपयोगिता लोदी और उसके ग्रान्यायी जो सुख्या की दृष्टि से प्रत्यन्त प्रस्प रह पाये थे—जैनधर्म के सनुयायी वन गये।

प्राजीवक मत के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं मिलता। इसका कारण सम्भवतः यह रहा है कि महावीर के काल में ग्रन्थ-रचना की परम्परा प्रवित्तत नहीं हुई थी। गुरू-पुल से बाह्यों का ग्रन्थयन होता या। इसी कारण गोशालक ने भी किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की थी। किन्तु फिर भी क्षेत्रान्य सोर बोइ ग्रन्थों में उसके सिद्धान्तों और उनके साध्यों की चर्चा के बारे में कुछ स्फूट उत्लेख प्राप्त होते है। उनके मनुसार ग्राम्यों में उसके सिद्धान्तों और उनके साध्यों की चर्चा के बारे में कुछ स्फूट उत्लेख प्राप्त होते है। उनके मनुसार ग्राम्यों विकास साधु नम्न रहते थे, हाथों में भोजन करते थे, शिष्टाचारों को दूर रखकर चलते थे। वे अपने लिए बन-वाया ग्राहार नहीं लेते थे। जिस वर्तन में ग्राहार प्रकाश गया हो, उसमें से उसे नहीं लेते थे। एक साथ भोजन करने वाल ग्रुगल से, गर्भवती स्त्री से, उपमुहे बच्चे वाली स्त्री से ग्राहार नहीं लेते थे। जहां जाहा जाहा का का का का का का का किरते थे। वे विविध उपवास करते थे। उनके गृहस्थ लोग ग्रारहिन्त को देव मानते थे, माता-पिता की सेवा करते थे। गुलर, बड, बेर, ग्रजीर और पिलम्बु इन पोंच फलो का भसण नहीं करते थे। वेलो के नाक कान नहीं होटते थे और जिसने त्रस प्राणियों की हिसा हो, ऐसा व्यापार नहीं करते थे।

गोशालक नियतिवाद का समर्थक था। उसका सिद्धान्त था— 'श्रपवित्रता के लिए कोई कारण नही होता, कारण के दिना ही प्राणी ध्यपित्र होते हैं। प्राणी की खुद्धि के लिए भी कोई कारण नही होता। कारण के दिना ही प्राणी खुद्ध होते हैं। श्रपनी सामध्यें से कुछ नहीं होता, न दूसरे के सामध्यें से कुछ होता है। पुरुषार्थ से भी कुछ नहीं होता। सभी प्राणी श्रवश है, बलहीन हैं, सामध्येंहीन है। वे नियति (भाग्य) और स्वभाव के कारण परिणत होते है और सुख-दुःख का उपभोग करते हैं।

ये उच्छेदवाद के प्रवर्तक थे। केशो का बना कम्बल घारण करने के कारण ही ये भ्राजित केशकम्बली कहलाते थे। इनका सिद्धान्त या—''दान, यज्ञ और हवन भ्रादि मे कोई सार नहीं है। बुरे या भ्रच्छे कर्मों का फल नहीं होता। इहलोक परलोक, स्वर्ग, नरक आदि कुछ भी नहीं है। मनुष्य चार भूतो का

प्रक्रित केशकम्बल बना हुआ है। जब वह मरता है, तब उसमें रहने वाली पृथ्वी घातु पृथ्वी में, जल धातु जल में, तेजों घातु तेज में ग्रीर वायु धातु वायु में जा मिलते है तथा इन्द्रिया साकाश में चली जाती है। जो कोई ग्रास्तिकवाद बतलाते हैं, उनका कथन मिथ्या ग्रीर वया है। शारीर के नाश के बाद

मन्दर्र नष्ट हो जाता है। मृत्यू के ग्रनन्तर उसका कुछ भी शेष नहीं रहता।

कुछ विद्वानों की घारणा है कि प्रजित केशकम्बली ही नास्तिक दर्शन के प्राच प्रवर्तक थे। प्राचाय वहस्पति ने इनके ही सिद्धान्तों का विकास किया है।

ये पक्रुद्ध वृक्ष के नीचे पैदा होने के कारण पक्रुद्ध कात्यायन या प्रकृद्ध कात्यायन कहलाते थे। जैन शास्त्रों मे इनका नाम प्रकृद्ध कात्यायन मिलता है। बौद्ध प्रन्य इनका नाम पक्रुद्ध कात्यायन बतलाते है। उनके मतानसार प्रकृद्ध उनका नाम या और कात्यायन उनका गोत्र था। इनका सिद्धान्त था

प्रकृद्ध कात्यायन — "सात पदार्थ किसी के द्वारा बनाये हुए नहीं हैं। वे कटस्य और अचल हैं। वे एक दसरे

को सुख-दुःख नहीं देते, एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। पृथ्वी, ग्राप, तेज, वायु, सुख-दुंख एव जीव ये मात पदायँ हैं। इन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई किसी का सिर नहीं काट सकता, न कोई किसी के प्राण ले सकता है। अरत-सस्त्र मारने का भयं है सात पदायों के बीच के अवकाश में अरत-सस्त्र का प्रविच्ट होना। उक्त सातों पदार्थ के सयोग से मनुष्य को सुख होता है और इनके वियोग से दुःख होता है। ये अन्योग्य-वादी थे।

संख्रय बेल ट्विपुत्र-सम्भवतः संजय इनका नाम था भीर ये बेल ट्विके पुत्र थे। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसे

भंगवान महावीर 803

उल्लेख मिलते हैं कि सारिपत्र धीर मीदगलायन धपने गुरु संजय परिवाजक की छोडकर बुद्ध के सघ में आये। इन उल्लेखों के कारण ही कुछ विद्वान इन्ही सजय को उपर्युक्त दोनो बौद्ध घर्म नेताओ के गृह मानते है। सजय ने विक्षेपवाद का प्रवर्तन किया । इनके सिद्धान्त में परलोक, कर्मफल, मत्यु, पूनर्जन्म ग्रादि की मान्यता नहीं है।

गौतम बुद्ध-ये कपिलवस्तु के शाक्य सघ के गणप्रमुख शुद्धोधन ग्रीर मायादेवी के पुत्र थे। इनका जन्म लिम्बनी बन में हुआ था। उनके जन्म लेते ही माता का स्वर्गवास हो गया। उनका विवाह यशादा नामक राज-कमारी के साथ हथा था और उनके राहल नामक एक प्रत्र हुआ था। जरा से जर्जरित एक वृद्ध को और एक मत व्यक्ति को देखकर इन्हे वैराग्य उत्पन्न होगया और वे सत्य को खोज में चपचाप घर से निकल गये। वे परि-वाजक बने. निर्ग्रन्थ जैन साथ भी बने। किन्त तप की असह्य कठोरता से घवडा गये।

. सप्रसिद्ध इतिहासकार डा॰ राधाकुमुद मुकर्जी शिखते हैं--- "वास्तविक बात यह ज्ञात होती है कि बुद्ध ने पहले ग्रात्मानभव के लिए उस काल में प्रचलित दोनो साधनात्रों का श्रभ्यास किया। श्रालार ग्रीर उद्रक के निर्दे-शानसार बाह्मण मार्ग का और तब जैन मार्ग का और बाद मे अपने स्वतन्त्र साधना मार्ग का विकास किया।" 

भिक्षा की सुविधा थी, रहकर उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयत्न करने लगे। इस प्रयत्न का रूप उत्तरोत्तर कठोर होता हुआ तप था, जिसका जैन धर्म में उपदेश है, जिसके करने से उनका शरीर अस्थिपजर और त्वचा मात्र रह गया। उन्होंने श्वास प्रश्वास श्रीर भोजन दोनों का नियमन किया एवं केवल मूँग, कलथी, मटर श्रीर हरेणका का ध्रपने ग्रजलियट की मात्रा भर स्वल्प युष लेकर निर्वाह करने लगे।

गौतम बुद्ध एक बार जैन साथ बने थे, इसका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में भी मिलता है। वे ग्रपने प्रमुख शिष्य सारिपत्र से कहते है—"सारिपुत्र ! बोधि प्राप्ति से पूर्व मै दाढी, मूछो का लूंचन करता था। मै खडा रहा कर तपस्या करताथा। उकडु बैठकर तपस्या करताथा। मै नंगा रहताथा। लोकिक ग्राचारो का पालन नहीं करता था। हथेली पर भिक्षा नेकर खाता था। बैठे हुए स्थान पर झाकर दिये हुए झन्न को, अपने लिए तैयार किये हुए ग्रन्न को ग्रौर निमन्त्रण को भी स्वीकार नहीं करता था। गर्भिणी ग्रौर स्तन पान कराने वाली स्त्री से भिक्षानही लेता थारे।"

. वे बोध गया मे पहुँचे ग्रौर वहाँ एक वक्ष के नीचे बैठ कर गहन चिन्तन में डब गये—क्या है सत्य । उन्हें लगा कि ग्रति ही ग्रनथं मुलक है, चाहे वह भोगों को ग्रति हो या तप की। मध्यम मार्ग ही श्रेयस्कर है। यह ज्ञान ही उनकी बोधि कहलाता है। इसके बाद वे काशी के निकट सारनाथ (मगदाव) पहुँच और वहाँ पचवर्गीय

भिक्षम्रो को उपदेश देकर अपना प्रथम शिष्य बनाया।

उन्होंने चार आर्यसत्यो पर विशेष बल दिया। आठ मार्ग बताये जो अप्टाख्निक मार्ग कहलाते है। उनका सिद्धान्त क्षणिकवाद है। अर्थात् प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, क्षणस्थाई हे। जो है, वह अर्गले क्षण रहने वाला नही है। वह ग्रमले क्षण ग्रपनी सन्तान को भपने संस्कार दे जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्त की सन्तान-परम्परा चलती रहती है। सन्तान-परम्परा की समाप्ति ही उसका निर्वाण कहलाता है।

मु बुद्ध के सिद्धान्तों में करुणा को विशेष महत्त्व दिया गया है। किन्तू उनकी करुणा में मासाहार का निषेध नहीं था। किसी जीव को मारने का तो निषेध किया गया, किन्तु मत जीव या इसरे के द्वारा मारे गये जीव का मास ग्रहण करने की उन्होंने छूट देदी। परिणाम यह हुआ कि उनके मत के अनुयायियों मे मॉसाहार निर्वाध रूप से प्रचलित हो गया।

इस प्रकार भगवान महावीर के काल में ये छह तैथिक थे। ये अपने आपको जिन, तीर्थकर या अर्हन्त कहते थे। प्रारम्भ में ये सभी पाइवांपत्य सम्प्रदाय के नग्न साथ बने थे। पश्चात इन्होने अपने आपको तीर्थंकर या महिन्त घोषित करके नवीन सम्प्रदायों की स्थापना की। इनमें से प्रत्येक के अनुयायियों की संख्या हजारों पर थी।

१. डॉ॰ राधाकुमुद मुकर्जी कृत हिन्दू सभ्यता; डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा अनूदित, पु॰ २३६-४०

२. मज्जिम निकाय, महासीहनादसुस १।१।२

किन्तु इनके सम्प्रदाय अधिक दिनों तक चल नहीं पाये, प्रायः इनके साथ ही वे समाप्त हो गए। केवल मंखील गोधालक द्वारा प्रचारित आजीवक सम्प्रदाय और बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ही उनके बाद जीवित रह पाये। आजीवक सम्प्रदाय भी कुछ कालाव्यिंगें तक चला। धीरे-धीरे वह क्षीण होता गया और वह जैन धर्म में विजीन हो गया। इस प्रकार इन तैथिकों के सम्प्रदायों में केवल बौद्ध धर्म हो जैन धर्म के साथ-साथ जीवित रह सका।

भगवान महावीर का परिनिर्वाण—प्राचार्य वीरसेन विराचित 'जयधवला'' टीका मे भगवान महावीर के निर्वाण के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है—

२६ वर्ष ५ माभ मीर २० दिन तक ऋषि, मुनि, यति झौर अनगार इन चार प्रकार के मुनियों झौर १२ गणो क्षर्यात् सभाझो के साथ विहार करने के परचात् भगवान महावीर ने पावा नगर मे कार्तिक कृष्णा चतु-दंशी के दिन स्वाति नक्षत्र के रहते हुए रात्रि के समय शेष अघाति कर्म रूपी रज को छेदकर निर्वाण प्राप्त किया।

आचार्य जिनसेन ने 'हरिवश पुराण' में भगवान के निर्वाण के सम्बन्ध में कुछ नवीन तथ्यो पर प्रकाश

डाला है जो इस प्रकार है---

भगवान महावीर भी निरन्तर सब श्रोर के भव्य समूह की सबीधित कर पावा नगरी पहुँचे ग्रीर वहां के मनोहरोबान नामक वन मे विराजमान हो गये। जब चतुर्य काल मे तीन वर्ष साढे श्राठ मास बाको रहे, तब स्वाित नक्षत्र में कार्तिक ग्रमावस्या के दिन प्रात. काल के समय स्वभाव से ही योग निरोध कर घातिया कर्म-रूप किस्मन के समान श्रमातिया कर्मों को भी नष्ट कर वन्धन रहित हो ससार के प्राणियों को सुख उपजाते हुए निरन्तराय तथा विशाल सुख से सहित निवंध भोक्ष स्थान को प्रात्त हुए। गर्भादि याच कत्याणकों के महान श्रावपति, हिन्दश्यासन भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के समय वारों निकाय के देवों ने विधिपूर्वक उनके शरीर की पूजा की। उस समय सुरों श्रीर अपनुरों के द्वारा जलाई हुई देदीप्यमान दीपकों की पिक्त से पावानगरी का श्राकाश सब श्रार से जगमगा उठा। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कत्याण की भिवत से युवत ससार के प्राणी इस भारत क्षेत्र में प्रांतवर्ष ग्रादरपूर्वक प्रसिद्ध दीपमालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे।

क्षाचार्य गुणभद्रकृत 'उत्तर पुराण' मे बताया है कि भगवान के साथ एक हजार मुनि मुक्त हुए, किन्तु क्षन्य क्षाचार्यों का मत है कि भगवान एकाकी ही मुक्त हुए ।

'कल्पसूत्र'' में भगवान महावीर के निर्वाण के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिया है, जिसका ग्राशय

इस प्रकार है-

"भगवान श्रन्तिम वर्षावास करने के लिए मध्यम पावा नगरी के राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा मे ठहरे हुए थे। बातुर्भास का चतुर्थ मास और वर्षा ऋतु का सातवा पक्ष चल रहा था अर्थात् कार्तिक कृष्णा प्रमावस्या आई। श्रन्तिम रात्रि का समय था। उस रात्रि को श्रमण भगवान महावोर काल धर्म को प्राप्त हुए। वे ससार स्थाप कर चले गये। जन्म प्रहुण को परस्या का उच्छेद करके चले गये। उनके जन्म, जरा छोर मरण के सभी बन्धन नष्ट हो गए, भगवान सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गये, सब दु.खो का ग्रन्त कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।

'महाबीर जिस समय कार्ल घर्म को प्राप्त हुए, उस समय चन्द्र नामक द्वितीय सबत्सर चल रहा था। प्रीतिवर्धन मास, निर्देव वर्धन पक्ष, ग्रान्नवेश दिवस (जिसका दूसरा नाम उवसम भी है), देवानन्दा नामक रात्रि (जिसे निरर्देभी कहते हैं) प्रयं नामक लव, सिद्ध नामक स्तोक, नाग नामक करण, सर्वार्थसिद्धि नामक मुहूर्त तथा स्वाति नवल का योग था। ऐसे समय भगवान काल धर्म को प्राप्त हुए। वे ससार छोडकर चले गये। उनके सम्पूर्ण दु.ख नष्ट हो गये।

१. जयभवला भाग १, पू० ८१

२ हरिवश पुराण ६६।१५-२०

३. कल्पसूत्र १२३-१२७ (श्री धमर जैन आगम शोध संस्थान सिवाना (राज०) से प्रकाशित, पृ० १६८

भगवान महावीर 808

भगवान के निर्वाण-गमन के समय अनेक देवी देवताओं के कारण प्रकाश फैल रहा था तथा उस समय भ्रनेक राजा वहाँ उपस्थित थे भ्रौर उन्होंने द्रव्योद्योत किया था, इसका वर्णन करते हुए कल्पसूत्रकार कहते है—

"जिस रात्रि में श्रमण भगवान महाबीर काल धर्म को प्राप्त हुए, यावत उनके सम्पूर्ण दुःख पूर्ण रूप से नष्ट हो गए. उस रात्रि मे बहत से देव और देवियाँ नीचे आ जा रही थी; जिससे वह रात्रि खब उद्योतमयी हो गई थी।

"जिस रात्रि मे श्रमण भगवान महावीर काल घर्म को प्राप्त हुए, यावत उनके सम्पूर्ण दुःख नुष्ट हो गए. उस रात्रि में काशी के नौ मल्ल और कोसल के नौ लिच्छवी इस प्रकार कूल अठारह गण राजा अमावस्या के दिन ब्राठ प्रहर का प्रोपधोपवास करके वहाँ रहे हुए थे। उन्होंने यह विचार किया कि भावोद्योत ब्रायान ज्ञान-रूपी प्रकाश चला गया है, अत हम सब द्रव्योद्योत करेंगे अर्थात दीपावली प्रज्वलित करेंगे।"

श्राचार्य हेमचन्द्र ने 'त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित' के महावीर चरित भाग के सर्ग १२ में भगवान महावीर के निर्वाण-काल की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह विस्तृत तो है ही, उसमे उस समय घटित सभी घटनाश्रा का विस्तृत व्यौरा भी दिया गया है। अतः उसका उपयोगी अश पाठका को जानकारी के लिए यहाँ दिया जा रहा है-

"भगवान विहार करते हए अपापा नगरी पहुचे । अपागापुरो के अधिकारी हस्तिपाल का जब जाते हुआ कि भगवान समवसरण में पथारे हैं तो वह भो उपदेश सूनने वहां गया । इस ह बाद भगवान समवसरण से निकलकर हस्तिपाल राजा का शलकशाला मे पधारे। भगवान ने यह जानकर कि म्राज रात्रि मे मरा निवाण हागा, गातम का मरे प्रति अनेक भवास स्नेह है आर उसे आज रात्रिक अन्त मे केवलज्ञान होगा, मरे वियाग से वह दूखा हागा, भगवान ने गौतम से कहा- "गोतम ! दूसरे गाँव मे देवशर्मा ब्राह्मण है। उसका तू संगाध ग्रा। तरे कारण उस ज्ञान प्राप्त होगा।" प्रभ के स्रादेशानसार गतिम वहाँ से चले गये।

"भगवान का निर्वाण हा गया। इन्द्र ने नन्दन ग्रादि बना से लाये हुए गाशोर्ष, चन्दन ग्रादि से चिता चनी । क्षीर-सागर से लाये हुए जल से भगवान को स्नान कराया, दिव्य अगराग सारे शरार पर लगाया । विमान के ग्राकार की शिविका मे भगवान को मृत देह रक्खो । उस समय तमाम इन्द्र ग्रार देवा देवता शाक क कारण रो रहेथे। देवता स्राकाश से पूष्प-बर्षा कर रहेथे। तमाम दिव्य बाजे बज रहेथे। शावका क आग दावया नृत्य करतीचल रहाथी।

"श्रावक ग्रीर श्राविकाय भी शोक के कारण रो रहे थे ग्रीर रासक गीत गा रहे थे। साधु ग्रीर साध्वियाँ

भी शोकाकूल थे।"

"तब इन्द्र ने शोकाकुल हृदय से भगवान का शरीर चिता पर रख दिया । श्रीनिकुमारो ने चिता मे श्राग लगाई। बायुकुमारों ने आग को हवा दी। देवता क्रो ने धृप और घो के सैकड़ों घड़े चिता में डाले। शरीर के जल जाने पर मेघूकूमार देवो ने क्षीर-समुद्र के जल की वर्षा करके चिता को शान्त किया। भगवान के ऊपर का दा दाढ सौधर्म ग्रीर ऐशान इन्द्रों ने ली ग्रीर नीचे की दोना दाढ़ चमरेन्द्र ग्रीर बलीन्द्र ने ला। ग्रन्य दाँत ग्रीर हाड़्याँ दूसर इन्द्रो और देवो ने ली। मनुष्यो ने चिता-भस्म लो। जिस स्थान पर चिता जलाई, उस स्थान पर देवों ने रत्नमय स्तुप बना दिया । इस प्रकार देवताछो ने वहां भगवान का निर्वाण-महोत्सव मनाया ।"

भगवान की निर्वाण-प्राप्ति चरम पुरुषार्थथा। इस भवसर्पिणी काल मे अन्तिम तीर्थकर का यह निर्वाण कल्याणक था, ग्रतः देवी-देवताम्रो के अतिरिक्त ग्रसस्य भक्त पुरुष भीर स्त्रियां भगवान को भपनी श्रद्धाञ्जाल ग्रपण करने स्रौर उनका निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाने पावा में एकत्रित हुए ये। भगवान का निर्वाण कार्तिक कृष्णा चतर्दशी की रात्रि के ग्रन्तिम प्रहर में हुआ था। ग्रतः देवों ने रत्नदीप संजाकर ग्रन्थकार का नाश किया ग्रीर प्रकाश किया। उसी दिन स्थमावस्था की रात्रि को भगवान के मुख्य गणधर इन्द्रभूति गौतम को केवलज्ञान हुस्रा। मनुष्यो ने दीपावली प्रज्वलित करके श्रीर देवों ने रत्नदीप संजोकर दीपावली को और गौतम स्वामी का केवलज्ञान। महोत्सव मनाया। इस प्रकार दो रात्रियो में दोपावलो प्रज्वलित को गई। तभी से मनुष्यलोक मे दीपावलो का पावन पर्व प्रचलित हो गया । प्रतिवर्ष मनुष्य भगवान महावोर के निर्वाण का हर्षोत्सव उल्लासपूर्वक मनाने लगे

एवं चतुरंशी को छोटी दीपावलो भीर समावस्या को बड़ी दीपावली मनाने लगे। इस प्रकार स्रव तक भारत में

भगवान महावीर के निर्वाण को स्मृति सुरक्षित रूप में चली आ रही है। भगवान महाबीर के यक्ष-यक्षिणी—भगवान महाबीर के सेवक यक्ष का नाम मातंग है घीर सेविका

यक्षिणी का नाम सिद्धायनी अथवा सिद्धायिका है।

प्रतिष्ठा पाठो मे इन यक्ष-यक्षिणी का स्वरूप इस प्रकार बताया है-

मातंग यक्ष---

"मुद्गप्रभो मूर्द्धनि धर्मचक, विश्वरफल वामकरेऽथ यच्छन् । वरं करिस्थो हरिकेतुभक्तो, मातङगयक्षोऽङगतु तुष्टिमिष्टया ॥

—वास्तसार २४

म्रर्थात् मातग यक्ष नीला वर्णवाला सिर पर धर्मचक घारण करने वाला, वाये हाथ मे विजीरा फल घारण करने वाला और दाया हाथ वरदान मुद्रा में, गज की सवारी करने वाला और भगवान की धर्मध्वजा की रक्षा करने वाला है।

सिद्धायिका देवी —

"सिद्धायिकां सप्तकरोच्छितार्ग-जिनाश्रयां पुस्तकदानहस्ताम्। श्रितां सुभद्रासनमत्र यज्ञे, हेमर्द्यात सिहर्गात यजेऽहम्॥

वास्तुसार, २४

ग्रथित् सात हाथ ऊंचे महावीर स्वामी की शासनदेवी सिद्धायिका नामक देवी है। वह सुवर्ण वर्णवाली, भद्रासन से बैठी हुई, सिह की सवारी करनेवाली ग्रीर दो भुजावाली है। उसके वाये हाथ मे पुस्तक ग्रीर दाया हाथ वरदान मदा में है।

यदापि यहाँ सिद्धायिका देवी को दो भुजावाली बताया है, किन्तु जिल्पकार ने बाहत्रों के इस बन्धन को कब स्वीकार किया है। यदापि चक्र देवरी, प्रस्विका और पद्मावती की अपेक्षा सिद्धायिका की मूर्तियाँ प्रत्यसंख्या में मिलती है, किन्तु जो मिलती है, उनमें सर्वत्र यह देवी द्विभूजी नहीं मिलती, वह बहुभूजी भी मिलती है। खण्ड-गिरि में तो यह पीड्यभुजी भी मिली है। शास्त्रों में इन बासन देवताओं का जो रूप निदिष्ट किया है, उसे केवल प्रतीकात्मक ही स्वीकार किया जाना उचित होगा, किन्तु मूर्तिकारों ने शास्त्रीय-विधानों की गिरिध से बागे बढ़कर ब्रोर शास्त्रीय बन्धनों से अपने आपको मुक्त करके अपनी इच्छानुसार इनकी मूर्तियाँ निर्मित की है। इस बात को हमें सदा स्मरण एलना चाहिये।

# भगवान महावीर के कल्याएक स्थान

हम पूर्व में कह स्राये है कि भगवान महावीर का जन्म बैशाली गणसघ के क्षत्रिय कुण्डग्राम में हुआ था। भ्रमवश दिगम्बर समाज ने नालन्दा के निकट कुण्डलपुर को नाम साम्य के कारण कुछ शताब्दियों से भगवान का जन्म स्थान मान लिया है। इसी प्रकार स्वेताम्बर समाज ने लिच्छुश्राड को जन्म कल्याणक

जन्म कल्याणक स्थान स्थान मान लिया है। दोनों ही समाजो की मान्यता अममूलक हैं। दोनों ही सम्प्रदायों के शास्त्रों में कुण्डग्राम को विदेह मे माना है, जबिक कुण्डलपुर मगध मे था और लिच्छन्राड ग्रग

ारता ने पुरुषान के स्वतुक्तान का पर्वत निष्कृत नाता है, जबाक कुण्डलपुर नगव न या आरालच्छूआ हु अस्य है विद्या था। देश में । दिगम्बर शास्त्रों के स्वतुक्तार भगवाना ने प्रथम पारणक क्षेत्राम के दाज कुल के यहीं किया था। कुण्डलपुर के निकट कूर्मश्राम नामक कोई स्थान नहीं है, जबकि वैशाली के निकट कर्मारग्राम नामक सिन्नवेश था। इसी प्रकार क्षेत्राम्बर ग्रन्थों के समुसार भगवान का प्रथम पारणा कोरलाग सिन्नवेश में हुप्पा था। कोरलाग नामक सन्निवेश उस समय दो थे—एक वेशाली में स्नौर दूसरा गया के पास वर्तमान कुलुहा पर्वत। लिच्छू आई से ये दोनों ही कोरलाग काफी दूर पड़ते थें। बैशालीबाला कोरलाग लगभग चालीस मील पड़ता था और गया भगवान महाबीर ४०७

के निकट वाला इससे भी दूर । भगवान ने णाय पण्डवन अथवा ज्ञातखण्डवन में दोक्षा ली थी । कुण्डलपुर या लिच्छु-म्राह के निकट कोई जातखण्डवन नही था, वह तो वैशाली के बाहर ज्ञातवशी क्षत्रियों का उपयन था।

स्वेतास्वर सास्त्रों के अनुसार भगवान दीक्षा लेकर कर्मारग्राम, कोल्लाग सन्त्रिक्ष, मोराक सन्त्रिवेश होते हुए अस्किक ग्राम में पहुंचे और वहाँ प्रथम चातुर्मीस किया। चातुर्मीस के पश्चात् वे मोराक, वाबाला, स्वेतिवका होते हुए राजगृह पहुंच। वे राजगृह गगा नदी पार करके गये थे। देवेतिकता आवस्ती मे कपिलवरंतु जाते समय मार्ग में पढती थी और वहाँ से राजगृह जाने के लिए गंगा पार करनी पड़ती थी। कुण्डलपुर या लिच्छुग्राइ के निकट न तो स्वेतिवका नगरी थी और न उथर से राजगृह जाते समय गा। पार करनी पड़ती थी।

इन प्रमाणों के ग्रतिरिक्त एक प्रमाण सर्वाधिक सबल है, जो भगवान को वैशाली में उत्यन्त हुआ सिद्ध करता है। इतिराम्बर प्रत्यों में उन्हें वैशालिक लिखा है। मत्तः यह निरिक्त है कि भगवान महावोर का जन्म वैशालों के कुण्डयाम अध्यवा क्षत्रियकुण्ड में हुआ था, न कि कुण्डयाम अध्यवा क्षत्रियकुण्ड में हुआ था, न कि कुण्डयाम अध्यवा क्षत्रियकुण्ड में हुआ था, न कि कुण्डयाम में जिसका वर्तमान नाम वासुकुण्ड है, भगवान महावोर के जन्म-स्थान को भूमि वहां के निवासियों ने शताबिदयों में मुरक्षित रख छोड़ी है। वह भूमि महत्य है अर्थात् वहां के कृपकों ने उस भूमि पर आज तक हल नहीं चलाया ग्रोर शनविदयों से उस भूमि को पित्र मानकर वहां को जनता प्रतिवर्ध चेत्र मुद्दी त्रयों स्थान कर स्थान को अध्याजिक ग्रापित करने के लिए उस भूमि पर एकत्रित होती है। इसिल्य वैशालों के निकटवर्ती वर्तमान ना अध्याजिक ग्रापित करने के लिए उस भूमि पर एकत्रित होती है। इसिल्य वैशालों के निकटवर्ती वर्तमान ना कुण्ड (पूर्वकालोंन क्षापित करने के लिए उस भूमि पर एकत्रित होती है। इसिल्य वैशालों के निकटवर्ती

भगवान महावीर के जन्म-स्थान के समान उनके दीक्षा कल्याणक स्थान को भी लोगों ने भुला दिया है। दिगम्बर ग्रोर क्वेतास्वर दोनों हो सरप्रदायों के ग्रन्थों में भगवान का दीक्षा स्थान णाय पण्डवन या ज्ञानखण्डवन माना है। ज्ञातखण्डवन क्षत्रियकुण्ड की पूर्वोत्तर दिशा में अवस्थित था ग्रोर वह ज्ञानवद्यो

नाना हो शासकार्यम सामग्री है। यह तो निविदाद है कि दीक्षा कल्याणक स्थान क्षत्रियो का था। उस स्थान का अन्वेषण करने की आवश्यकता है। यह तो निविदाद है कि

वह वन वर्तमान वासुकुण्ड के ईशानकोण मे कही पर था।

ग्रन्य कल्याणक स्थानो के समान भगवान का केवलज्ञान कल्याणक स्थान भी श्रव तक श्रज्ञात रहा है। दिगम्बर समाज ने तो इस स्थान का बिलकुल ही विस्मरण कर दिया है। क्वेताम्बर समाज ने हजारीबाग जिने मे पारसनाथ पहाड से दक्षिण-पूर्व मे दामोदर नदी के किनारे एक जिनालय बनाकर उसे भगवान

केवल ज्ञान कल्याणक का केवल ज्ञानोत्पत्ति स्थान मान लिया है। किन्तु वहाँ न जुम्भिक प्राम है थोर न ऋषु-स्थान बालुका नदी। दामोदर ऋषुबालुका का ग्रपन्नेश भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति मे यह

विचारणीय है कि भगवान के केवल ज्ञानोत्पत्ति का स्थान कौनसा होना चाहिए।

इस विषय में विद्वानों में ऐकमत्य गहीं है। वा० कामताप्रसाद फरिया नगर को जूम्भक ग्राम मानते है भ्रोर बाराकर नदी को ऋजुकूला नदी मानते हैं। उनका तर्कयह है कि जूम्भिक ग्राम वज्रभूमि म होना चाहियं। मुस्लिमकाल में जेन उस स्थान की यात्रा करते थे, ऐसे उल्लेख मिलते हैं। यद्यि वे स्वय इस विषय में असदिग्ध नहीं है। थी नन्दलाल डेंभी फरिया को ही जूम्भिक ग्राम मानते हैं। कुलोग सम्मेद शिवद से दक्षिण-पूर्व में लगभग पचास मील पर ग्राजी नदी के पासवाल जमनाम को प्राचीन जूम्भिक ग्राम बताते हैं। वे ग्राजा नदा को ऋजुबालका का ग्रमुख मानते है भ्रीर जमनाम को जुम्भिक ग्राम का ग्रमुश मानते हैं।

द्यागम् ग्रन्थो के अनुसार भगवान धपना बारहवां चातुर्मास चम्पा मे व्यतोत करके चम्पा स विहार कर जभियगाव भीर वहाँ से छम्माणि होकर मध्यमा पावा पहुँचे थे। जभियगाव से मध्यमा पावा बारह याजन (भड़तालोस कोस) दूर थी। इसलिये मुनि कल्याणविजय जी की घारणा है कि जभियगाव, जहां पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, चम्पा धौर मध्यमा पावा के मध्य कही होना चाहिये।

डा० नेमिचन्द्र ज्योतियाचार्य की मान्यता है कि 'महावीर का केवल्य प्राप्ति स्थान वर्तमान मुगेर से दक्षिण की स्रोर पचास मील की दूरी पर स्थित जमुई गांव है। यह स्थान वर्तमान विवल नदी के तट पर है। यह नदी ऋजु-कुला का स्रपन्न दा है। क्विल स्टेशन से जमुई गांव सठारह-उन्नीस मील की दूरी पर स्थित है। जमुई से चार मील की दूरी पर उत्तर की थोर क्षत्रिय कुण्ड और काककी नामक स्थान है। जमुई धौर राजगृह के बीच सिकन्दरा गाव है। सिकन्दरा श्रीर लक्क्षीसराय के मध्य में आअवन है। कहा जाता है कि इस आअवन में भगवान महाबीर ने तपक्षरण किया था। आज भी यहां के निकटवर्ती लोग इस वन को पावन मानकर इसके वृद्धों की पूजा करते है। जमुई के दिक्षण में लगभग ४-५ मीज की दूरी पर एक केवाली नामक ग्राम है, जो महाबोर के केवल जानो रप्ति स्थान की स्मृति को बनाये रखने के लिये ही प्रसिद्ध हुया होगा। बहा के निवासी भी कहते है कि यही केवाली भगवान महाबीर का केवलआन स्थान है। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन यहां आमूहिक रूप से उत्सव भी मनाया जाता है। जमुई से राजगृह लगभग ३० मील की दूरी पर है। जमुई बम्पा के भी निकट है।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जमूई का निकटवर्ती केवाली स्थान ही वस्तृत भगवान महावीर का केवल

ज्ञान-प्राप्ति स्थान है।

निर्वाण कल्याणक स्थान—भगवान महावीर का निर्वाण पावा में हुआ था। जैन शास्त्रों में इसे मध्यमा पावा बतलाया गया है। दिगम्बर शास्त्रों में भी अनेक स्थलो पर मध्यमा पावा के नाम से ही महावीर के निर्वाण स्थल का उल्लेख मिलता है।

प्राकृत प्रतिक्रमण में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेख प्राप्त होता है -

'पावाए मजिभमाए हत्थवालिसहाए णमसामि

अर्थात मध्यमा पावा में हस्तिपाल की सभा में स्थित महावीर की मैं नमस्कार करता हैं।

प० ग्राशाघर ने किया कलाप (प० ५६) मे इसी बात का समर्थन किया है--

'वावाया मध्यमाया हस्तिपालिका मण्डपे नमस्यामि ।

इवेतास्वर झागमो मे तो सर्वत्र मध्यमा पावा के नाम से ही भगवान के निर्वाण-स्थल का उल्लेख मिलता है। 'कल्पसत्र' मे बताया है—

'तत्य ण जे से पावाए मजिक्रमाए हस्तिवालस्स रन्नो रज्जुगसभाए अपिच्छम स्रतरावास उवागए ।

भध्यमा पात्रा कहने का स्नाशय यह निकलता है कि उस समय पात्रा नामक तीन नगर थे। स्नागम सन्यो और स्थल कोपो के अनुशीलन से इन तीन पात्रा नगरों की स्थित पर प्रकाश पडता है। प्रथम पात्रा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सिठियात काजिल नगर के स्थान पर मल्लो की पात्रा थी और यह मल्लगण सम्बाग एक राज्यात्रा थी। दूसरी पात्रा अपिदेश की राज्ञधानी थी। वतंमान हुलारोबाग और मानभूम जिन इसी में सिम्मित्तित थे। तीसरी पात्रा मण्यम भी और यह दोनो पात्राओं के सध्य में थी। पहलो पात्रा इसके स्नाग्नेय संख्य कोण में लगभग समदूरी पर थी। इसी कारण यह तीसरी पात्रा मध्यमा पात्रा कहलातो थी।

े रवेतास्वर झागमों के अनुसार महावीर पावा में दो बार पद्यारे थे। प्रथम वार ज भिक ग्राम में केवनज्ञान की प्रास्ति के परचात झागने ही दिन यहाँ पधारे। यह ज़िम्मक म्राम से बारह योजन दूर थी। उन दिनों मध्यम पावा में झाग्ने सीमिल बड़ा भारी यज्ञ कर रहा था। उसमें झनेक विद्वान साम्मिलत हुए थे। उन्हें सम्बोधित करने महावीर ज़िम्मक ग्राम से सलकर एक दिन रात में पावा पहुँच। वैशाख शुक्ता १० की जृत्यिक ग्राम में समवतरण लगा और वैशाख शुक्ता ११ को मध्यमा पावा के महासेन उद्यान में दूसरा समवसरण लगा। इसमें इन्द्रभूति ख्रादि व्यारह विद्वान प्रपत्ने ४४०० शिष्यों के साथ भगवान से शास्त्रार्थ करने पहुँच। किन्तु वहाँ पहुँचते ही वे भगवान के विद्या वन गये। इस प्रकार प्रथम दिन ही भगवान के भर११ शिष्य वने। इसी दिन महावीर ने मध्यमा पावा के महासेन उद्यान में चतुंविष सख की स्थापना की।

दूसरी बार महावीर चम्पा से बिहार कर मध्यमा पावा पहुंचे। इस वर्ष का वर्षावास हस्तिपाल राजा

की रज्जुगशाला में किया भीर यही उनका निर्वाण हुआ।

द्वेताम्बर ग्रन्थों के इस विवरण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जूम्भिक ग्राम से पावा की दूरी इतनी होनी चाहिए, जिसे एक दिन में पूरा करके पावा पहुँचा जा सके । जूम्भिक (वर्तमान जमुई) से वर्तमान पावापुरी की दूरी लगभग ५०-६० मील के लगभग है। महावीर के विहार का जो वर्णन स्वेतास्वर म्रागमों में मिलता है, उसके म्रनुसार वे चम्पा में चातुर्मास पूर्ण करके जूम्भिक गाव पहुंचे। वहाँ में मेडिय, छम्माणि होने हुए मध्यमा पावा पहुँचे। वहाँ से राजगृह गये। इतमे यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यमा पावा चम्पा म्रीर राजगृह के मध्य में म्रवस्थित थी।

इन विवरणो से यह सिद्ध होता है कि पटना जिले की वर्तमान पावापुरी ही महावीर का निर्वाण स्थान है।

वही मध्यमा पावा है।

पावा को स्थित इतनी स्पष्ट है कि जिसमें सन्देह की कोई गुजाइश नही है। किन्तु कुछ वयों से कुछ जैनेतर धीर जैन विद्वान् जैन शास्त्रों के उक्त दृष्टिकोण की विलक्तुल उपेक्षा करके केवल बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित मत्सों को पावा को ही एक मात्र पावा मान बेटे हैं, जहाँ में वृद्ध को कर्मारपुत्र चुन्द ने सुकरमहव भोजन में दिया था और जिसे ला कर बुद्ध को रक्ताविकार हो गया और यही राग उनके लिए साघातिक सिद्ध हुआ। में वृद्ध के साथ घटित इस वावा के बारण मरलों की इस पावा के बीर वौद्ध ग्रन्थों से प्रभावित अनेक विद्यानों ने जैन शास्त्रों की उपेक्षा करके मल्लों की पावा को ही महावीर का निर्वाण स्थान कहना प्रारम्भ कर दिया। हमें म्राइच्ये है कि कुछ जैन विद्वान भी उनके दिष्टकोण से प्रभावित हो गये।

विद्वानो के समक्ष हम कुछ तर्क उपस्थित करने है। म्राशा है, वे उन पर विचार करके म्रपना मत निष्टिचत करेगे —

१ जैन शास्त्रों में किसी स्थान पर महाबीर का निर्वाण मल्लों की पावा में नहीं बताया।

२ बौद्ध ग्रन्थों में जब-जब पावा में मुठ बुद्ध की चारिका का वर्णन प्राया है, सर्वत्र उसको मल्लों की पावा बताया है। किन्तु निगठ नातपुत्त के कालकविलत होने की जहाँ भी चर्चा घाई है, वहाँ केवल पावा ही दिया है, एक भी स्थान पर मल्लों की पावा नहीं दिया। ग्रांसिय क्यों?

३ जैन शास्त्रों में महाबीर के निर्वाण प्रसाग में उल्लेख मिलता है कि उस समय नौ मल्ल राजा ध्रोर लिच्छत्री राजा भगवान के निर्वाणीत्सव में सम्मितित हुए ये। इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाबीर का निर्वाण मल्ल सच ध्रीर लिच्छत्री सच से बाहर कही हुआ था। यदि उनका निर्वाण मल्लो की पावा में हुआ होता तो मल्ल राजां छों के उल्लेख को ध्रावस्थकता न पडती। उल्लेख बाहर वालों का किया जाता है, स्थानीय लोगों का नहीं।

४ जैन शास्त्रों में महाबीर के निर्वाण स्थान का नामें मध्यमा पाता दिया है। यह पाता अन्य दो पार्यामों के मध्य में थी, इसिलाए मध्यमा पाता कहलाती थी। ततंमान पातापुरी की स्थिति मध्यमा पाता की बन सकती है। क्योंकि उसके एक और भगिजनपद की पाता थी, दूसरी और मल्ली की पाता थी। किन्तु सठियात (मल्लों की पाता) मध्यमा पाता नहीं बन सकती। तह तो एक और पड जाती है।

५ जैन शास्त्रों मे महावीर का जो बिहार-कम दिया है, उसके अनुसार मध्यमा पावा चम्पा स्रोर राज-गही के मध्य में थी। वर्तमान पावापुरी भी चम्पा स्रोर राजगही के मध्य में पडती है, मल्लो की पावा नहीं।

इन तकों के प्रकाश में पांचापुरी ही भगवान महावीर का निर्वाणस्थान सिद्ध होती है। हमें एक बात बहुत स्पटतथा समभ नेना चाहिए। (महाबीर के सम्बन्ध में कोई निर्णय करने समय जैन शास्त्रों को ही प्रमाण स्वरूप मानता है, न कि बीद्ध प्रयों को बयोकि बीद्ध प्रयों में कोई निर्णय करने समय जैन वाणन किया गया है, वह सप्रमाणिक, इतिहास विरुद्ध और साम्प्रदायिक हेय से प्रिति हैं।) उदाहरण के लिए जैसे बुद्ध की प्रकास सुनकर मुंह से रक्तवमन करना और उसी में नालन्दा में उनको मृत्यु होना लिखा है, जो कि स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार महावीर की मृत्यु के तत्काल बाद दिगम्बर और देनाम्बर के रूप में जैनों का सच-भेद होना और उनका परस्पर विषद करना यह सब इतिहासविरुद्ध है। साम्प्रदायिक विद्येष में इससे वडा उदाहरण इतिहास में नहीं मिल सकता, जब चुन्द द्वारा महावीर की मृत्यु का समाचार सुनकर आनन्द इस समाचार को तथागत के लिए भेट स्वरूप कहते हैं।

हम यहाँ उन सभावनाग्रों का भी स्पष्टीकरण करना उचित समभते है, जो पावापुरी को महावीर का निर्वाण-स्थान मानने में उठ सकती हैं ग्रथवा उठाई जाती हैं। संभावनाए निम्नलिखित हो सकती है—

- मल्ल भीर लिच्छवो मगध राज्य के शतु थे। वे शतु देश मगध में किस प्रकार भा सकते थे?
- २ पावा राजगृही के विलकुल निकट है। तब वहाँ हस्तिपाल राजा कैसे हो सकता था?

३ पावापुरी में पुरातत्व सम्बन्धी कोई सामग्री उपलब्ध नही होती।

४ मगघवासी होने परभी ग्रजातशत्रु मगघराज्य में स्थित पावा में महावीर के निर्वाणोत्सव में क्यों सम्मिलित नहीं हमा।

इन संभावनाधों ब्रथवा शंकाधों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-

- १. मत्ल भीर लिच्छनी संघ मगध साम्राज्य के शव देश में, यह सत्य है। श्रेणिक विम्बसार ने एक वार वैवाली पर आक्रमण भी किया वा भीर वह उस अभियान में धसफल हुआ था। किन्तु शत्रुता इस सीमा तक नहीं थी कि दोनों छोर के मास्पिकों का एक टूमरे प्रदेश में जाना-धाना विज्ञत हो। पाटलियाम में दोनों देशों से मिस्मिलित व्यापार था। सीही में आधे भाग में बिज्ज संख का जासन या और आधे भाग पर मगध का। दोनो स्नोर के नागरिक एक दूसरे के प्रदेश में निवधि धाते जाते थे। श्रेणिक के काल में युद्ध-काल को छोडकर शान्ति-काल में सम्बन्ध सामान्य थे। दोनों देशों मे अपना हुई धजावशत्रु के काल मे और वह भी हल्ल, विहल्ल ढारा माग कर वैशाली में शरण लेने और अजावशत्रु डारा उन्हें सचनक हाथी और रत्नहार समेत वापिस भेजने की माग को वैशाली के गणपति चेटक हारा ठकरावे जाने पर। निर्वाण के समय श्रीणक का शासन था,न कि धजावशत्रु का।
- २ श्रेणिक विस्वसार के राज्य मे ६०००० गाव थे। प्रत्येक गाव का जमीदार ही राजा कहलातों या। हस्तिपाल भी ऐसा ही कोई करद राजा रहा होगा। श्रत राजगृही के निकट हस्तिपाल राजा के होने मे कोई बाधा नहीं है।
- 3. पावापुरी में पुरातत्व सामग्री की कोई कमी नहीं है। वहाँ का जल मन्दिर श्रीर गाव का मन्दिर ही इसके प्रमाण है। जल मन्दिर में जब सगमरमर के पत्थर लगाये जा रहे थे तो मन्दिर की दीवालों में परद्वह इच से बड़ी इंटे मिली। ऐसा प्रत्यक्षदियों का कथन है। इतनी बड़ी इंटे गुलकाल या इसमें पूर्व काल में प्रयुक्त होनी थी। इससे तो प्रतीत होता है कि यह मन्दिर गुलकाल या उसमें भी पूर्वकाल या इसमें पूर्व काल में प्रयुक्त होनी थी। इससे तो प्रतीत होता है कि यह मन्दिर गुलकाल या उसमें भी पूर्ववहाँ है। इसी प्रकार गाव के मान्दिर की मरम्मत के समय खुदाई में एक प्राचीन मन्दिर का प्रवाश मिल्दरों के समय खुदाई में एक प्राचीन मन्दिर को प्रत्यक्षदर्शी ग्रह यो मिल सकते हैं।

इनके अतिरिक्त दिगम्बर जैन मन्दिर में चार मूर्तियाँ विराजमान है जो आठवी शताब्दी की अनुमान की जाती हैं। ये मूर्तियाँ वर्तमान पात्रा के वाहर पड़ी हुई थो। वहां से लाई गई थी, ऐसा जात हुआ।। मुक्ते इस स्थान की अपनी शोध-यात्रा में यह भी जात हुआ कि वहां अनेक जैन मूर्तियाँ थी। उनमें से कुछ वेच दी गई और कुछ को लोग उठा ले गये और गावों में कही किसी पीपल के नीचे विराजमान करके विभिन्न नामों में पूजी जा रही है। लगाता है, पात्रा पूरी के निकट प्राचीन काल में जैन मन्दिर थे। उन्हीं मन्दिरों की ये मूर्तियाँ है।

े कुछ ऐसे यात्रा-विवरण मिलते हैं, जिनमे सिद्ध होता है कि ७-८ वी शताब्दी मे जैन सघ यहा यात्रा

करने स्नाते रहे हैं। इससे इस क्षेत्र की प्राचीनता मे कोई सन्देह नहीं रह जाता।

दूसरी ग्रोर सठियाव मे आजतक एक भी जैन मूर्ति, शिलालेख ग्रथवा जैन मन्दिरो के कोई चिन्हतक नहीं मिले। जो लोग सभावना पर जी रहे है, उन्हें निराशा भी हाथ लग सकती है। सभावना निश्चय-ग्रनिश्चय रूप ढिमुखी होती है।

४े भगवान महावीर के निर्वाण के समय तत्कालीन शासक श्रीणक विम्वसार पावा में उपस्थित थे धीर उन्होंने जनसमूह के साथ इस महोत्सव में भाग लिया था, इस प्रकार का उल्लेख हरिबंश पुराण ६६/२० में मिलता है। हरिषेण कृत वहत्कयाकोय के धनुसार श्रीणक की मृत्यू महावीर-निर्वाण के पश्चात हुई थी।

इस प्रकार ऐतिहासिक और शास्त्रीय प्रमाणों के बाधार पर यह सिद्ध होता है कि कर्तमान पानापुरी ही

महावीर की निर्वाण-भूमि है।

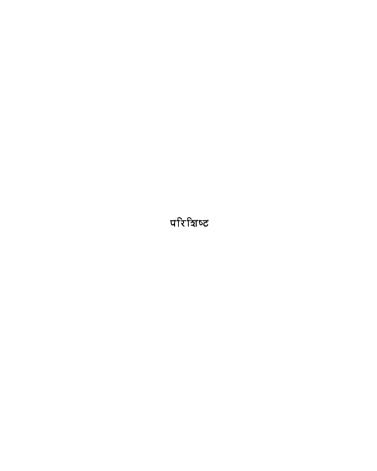

# तीथकरों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बात

|             | तीर्थंकर नाम     | चिन्ह       | वर्ण   | पिताकानाम         | माताका नाम            | जन्म नगरी         | प्रवगाहना    | र्वश      |
|-------------|------------------|-------------|--------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|
| ę           | ऋषभदेव           | वृषभ        | स्वणं  | नाभिराय           | मरुदेवी               | व्ययोध्या         | ५०० धनुष     | दक्ष्वाकु |
| ₹.          | प्रजितनाथ        | गज          | "      | জি <b>त</b> शत्रु | विजया                 | ,,                | 8X0 "        | "         |
| ₹.          | सभवनाथ           | अश्व        | "      | जितारि            | सुसेना                | श्रावस्ती         | X00 "        | ,,        |
| ٧.          | अभिनन्दननाथ      | बन्दर       |        | सवर               | सिद्धार्था            | अयोध्या           | ₹ <b>%</b> " | ,,        |
| ų           | सुमतिनाथ         | चकवा        | "      | मेघप्रभ           | मगला                  | n                 | ₹०० ''       | **        |
| Ę           | पद्मप्रम         | कमल         | र∙त    | घरसा              | सुसीमा                | कौशाम्बी          | २५० "        | ,,        |
| <b>9</b> .  | मुपादवंनाथ       | स्वस्तिक    | हरित   | सुप्रतिष्ठ        | पृथिवी                | वाराणसी           | ₹•• "        | "         |
| 5           | चन्द्रप्रभ       | अर्धचन्द्र  | धवल    | महासेन            | लक्ष्मीमती            | चन्द्रपुरी        | 8x0 "        | "         |
| €.          | पुष्पदन्त        | मगर         | "      | सुग्रीव           | रामा                  | काकन्दी           | ₹00 "        | "         |
| ₹0.         | शीतलनाथ          | श्रीवृक्ष   | स्वणं  | दुढरय             | नन्दा                 | भद्दलपुर          | ۳ مع         | "         |
| ११.         | श्रेयान्सनाथ     | गेडा        | "      | विष्णु            | वेणुदेवी              | सिंहपुरी          | E0 "         | **        |
| <b>१</b> २. | वासुपूज्य        | भेसा        | रक्त   | बसुपूज्य          | वि जया                | चम्पा             | <b>ن</b> • و | ,,        |
| १३.         | विमलनाथ          | <b>चूकर</b> | स्वणं  | कृतवर्मा          | जयश्यामा              | क पिला            | ξο ''        | ,,        |
| १४          | अनन्तनाथ         | संही        | **     | सिंहसेन           | सर्वयशा               | अयोध्या           | ų∘ "         | **        |
| १५.         | वर्मनाथ          | बच          | ,,     | भानु              | सुत्रता               | रत्नपुर           | ¥¥ "         | कुर       |
| <b>१</b> ६. | <b>शान्तिनाय</b> | हरिएा       | "      | विश्वसेन          | ऐरा                   | हस्तिनापुर        | ¥0 "         | इदवाकु    |
| ૄ ૭.        | कुन्ध्नाथ        | बकरा        | ,,     | सूर्यसेन          | श्रीमतीदेवी           | "                 | ₹% ″         | কুছ       |
| ₹5.         | अरनाथ            | मस्स्य      | "      | सुदर्शन           | मित्रा                | ,,                | ₹0 "         | "         |
| 18.         | मल्लिनाथ         | कलश         | ,,     | कुम्भ             | प्रभावती              | मिथिलापुरी        | २४ "         | इक्ष्वाकु |
| ₹0.         | मुनिसुवतनाथ      | कूमं        | नील    | सुमित्र           | पद्मा                 | राजगृह            | २० "         | यादव      |
| ₹₹.         | नमिनाथ           | नीलकमल      | स्वर्ण | विजय              | वप्रिला               | मिथिलापुरी        | <b>१</b> ५ " | इक्ष्वाकु |
| <b>२</b> २. | नेमिनाथ          | गस          | नील    | समुद्रविजय        | शिवदेवी               | शौरीपुर           | १० "         | यादव      |
|             | पाइबंनाथ         | सपं         | हरित   | अध्वसेन           | वर्मिला               | वाराससी           | ६ हाय        | उग्र      |
| ₹¥.         | महावीर           | सिह         | स्वणं  | सिद्धार्थ         | <b>प्रियका</b> रिस्गी | <b>कुण्ड</b> लपुर | ७ हाथ        | ना        |

# तीर्थं करों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें

| क°स         | ॰ तीर्थंकर-नाम | बायु                     | खग्रस्थकाल    | गणधर<br>सख्या | मुनि सख्या     | आयकाओ<br>की संख्या    | ताथकरा ।<br>बोचिवृक्ष |               | क्ष यक्षिणी           |
|-------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| ₹.          | ऋषभदेव         | ८४ लाख <b>वर्ष</b> पूर्व | १००० वर्ष     | 48            | 28000          | ₹40000                | वट वृक्ष              | गोमुख         | चक्रेश्वरी            |
| ₹.          | अजितनाय        | ७२ ""                    | १२ वर्ष       | € 0           | 800000         | 370000                | सप्तपर्ण              | महाय          | क्ष रोहिएगी           |
| ₹.          | संभवनाथ        | ६० ""                    | १४ वर्ष       | १०४           | 200000         | ३२००००                | शालवृध                | त्रिमुख       | प्रश्नप्ति            |
| ٧.          | ध्रभिनन्दननाथ  | <b>ξο ""</b>             | १८ वर्ष       | १०३           | \$0000         | ३३०६००                | सरलवृक्ष              | यक्षेश्व      | र वक्रभृत्तना         |
| ų.          | सुमतिनाथ       | ٧٠ ""                    | २० वर्ष       | ११६           | <b>₹</b> २०००० | \$ <b>30</b> 800      | प्रि <b>य</b> गु      | तुम्बुरव      | ৰ আৰকুয়া             |
| ٤.          | वदाप्रभु       | ३० '' "                  | ६मास          | ११०           | ₹₹0000         | 820000                | प्रियगु               | मातग          | अप्रतिचक्रेश्वरी      |
| ٥.          | सुपाइवंनाय     | २० ""                    | <b>६ वर्ष</b> | દય            | 300000         | 990800                | शिरीष                 | <b>वि</b> जय  | पुरुषदत्ता            |
| ۲.          | चन्द्रप्रभ     | ₹o ""                    | ३ मास         | ₹3            | २५००००         | \$50000               | नागवृक्ष              | अजित          | मनोवेगा               |
| 3           | पुष्पदन्त      | २ ""                     | ४ वर्ष        | 55            | 200000         | 350000                | नागबुक्ष              | ब्रह्य        | काली                  |
| ₹0.         | शीतलनाथ        | ₹ ""                     | ३वर्ष         | <b>۾</b> و    | 800000         | ३८०००                 | बेल                   | ब्रह्मे श्व   | र ज्वालामालिनी        |
| ११.         | श्रेयान्सनाथ   | ⊏४ लाख वर्ष              | २वर्ष         | <b>৩</b> ৩    | 28000          | <b>१</b> २० <b>००</b> | तुबर                  | कुमार         | महाकाली               |
| १२          | वासुपूज्य      | હર ""                    | १वर्ष         | ६६            | ७२०००          | १०६०००                | कदम्ब                 | षण्मुख        | गौरी                  |
| १३          | विमलनाथ        | ६० ""                    | ३ वर्ष        | ५५            | ६८०००          | 80€00                 | जम्बू                 | पाताल         | गःन्घारी              |
| १४.         | अनन्तनाथ       | ₹∘""                     | २ वर्ष        | ४०            | <b>६</b> ६०००  | १०५०००                | पीपल                  | किन्नर        | वैरोटी                |
| ٤٤.         | धर्मनाथ        | १° ""                    | १ वर्ष        | <b>¥</b> ₹    | €8000          | ६२४००                 | दधिपर्ग               | किपुरुष       | सोलसा <b>अन</b> तमती  |
| ٤٤.         | शान्तिनाय      | १ '' ''                  | १६ वर्ष       | ३६            | <b>६२००</b> ०  | €€300                 | नद्यावर्त             | गरुड़         | मानसी                 |
| ٤٠,         | कुन्युनाथ      | ६५ हजार वर्ष             | १६ वर्ष       | ₹¥            | £0000          | ६०३५०                 | तिलक                  | गधर्व         | महामानसी              |
|             | अरहनाथ         | द४ ""                    | १६ वर्ष       | ₹∙            | ****           | 80000                 | आम्र                  | <b>कुवे</b> र | जया                   |
| <b>.</b> 39 | मल्लिनाय       | <b>ሂሂ</b> ""             | ६ दिन         | २=            | 80000          | 4 <b>1</b> 000        | <b>अ</b> शोक          |               | विजया                 |
| ₹•.         | मुनिसुवतनाथ    | ₹∘ ""                    | ११ मास        | १=            | ₹0000          | 20000                 | चम्पक                 | भृकुटि        | अपराजिता              |
| २१.         | नमिनाय         | <b>ξο ""</b>             | ६ मास         | १७            | 20000          | 84000                 | बकुल                  | गोमेध         | बहुरूपिशी             |
| २२.         | नेमिनाथ        | ₹ " "                    | १६ दिन        | 23            | १६०००          | 80000                 | देवदार                | पाइर्व        | क् <sup>रमाण्डी</sup> |
| ₹₹.         | पारवंनाथ       | १०० वयं                  | ४ मास         | ţ o           | १६०००          | 36000                 | देवदार                | मातग          | पद्मा                 |
| २४.         | महाबीर 🚶       | ७२ वर्ष                  | १२ वर्ष       | **            | \$8000         | 16000                 | शास                   | गुह्मक        | सिद्धायिनी            |

# तीर्थं करो को शुद्ध पञ्चकल्याणक तिथियां और नक्षत्र

```
तीर्थंकर
                      गर्भ
                                जन्म
                                                              जान
                                                                         मोक्ष
                 आषाढ कु० २ चैत्र कु० ६ चैत्र कु० ६ फाल्गुन कु० ११ माघ कु० १४ उत्तराषाढ़
  १. ऋषभदेव
  २. ग्रजिततनाथ
                 ज्येष्ट कु०३० माघ शु०१० माघ शु०१ पौष श्०११ चैत्र शु०४ रोहिणी
                 फाल्गुन झु॰ = कार्तिक झु०१५ मा॰ शी० शु०१५ कार्निक कृ०४ चैत्र झु०६ मुगक्तिरा
  ३. संभवनाथ
 ४ ग्रभिनन्दननाथ
                 वैशास शु०६ माघ शु०१२ माघ शु०१२ पौप शु०१४ वैशास शु० ६ पनईस्
                 शावरा श्रु २ चैत्र गु०११ वैशाल शु०६ चैत्र शु०१९ चैत्र गु०११ मधा
 ४ सुमतिनाथ
                 माघ য়ঙং कार्तिक क्र॰१३ कार्तिक क्र॰१३ चैत्र शु॰१५ फाल्गुनक्र॰ ४ चित्रा
    पद्मग्रभ्
                 भाद्रपदश•६ ज्येष्ठ श०१२ ज्येष्ठ गु०१२ फाल्गुनकृ०६ फाल्गुनकृ० ७ विशास्त्रा
    स्पाइवंनाथ
                 चैत्र कु०५ पौष कु०११ पौप कु०११ फाल्गुनकु०७ फाल्गुनकु०७ अनुराद्या
 द. चन्द्रप्रभ
                 फाल्गुन कु०६ मा०बी० धु०१ मा०बी० बु०१ कार्तिक बु०२ भाद्रपदक्ष० ६ मूल
 ६. पृष्पदन्त
                 चैत्र कु० माघ कु० १२ माघ कु० १२ पौप कु० १४ आदिवन श्० म पूर्वीपाइ
१० शीतलनाथ
                 ज्येष्ठ कृ० ६ फाल्पुन कृ०११ फाल्पुन कृ०११ माघ कृ०३० श्रावण गु०१४ श्रवण
११, श्रेवान्सनाथ
१२ वास्प्ज्य
                 ब्राषाढकु०६ फाल्पुन कु०१४ फाल्पुन कु०१४ माघ ग०२ भाद्र० ग०१४ शतभिया
१३ शिमलताथ
                                                 ग्० ४ माघ ग्०६ आपाढकु० = उत्तरा भाद्रपद
                 ज्येष्टकु०१० माघ गु०४ माघ
१४ अनन्तनाथ
                 कार्तिक कु० १ ज्येष्ठ कु० १२ ज्येष्ठ कु० १२ चैत्र कु० ३० चैत्र कु० ३० रैबती
                                  जु०१३ माध शु०१३ पौप शु०१५ ज्वेग्ठ ज्० ४ पूष्य
१५ धर्मनाथ
                 वैशासक्र०१३ माघ
                        रेवती
                 भाद्रपदकु० ७ ज्येष्ठ कु०१४ ज्येष्ठ कु०१४ पौप ग०१० ज्येष्ठ कु०१४ भरणी
१६ शान्तिनाय
                 श्रावण कृ०१० वैशास्त्र शु०१ वैशास्त्र शु०१ चैत्र शु०३ वैशास्त्र शु०१ कृत्तिका
१७. कुन्युराथ
१= अग्नाथ
                 फाल्युन शु०३ मा०शी० शु०१४ मा०शी० शु०१० कार्तिक शु०१२ वैत्र कृ०३० रेवती
                चैत्र रु०१ मा०शी०शु०११ मा०शी०शु०११ पौप कु०२ फाल्गुनशु० ५ अधिवती
१६. मल्पिनाथ
                 श्रावण कु० २ वैशास कु० १० वैशास कु० १० वैशास कु० ६ फाल्गुन कु० १२ श्रवण
२० मुनिसुवतनाथ
                माश्विन कु०२ आषाढ कु०१० आषाढ कु०१० मा०शी० शु०१ वैशाख कु०१४ अश्विनी
२१ निमनाथ
                कार्तिक गु॰ ६ श्रावण गु॰ ६ श्रावण गु॰ ६ आश्विन शु॰ १ आधाइ गु॰ ७ चित्रा
२२. नेमिनाथ
                    उत्तरा
                 वैशास्त्र कु०२ पोष कु०११ पौप कु०११ चैत्र कु०४ श्रावण शु०७ विशास्त्रा
२३ पादवंताथ
                आयाद शु० ६ चैत्र ्यु० १३ मा० शो०कृ०१० वैशाख शु० १० कार्तिक कृ० १४ उत्तरा फाल्युनी
२४ महाबीर
                                                                        स्वाति ३०
```



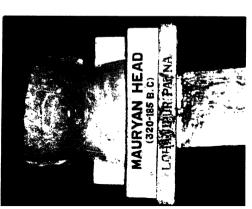

बोहानीपुर मे प्राप्त मौर्यकालीन मूर्तिका सिर पटना नग्रहालय मे मुर्गक्षित















प्रवासीत्र (राज्यहा) से ठ छत्त्व व आसा सार्थमान क

— दबी शताब्द



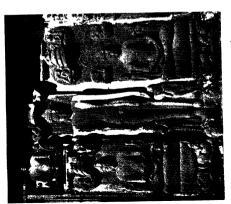

देवगढ के मदिर न० १२ की भीतरात्रीबाल मे तगी हुरे तीषकर प्रतिमाय



भगवान ऋषभरेव का वन गामुन





श्री महाबीर जी कंसग्रहालय मंसुरक्षित एक कवापूण मूर्ति

थी दिगम्बर जैन मन्दिर पावापुरी मे लगभग प्रवी शताब्दी की पाश्वनाथ ग्रीर चौबीसा की मूर्तियाँ







# महोबा में प्राप्त पदमावती देवा की सुन्दर मूर्ति